

# मौर्य साम्राज्य का इतिहास

लेखक

सत्यकेतु विद्यालंकार डी० लिट० (पेरिस) (गोविन्दवन्लम पन्न पुरस्कार, मोतीलाल नेहरू पुरस्कार तथा मगलाप्रसाद पारितोषिक द्वारा सम्मानित)

> <sup>प्रकाशक</sup> श्री सरस्वती सद्न मसूरी

प्रकाशक श्री सरस्वती सदन मसूरी (उत्तर प्रदेश)

> मृद्रक नरेन्द्र मार्गव मार्गव मूषण प्रेस वाराणसी

वाराहीमात्मयोनेस्तनुमवनविधावास्थितस्यानुरूपाम्

यस्य प्राग्दन्तकोटि प्रलयपरिगता शिक्षिये भूतवात्री ।

म्लेच्छैरुद्विज्यमाना भुजयुगमधुना संश्रिता राजमूर्ते :

स श्रीमद्बन्धुभृत्यश्चिरमवतु महीं पाणिवश्चन्द्रगुप्तः ।।

(विशासवत्त)

भारत में हिमालय से समुद्रपर्यन्त सार्वभौम साम्राज्य के उन्नायक राजनीति के महान् प्रवक्ता और प्रयोक्ता

आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य

और

भारतीय सम्यता, संस्कृति तथा धर्म को विश्व भर मे

व्याप्त करने का महान् उद्योग करने वाले

आचार्य उपगुप्त (तिष्य) की

पुण्य स्मृति मे

#### प्रस्तावना

मारत के इतिहास में मीर्थ साम्राज्य का महत्त्व बहुत ब्रीधक है। ऐतिहासिक <u>वित्तेषट</u> ए॰ स्मिन्न में इस साम्राज्य के संस्वापक वन्नद्वाप्त मीर्थ के राज्यविस्तार का वर्णन करते हुए जिल्ला है, कि "दो हजार साल से मी अधिक हुए, सारत के प्रथम समार ने उस बैक्सानिक सीमा को प्राप्त कर लिया था विसके लिये उसके विदिश्व उत्तराशिकारी व्यथ् में आहे मरते रहे और जिसे सोला का साम तमार ने उस बैक्सानिक सीमा को प्राप्त कर लिया था विसके लिये उसके विदिश्व उत्तराशिकारी व्यथ् में आहे मरते रहे और जिसे सोला हमते साम प्राप्त नहीं किया।" हिमान्य से समुद्रपर्यन्त सहस्र योजन विस्तीणें जो पृथिवी (मारत देश) है, वह एक चकवर्ती साम्राज्य का क्षेत्र है, यह विचार वाचार्य वाजक्य ने अपने अर्थवालन में प्रतिकृति करते में सफलता प्राप्त को थी। वान्तवाहित कोर वाजनीति के प्रयोग में प्राप्त ममूल मारत में एक साम्राज्य की स्थापना कर मीर्थ वचा के राजाओं ने अपनी असाधारण शक्ति का उपयोग पर्म द्वारा विद्य की निजय किया। जन्त्रपुर्त मीर्थ के प्रत्या के प्रीच राजा अयोग किया। विद्या के लिये विकाश के स्थापना कर सीर्थ वचा के राजाओं ने अपनी असाधारण शक्ति का उपयोग पर्म द्वारा विद्य की विद्य के लिये किया। जन्त्रपुर्त मीर्थ के प्रत्या के रोज सोस किया। क्ष्य के प्रतिकृत को उच्छोण किया, विकाश के हिसे हिस्स का वृत्य के सिक्स के इतिहास का वृत्य करना है। भीय-पून को मारतीय इतिहास का वृत्य नुम्म मानता सर्वेषा मानिक और प्रिक्तसात है।

मोर्थ मार्थाज्य के गौरवपूर्ण इनिहास को कमबद्ध एवं विश्वद रूप से लिखने का प्रयत्न में न सृ १९०५ में किया या, और उसके परिणासन्वरूप मेरा मेरी साम्राज्य का इतिहास आज मे ४२ वर्ष पूर्व १९२९ में प्रकाश में आया था। हिन्दी साहित्य में इस प्रत्य को ममृचित आवर प्राप्त हुआ, और अधिक मारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने १९९२ में ही इसे मगलाप्रनाद पारिलोधिक द्वारा पुरस्कृत किया। नागरी प्रचारिणी समा, काशी, और मण्यात्त हिन्दी मार्मित, इन्तरि आदि अनेक साहित्यक संस्थाओं ने भी इस प्रन्य एव अने पुरस्कार एव पदक प्रवान किये। कविषय विश्वविद्यालयों ने इस प्रन्य को एम० एक की पाइय पुरस्को में भी स्थान दिया।

चिरकाल में मेरी इच्छा थी, कि इम प्रन्य का नया संस्करण तैवार कहें। यत वर्षों मे मीर्थ इतिहास के सम्बन्ध में बहुत-भी तहें सामग्री भी प्रकाश में आयी है। एर अन्य माहित्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण में अपनी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सका। दक्का अवकाश मुझे अब प्राप्त हुआ, और 'मीर्थ मामग्रय का इतिहास' के नये संस्करण को पाठकों के सम्मुख रखते हुए मुझे हार्दिक प्रनक्तता है। बस्तुत, यह पूर्णतवा नया प्रन्य है, क्योंकि हुसे मर्वया नये निरे से दुबारा लिला गया है। मैने प्रवत्न क्या है, कि मौर्यों के सम्बन्ध में बी भी सामग्री उपलब्ध है, उस सबका इस प्रन्य में समावेश हो जाए। आशा है, पाठक इससे सवी अनमब करिये।

मसूरी । २७ मार्गशीर्ष, २०२७ ।

सत्यकेतु विद्यालंकार

#### प्रकाशक का निवेदन

हिन्दी में इतिहास और राजनीतिकास्त्र विषयों पर उच्चकोटि के प्रन्यों को लिखने के सम्बन्ध में जो महत्त्वपूर्ण कार्य डा॰ अस्वकेत्र विद्यालगर ने किया है, पाठक उससे सकी-मांति परिचित हैं। सारत का प्राचीन इतिहास, पारतीय सस्कृति, प्राचीन भारतीय राजवास्त्र, पूरों का आयुनिक इतिहास, एविया का आयुनिक इतिहास आदि पर जो प्रन्य उन्होंने लिखे हैं, हिन्दी साहित्य में उन्हें अत्यन्त आदर की दृष्टि से देखा जाता है। दिन्दी ताहित्य सम्मेलन, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्यप्रदेश शासन, बगाल हिन्दी मण्डल आदि ने अतेक पुरस्कारों डारा उनके यन्यों को सम्मानित किया है। इतिहास-विषयक उनके पन्य विवाधियां और संस्ताधारण पाठकों में इतने अधिक कोश्यय दुर्ग है, कि उनके पांच-यांच व इससे भी अधिक सस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। डा॰ सत्यकेतु विद्या-कार को विषय के प्रतिपादन की ग्रीनी कस्पत्य आकर्षक होती है, और वे ऐसी माथा का प्रयोग करते हैं जो मुखंग तथा हदयनम्य हो। इंगीलिये नर्वसाधारण पाठक भी

"मौर्य साम्राज्य का इतिहास" डा० विद्यालकार का प्रथम प्रत्य था, जो मन् १९२९ के प्रारम्म में प्रकाशित हुआ था। पर उनकी इम पहली रचना का ही अन्यधिक सम्मात हुआ, और इम द्वारा उन्होंने हिन्दी लेखको तथा इतिहास के विदानों में आदरणीय स्थान प्रार कर लिया। चिरकाल हुआ, जबकि इम प्रत्य का पहला सम्कर्णावक स्थान प्रार कर लिया। चिरकाल हुआ, जबकि इम प्रत्य का पहला सम्कर्णावक कर समाप्त हो गया था, पर इमकी मौंग निरन्तर बनी रही और बाजार में उपलब्ध व होने पर भी अनेक विश्वविद्यालयों ने अब तक मी इमें एम० ए० की पाठषपुत्तकों में स्थान प्रदान किया हुआ है।

'मीर्य साम्राज्य का इतिहाम' के नये सस्करण को पाठकों के सम्मृत्व रखते हुए हमें हार्किक प्रमन्नता है। यह पूर्णनया सशोधित एव परिवर्धित संस्करण है, जिबसे मीर्य इतिहास की उस सब सामयी का ममावेश कर लिया गया है, जो इस समय उपनम्य है। बच्नुत, इसे नया सस्करण न कह कर नया प्रस्य कहना ही अधिक उचित होगा, क्योंकि इसे पूर्णनया नये मिरे के लिखा गया है।

००३ पूछो, ३ नकशो तथा दस चित्रों से युक्त इस ग्रन्थ का मून्य हमने बहुत हो कम रखा है। मारत मरकार के केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की सहायना से जो प्रन्य प्रकाशित किये जा रहे हैं, उनकी तुलना मे भी इसका मून्य कम है। हमे विश्वास है, कि डा० सप्यकेतु विद्यालंकार के जन्य ग्रन्थों के ममान इम ग्रन्थ का भी हिन्दी जगत् द्वारा स्वागत किया जायगा।

भारतीय पुरातस्व विभाग ने अपने सम्रहों में से इस ग्रन्थ में चित्र प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान की है, इसके लिये हम अपना आभार प्रगट करते हैं।

भी सरस्वती सदन, मसूरी

### प्रथम संस्करण की भूमिका से

अध्यापक सत्यकेतु विद्यालंकार ने यह मौर्य साम्राज्य का इतिहास बहुत हो अच्छा ग्रन्य बढे परिप्रम से और अध्ययन पुरस्सर, स्वयं सब मूल्य्यचो को पढ़ कर बीर सुझ के साथ तथ्य का निर्णय कर्तु हुए तैयार किया है। अब तक ऐसी रचना अग्नेजी मे ही होती रही हैं। किसी वर्मचाद या सम्प्रदाय के विचारों से विद्यालकार जी के ऐतिहासिक विचारों पर मूलम्मा जरा भी नहीं।

पुराने हिन्दू पुराविदों की तरह और नये ऐतिहासिकों की तरह ग्रन्थकार ने शिलालेख, प्राचीन पुस्तकों तथा अन्य ऐतिहासिक साधनों से मौर्य राज्य की इतिवृत्ति सकलित की है। मैंने ठोक-बजा कर देख लिया, यह माल रखा है।

यह मानी हुई बात है कि पत्रवर्ती चन्द्रगुप्त मीर्य अपने समय में दुनिया मर से सबसे नह और वाजी राजा थे। यह आज-कल के ऐतिहासिकों की स्वीकृत की हुई स्थवस्था है। जिन्दू लेककों में विशासदात नाटककार ने स्लेककों में मारतम्भीम वाजा के उपक्रकों में पन्त पूर्व की नुक्रना विष्णु मनवान से भी। अशोकवर्षन वन्द्रगुप्त के पोता थे, जिनकी कीर्ति भर्मवर्यालने, हिमाध्य-मनान उच्चे शिलायालों और चिरसामानी पृथ्वी पर सदा आर मर्यदा रहेगी। अशोक के पोते महाराज सम्प्रति ने दक्षिण देशमात्र को जैन और आर्य वना झाला। अशोक ने तो प्रीक (यूनानी) राज्यों में, मिश्र (ईजिन्ट) थे, और चीन के मित्राने के मत्र देशों से सभी कही अपने एलचियों के साथ घर्म के आवार्य और पार पितान के मत्र देशों से सभी कही अपने एलचियों के साथ घर्म के आवार्य और पार पे उपनेश्वक प्रिपात करने, और अस्पताल जारी कर ईसाई घर्म और ईसा के प्राप्तृत्वि का बीज बोते हुए सन्यास-आश्रम का प्रचार मारत के बाहर प्राय. पृथ्वी मात्र में पैटा दिया।

ये मौर्स महाराजा वेद के कर्मकाण्ड को नही मानते ये और न ब्राह्मणों की जाति को अपने से ऊँचा मानते ये और न वे अपनी कीरिनाचाएँ उनसे लिखवाते थे। अपने वल और अपनी बुढि के सहारे, सवाई, दया आदि अनीवदर और ऐहिक घर्मों द्वारा मुस्ति-सिद्धि के पथ का प्रचार नक्कारे की चोट से दियनत तक करने वाले, सै वडो कक्कार एक में और कीडियों कानस्टेल्टाइन के अवनार से बढ़ मारत के ब्राह्म अविदिक्त का प्रिय मार्चकारिक साम्राज्य अवय "वर्मविजय" स्थापित करने की कामनावाले हुए। ऐसे राजा न उनके पहले हुए वे और न अब नक हुए। असे यहाँ अपने को ईस्वर माननेवाले आहरण ऐसे लोकोत्तर समुख्य हुए, मनुष्य को स्वतन्त्र बनाने वाले बुढ ऐसे लोकोत्तर क्षाच्य के स्वतन्त्र बनाने वाले बुढ ऐसे लोकोत्तर क्षाच्य हुए, संस्थ को स्वतन्त्र बनाने वाले बुढ ऐसे लोकोत्तर हासले हुए मार्चकार करने सही हो काले से ही हो कहते थे।

ऐसे महानुमानो का चरित आजकल की माथा में बढ़ करना एक घर्मकार्य ही, साहित्य में, समझना चाहिये। पण्डित सत्यकेतुची इस पूर्त की पूर्ति कर चिर-यश के मार्गी हए। उनको देश की ओर से बचाई है।

पाटलिपुत्र शुद्ध श्रावण शुक्ला ३, १९८५

काशीप्रसाव बायसवाल

### विषय सूची

| पहला अध्याय—मौर्य युग के इतिहास की उपलब्ध सामग्री     | १७  |
|-------------------------------------------------------|-----|
| (१) प्राचीन भारत में इतिहास का ज्ञान।                 |     |
| (२) कौटलीय अर्थशास्त्र।                               |     |
| (३) प्राचीन संस्कृत साहित्य।                          |     |
| (४) बौद्ध (सस्कृत और पालि) साहित्य।                   |     |
| (५) जैन (सस्कृत और प्राकृत) साहित्य।                  |     |
| (६) प्राचीन ग्रीक और लेटिन साहित्य।                   |     |
| (७) चीनी और तिव्यती साहित्य।                          |     |
| (८) उत्कीर्णलेख और अन्य अवशेष।                        |     |
| दूसरा अध्यायतिथिकम का निर्णय                          | ĘĠ  |
| (१) प्राचीन मारतीय इतिहास के तिथिकम की आधारशिला।      |     |
| (२) स्वीकृत तिथिकम पर विप्रतिपत्तियाँ।                |     |
| (३) विवेचना।                                          |     |
| तीसरा अध्यायमागव साम्राज्य का विकास                   | ८१  |
| (१) प्राचीन मारत मे साम्राज्य विस्तार की प्रवृत्ति ।  |     |
| (२) बौद्ध काल के सोलह महाजनपद।                        |     |
| (३) मगघकाउत्कर्ष।                                     |     |
| (४) साम्राज्यनिर्माण में मगध की सफलता के कारण।        |     |
| चौबा अध्याय—चन्त्रगुप्त मौर्य और उसका शासन            | १०२ |
| (१) मोरियगण का कुमार चन्द्रगुप्त ।                    |     |
| (२) विदेशी आक्रमण।                                    |     |
| (३) सिकन्दर के आक्रमण का भारतीय इतिहास पर प्रभाव ।    |     |
| (४) चन्द्रगुप्त द्वारा राज्य की प्राप्ति और विस्तार । |     |
| (५) सैल्युकसका आक्रमण।                                |     |
| (६) चन्द्रगुप्तकाशासन                                 |     |
| र्पाचर्वा अध्यायचन्द्रगुप्त कालीन शासन-व्यवस्था       |     |
| (१) साम्राज्यकी शासन व्यवस्था।                        |     |
| (२) विजिगीवुँसम्राट्।                                 |     |
| (३) मन्त्रिपरिषद्।                                    |     |
|                                                       |     |

| (४) केन्द्रीय शासन का संगठन।                            |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| (५) केन्द्रीय शासन के कतिपय प्रमुख विभाग।               |                     |
| (६) राजाकी स्वेच्छाचारिता पर नियन्त्रण और जनताका शासन । |                     |
| (७) गुप्तचर विभाग।                                      |                     |
| (८) राजदूत।                                             |                     |
| छठा अध्यायजनपदों, नगरों और प्रामीं का शासन              | २०१                 |
| (१) जनपद का स्वरूप ।                                    |                     |
| (२) जनपदो का शासन ।                                     |                     |
| (३) नगरो का झासन ।                                      |                     |
| (४) ग्रामो काशासन ।                                     |                     |
| सातवा अध्याय-न्यायव्यवस्था                              | २३६                 |
| (१) न्याय-विभाग का सगठन ।                               |                     |
| (२) वर्मस्यीय न्यायालय ।                                |                     |
| (३) कण्टक गोधन न्यायालय।                                |                     |
| (४) विधि (कानून) के विविध अग।                           |                     |
| (५) न्यायालयो की कार्यप्रक्रिया।                        |                     |
| बाठवाँ अध्यायराजकीय आयब्यय                              | २६७                 |
| (१) राज्य की आय के साधन।                                |                     |
| (२) मूमिकर और मूमि से प्राप्त होने वाली आय ।            |                     |
| (३) तट-कर (आयात और निर्यात पर कर)।                      |                     |
| (४) विकी पर कर और चुगी से आय।                           |                     |
| (५) राजकीय आय के अन्य साधन।                             |                     |
| (६) राजकीय व्यय ।                                       |                     |
| मर्वा अध्यायसार्वजनिक हित के कार्य                      | <b>२</b> ९ <b>९</b> |
| (१) सिचाई और जल-व्यवस्था।                               |                     |
| (२) चिकित्सालय और स्वास्थ्यरक्षा ।                      |                     |
| (३) सार्वजनिक सकटो का निवारण ।                          |                     |
| (४) सार्वजनिक हित के अन्य कार्य।                        |                     |
| इसवा अध्याय-विविध प्रकार के मार्ग और आने-जाने के सावन   | 386                 |
| (१) जलमार्ग।                                            | •                   |
| (२) स्थलमार्ग।                                          |                     |
| व्यारहर्वा अध्यायआर्थिक दशा                             | 337                 |
| (१) कृषि।                                               |                     |
|                                                         |                     |

| (4                                                                      |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| (२) व्यवसाय और उद्योग।                                                  |     |
| (३) व्यापार।                                                            |     |
| (४) कृषको, शिल्पियों और व्यापारियो <b>ं के संगठन</b> ।                  |     |
| (५) दासप्रथा।                                                           |     |
| (६) मुद्रापद्धति ।                                                      |     |
| (७) सूद पर उधार देना।                                                   |     |
| (८) नगरऔर ग्राम।                                                        |     |
| बारहर्वा अध्याय—सामाजिक दशा                                             | १७६ |
| (१) समाज के विभिन्न वर्ग।                                               |     |
| (२) विवाह तथा स्त्रियों की स्थिति ।                                     |     |
| (३) चार आश्रम।                                                          |     |
| (४) गणिकाएँ और रूपाजीवाएँ।                                              |     |
| (५) तमार्शे तथा आमोद-प्रमोद।                                            |     |
| (६) मुरा, पानगृह ओर द्यनकालाएँ।                                         |     |
| (७) वस्त्र,प्रसाबन और मोजन ।                                            |     |
| तेरहर्वा अध्यायधार्मिक सम्प्रदाय और विश्वास                             | 866 |
| (१) नये घार्मिक सम्प्रदाय ।                                             |     |
| (२) वैदिक धर्म।                                                         |     |
| (३) विश्वास और तन्त्र-मन्त्र ।                                          |     |
| चौदहर्वा अध्यायसैन्य संगठन और युद्धनीति                                 | ४२७ |
| (१) सेनाकासगठन।                                                         |     |
| (२) सैनिक उपकरण और अस्त्र-इतस्त्र ।                                     |     |
| (३) युद्ध के विविध प्रकार और व्यूहरचना।                                 |     |
| पन्द्रहर्वा अध्यायचन्द्रगुप्त मौर्य की मृत्यु और राजा बिन्दुसार का शासन | ጸጸጸ |
| (१) चन्द्रगुप्तका अन्तिम समय।                                           |     |
| (२) घोरदुर्मिक्ष।                                                       |     |
| (३) राजा बिन्दुमार का शासन ।                                            |     |
| सोसहर्वा अध्यायराजा अशोक का शासनकाल                                     | 840 |
| (१) अशोक का सिहासनारोहण।                                                |     |
| (२) राज्यविस्तार।                                                       |     |
| (३) अशोक के साम्राज्य की सीमा और विस्तार।                               |     |
| (४) निदेशी राजाओं के साथ सम्बन्ध                                        |     |
| (५) अञोक का शासन।                                                       |     |
|                                                                         |     |

| सतरहवां अध    | याय—अज्ञोक की धर्मविजय                       | ५००    |
|---------------|----------------------------------------------|--------|
|               | 'घर्मे' का अभिप्राय ।                        |        |
| (२)           | धर्मविजय के लिये प्रयुक्त किये गए साधन।      |        |
| (ŧ)           | घर्म विजय का क्षेत्र।                        |        |
| अठारहवाँ अ    | प्याय—राजा अशोक और बौद्ध धर्म                | ५२३    |
| (१)           | बौद्धधर्म की दीक्षा।                         |        |
| (२)           | बौद्ध तीर्थों की यात्रा ।                    |        |
|               | वौद्ध अशोक ।                                 |        |
| (8)           | बौद्धधर्म की तीसरी संगीति (महासमा)।          |        |
| उन्नीसर्वा अध | याय—बौद्धधर्म का विदेशों में प्रसार          | ५४९    |
| (१)           | प्रचारक-मण्डलो का संगठन ।                    |        |
| (२)           | लका मे बौद्ध धर्म का प्रचार।                 |        |
| (३)           | दक्षिण मारत में बौद्धधर्म का प्रचार ।        |        |
| (8)           | स्रोतन मे बौद्धधर्मं का प्रचार।              |        |
| (५)           | हिमवन्त देशों में प्रचार।                    |        |
|               | यवन देशों में प्रचार।                        |        |
| (७)           | सुवर्ण मूमि मे प्रचार ।                      |        |
| बीसर्वा अध्या | यअज्ञोककालीन ज्ञासन-व्यवस्था और सामाजिक जीवन | ५७३    |
| (१)           | शासन की रूपरेखा।                             |        |
| (२)           | राजा और उसकी परिषद्।                         |        |
| (३)           | महामात्र और अन्य राजकमचारी।                  |        |
|               | शासनविषयक नीति ।                             |        |
| (५)           | सामाजिक जीवन ।                               |        |
| इक्कीसर्वा अध | याय—अशोक के उस्कीर्ण लेख                     | Ę o to |
| (१)           | चतुर्देश शिलालेख ।                           |        |
| (२)           | लघु शिलालेख ।                                |        |
| (₹)           | स्तम्म लेख ।                                 |        |
| (8)           | लघु स्तम्म लेख ।                             |        |
| (५)           | अन्य उत्कीणं लेख ।                           |        |
| बाईसवी अध्य   | ाय—अशोक की नीति का मूल्याङ्कन                | ६२२    |
|               | धर्मविजय की नीति।                            |        |
| (२)           | मारतीय इतिहास पर अशोक की नीति का प्रभाव।     |        |

| तेईसर्वा अध्याय—सौर्य युन के भग्नावशेष        | £\$X       |
|-----------------------------------------------|------------|
| (१) अशोक के कर्तृंस्य की स्मृतियाँ।           |            |
| (२) पाटलिपुत्र।                               |            |
| (३) साञ्ची।                                   |            |
| (४) सारनाथ, तक्षशिला और मर <b>हुत</b> ।       |            |
| (५) मौर्ययुगकी मूर्तिकला।                     |            |
| (६) मीर्ययुग के सि <del>क्के</del> ।          |            |
| चौबीसर्वा अध्यायमीर्य साम्राज्य का हास और पतन | 586        |
| (१) अशोक के उत्तराधिकारी मौर्य राजा।          |            |
| (२) राजा सुयश कुनाल।                          |            |
| (३) राजा दशस्य (बन्धुपालित)।                  |            |
| (४) राजासम्प्रति।                             |            |
| (५) यवन आक्रमणों का प्रारम्म ।                |            |
| (६) कलिङ्गराज सारवेल ।                        |            |
| (७) राजा सम्प्रति के उत्तराधिकारी।            |            |
| (८) मौर्यों के पतन के कारण।                   |            |
| परिशिष्ट (१) मौर्यवश-वृक्ष ।                  | <b>494</b> |
| (२) आचार्यं चाणक्य का जीवनवृत्तः।             | <b>६९७</b> |
| (३) सहायक पुस्तको की सूचि।                    | 900        |

#### चित्र-सूची

- (१) सारनाथ मे प्राप्त अशोक-स्तम्म का शीर्यभाग
- (२) घौली मे प्राप्त शिला काट कर बनाया गया हाथी
- (३) साँचीकास्तुप
- (४) दीदार गज की यक्षी की मूर्ति
- (५) लोमश ऋषि की गुका
- (६) लोहरियानन्दन गढ मे प्राप्त अशोक का स्तम्म
- (७) पाटलिपुत्र मे उपलब्ध मृण्मृति
- (८) पाटलिपुत्र मे उपलब्ध खण्डित मृण्मृति
- (९) मृण्मूर्ति का**शीर्षमाग** (पाटलिपुत्र)
- (१०) जैनमूर्ति का खण्डित अधोभाग (पाटलिपुत्र)

#### नक्शे

- (१) बीद्ध युग के सोलह महाजनपद
- (२) मौर्य साम्राज्य का विस्तार
- (३) अञोक की घर्म विजय का क्षेत्र

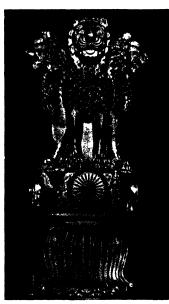

मारनाथ में प्राप्त अज्ञोक-स्तम्भ का शीर्ष भाग

## मौर्य साम्राज्य का इतिहास

पहला अध्याय

### मौर्य युग के इतिहास की उपलब्ध सामग्री

(१) प्राचीन भारत में इतिहास का ज्ञान

वर्तमान समय में भारत का प्राचीन इतिहास कमबद्ध रूप से उपलब्ध नहीं होता । यद्यपि प्राचीन मारतीय साहित्य अत्यन्त विद्याल एव समद्ध है, पर अभी इतिहास-विषयक प्राचीन ग्रन्थ अधिक सख्या में उपलब्ध नहीं हुए हैं। इसी कारण मैक्स मूलर', फ्लीट' आदि अनेक विद्वानों ने यह मन प्रतिपादित किया है कि प्राचीन मारतीय पारलौकिक विषयो के चिन्तन में ही निमन्त रहा करने थे, इहलोक के सुखो तथा उनसे सम्बन्ध रखनेबाली विद्याओं की ओर उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया था और इसी कारण उन्होंने अपने इतिहास को कमबद्ध रूप में उल्लिखित व सकलित करने की भी कोई आवश्यकता नही समझी। पर यह मत यक्तिमगत नहीं है। प्राचीन साहित्य के अनशीलन से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता.कि प्राचीन भारतीय इतिहास-शास्त्र से भली भौति परिचित थे और अपनी घटनाओं को कमबद्ध रूप में सकलित करने को समस्ति महत्त्व प्रदान करते थे। उनकी दृष्टि में इतिहास का महत्त्व इतना अधिक था, कि वे उसकी गणना वेदों में करते थे। छान्दोग्य उपनिषद में इतिहास को पाँचवाँ वेद कहा गया है." और कौटलीय अर्थकास्त्र में भी इतिहास की गणना बेदों में की गई है। महाभारत के अनसार बेदों के अभिप्राय को समझने के लिये इतिहास का अनशीलन आवश्यक है। वहाँ लिखा है, कि "इतिहास और पुराण द्वारा वेदों के अर्थ को जाना जाए, जो व्यक्ति 'अल्पश्चत' हो वेद उससे भय खाता है। " राजाओं के लिये जो दिनचर्या मीतियन्थों से निर्धारित की गई है. उससे इतिहास

<sup>8.</sup> Max Muller . The History of Sanskrit Literature, Page 9

<sup>7.</sup> Fleet: Epigraphy (Imperial Gazatteer of India, Vol II) Page 3

३. "इतिहासपुराणः पञ्चमो बेदानां वेद.।" छान्दोग्य ७।१।४

४. "सामन्यंजर्वेदास्त्रयी । अथर्ववेदेतिहासदेदीच वेदाः ।" कौ. अर्थः १।२

५. "इतिहास पुराणाच्यां बेहार्षमुष्यृहयेत् । विभेत्यतस्यश्रुताहेवो मामयं प्रहरिष्यति ॥" महाः १, १,२०४।

के 'श्रवण' के लिये भी समय रखा गया है।' छात्वोय्य उपनिषद् में महर्षि सनत्कुमार और नारद मृति का एक सवाद आया है, जिसमें सनत्कुमार के पूछने पर नारद ने उन विद्याओं को मिनाया है, जिनका कि उसने अध्ययन किया था। इन विद्याओं में इतिहास मी है।'

इसमे सन्देह नही, कि प्राचीन भारत में महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं की स्मृति को सरक्षित रखने के साधन विद्यमान थे। कौटल्प ने अथवास्त्र मे अनेक ऐतिहासिक उदा-हरण हेकर अपने मत्तव्यों की पष्टि की है। उन्होंने लिखा है, कि "दाण्डक्य नाम के मोज ने काम के बशीमत होकर बाह्मण कन्या पर बलात्कार किया, जिसके कारण अपने बन्ध-बान्धवों और राष्ट्र के साथ उसका विनाश हो गया। यही गति वैदेह कराल की भी हुई। कोप के बशीमत होकर जनमेजय ने ब्राह्मणो पर अत्याचार किये और तालजघ ने मगुओ पर। लोम के बंशीमत होकर ऐल ने चातुर्वर्ष्य से धन का कर्षण किया और सौबीर अजबिन्द्र ने भी। मान (गर्व) के कारण रावण ने परस्त्री को लौटाने से इन्कार किया, और दर्योषन ने राज्य के अश को प्रदान नहीं किया । सद के कारण डम्बोदमब और हैहय अर्जुन ने जनता का अपमान किया। हुए के बशीमत होकर बातापि ने अगस्त्य को और विष्णसंघ ने द्वैपायन को पीडित किया। ये और इसी प्रकार के कितने ही अन्य राजा कत्र-घडवर्ग के वशीमृत हो जाने के कारण अपने-अपने राष्ट्रों तथा बन्धवान्धवों के साथ विनष्ट हो गये। इसके विपरीत शत्र-षडवर्ग पर विजय प्राप्त कर लेने और इन्द्रियजयी होने के कारण जामदग्य और नामांग अम्बरीष ने चिरकाल तक पश्चिती का उपमोग किया।"" कौटलीय अर्थशास्त्र मे अन्यत्र भी इसी प्रकार के अनेक उदाहरण देकर अपने मन्तव्यों को पृष्ट किया गया है। "पत्नी के घर में छिपे हुए माई ने भद्रसेन की हत्या कर दी थी। माता की शय्या मे घसकर पुत्र ने कारूश को मार दिया था। लाजाओं में मीठें विष को मिलाकर पत्नी ने काशिराज को मार दिया था। विष से बझाये हुए नपूरों से वैरन्त्य की, मेखला की मणि से सीवीर की, आदर्श (आयने) से जालच की और वेणी में छिपाये हुए शस्त्र से विदर्ध की हत्या पत्नी द्वारा कर दी गई थी।"" यदि प्राचीन मारत मे राजनीतिक घटनाओं की स्मृति को स्थिर रखने के कोई साधन न होते, इतिहास से प्राचीन मारतीयों का कोई परिचय न होता, तो इस प्रकार के उदाहरण कदापि न दिये जा सकते । इतिहास के अभिप्राय को स्पष्टकरते हुए कौटल्य ने लिखा है--- 'पूराण, इतिबत्त, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र को इतिहास कहते हैं।" ऐसा प्रतीत होता है, कि प्राचीन काल में इतिहास

१. "पश्चिममितिहास भवजे ।" कौ. अर्थ. १।५

२. क्रान्बोस्योपनिषद ७।१।१--२

३. को. अर्थ. १।६

४. की. अर्थ. १।२०

५. की. अर्थ. १।५

एक अस्पन्त विस्तृत विषय था, और इतिहास-संज्ञा का प्रयोग बहुत व्यापक वर्ष में किया जाता था। वर्तमान समय में किन्द सामाजिक विज्ञान कहते हैं, उन सबका समावेश 'इति-हास' में होता था, और उनके अतिरिक्त पौराणिक अनुश्रुति को भी उसी के अन्तर्गत किया जाता था। इसी कारण कैटिस्य ने अर्थश्वास्त्र और यर्मछास्त्र को मी इतिहास का अग माना है।

महाभारत से इतिहास के अभिप्राय का बढ़ी स्पष्टता के साथ निक्षण किया गया है। वहाँ लिखा है, कि इतिहासक्यो प्रयोध में सहस्थी अन्यकार को दूर करनेवाला है, उबके डारा संसार के सब ओवो के स्वरूप को यथावन रीति से प्रकाशित नयर किया जाए। ' इतिहास के प्रयोखन का इससे उत्तम प्रतिपादन सम्भवत सम्मव ही नहीं है। - जिल प्रकार पीणक प्रयोखन करते को कि तरी प्रकाशित के प्रकाश में काली वस्तु काली दिखाने लगती है और व्येत वस्तु लाल, उसी प्रकार दिताह का प्रयोखन यह है कि समाज, सानव औवन और विवाद के बस को यो की सब प्रयति तथा पदनाओं को उनके यथावत कर में प्रवाद कर तथा हो है। (Perjudice) के कारण हम समाज तथा विवय में घटनाओं को उनके स्वाह कर ये। मीह (Prejudice) के कारण हम समाज तथा विवय में घटनाओं को उनके सही क्या में नहीं देख पारो । इतिहास समाज तथा विवय में घटनाओं को उनके सही क्या में नहीं देख पारो । इतिहास समें हस्थी अन्यकार को दूर कर हमें यह आपता प्रयान करता है, कि हम सबको सही-सही क्या में देख सके। अन प्राचीन मारतीय विद्वानों ने इतिहास के इस वास्तविक प्रयोजन का निक्षण किया था, वे इस शास्त्र से अनियत्न हो, यह कैसे स्वीकार किया था महता है ।

मारतीयों ने इतिहास की उपेक्षा नहीं की, इस मत की पुष्टि के लिये अन्य भी अनेक यूकिरायी प्रस्तुत की जा करती हैं। दिक्षणाप्य भे चालुक्यों के दो राजवंशों ने सासन किया था। असम चालुक्य वा के शासन का प्रारम्भ छठी सदी में हुआ था, और वह आठवी मदी के स्मय चालुक्य राजवां की राजधानी वातापी नगरी थी। वातापी के चालुक्य राजवां की राजधानी वातापी नगरी थी। वातापी के चालुक्य राजवां को राजधानी वातापी नगरी थी। वातापी के चालुक्य राजवां को राजधानी वातापी नगरी थी। वातापी के चालुक्य राजवां का का राहित वालुक्यों के उलक्ष का प्रारम्भ हुआ, और उन्होंने राष्ट्रकूटों का अन्त कर दिक्षणाप्य में अपने शासन की रुक्षणीय किया। चालुक्यों के इन दो राजवां के काल में लगमग दो सदियों का अत्यत्त पा। पर पिछले चालुक्य वहां (जिसकी राजधानी करवाणी थी) के राजधों के शिकालेकों में दो सी वर्ष पूर्व के (बारापी के) चालुक्य राजवां का दिवनुत्त जीलित है। यदि प्राचीन मारता में रिहासिक घटनाओं को लेकबढ़ करने या प्राचीन दिवनुत्त की स्थिर रखने के कोई साबन न होंते, तो स्थार्ट्स स्वी के चालुक्य राजवां छी व सावनी सदी के

१. 'इतिहासप्रवीपेन मोहावरणवातिना । सवलोकपुतं गर्नं यथावत संप्रकाशयेत् ॥' महाभारतः १,१,४५

चालुक्य राजाओं के वृत्तान्त का अपने शिलालेखों में कैसे उल्लेख कर सकते थे ? प्राचीन भारतीयों के इतिहास-ज्ञान का यह अकाद्य प्रमाण है ।

कल्हण ने राजतरिङ्गणी नाम से काश्मीर के राजाओं का जो इतिहास लिखा है, उसमें उसने कहा है कि इस इतिहास को लिखने में स्वारह पुराने इतिहास-ग्रन्थों का उपयोग किया गया है। प्राचीन मारत के अनेक इतिहास-ग्रन्थ भी अब चोच हारा घीरे-धीर उपलब्ध होने लग गये है। इनमें 'मल्बूशीमृलकल्य' विशोव कर से उल्लेखनीय है। पहले गुप्तवंदा के राजाओं का परिचय नेवल शिलालेखां और सिक्को हारा ही प्राप्त होता था। पर इस ग्रन्थ के रूप में अब गुप्त राजाओं का लिखत इतिहास भी उपलब्ध हो गया है।

प्राचीन मारतीयो ढारा लिखित कमबढ इतिहास के घन्य यद्यपि आजकल उपलब्ध नहीं हैं, पर ऐसी बहुत-सी सामग्री हमें अवस्य प्राप्त हैं, जिसका उपयोग कर सारत का प्राचीन इतिहास तैयार किया जा सकता है। भीयें वंश के इतिहास की सामग्री तो विशेष रूप से प्रमुद्ध त्या प्राचीन कर सामग्री तो विशेष रूप से प्रमुद्ध त्या त्या से भीयों से सम्बन्ध स्वनेवाली ऐतिहासिक अनुस्तृति न केवल पुराणों से संगृहीत है, अपितु बोढ और जैन बाहमब में भी इस वश के अनेक राजाओं का कृताली सबाद रूप से दिवस या गया है। भीये राजा अशोक बौढ वर्म का अनुसारी या. और सम्प्रति जैन धर्म का। इन दोनों राजाओं को अपने-अपने धर्म के प्रमार व संवर्धन के लिये सिखेष तथारता प्रदीवत की थी। इसी कारण बौढ तथा जैन सम्बन्ध में में यें वश की बहुन-सा ऐतिहासिक इतिवृत्त विद्यमान है। भीयें इतिहास को सामग्री को आठ मागों में बीटा जा सकता है—सस्कृत साहित्य, बौद माहित्य, जैन साहित्य, गीक विवरण, चीनी यात्रियों के विवरण, तिव्यती साहित्य और पुरातल्य-सम्बन्धी सामग्री। कोटलीय अर्थवाल्य यद्यपि सस्कृत साहित्य, केवलार्ग है, पर क्योंकि मीयें इतिहास के साथ उसका विशेष सम्बन्ध है, अन उस पर हम पृथक रूप से प्रकाश डालें।

### (२) कौटलीय अर्थशास्त्र

मीर्य युग के इतिहास के लिये 'कोटलीयम् अर्थशास्त्रम्' सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रन्य है। चन्द्रगुप्त के समय की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दशा पर प्रकाश डाकने और उस काल की शासन-पद्मित का निक्ष्यण करने के लिये हमने प्रधानतया इसी प्रत्य का उपयोग किया है। आप्ति वाणक्य या कौटल्य चन्द्रगुप्त नवे के गुरु तथा मन्त्रि-पुरोहित थे। प्रचीन ऐतिहासिक अनुभृति के अनुनार उन्होंने ही नव नन्दो का विनाश कर चन्द्रगुप्त को मनय के राजनीहसुक्तन पर आक्त कराया था। उनके अनेक नाम थे। हेमचन्द्र ने अपि-यान चिन्तामणि मे उनके निम्नलिखत नाम उल्लिखत किये है—बाल्स्यायन, मल्लिनाग,

 <sup>&#</sup>x27;बृग्गोचरं पूर्वसूरिग्रन्था राजकथाश्रयाः । ममत्वेकावशगता मतं नीलमृनेरिष ॥' राजतरिङ्गकी १।१४

कुटल, बाणक्य, द्रामिल, पक्षिलस्वामी, विष्णुगुप्त और अंगुल । सम्मवतः, इस प्रसिद्ध ्र आचार्य का व्यक्तिगत नाम विष्णुगुप्त था । वह कुटल गोत्र मे उत्पन्न हुए थे, अत∙ उन्हें कौटस्य कहा जाता था। चणक उनके पिता का नाम था, इस कारण वह चाणक्य कहाते थे । सम्मवतः, द्रामिल नाम उनके अभिजन को सूचित करता है । कौटलीय अर्थशास्त्र इन्ही कौटल्य या चाणक्य की कृति है। इस आचार्य द्वारा दण्डनीति या अर्थशास्त्र विषयक एक ग्रन्थ की रचना की गई थी, इस सम्बन्ध में अनेक निर्देश प्राचीन साहित्य में विद्यमान है। महाकवि दण्डी ने दशकुमारचरित में लिखा है, कि आचार्य विष्णुगुप्त ने मौयौं के लिये छ हजार क्लोको में संक्षिप्त करके एक ग्रन्थ का निर्माण किया। कामन्दक नीतिसार मे विष्णुगुप्त और उसके द्वारा निर्मित अर्थशास्त्र का इन शब्दों में उल्लेख किया गया है---"बज्र के समान ज्वलन्त तेज से युक्त जिसके अभिचार बज्र के आघात द्वारा श्रीसम्पन्न व मृदुढ नन्दरूपी पर्वत जड से उखड़ कर गिर गया, जिस परम शक्तिशाली ने अकेले ही अपनी मन्त्रशक्ति द्वारा मनुष्यो मे चन्द्र के समान चन्द्रगुप्त को राज्य दिलवा दिया, और जिसने अर्थशास्त्ररूपी महासमुद्र से नीतिशास्त्र रूपी अमृत को प्राप्त कराया, उस विष्णुगुप्त को नमस्कार है।"" कौटलीय अर्थशास्त्र की अन्तः साक्षी द्वारा भी यही सूचित होता है, कि इम शास्त्र के रचयिता वही चाणक्य थे, जिन्होंने कि नन्दराज का विनाश किया था। वहाँ लिखा है कि 'जिसने बडे अमर्ष के साथ शास्त्र, शस्त्र और नन्दराज के हाथ में गयी हई पृथिवी का उद्धार किया, उसने ही इस शास्त्र की रचना की।" अन्यत्र एक स्थान पर कौटलीय अर्थशास्त्र मे यह कहा गया है कि कौटल्य ने यह शास्त्र ऐसा बनाया है कि इसे सुगमतापूर्वक समझा और ग्रहण किया जा सके। इसमें व्यर्थ ग्रन्थ का विस्तार नही किया गया है, और इसके तत्त्व, अर्थ और पद सुनिश्चित हैं। \* कौटलीय अर्थशास्त्र का अन्तिम क्लोक भी महत्त्व का है--- 'बहुधा शास्त्रो मे यह देखा जाता है कि उन पर किये गये आप्यो और मूल शास्त्र मे परस्पर विरोध रहता है। अत. विष्णुगुप्त ने स्वयं ही सूत्रो की रचना की और स्वयं ही उनपर माध्य भी लिखा।"" इस ग्रन्य की रचना कौटल्य ने शासन की विधि

 <sup>&#</sup>x27;इयनिवानीं आषार्य विष्णुगुप्तेन मौर्वार्थे वड्सिः इलोकसङ्ग्रीः संक्षिप्ता' वशकुमारवरित, उच्छवास ८

२. कामन्द्रक नीतिसार १।४-६

धैन शास्त्रं च शस्त्रं च नन्तराक्षयता च भूः । अमर्खेणीवृष्तान्याश्च तेन शास्त्रमित्रं कृतम् ॥' कौ. अर्थ. १५।१

 <sup>&#</sup>x27;सुम्बग्रहणविक्षेयं तत्त्वार्थपविनिष्यतम् ।
 कौटल्येन झूलं झाल्त्रं विमुक्त झन्च विस्तरम्।' कौ. अर्थ. १।१

 <sup>&#</sup>x27;बृष्ट्वा विश्रतिपतिं बहुमा शास्त्रेव माध्यकाराणाम् । स्वयमेव विष्कृतुन्तस्थकार सूत्रं च भाष्यं च ॥' कौ. अर्थः १५।१

के रूप में की थी, और दण्डनीति या राजनीति के सिद्धान्तों के साथ-साथ उनके प्रयोग या क्रियासकता को भी इसकी रचना करते हुए दृष्टि में रखा गया था, यह भी कीटकीय अर्थ-सारल में ही निकपित है। वहाँ ठिखा है कि "सब शास्त्रों का अनुसीछन करके और प्रयोग (क्रियासक अनुषव) द्वारा कोटल्स ने 'नरेन्द्र' के छिन्ने शासन की यह विधि बनाती है।" यह सासन-विधि किस नरेन्द्र या राजा के लिये बनायी गई थी, इस विध्य में कोई निर्देश कोटकीय अर्थशास्त्र में नहीं पाया जाता। पर क्योंकि चाणक्य ने नव नन्दों का विनाश कर कन्द्रणुत को मझष का राजा बनाया था, अतः यह कल्पना असगत नहीं है कि इस सास्त्र की रचना नरेन्द्र चन्द्रणुत के लिये ही की गई थी, और इसका उद्देश्य मीर्थ साझाज्य के इस प्रवर्तक का पश्चप्रदर्शन करना था।

 <sup>&#</sup>x27;सर्वशास्त्राच्यनुकस्य प्रयोगमुपलस्य च ।
 कौटल्येन नरेन्द्राचें शासनस्य विधिः हृतः ॥' कौ. अर्थः २।१०

२ "सत्यमाह चाणस्यः—"चिसज्ञानानुर्वोत्तनोऽनर्ध्या अपि प्रियाः स्युः । बक्षिणा अपि तदमावबहिष्कृता देष्या भवेयः ।'

बाक्षणा अप तन्भावनाहण्यता हुण्या भवयुः । बाकुमार चरित (उच्छ्वास ८) में उद्धृत यह चाणक्य का मत अर्थकास्त्र में इस प्रकार क्लोक रूप में विद्यमान है—

<sup>&#</sup>x27;अनर्ध्यात्रच प्रिया बृष्टा चित्तज्ञानानुर्वातनः।' ५।४

रघवंश १७।४९

उडाहरणार्थ कोटलीय अर्थशास्त्र के कवन कि "लोकसात्रावित् राजानमास्त्रवन-प्रकृति सम्पन्न प्रियद्वित हारेणाव्येतः" (बी. अर्थ-५१४) की खासा नृहाराकात के इस बाल्य में है—"विजिगीवृरासगुण सम्पन्नः प्रियहितहारेणाव्यक्तीय इति ।" (जृहाराकात, अंक ४)

५. "कं वा तेवां सान्त्रतं येवामितनृशंसप्रायोपदेशनिर्धृणं कौदिल्यशास्त्रप्रमाणम् ।"

हुए 'कीविरूप' को उनके अन्तर्गत किया है। इन सब निर्देशों को दृष्टि में रखने पर इस बात में कीई क्पेंद्र नहीं रह जाता, कि प्राचीन लेकक भी इस प्रत्य को कोटिल्प (कोटल्प) या चाणक्य की रचना मानते थे, और उन्हें यह भी अभिगत वा कि इसी गालक्य द्वारा नन्द-वस के सासन का अन्त कर चन्त्रपुप्त मीर्थ को मगक का राजविंतहासन प्रदान किया क्या या।

पर सब विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करते। अनेक विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया है कि कोटलीय अवंधास्त्र चौची सवी है पूठ की रचना न होकर तीसरी या चौची इंस्वी परचात् की हति है। अवंधास्त्र का अनुवाद करते हुए उसकी मुक्तिका में प्रोफेसर आंकी ने इसी मत का प्रतिपादन किया है। उनका मत्त्रच्या है कि न यह सच्च मीचे काफ में जिल्हा गया, और न इसकी रचना किसी एक व्यक्ति हारा की गई। वस्तुतः, यह एक सम्प्रवास की कृति है। अवंधास्त्र में स्वान-स्वान पर 'इति कोटल्य' लिखकर कोटल्य या जाणव्य के मत को उद्युत किया गदी है। यह सक्वर स्वय इस प्रत्य के रचिंदता होते, तो उन्हें 'इति कोटल्य' लिखकर कर उनके मत को उद्युत किरल्य कर कर विश्वास्त्रका ग होती।'

कौटलीय अर्थशास्त्र के रचियता और उसके काल के सम्बन्ध में बहुत मतमेद है। इम सब विवाद को यहाँ सक्षेप के साथ निर्दिष्ट कर सकना भी सम्भव नहीं है। पर क्यों कि हमने मौर्य यग की सम्यता, राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक दशा आदि का निरूपण करने हए प्रधानतया इसी ग्रन्थ को आधार माना है, अत. इस विवाद का अत्यन्त सक्षिप्त रूप से निर्देश करना आवश्यक है। श्री रामकृष्ण गोपाल माण्डारकर के विचार में कौटल्य नाम के किसी व्यक्ति की मौर्य यग मे सत्ता तक भी सदिग्ध है। उनका कथन है, कि पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में मौयौं का भी उल्लेख किया है, और चन्द्रग्प्त का भी। पर उन्होंने कौटल्य या चाणक्य का कही भी उल्लेख नहीं किया। इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है, कि पतञ्जलि को कौटल्य का ज्ञान ही नही था, और कौटल्य का समय पतञ्जलि के बाद ही कभी होना चाहिये। क्योंकि पतञ्जलि शक्त राजा प्रथमित्र (इसरी सदी ई० पू०) के समकालीन थे, अतः कौटल्य उनसे पूर्ववर्ती मौर्य राजा चन्द्रगुप्त के सम-कालीन कदापि नहीं हो सकते। विन्टरनिट्ज ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया है. कि मैगस्थनीय ने अपने यात्रा विवरण मे चाणस्य का कहीं भी उल्लेख नहीं किया। मैगस्थनीज सैल्युकस के राजदूत की स्थिति में कई वर्ष तक चन्द्रगुप्त की राजसमा में रहा था। यदि वस्तुत: चाणक्य चन्द्रगप्त का गरु तथा पूरोहित होता, तो यह कदापि सम्मव नहीं था कि मैगस्थनीज का ध्यान जसकी ओर न जाता।

सिंद यह मान भी लिया जाये, कि चाणक्य चन्द्रगुप्त का मन्त्री व पुरोहित या और उसी के कर्तृत्व से मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो भी यह स्वीकार कर सकता सम्मव नहीं है कि कोटलीय वर्षसास्त्र चाणक्य या कौटल्य की ही इति है। इस मन्त्रच्य की पुष्टि के लिये विविध विद्वानों ने निम्मलिबित युक्तियाँ प्रस्तुत की है—(१) मौर्य मुण के उल्लीणं

<sup>2.</sup> Jolly and Schmidts : Arthashastra pp 1-47

लेखों में राजा के लिये 'देवानाप्रिय' विशेषण या उपाधि का प्रयोग किया गया है। अशोक और दशरम दोनों के लेखों मे यह उपाधि पायी जाती है। पर कौटलीय अर्थशास्त्र से यह कही भी प्रयुक्त नहीं की गई। (२) मौर्य यग के सब उत्कीण लेख पालि भाषा में हैं. जिससे यह मुचित होता है कि उस काल में पालि भाषा ही राज्य कार्य के लिये प्रयक्त की जाती थी। पर कौटलीय अर्थशास्त्र संस्कृत में है। मौयों के बाद सामनाहत राजाओं से भी प्राकृत मापा का प्रयोग किया। सस्कृत का प्रयोग विशेष रूप से चौथी सदी ईस्वी मे होना प्रारम्भ हुआ, जब कि गृप्त वश का शासन था। (३) समुद्रगुप्त की प्रशस्ति (प्रयाग के स्तम्म पर उत्कीर्ण) मे राजा के लिये 'घनदवरुणऐन्द्रान्तकसम' विशेषण का प्रयोग किया गया है। कौटलीय अर्थशास्त्र में राजा को 'इन्द्रयम स्थान' कहा गया है। इससे यह परि-णाम निकलता है, कि राजा के विषय में जिस मावना को अवशास्त्र में व्यक्त किया गया है, वही समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में भी पायी जाती है। मौर्य युग के उत्कीर्ण लेखों मे यह भावना विद्यमान नहीं है। अतः अर्थशास्त्र का निर्माण गुप्त युग मे हुआ मानना चाहिये, मौर्य यग में नहीं। (४) कौटलीय अर्थशास्त्र में न कही चन्द्रगप्त का उल्लेख है और न उसकी राज-धानी पाटलिपुत्र का । यदि इस ग्रन्थ का निर्माण वस्तुत चन्द्रगुप्त के शासन की विधि के रूप में किया गया होता, तो कही तो उसका तथा उसकी राजधानी का उल्लेख होना चाहिये था, जबकि अन्य कितने ही भौगोलिक स्थानो के नाम अर्थशास्त्र मे विद्यमान है। (५) कौटलीय अर्थशास्त्र मे यह मत प्रगट किया गया है, कि दुर्ग की प्राचीर प्रस्तरो द्वारा निमित होनी चाहिये, काष्ठ द्वारा नहीं। कौटल्य दुर्ग में काष्ठ के प्रयोग को अनुचित मानत थे। पर पाटलिपुत्र की खुदाई द्वारा यह ज्ञात हुआ है, कि मीयें युग मे पाटलिपुत्र के दुगं के निर्माण के लिये काष्ठ का प्रचुर परिमाण में प्रयोग किया गया था। यदि अर्थशास्त्र का रचित्रता चन्द्रसप्त का गुरु व मन्त्री होता, तो वह पाटलिएत्र के दुर्ग के लिये काष्ठ का उपयोग कभी न करने देता। (६) भारत की बासन-पद्धति, सामाजिक जीवन और आधिक दशा के सम्बन्ध मे जो सुचनाएँ मैगस्थनीज के मारन विवरण से उपलब्ध होती है, वे उसमें सर्वथा भिन्न है जो कौटलीय अर्थशास्त्र में निरूपित है। उदाहरणार्थ, मैंबस्थनीज ने पाटलिपुत्र सदश नगर के शासन के लिये एक ऐसी सभा की सत्ता का उल्लेख किया है जिसके ३० मदस्य थे और जो ६ उपसमितिया द्वारा अपने कार्यों का सम्पादन करती थी । इसी प्रकार सैन्य सञ्चालन के लिये भी मैगस्थनीज ने ३०मदस्यों की एक समा का वर्णन किया है। पर कौटलीय अर्थशास्त्र में न कही नगर-सभा का उल्लेख है. और न कही सैन्य-मञ्चालन करनेवाली समा का । यदि कौटलीय अर्थशास्त्र का निर्माण मौर्य युग से हुआ होता, तो उसमे उन समाओं का निर्देश अवश्य होना चाहिये था, सैंसस्यनी ब ने जिन्हें स्वय मारत मे देखा या और जिनका उसने विशद रूप से वर्णन किया है। आर्थिक जीवन के विषय में भी मैगस्यनीज और अर्थशास्त्र के विवरणों मे बहुत मिन्नता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन से सूचित होता है कि उसकी रचना के समय घातुर्विद्या मे भारतीय छोग अच्छी

उन्नति कर चुके थे, उन्हें बहुत-सी घातुओं का ज्ञान था, और घातुओं को तैयार करने तथा उनसे विविध प्रकार की वस्तुओं के निर्माण मे वे पर्याप्त निपुणना प्राप्त कर चुके थे। पर मैगस्थनीज ने एक ऐसे युग के चित्र को प्रस्तुत किया है, जब कि बातुविद्या उन्नत दशा मे नहीं थीं। (७) कौटलीय अर्थशास्त्र में चीन, नेपाल, बाहुलीक, कपिशा, बनायु आदि अनेक ऐसे देशों के नाम आये हैं, जिनसे भारतीय लोग चौथी सदी ई० पूर्व में परिचित नहीं हुए थे। विशेषतया, अर्थशास्त्र मे चीन का उल्लेख इस बात का प्रमाण है, कि इस ग्रन्थ का निर्माण चौथी सदी ई०पू० के पर्याप्त समय पश्चात हुआ । जिस देश को आजकल 'चीन' कहा जाता है, उसकी यह संज्ञा तभी प्रयोग मे आनी प्रारम्म हुई भी जबकि चिन राजवंश ने उस देश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। चिन वश का यह उत्कर्ष तीसरी सदी ई० पू० के उत्तरार्घ में हुआ था। अतः जिस ग्रन्थ में चीन का उल्लेख हुआ हो, उसकी रचना तीसरी सदी ई० प्र० से पूर्व के काल में कभी स्वीकृत नहीं की जा सकती। इसी प्रकार अर्थशास्त्र मे उल्लिखित अन्य भी अनेक देशों के साथ भारत का सम्बन्ध बाद के काल मे ही स्थापित हुआ था। (८) कौटलीय अर्थशास्त्र में 'मुरक्क' शब्द अनेक बार प्रयुक्त हुआ है। अनेक विद्वानों का मत है, कि यह शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक शब्द सिरिग्स (Syrigx) में ही संस्कृत का सूरक्क शब्द बना है। ग्रीक साहित्य में इस शब्द का सर्व-प्रथम प्रयोग पोलिविजम (Polybius) द्वारा १८० ई० पूर्व में किया गया था। इस दशा में जिस सस्कृत ग्रन्थ में सुरङ्ग शब्द प्रयुक्त हुआ हो, वह चौथी सदी ई० पू० में विरचित कैंम हो सकता है ? दशकुमारचरितम्, हर्षचरितम्, मुद्राराक्षस, नाट्यशास्त्र आदि जिन अन्य प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में सुरङ्ग शब्द प्रयुक्त हुआ है, उनका निर्माण छठी सदी ई० पू० या इसके बाद ही हुआ था, पहले नहीं। (९) कौटलीय अर्थशास्त्र में जिस राज्य और उसके शासन का निरूपण है, वह विशाल चक्रवर्ती साम्राज्य न होकर एक छोटा-सा राज्य है। वह एक ऐसे युग को सूचित करता है, जब कि भारत मे बहुत-से छोटे-छोटे राज्यों की मत्ता थी और वे परस्पर सघषं मे व्यापृत थे। इस ग्रन्थ की रचना एक ऐसे युग मे कदापि नहीं हुई, जबकि मारत का बहुत बढ़ा भाग मौयों के शासन मे आ गया था, और इस विशाल साम्राज्य मे एक सुव्यवस्थित केन्द्रीय शासन की स्थापना हो गई थी।

यहाँ हमने उन युनितयों का अत्यन्त सक्षेप के साथ उल्लेख किया है, जो कोटलीय अयंबाहन के मोर्य युग में विरिक्त होने के विरुद्ध वी जाती हैं। इस विषय पर बहुत-से विडामों ने अयन्त विचाद कर से विवेचन किया है, विसके कारण इस सम्बन्ध में बहुत-से मत विकवित्त हो गये हैं। जाँगी और स्मिद्स के अनुसार यह पन्य तीसरी सदी हैं, कु की रचना है। विन्टर्निट्झ, कीय, स्टाइन और नाथ आदि विडामों ने मी इसे तीसरी गयी हैं, पूठ या उसके भी परकाल निम्म माना है। इन्हीं विडामों डारा अस्तुत युनित्यों का मार हमने उपर सक्षेप के साथ दिया है। पर ऐसे विडामों की मी कमी नहीं, जो कि कीटलीय वर्षवाहन को चन्द्राम्य नीयें के गुण को हिंत स्वीकार करते हैं। इनसे एस्टीट, बेकोबी, मेयर और बेलोजर के नाम उल्लेखनीय हैं। श्री काशीप्रसाद जायसवाल, नरेजनाय लाहा, देवदत्त रामकृष्ण माध्यारकर, पी० बी० काने, नीलकाल खास्त्री, रामचन्न दीक्षितार आदि विद्यानों ने उन यूनियों का विद्याद रूप से विदेषन किया है, जो किकोटलीय अर्थसास्त्र के मीर्य यून का होने के विरोध में दी जाती है। मारतीय दिद्यान प्राय: इस बात को स्वीकार करते हैं, कि यह प्रत्य मीर्य यून की ही रचना है और इसके द्वारा चन्न्रयूप्त मीर्य के समय के मारत का समिजद रूप से परिचय प्राप्त किया जा सकता है।

कौटलीय अर्थशास्त्र के मौथं युग का न होने के सम्बन्ध में जिन युक्तियों का ऊपर उल्लेख किया गया है, उनका किस प्रकार विद्वानों द्वारा निराकरण किया जाता है, इस पर सक्षेप के साथ प्रकाश डालना मी उपयोगी होगा—

- (१) यह सही है कि राजा अशोक और दशरण के उत्कीण लेको में उनके नामों के नाथ 'वेवाना प्रिम.' विशेषण प्रयुक्त हुआ है। पर कीटलीय अर्थशास्त्र में जब मीर्पवश के किनी राजा का नाम उतिक्षित ही नही है, तो उसके साथ प्रयुक्त होनेवाल विशेषण या उपाणि के उत्केख का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। 'वेवाना प्रिय.' उपाधि का सम्बन्ध मीर्पवश के साथ न होकर बीद राजाओं के साथ था। इसी कारण महाचंश में अगोक के समकालीन कका के राजा तिस्स या तिष्य के लिये मी 'वेवाना प्रिय.' अपाधि का माथ हर उपाधि का पुरत मीर्थ बौद धर्म का अनुमागी नहीं था। अत यदि उसके नाम के माथ इस उपाधि का प्रयोग न होता हो, नी यह सर्वधा समत और सम्बन्ध है। अशोक ने मी अपने मव उत्कीण ठेखों में अपने नाम के साथ 'विवाना प्रिय:' का प्रयोग नहीं किया। बराबर पहाड़ियों में आजीविकों को गृहा दान करते के सम्बन्ध में उसके जो लेख हैं, उनमें केवल 'पाजा प्रियवर्षी' लिविल है, 'वेवाना प्रिय:' नहीं।
- (२) मीर्य मुन के जो भी उल्लीणं लेल इस समय उपलब्ध है, निस्सन्देह, वे सब पालि मापा में है। पर इसका कारण यह है, कि उन्हें चर्तवासारण बनता के लिये उल्लीणं कराया गया था। राजा अशोक ने यमें विजय की जिस नीति को अपनाया था, उसका सन्देश वह तस्वेदासारण लोगों तक पहुंचाना चाहता था। उस मुग में मर्वसायारण जनता की माया पालि ही थी, यह निवंबाद है। पर बिहान् लोग शास्त्र चर्चा और काव्य आदि के लिये मस्हत का उपयोग किया करते थे, यह भी असदिय है। कोटकीय अर्थवास्त्र के निवंबार है। पर बिहान् लोग शर्मा वही उसका पटन पान मी करते थे। यह भी असदिय है। कोटकीय अर्थवास्त्र की रचना निवंबारों के लिये की गई थी। वही उसका एटन पान मी करते थे। जिस राज्य को तीर उसकी जिम मारा में का उसके हारा प्यप्रवद्धनेत किया जाना था, वे भी मुश्चित्रत थे। इस स्वा में यदि चाणक्य ने अपने इस प्रस्य की रचना बिहत्समाज की भाषा में की हो, तो यह सर्वया स्वामाविक था। प्राचीन मारत के नाटक-माहित्य से सस्हत्त के साय-साय प्राहत साव का प्रप्रयोग किया प्रया है। स्त्रियों और स्वन्ध साव स्वन्ध स्वा है। स्त्रियों और स्वन्ध साव स्वन्ध साव है। स्वरी और स्वन्ध साव स्वन्ध साव स्वन्ध साव स्वन्ध साव स्वन्ध ना स्वन्ध में स्वन्ध ना स्

मानी जाती बी, और प्राकृत जन की प्राकृत। वाणक्य ने अपने ग्रन्थ में जो संस्कृत माबा का प्रयोग किया, यह पुरानी परम्परा के अनुरूप ही था।

- (३) कौटलीय अर्थशास्त्र के मन्तव्यों और विचारों की छावा वशकुमार चरित, मुद्दा-राक्षस आदि कितने ही प्राचीन प्रन्यों पर विद्यमान है, यह इसी प्रकरण में ऊपर प्रद-श्वित किया जा चुका है। राजनीति और पर्मशास्त्र विषयक प्रन्यों पर कौटळीय अर्थशास्त्र का प्रमाव तो और मी अधिक स्पष्ट है। इस दशा में समृद्रगुप्त की प्रचस्तित पर मी यदि अर्थशास्त्र के विचारों की छावा दिखायी पड़े, तो इसमें आदयर्थ मी कोई बात नहीं है। (४) इसमें सन्देह नहीं, कि कोटलीय वर्षशास्त्र में कहीं भी चन्युपत और पाटलिपुत्र
- का उल्लेख नहीं मिलता। पर इससे यह परिणाम नही निकाला जा सकता, कि कौटल्य का इनके साथ कोई भी सम्बन्ध नही था। कौटलीय अर्थशास्त्र एक वैज्ञानिक ग्रन्थ है, जिसमे राजनीति का शास्त्रीय रीति से प्रतिपादन किया गया है। उसकी रचना न संस्मरणो के रूप में की गई है, और न गेजेटियर के रूप में। उसमें राजाओं के जो नाम आये हैं, वे किसी मन्तव्य या सिद्धान्त की पूष्टि के लिये ही हैं। राजा को काम, कोब, लोम, मान, सद और हुषं का परित्याग कर इन्द्रियजयी होना चाहिये, इस मन्तव्य का निरूपण करते हुए कौटल्य न मोज दाण्डक्य, वैदेह कराल, जनमेजय, अजबिन्द आदि कतिपय राजाओं का उल्लेख किया है। इसी प्रकार से कछ अन्य नाम भी अर्थशास्त्र में दिये गये हैं। पर चन्द्रगप्त के नाम का कोई भी प्रसग इस शास्त्र मे नही है। फिर भी अर्थशास्त्र में एक स्थान पर यह वाक्य विद्यमान है---'तेन गप्तः प्रभवति' (गुप्त इसी के अनुरूप करता है) । यहाँ गप्त म चन्द्रगुप्त ही अभिन्नेत है, यह कल्पना असगत नहीं है। जिस चाणक्य द्वारा नन्दराज के हाय मे गयी हुई पथिवी का उद्घार किया गया, उसी ने इस ग्रन्थ की रचना की, यह कथन भी अर्थशास्त्र में विद्यमान है। पौराणिक अनुश्रुति द्वारा हमे ज्ञात है, कि नन्दवश के विनाश के अनन्तर चन्द्रगुप्त पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर आरूढ़ हुआ था, अतः जिस 'गुप्त' की ओर अर्थशास्त्र में सकेत किया गया है, वह यदि चन्द्रगुप्त ही हो, तो इसमे आइचर्य की कोई बात नही।

ों भौगीलिक नाम अर्थशास्त्र में आये हैं। वे वहीं उत्पन्न या तैयार होनेवाली किसी बस्तु का उल्लेख करते हुए ही दिये गये हैं। कलिक्क और अक्क अनपदों के हाथी प्रसिद्ध में, काशी का सूती कपड़ा बहुत उत्कृष्ट माना जाता थां, गियाल के कम्बल विक्थात के, और कामों के को ग्रेड मिद्ध में। इसी शिक्ष हर स्थानों का उल्लेख अर्थशास्त्र में विक्थान है।

१. की. अर्थ. १।६

२. की. अर्थ. ११५

३. की. अर्थ. २।२

४. कौ. अर्थ. २।११

५. को. अर्थ. २।११

कीटल्प ने ममय का तो उल्लेख किया है, क्योंकि वहीं के पत्थार तोलने के बट्टे बनाने के लिये विदोय रूप से उपयुक्त हैं। पर उसकी राजवानी पार्टालपुत्र का पूषक् रूप से उल्लेख करने की उन्होंने कोई आवस्पकता नहीं समझी, क्योंकि वहीं की कोई वस्तु ऐसी प्रसिद्ध नहीं पी कि उसकी निर्विट करना उपयोगी होता।

- (५) वुर्ण की प्राचीर आदि के निर्माण के लिये काष्ठ का प्रयोग न करके शिलाखण्डों और प्रस्तरों को प्रयुक्त करना चाहिलें, यह मन्त्रक्ष कोटल्य ने सुन्यर्प्ट क्य से प्रतिपादित लिया है। पर उन युग के सभी वुर्णों का निर्माण कीटल्य के इस मन्त्रक्ष के अनुमार हि किया जाए, यह कैसे सम्मव हो सकता था। खुदाई द्वारा पाटीलपुत्र के जो प्राचीन अवदोग रम समय उपलब्ध हुए हैं, उन पर हम अगले एक अध्याय मे विदाद रूप से प्रकाश डालेंगे। यहाँ इतना निर्देश कर देना ही प्रयोग है कि पाटीलपुत्र की खुदाई में काष्ट के जो शहनीर और कडियाँ मिली है, उनका उपयोग प्राचीर के लिये ही किया गया था—यह बान मर्वसम्मन नहीं है।
- ् (६) मौर्य युग मे स्थानीय स्वशासन सम्थाओ का क्या स्वरूप था, इस विषय पर अगले एक अध्याय में विश्वद रूप से विचार किया जायगा। इससे मन्देह नहीं, कि चन्द्रगप्त के काल में पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन और कौशाम्बी सद्दश नगरों में 'पौर' समाओं की सत्ता थी। मैंगस्थनीज ने पाटलिएत्र की पौर सभा का ही अपने मारत-विवरण मे उल्लेख किया है। कौटलीय अर्थशास्त्र में किसी भी स्थानीय स्वशासन संस्था का विवरण नहीं मिलता. यद्यपि उनकी सत्ता के सम्बन्ध में कतिपय निर्देश वहाँ विद्यमान है । देश, ग्राम, जाति, कुल आदि की इन सस्याओं के (जिन्हें कौटल्य ने 'सघ' सज्ञा दी है) धर्म, व्यवहार और चरित्र को अक्षपटलमध्यक्ष द्वारा निबन्ध प्रस्तकस्थ भी किया जाता था। पर इन सस्थाओ (सघो या समाओ) की सदस्य सख्या कितनी होती थी और उनके कार्य क्या होते थे-इन मम्बन्ध में कोई भी मुचनाएँ अर्थशास्त्र से उपलब्ध नहीं होती। इसका कारण यह है, कि इनकी रचना, कार्य और शक्ति आदि परम्परा व प्रया पर आधारित थे, राजा द्वारा विहित व्यवस्था पर नहीं। कौटल्य ने अर्थशास्त्र मे या तो दण्डनीति के सिद्धान्तों का निरूपण किया है, और या उस नीति का जिसका अनुसरण विजिगीषु राजा को करना चाहिये। पुरातन परम्पराओं पर आधारित स्थानीय स्वशासन सस्थाओं के सम्बन्ध में विवेचन करने का अर्थशास्त्र मे कोई प्रसंग ही नही है। नगरो के शामन मे राजा-या केन्द्रीय शासन का क्या कर्तव्य है. इसका प्रतिपादन कौटलीय अर्थशास्त्र में विशद रूप से किया गया है. क्योंकि नगरों के शासनाधिकारी 'नागरक' की नियक्ति केन्द्रीय शासन द्वारा की जाती थी।

सैनिक प्रबन्ध के लिये ३० व्यक्तियों की सभा और उसकी छः उपसमितियों का जो उल्लेख मैंगस्थनीज ने किया है, उसकी सत्यना व प्रामाणिकता भी सदिग्ध है। अनेक विद्वानों

१. की. अर्थ. २।१९

ने यह प्रतिपादित किया है, कि पाटलिपुत्र सदृक्ष नगरों की पौर सजाओं के संगठन व स्वरूप को ही पैरास्वर्णीय ने मूल से तेरा के सम्बन्ध में भी उल्लिखित कर दिया है। मौर्य मूग के सैनिक प्रवन्ध के लिये पदाति, अस्वारोही, रख आदि के छ. निमाणों की सत्ता अवस्य स्वीकार्य है, पर उनके लिये छ: उपयमितियों तथा ३० सदस्यों की एक सवा की बात पूर्ण-रूप से विषयक्तीय नहीं मानी जाती। परचम्यल, अख्वाप्यल, रवाप्यल, आदि के रूप में इन विभागों की सत्ता कोटलीय अर्थवाल्य द्वारा भी सूचित होती है।

(७) यह सही है. कि कौटलीय अर्थशास्त्र में घातुओं को शुद्ध करने तथा उनसे अनेकविध वस्तुओं के निर्माण का विशद रूप से वर्णन किया गया है। इसमे सन्देह नही, कि मौर्य यग मे घातविद्या अच्छी उन्नत दशा मे थी। पर मैगस्थनीज ने मी भारतीयों के विषय में यह नहीं लिखा कि वे घातुओं को पिघलाने व उन्हें शद्ध करने के शिल्प से अनिमन्न थे। यह बात उसने दरदई (दरद) लोगों के विषय में लिखी है। दरदई लोगों के प्रदेश का वर्णन कर मैगस्थनीज ने ऐसी चीटियों का उल्लेख किया है, जो कि सोना खोदा करती यी और आकार में लोमडी के बराबर होती थी। ये चीटियाँ जो सोना खोदती थी. दरदई लोग उसे पश्जो पर लाद कर ले जाते थे और कच्ची घात की दशा मे ही ब्यापारियों को वेच दिया करते थे, क्योंकि ये दरदई लोग घात को पिघलाने तथा शद्ध करने के शिल्प को नहीं जानते थे। मैंगस्थनीक के समय में यदि दरद लोग धातविद्धा से अपरिचित हो. तो इससे यह परिणाम कैसे निकाला जा सकता है कि मीर्य यग के सभी भारतीय इस शिल्प से अनिधन थे। साथ ही, यह भी नहीं भलना चाहिये कि अनेक ग्रीक लेखको ने भारतीयाँ के धातु ज्ञान और सोने चाँदी से निर्मित आमूषणो आदि का उल्लेख किया है। डायोडोरस ने लिखा है, कि भारत की मुमि जहाँ अपने ऊपर सब प्रकार के फल उपजाती है, वहाँ मिस के गर्म में भी सब प्रकार की धातुओं की अनगिनत खाने हैं। उनमें सोना, चाँदी, ताम्बा और लोहा प्रचुर मात्रा में होता है, तथा टिन व अन्य धातुएँ मी। इन धातुओ का उपयोग आमुषण, हथियार, युद्ध का साज-सामान तथा अन्य वस्तुओ के निर्माण के लिये किया जाता है। डायोडोरस के इस कथन की पुष्टि कौटलीय अर्थशास्त्र द्वारा होती है. क्योंकि वहाँ बातुओं का विशद रूप से विवरण विद्यमान है।

मैतस्वनीज के मारत-विवरण और कौटलीय अर्थणास्त्र का तुल्ताराक अध्यात करते का प्रयत्न अनेक विज्ञानां द्वारा किया गया है। यर इस अध्यान से कोई निविचत परिणाम निकालते हुए यह अवस्य ध्वान ने रखना चाहिये, कि मैनस्वनी का मारत-विवरण वर्तमान समय मे अविकत्त रूप से उपलब्ध नहीं होता। उसके हुए अश ही इस समय प्राप्त है। मौर्थ युग के मारत का अनुशीलन करते हुए उनका उपयोग अवस्य किया जा सकता है, पर उनको दृष्टि मे रखकर कौटलीय अर्थवास्त्र जैसे महत्त्वपूर्ण मन्य के काल आदि के विषय में कोई मत स्विच्य ने किया जा सकता । जैनस्वनीय एक विदेशी राजदूत था, जो हुए काल कामारत में रहा था। यह निवस्त करते हुए उसने जो हुए देखा या सुना,

उसे उसने लेखबढ़ कर दिया। उसका यह विवरण कौटलीय अर्थशास्त्र जैसे गम्भीर व प्रामाणिक प्रन्य का समकक्ष नहीं हो सकता।

(८) यह सही है, कि कोटलीय अर्थशास्त्र में चीन पट्ट और चीनमूमि का उल्लेख विश्वमान है, जिससे यह पूचित होता है कि चीन देश कोटलर को जात था। पर चिन कश (जिसका प्रास्त्र तीसरी तदी हैं पूज के उत्तराम में हुआ था) हे उस देश का नाम चीन पड़, यह बात सर्वस्त्रमत नहीं हैं। चीन के प्राचीन इतिहास का यहाँ उल्लेख करना निर्मेश यहाँ तर अर्थक कि स्तान निर्मेश के हिंद स्तान की स्तान हो। चीन के इतिहास में चिन राज्य की सत्ता ७२२ ईंट पूज में प्रारम्भ मानी जाती है।

कौटलीय अर्थशास्त्र में नेपाल, बाहलीक, कपिशा और बनाय आदि जिन अन्य देशों के जो नाम आये हैं, उनका जौथी सदी ई० पू० में भारतीयों को परिज्ञान नहीं था, यह निश्चित रूप से कैसे कहा जा सकता है ? इस मन्तव्य के प्रतिपादक यह समझते है, कि सिकन्दर के आक्रमण से पूर्व भारतीयों का हिन्दुकुश पर्वतमान्ता के पश्चिम के प्रदेशों के साय कोई भी सम्बन्ध नही था। पर यह बात सर्वधा निराधार है। ईरान और बैंबिलोनिया जैसे पश्चिमी देशों के साथ मारत का व्यापारिक सम्बन्ध बौधी सदी ई० पू० से बहुत पहले स्थापित हो चका था, इस विषय मे अनेक प्रमाण विद्यमान है। असीरिया के राजा सेशा-चरीब ने ७०० ई० पू० के लगमग अपने देश में कपास के पौदे लगवाये थे. और इन्हें उसने मारत से प्राप्त किया था। असीरिया जैसे पश्चिमी देश के निवासी कपास के भौदे को 'ऊन का वक्ष' कहते थे। ईरान के हलामनी वंश के राजाओं ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने हुए भारत पर भी आक्रमण किया था, और उसके कृतिपय प्रदेश भी राजा दारसकह प्रथम की अधीनता मे आ गये थे (५१८ ई० पू०)। दारयबह के उत्तराधिकारी राजा ख्ययार्श ( Xerxes ) ने जिस सेना को साथ लेकर ग्रीम पर आक्रमण किया था, हीरो-दोत्तस के अनुसार उसमे सिन्ध और गान्धार के मारतीय सैनिक भी सम्मिलित थे। स्वयार्थ का काल ४८५ ई० पू० से ४६५ ई० पू० तक है। सिकन्दर के आक्रमण से बहुत समय पूर्व से भारत के व्यापारी समद्र मार्ग द्वारा ईरान, वैक्लिन तथा अन्य पश्चिमी देशों मे आया-जाया करते थे। इस दशा मे यदि चौथी सदी ई० पु० मे लिखे गये कौटलीय अर्थशास्त्र मे कतिपय पश्चिमी देशों का उल्लेख वहाँ के पण्य के प्रसंग में हो गया हो, तो इसमे आश्चर्य की कोई बात नहीं है।

(९) संस्कृत का 'सुरक्न' शब्द सीक भाषा में लिया गया है, यह सब विद्वान् स्वीकार नहीं करते। कतियय भाषाशास्त्रियों ने यह प्रतिपादित किया है, कि सुरक्क शब्द सन्वाली भाषा के 'सुरुष' के साथ सम्बन्ध रखता है। सुरुष का अर्थ छिड है। इसी प्रकार प्राचीन हमेर मावा के 'रण्' शब्द का अर्थ भी छित्र है। सुरङ्ग इन 'सुरुण्' और 'रण्' शब्दों से भी बन सकता है। उसे भीक-मुरुक मान कर कौटलीय अर्थशास्त्र के काल को निर्धारित करना समस्ति नहीं कहा जा सकता।

(१०)यह सर्वथा सत्य है कि कौटलीय अर्थशास्त्र एक ऐसे युग के चित्र को हमारे सम्मल प्रस्तत करता है. जबकि भारत बहत-से छोटे-बढे राज्यों (जनपदों) में विमन्त था. और वे राज्य परस्पर संघर्ष में भी व्यापत रहते थे। पर नन्द वंश द्वारा सम्पूर्ण भारत एक साम्राज्य के शासन में नहीं आ गया था। हमे जात है, कि आचार्य चाणक्य तक्षशिला के निवासी थे और वही दण्डनीति का अध्यापन करते थे। चन्द्रगप्त ने तक्षशिला में ही चाणक्य से दण्डनीति और युद्धविद्या की शिक्षा प्राप्त की थी। जब सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया, तो चाणक्य और चन्द्रग्प्त तक्षशिला में ही ये, और ग्रीक विवरणो के अनुसार वही चन्द्रगृप्त की सिकन्दर से मेट भी हुई थी। उस युग मे गगा-युमुना के पश्चिम के भारत में बहत-से छोटे-बड़े राज्य विद्यमान थे, जिनमें से कुछ में वंशक्रमानगत राजाओ का शासन था और कुछ में सघ-शासन की सत्ता थी। ग्रीक विवरणों से सुचित होता है, कि उत्तर-पश्चिमी और पश्चिमी मारत के जिन राज्यों के साथ सिकन्दर का सम्पर्क हुआ था. उनकी संख्या २८ के लगभग थी। इनमे जहाँ कठ, मालव और क्षद्रक जैसे शक्तिशाली गण-राज्य थे. वहाँ साथ ही केकय, अभिसार और गान्धार जैसे राजतन्त्र राज्य भी थे. जिनके राजा कौटलीय अर्थशास्त्र के शब्दों में 'विजिगीव' होकर साम्राज्य-विस्तार में तत्पर थे। कौटल्य के जीवन का बड़ा माग ऐसी राजनीतिक परिस्थिति में ही व्यतीत हुआ था। तक्षशिला का राजा आस्मि स्वय एक 'विजिमीव' था, और अपनी महत्त्वाकांक्षा को पूर्ण करने तथा अपने पड़ोसी राजा पोरु की विजिगीया से अपनी रक्षा करने के लिए यवनराज सिकन्दर की सहायता प्राप्त करने को भी उचित समझता था। कौटलीय अर्थकास्त्र मे मण्डल के सिद्धान्त पर आश्रित जिस कृटनय का निरूपण किया गया है, वह उस यग की वाक्कीक देश की परिस्थितियों के पूर्णतया अनुरूप है।

चौषी सची ई॰ पू० के पूर्वार्थ में उत्तर-परिचनी और परिचमी मारत से यद्याप बहुत-में जनपद विद्यान के, पर उस समय यह विचार मठीमाँति किस्तित हो चुका वा कि हिना-जय से समुद्र-पर्यंत्त जो यह भारतमृत्ति है, वह एक चक्रवर्ती साम्राध्य का संत्र है कोटव्य ने इस विचार को अत्यन्त स्पष्ट रूप से प्रगट किया है। मगध के राजा इस विचार को क्यि।-न्वित करने के किये प्रयत्नवीश के, और उन्हें आधिक रूप से सफकता भी प्राप्त हुई भी। कोटलीय वर्षशास्त्र में जिस राजा को 'विद्याविनीत' करने के सामनो का विद्याद रूप से प्रतिपादन किया गया है, उसे 'विद्यातीयुं होकर इसी लक्ष्य को पूर्ण करना है। कोटलीय अर्षशास्त्र जिन मौगोलिक और राजनीतिक गिरिस्पित्यों में लिखा गया था, वे उद्युग को निव्यट करती है, जबकि एक ओर तो मारत में बहुत-से जनपदों की सत्ता थी, जौर इसरी और एक प्रविद्याली हामाय्य का भी विकास हो रहा था। इस दक्षा में यदि कोटलीय अर्थशास्त्र में जिस राज्य की शासन-पद्धति का उन्लेख है, वह विशाल साम्राज्य न होकर एक साधारण जनपद ही हो, तो यह सर्वया स्वामाधिक है। कौटल्य भारत के बढ़े माग को एक शासन में ले आने के लक्ष्य को पूर्ण करने में अवस्य सकल हुआ, पर उसने अपने ग्रन्थ में जिस स्वच्यनीति का प्रतिपादन किया है, वह मारत की परम्परागत राजनीति थी लोर स्वामाधिक रूप से उसके प्रतिपाद विषय वे जनपद ही ये जो इस देश में सदियों से विद्यान ये।

(११) श्री भाण्डारकर ने मौर्य युग से चाणक्य या कौटल्स नाम के किसी व्यक्ति की सत्ता से ही जो सन्देह प्रगट किया है, वह सर्वया निरावार है। पतञ्जलि के महाझाध्य से चाणक्य शब्द न आने से यह परिणाम कैसे निकाला जा सकता है, कि दूसरी सदी ई० दू० से पहले इस नाम का कोड व्यक्ति हुआ ही नहीं। महाभाष्य न डितहास-मन्य है, और न पुराज है। वह एक व्यक्तिएण अत्य है, जिसमे व्यक्तिरण के नियमों को स्पष्ट करने के प्रयोजनेत ही। सहाभाष्य न डितहास-मन्य है, और न पुराज है। वह एक व्यक्तिएण अत्य है, जिसमे व्यक्तिरण के नियम को स्पर्ण के नाम न आये ही, उनकी निया से ही इन्सार करना कदापि यक्तिमगत नहीं माना जा सकता।

मैगम्थनीय के मारत-विवरण में मी कही वाज्यय का उल्लेख नही हुआ है। इसमें भी विगटरिनंद्य को बहुत आहम्ब हुआ है, और उन्होंने भी मन्देह प्रगट किया है, कि क्या वन्तुन जाज्यय चन्द्रगुत्त का मन्त्री व गृह था। पर मैगस्थनीय के भारत-विदश्य में तो मीर्थ युगके किसी भी मन्त्री, सेनापित व अन्य सासनाधिकारों का उल्लेख नही मिनदा। श्री विगटरिनंद्य की आसका में तब तो कुछ बन्द होता, यदि मैगस्यनीय ने किसी अन्य मन्त्रीका उल्लेख किया होता। बस्तुन, भीक विवरण इतने अपूर्ण है, कि उनके आधार पर प्राचीन एनिहासिक अनुश्रुति की किसी मान्यता को असन्य सिद्ध नहीं किया जा

(१२) कोटलीय अर्थशास्त्र में 'इति कोटल्य' 'कहकर आचार्य वाणक्य या कोटल्य के अन कोउद्युव किया गया है, यह बात नहीं है। पर इसमें यह परिणान नहीं निकाला जा सकता, कि यह प्रन्य कोटण्य की कृति न होकर कियी का सुचक है, त्रितका अनुसरण प्राचीन अपने मत्त्रव्य को प्रगट करना एक विशिष्ट बीली का सुचक है, त्रितका अनुसरण प्राचीन भारत के अन्य भी अनेक ग्रन्थों में किया गया है। वास्त्यायन के काममूत्र और राजबीखर-कृत काव्यमीमासा में भी इसी बीली से लेखकों ने अपने सन्तव्यों कही गाँ 'इति कोटल्य' कहकर में यह भी घ्यान देने योग्य है कि कौटलीय अर्थशास्त्र में अन्नहीं की 'प्री' 'इति कोटल्य' कहकर किसी मन्तव्य का प्रतिपादन किया गया है, वहीं उससे पूर्व अनेक आचार्यों या विचार-सम्प्र दायां (औद्यनसा , मानवा. आदि) के मत प्रयट करके अन्त में कीटल्य का मन्तव्य दिया गया है। यदि इस ग्रन्थ का लेखक कीटल्य न होकर कोई बन्य विद्यान होता, तो वह कहीं तो कोटल्य के मन्तव्य पर अपनी ओर से कोई टीका-टिप्पणी करता या किसी भी वह से उसका परिकार करता। पर सर्वन कीटल्य के मत की अन्त में विधार के साथ प्रवाह करा। यह सूचित करता है, कि कौटल्य ने इस ग्रन्थ में एक विशिष्ट शैली का अनुसरण किया है, जिनका अनुकरण बाद के अन्य मी कतिषय लेखको द्वारा किया गया।

कौटलीय अर्थशास्त्र की रचना चौथी सदी ई० पू० मे चन्द्रगुप्त मौर्य के समय मे ही हुई थी, इस मत की पृष्टि मे जो अनेक प्रमाण विविध विद्वानो द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें से कुछ का उल्लेख इस प्रकरण के प्रारम्भ में किया जा चुका है। इस सम्बन्ध मे कतिपय अन्य य क्तियों को निर्दिष्ट करना भी उपयोगी होगा। धर्मस्यीय न्यायाधीशों द्वारा प्रयक्त किये जाने वाले प्रकीर्णक नियमों का प्रतिपादन करते हुए कौटल्य ने एक नियम यह भी लिखा है, कि यदि कोई शाक्य, आजीवक आदि व्यल प्रव्रजितों को देव-कार्य और पिनुकार्य मे भोजन कराए, तो उस पर सी पण जुरमाना किया जाए । यहाँ कौटल्य ने उन मिक्षओं का उल्लेख किया है, जो वैदिक परम्परा का अनुसरण कर सन्यास आश्रम मे प्रवेश नहीं करते थे, अपितु अन्य वेदविरुद्ध सम्प्रदायों के प्रव्रजित थे। ऐसे प्रव्रजितों मे कॉटन्य ने जाक्यो (बौद्ध मिक्सुओ) और आजीवको का उल्लेख किया है, और अन्यो के लिये 'आदि' शब्द प्रयक्त कर दिया है । ध्यान देने योग्य बात यह है. कि कौटल्य ने इस प्रमग में निर्प्रन्थों या जैनों का नाम देने की आवश्यकता नहीं ममझी। इसका कारण यहीं ही मकता है, कि कौटल्य के समय में आजीवक और बौद्ध सम्प्रदायों की महत्ता जैन सम्प्रदाय की नुलना मे अधिक थी। आजीवक सम्प्रदाय भी उस समय इतना महत्त्वपूर्ण था, कि अर्थशास्त्र मे उसका प्रथक रूप से उल्लेख किया गया। हमे ज्ञात है कि मौर्य पुग मे आजीवक सम्प्रदाय की स्थिति अत्यन्त महत्त्व की थी। दिव्यावदान की एक कथा के अनुसार राजा विन्दसार (चन्द्रगप्त मौर्य का पुत्र और उत्तराधिकारी) ने पिञ्जलवत्स नाम के एक आजीवक साथ को अपने पत्रों की परीक्षा लेने के लिये नियक्त किया था, और उसने यह भविष्यवाणी की थी, कि बिन्द्सार के पञ्चात अशोक पाटलिपुत्र के राजसिंहासन पर आस्ट होगा। यद्यपि अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, पर आजीवक सम्प्रदाय की भी वह उपेक्षा नहीं कर मका था। इसीलिये उसने बराबर की पहाडियों में अनेक गहाएँ आजीवको के उपयोग के लिये दान की थी। मौर्य राजा दशरथ ने भी नागार्जुनी पहाड़ियो मे तीन गहाएँ आजीवको को प्रदान की थी । अशोक और दशरथ दोनो के गुहादान सम्बन्धी लेख इन गहाओं की मिलियों पर उत्कीण है। देहली-टोपरा स्तम्म पर उत्कीण अशोक के लेख में भी आजीवकों का उल्लेख है, और वहाँ उन्हें निर्फ़न्थों (जैनो) से पहले स्थान दिया गया है। इससे यह निष्कर्प निकाला जा सकता है, कि अशोक के समय मे जैनो की अपेक्षा आजीवको का महत्त्व अधिक था। पर बौद्धो और जैनो के समान आजीवक सम्प्रदाय देर तक मारत मे नहीं रहा। मौर्य यग की समाप्ति के साथ ही प्राय इस सम्प्रदाय की मी समाप्ति हो गई। यदि कांटलीय अर्थशास्त्र की रचना मौर्य यग के पश्चात् कभी (विशेष-

१. 'शाक्याजीवकावीन् वृवलप्रविज्ञतान् वेवपितृकार्येवु भोजयतश्शत्यो वण्डः । '

तया तीसरी या चौथी सदी ई० प०) हुई होती, तो उसमें आजीविकों का एक प्रमुख 'बपल' सम्प्रदाय के रूप मे कभी उल्लेख नहीं हो सकता था।

'सघबत्तम' अधिकरण मे कौटल्य ने अपने समय के कतिपय सघ-राज्यो का परिगणन किया है। ये सम्र लिच्छिविक, विजिक, मल्लक, मद्रक, कुकूर, कुरु, पाञ्चाल, काम्भोज, सराष्ट्र, क्षत्रिय और श्रेणि हैं। कौटल्य ने इनके साथ 'आदि' लगाकर अन्य सघ-राज्यो की सत्ता को भी सचित किया है, पर इसमें सन्देह नहीं कि अपने समय के प्रमुख सघों को जमने नाम से निर्दिष्ट किया है। अब प्रश्न यह है, कि भारतीय इतिहास के किस युग मे इन सघो या गणराज्यों की सत्ता थी। मीर्य और शङ्क वशो की शक्ति के श्रीण होने पर जब गण-राज्यो का पुनरुत्थान हुआ, तो बहत-से गणराज्य मारतीय इतिहास के रगमञ्च पर प्रगट हुए, जिनमें यौचेय, आर्जनायन, उदुम्बर, कुलून, कुनिन्द, महाराज आदि प्रमुख थे। गप्तवश के उन्कर्ष में पूर्व उत्तरी बिहार में लिच्छवि गण की भी पन स्थापना हो गई थी। पर उस क्षेत्र में वजिक और मल्लक गण फिर कभी इतिहास में प्रगट नहीं हुए। यही बात कुरु, पाञ्चाल, मद्रक, कुकूर आदि के सम्बन्ध मे भी कही जा सकती है। इन गणराज्यां की सत्ता न शुक्रवश के पतन के बाद थी, और न गप्त वश के उत्कर्ष से पूर्व । यदि कोटलीय अर्थशास्त्र का रचना-काल पहली या तीमरी-चौथी सदी ई० प० में माना जाए, तो उसम इन गणराज्यों के उल्लेख की कोई सन्तोषजनक व्याख्या कर मकना सम्भव नहीं होगा। बुजिक और मल्लक गणो की स्वतन्त्रता का अन्त मगधराज अजातशत्रु द्वारा किया गया था, और पश्चिमी तथा उत्तर-पश्चिमी भारत के मणराज्य पहले सिकन्दर द्वारा आकान्त हुए थे, और फिर चन्द्रगप्त ने उन्हें अपने अधीन कर लिया था। सम्बन्तम' अधिकरण में कौटल्य ने उस नीति का प्रतिपादन किया है, जिसका प्रयोग नये जीते हुए सथ-राज्यों के प्रति किया जाना चाहिये, और साथ ही यह भी बताया है कि किस प्रकार के सचा से मैंत्री स्थापित करनी चाहिये और किन्हें नष्ट कर देना चाहिये। बजिक ओर मल्लक गढ्झ सघ राज्य मगब द्वारा जीते अवश्य जा चुके थे, पर उनमे अपने पृथक्तव और स्वातन्त्र्य के विचार का अभी पूर्णतया अन्त नहीं हो गया था। 'सघवत्तम' में जिम प्रकार के 'अभिसहत' सघो के प्रति साम-दान की नीति का प्रयोग कर उनमें मैत्री सम्बन्ध रखने की व्यवस्था की गई है, बजिक और मल्लक उसी प्रकार के सघ थे। सघ-राज्यों के जो निर्देश कॉटलीय अर्थशास्त्र में विद्यमान है, वे उसके चौथी सदी ई० प० में विर्याचन होने को ही निर्दिष्ट करते हैं।

कीटलीय अर्थशास्त्र में 'आन्त्रीशकी' विद्या में मान्य, योग और लोकायत को अत्तर्यन किया गया है!' न्याय, वैत्रीयक, मीमामा और वेदान्त जैमे आर्प या आन्तिक दर्शनो का आन्त्रीकाकी के अत्तर्यन रूप में उन्लेख न करना और लोकायत (चार्बाक) दर्शक को यी उपमे स्थान देवा कर पत्र की प्राचीनना की और ही निर्देश करता है। कीटल्य की दृष्टिट में छ. आस्तिक दर्शनों में साक्य और योग प्रमुख में, और वेद्विबद्ध दर्शनों में लोकायन

१. 'सांख्यं योगो लोकायतं चेत्यान्बीक्षकी ।' कौ. अर्थ, १।२

या चार्चीक दर्शन की मुख्यता थी। हमे जात है, कि गुन्त वंश व उससे कुछ समय पूर्व ही न्याय और वेदान्त का महत्त्व बहुत बढ़ मया था, और वेदिकट दर्शनों में भी बौद और जैन दर्शनों ने अमुख्ता प्राप्त कर की थी। कौटलीय वर्षसास्त्र को उस काल की रचना मानना होगा, जब कि साव्य, नेम जौर चार्चीक दर्शनों को महत्त्वपूर्व स्थान प्राप्त था। ऐसा काल तीमरी-जीभी ई० प० में न होकर उससे पीच छः सदी बहुले ही था।

ये सब युक्तियाँ हमे इस परिणाम पर पहुँचने के लिये विवस करती है, कि कौटकीय अपंवास्त्र चीची सदी है, यू. की हति है। इसी कारण मीर्य यूच की शासनपदाित, राज-नीतिक, सामाजिक और आधिक दसा तथा पर्य आदि के अनुशीकन के लिये इस सम्य का उपयोग किया जा सकता है। पर इस प्रकान में सह अवस्य प्रमान में रखना चाहिये, कि इस प्रत्य के रचना एक शास्त्र के रूप में की गई है। चाणक्य अहाँ दण्डनीति के प्रयोक्ता से, वर्त्र वह उसके प्रवक्ता ही। थे। कौटकीय अर्थवास्त्र हारा एक ऐसे आदर्ध राज्य की करनाता हो। वर्त्र है। चाणक्य अहाँ दण्डनीति के प्रयोक्ता से, वर्त्र वह उसके प्रवक्ता थी। थे। कौटकीय अर्थवास्त्र हारा एक ऐसे आदर्ध राज्य की करनाता हमार नामूल प्रस्तुत की गई है, जिलका राज्य इत्त्र वज्य पर प्रवाद हमें कि सकता हमार नामूल प्रस्तुत की गई है, जिसका राज्य इत्तर करते हुए यह पर लिखा जाता है कि वे अपने कार्य के लिये सर्वय वाच्या उपयुक्त है। अर्थवास्त्र के इस प्रकार के प्रस्ता को हिंदि से राज कर इस निकार्य पर पूचना कथापि उचित नहीं होगा कि चढ़पुत्र सौर्य के प्रयाद कार्य पर स्वाद पर इस स्वाद के अनुशीकन से मीर्थ यूग के शासत गर्मा का आदर्थ था। पर इसमें समस्त्र हो, कि इस प्रस्त के अनुशीकन से मीर्थ यूग के शासत गर्मा का एक स्पष्ट चित्र हमारे दामस्त्र प्रस्त हो जाता है।

कौटणीय अर्थशास्त्र के रचना-काल के सम्बन्ध में जो विचार-विमर्श हुआ है, उन गवको यहाँ हमां किये उन्तिलिन कर सकता न सम्मव है, और न उसका विशेष उपयोग ही है। प्राचीन मारत में गुर-शिष्य परम्परा द्वारा झान को मुरक्षित रखते की सुधा थी। चाणव्य जैसे प्रकाण्य विद्वान वी विचारतरणी उनकी शिष्य-परम्परा में स्पिर रहती थी। सम्मव है, कि कौटलीय अर्थशास्त्र का वर्तमान रूप चौधी सदी ई० पू० का न होकर बाद के काल का है। पर इसमें मन्देह नहीं, कि इस सम्म में जो विचार पाये जाते हैं, उनके प्रवर्त्तक, सक्तविदात और विवेषक वही चाणक्य ये जित्होंने कि नव्य वा का अन्त कर सौर्य चन्द्र-गुण को माण के राजिसहासन पर आस्त्र कराया था।

हमने इस इतिहाम में 'कीटल्य' और 'कीटलीय अर्घशास्त्र' शब्दों का प्रयोग किया है। वहुसबस्त्र पत्यों में कीटल्य के स्थान पर 'कीटिल्य' और कीटलीय के स्थान पर 'कीटिलीय' मन्दर प्रकृत किये जाते हैं। कीटल्य सही है या कीटिल्य, इस प्रकृत पर बिहानों में मतमेद हैं। इस शास्त्र की जो हस्तिलिल प्राचीन पाण्डुकिएयिं प्राप्त हुई हैं, उनने कीटल्य और कीटिल्य-दोनों ही पाट मिलते हैं। इसके प्राचीन माय्यो और टीकाओं में भी इस शब्द को वीनों ही प्रकृत के लिख्य कीटल्य आब्द प्रयुक्त हुआ है, और विज्ञासत्त्र ने अपने प्रतिकृत नाह्य सुवास्त्र हुआ है, और विज्ञासत्त्र ने अपने प्रतिकृत नाह्य सुवास्त्र हुआ है, और विज्ञासत्त्र ने अपने प्रतिकृत नाह्य सुवास्त्र हुआ है। हैं स्वन्य कुक्त की स्वाप्त निक्तास्त्र नोहर नाह्य सुवास्त्र हुआ है। हैं स्वन्यकृत अभिग्रासिलायायिं के यो मृतित संस्वरूपों में इस आवार्य की स्वाप्त स्वाप्त की स्वाप्त स्व

'कोटिल्य' लिखी गई है, और एक में कोटल्य। कामन्यक नीतिसार और उसकी टीकाओं में मी ये दोनों ही पाठ विद्याना है। प्राचीन साहित्य के अन्य प्रम्थों में मी बही नहीं साणव्य के इस नाम का उल्लेख है, कहां वह 'कोटल्य' रूप में है और कहीं 'कोटिल्य' रूप में । उत्तर्शि लेखों में मी यहीं पहारे पंपाय जाता है। अलूर में उपलब्ध विक्रमादिल्य एक्यम के एक शिजालेक में 'कोटल्य' सब्द आया है। यह लेख दमवी सदी का है। गुजरात में गमेसर नामक स्थान (घोल्का के समीप) से एक शिजालेक मिला है, जिसमें वाचेला राजा वीरपबल के जैन मत्त्री बलुपाल को राजनीति में 'कोटल्य' के समकक्ष कहा गया है। यह लेख १२९४ विक्रम सवत् (१२३४ ई० ए०) का है। इत दो उत्तरीण लेखों में कहीं 'कोटल्य' पाठ है, वहां एक अल्य उत्तरीण लेखों में कहीं 'कोटल्य' पाठ है, वहां एक अल्य उत्तरीण लेखों में कहीं 'कोटल्य' पाठ है, वहां एक अल्य उत्तरीण लेखों में कहीं 'कोटल्य' पाठ है, वहां एक अल्य उत्तरीण लेखा में उत्तरिण के हों में कहीं 'कोटल्य' पाठ भी विद्याना है। कामस्प के राजा मान्यक्यमंत् का एक लेख निपनपुर में उपलब्ध हुआ है, जिसमें 'कोटिल्य' पाठ में विद्यान है। कामस्प के राजा मान्यक्यमंत् का एक लेख निपनपुर में उपलब्ध हुआ है, जिसमें 'कोटिल्य' पाठ में विद्यान है। कामस्प के राजा मान्यक्यमंत्र का एक लेख निपनपुर में उपलब्ध हुआ है, जिसमें 'कोटिल्य' स्वयं अल्य के स्वर्ध के स्वर्ध में कि स्वर्ध के स्वर्ध में स्वर्ध के सामक्य करने हो। कामस्प के राजा स्वर्ध में सामक्य हुआ हो। कामस्प के राजा स्वर्ध के सामक्य का सामक्य का सामक्य स्वर्ध के सामक्य का स्वर्ध के सामक्य हुआ हो।

क्योंकि प्राचीन ग्रन्थों और जिलालेखों में कौटल्य और काटिल्य दोनों ही पाठ पाये जाते हैं, अत यह निर्णय कर सकना बहत कठिन है कि इनमें से कौन-सा पाठ सही है। नन्द वश का विनाध करने और चन्द्रगप्त भीयं को भारत का चक्रवतीं सम्राट् बनाने के लिये आचार्य चाणक्य को ऐसे साधनो का प्रयोग करना पडा था, जिन्हें कि सामान्य परि-स्थितियों में समजित नहीं समझा जाना। शत्र के विनाश के लिये अर्थशास्त्र में विष. स्पा-जीवा आदि हीन साधना का भी प्रतिपादन किया गया है। नन्दवश के प्रति अनरक्त अमात्य राक्षम को बग में लाने के लिये चाणक्य ने जो नीतिजाल फैलाया था. मदाराक्षम में उसका विशद रूप में निरूपण किया गया है, और उसी के कारण दण्डनीति के टम प्रकाण्ड पण्डित के लिये विशाखदत्त ने 'कृटिलमित' विशेषण प्रयक्त करने मे मकोच नहीं किया है। हमे ऐसा प्रतीत होता है, कि नन्द वश का विनाश करने ओर चन्द्रगत को राज्याभिषिक्त करने के प्रयोजन से चाणक्य ने जिस कटनीति का आध्य लिया था. उसी के कारण उसके कटिल होने की अनुश्रुति धीरे-बीरे विकसित हो गई थी, और इसीलिये उसे कौटल्य के स्थान पर कीटिल्य कहा जाने लगा था। पर कीटल्य और कीटिल्य का यह मेद तान्विक नहीं है। क्योंकि प्राचीन ग्रन्थों में इसके दोनों ही पाठ विद्यमान है. अनं उनमें से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। हमने इस इतिहास में 'कोटल्य' पाठ को प्रयुक्त किया है, क्योंकि हमे बह अधिक उपयक्त प्रतीन होना है।

चाणक्य या कोटत्य के व्यक्तिगत बीचन के सम्बन्ध में बहुन कम बाते बात है। मीर्ष बस के चन्नपुत्त की पार्टिल्पूत्र के रार्जाम्हासन पर प्रतिष्टाधित करने और नत्ववस का विनाम करने के सम्बन्ध में उनका जो कर्नृत्व था, उसका यसास्थान उल्लेख किया जायगा। पर जहाँ तक उनके जीवन-परिचय का प्रस्त है, प्राचीन अनुभूति उस सम्बन्ध में प्राप्त चुप है। वे कहाँ उत्पन्न हुए ये और कहाँ के निवासी से, इस विषय में भी अनेक सत है। कतिपय विद्वानों ने उन्हें दाक्षिणात्य प्रतिपादित किया है। इस मत की पुष्टि में जहाँ कीटलीय अर्थशास्त्र की अन्त साक्षी प्रस्तत की गई है, वहाँ साथ ही हेमचन्द्र द्वारा चाणक्य के अनेक नामों में 'द्रामिल' और ''पक्षिलस्वामी' नामों का भी उल्लिखित किया जाना एक प्रवल यक्ति के रूप में उपस्थित किया गया है। द्वामिल से हेमचन्द्र को द्वविड ही अभिग्रेन था । पक्षिलस्वामी भी चाणक्य का अन्यतम नाम था । इस जैली के नाम सदर दक्षिण के द्रविड देशों में ही प्रयक्त होते हैं। पर बीद ग्रन्थों में चाणक्य या कौटल्य को तक्षशिला का निवासी कहा गया है। महाबसों की टीका में चन्द्रगप्त और चाणक्य की जो कथा दी गई है, उसके अनसार चाणक्य का तक्षशिला का निवासी होना सर्वथा निविवाद है। पर अभिजन और निवास में भेद होता है। यह सम्भव है, कि चाणक्य का अभिजन सदर दक्षिण में हो, और वे द्विड देश में उत्पन्न हुए हो, पर तक्षशिला में आकर निवास करने लगे हो । पर चाणक्य के अभिजन के सम्बन्ध में यह विचार किसी ठीस प्रमाण पर आधित नहीं है। हम केवल इतना ही जानते हैं, कि चाणक्य तक्षशिका के निवासी थे, और दण्डनीति के पण्डिनो मे उनका प्रमुख स्थान था । चन्ट्रगप्त उनका किया था, और उन्होंने मगध में नन्द बदा के शामन का अन्त कर चन्द्रगुप्त का पाटलिपुत्र के राजिमहासन पर अभिषिक्त किया था । नन्द वश का बिनाशकर वे तक्षशिला बापम लीट गये या पाटलिएक में रहकर मौर्य साम्राज्य के शासन का सञ्चालन करने रहे. इस सम्बन्ध में भी दो मत है। मद्राराक्षम के अनुसार चाणक्य ने मुग्न के पुराने अमात्य राक्षम को चन्द्रगण्न का मन्त्रिपद स्वीकार करने के लिये नैयार कर लिया था, ओर उन्होंने स्वय इस पद का परिन्यान कर दिया था। पर तिस्वत की बौद्ध अनश्रति के अनुसार वह बिन्दुसार के जासनकाल में भी मोर्य साम्राज्य के शासन का सञ्चालन करते रहे थे। यद्यपि संस्कृत और बीड साहित्य चाणक्य के जीवन-बल के सम्बन्ध में मर्बंधा चप हैं, पर जैन-साहित्य में उनके परिवार जन्मस्थान तथा जीवन वत्तान्त के विषय में अनेक मुचनाएँ विद्यमान हैं। इनके आधार पर चाणक्य का जीवन-परिचय हमने इस ग्रन्थ के परिशिष्ट रूप में पथक दिया है।

### (३) प्राचीन संस्कृत साहित्य

मॉर्मवया के इतिहान पर प्रकाश डालने वाले सस्कृत प्रत्यों में पुराणों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। मृत्य पुराण सस्या में अठार है, और उनमें मारत की प्राचीन ऐतिहासिक अतु-शृति मुरावित है। वेदों के समान पुराण भी अत्यत्त प्राचीन है। निस प्रकार वैदिक सहि-ताओं में मारत के प्राचीन ऋषियों की मुक्तियों बक्तिल है, वेदी ही पुराणों में प्राचीन राज-वर्मों एव राजाओं के चरित, इतिवृत्त तथा आच्यान समृहीत है। पुराण वर्तमान मम्य में जिन रूप में मिलते हैं, वह चाहे बहुत पुराना न हो, पर उनसे सक्तिल अनुशृति अवस्य ही बहुत प्राचीन है। पुराणों में ही पुराणों का लक्ष्य इस प्रकार किया महा—"सुष्टिक की उत्पत्ति किम प्रकार हुई, सुष्टि का प्रजय क्लिस प्रकार होता है, काल के विचिष्ट सन्तन्तर

कौन-मे हैं, इन मन्वन्तरों में किन वशों ने शामन किया और इन बंशों एवं राजाओं के चरित क्या ये - इन पाँच बातो का वर्णन पुराणो में किया जाता है।'' ऐतिहासिक दिख्ट से मत्स्य, वाय, विष्ण, ब्रह्माण्ड, मागवत, गरड और मविष्य पुराण अधिक महस्व के हैं। इन मे प्राचीन राजवशो और राजाओ के सम्बन्ध मे जो अनुश्रुति एव इतिबृत्त सकलित है, इतिहास के लिये उनका बहुत उपयोग है। इसमें सन्देह नहीं कि पुराणों में सकलित अन-श्रति प्रायः अस्पष्ट है। पर उसका ठीक प्रकार से अनुशीलन तथा विवेचन करके मारत के प्राचीन राजवंशो, राजाओ और राज्यो के विषय में परिचय प्राप्त किया जा सकता है। यह नहीं है, कि पुराणों में राजाओं और राजवशों की जो तालिकाएँ दी गई है, उनमें किसी निश्चित सबत का उपयोग नहीं किया गया। इस कारण प्राचीन भारत के कमबद्ध राज-नीनिक इतिहास को तैयार करने मे अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित होती है। पर प्राचीन समय में भारतीय लोग काल की गणना के लिये चतर्यग के विभाग का आश्रय ग्रहण किया करते थे। कृत, त्रेता, द्वापर और कलि-इन चार युगो में भारत के विद्वानों ने अपने देश की ऐतिहासिक अनश्रति को विभक्त किया था। पुराणो द्वारा यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट कर दिया गया है, कि कौन-से राजा कलियग के प्रारम्भ में हुए, कौन-से द्वापर में हुए, और कौन-से तेता या कृतयुग में हुए। साथ ही, उनमें यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जब कलियग का अन्त हुआ, तो कौन-से राजवश और उनके कीन-कौन से राजा किस-किस प्रदेश में शासन कर रहे थे। ऐतिहासिक दिप्ट से पुराणां की ये सूचनाएँ अत्यन्त महत्व की है। प्राचीन भारतीय राजवंशों और राजाओं के पौर्वापयं तथा समय को निर्धारित करने में इससे बहुत महायता ली जा सकती है। कठिनाई तब आती है. जब कि कल्पिय के प्रारम्भ का समय निध्वित करना हो। पराणों के निर्माताओं या मकलियताओं के सम्मख जायद यह कठिनाई नहीं थी। मारतीय इतिहास के तिथिकम के सम्बन्ध में जो मतमेद व विवाद है. उनका प्रधान कारण यही है। प्राचीन परम्परा के अनुसार यह माना जाता है. कि कल्टि-युग का प्रारम्भ अब मे कोई पाँच सहस्र वर्ष पूर्व हुआ था। पर आधुनिक विद्वान यह स्वीकार नहीं करने । पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार महाभारत का युद्ध द्वापर और कलियगों के मन्त्रि काल में हुआ था। यदि कलि के प्रारम्म का काल अब में पाँच सहस्र वर्ष पुत्र के लगभग माना जाए, तो पाण्डव राजा यविष्ठिर का काल भी अब मे पाच सहस्र वर्ष पूर्व रखना हागा और अन्य राजाओं के काल का निर्धारण इसी निथि या वर्ष के आधार पर करना होगा। इस प्रश्न पर हमे यहाँ अधिक लिखने की आवश्यकता नही है। अगले अध्याय में तिथिकम की समस्या का हम विशव रूप से विवेचन करेंगे। यद्यपि पूराणों से प्राचीन भारतीय राजवशो तथा राजाओं का मुनिश्चित रूप से काल-निर्धारण नहीं किया जा सकता, पर उनमे ऐमा इतिवृत्त अवश्य मुरक्षित है, जो प्राचीन इतिहास के लिये अत्यन्त उपयोगी है। मौर्य वश के राजाओं के केवल नाम ही पूराणों में नहीं मिलते, अपितु उनके सम्बन्ध में

१. बायु पुराण ४।१० और मत्स्यपुराण ५३।६५

कतिपय महस्वपूर्ण घटनाओं के निर्देश भी पौराणिक अनुश्रृति में विद्यमान है। मीर्य इतिहास के लिये इनका बहुत उपयोग है।

पुराणों की रचना का काल प्रायः हैस्वी सन् के प्रारम्भ के परचात् की पहली-दूसरी गिदियों में माना जाता है। पर इसका जिमग्राय केवल यह है, कि इस काल मे पुराण अपने लगाना रूप मे आरो थे। अत्यान प्राचीन काल से मारत के राजवां और राजां की के मम्बन्ध में जो अनुश्रुति चली जा रही थी, महांच वेदस्थात ने उत्ते सवेच पूर्व सकलित किया। इसी कारण वेदस्थात को अठारही पुराणों का 'कहा नया है। पर बस्तुतः वेदस्थात पुराणों के कर्ता न होकर 'सकलियता' ही थे। वेदिक अनुश्रुति के सकलियता भी महांच वेदस्थात ही माने जाते हैं। वह महास्थात-युक्त के समय मे हुए थे। यह का करा हमाना के स्था महांचा राज्य है के की प्राची में सुराणों में मुतकाल के रूप मं क्रिया गया है। बाद के इतिबृत्त मी पुराणों में जुड़ते गये, महामाना के एक्यात् की अनुश्रुति के अनुपार पुराणों के कर्ता मा भन्नविता हो का बाद के इतिबृत्त मी पुराणों में जुड़ते गये, महामाना के एक्यात् की अनुश्रुति के अनुपार पुराणों के कर्ता मा भन्नविता के अत्र मा पुराणों में अत्र में स्वाचा के अत्र मा प्राची में महामान प्राची के स्वच्या में अत्र में हिम स्वच्या के प्राची में महासान के प्रचाल मी उन्हों के हारा मियन वाणों के रूप में कराया गया। महामानन युक्त के बाद की जो भी अनुश्रुति पुराणों में मानीत है तर मियन का कराया गया। महामानन युक्त के बाद की जो भी अनुश्रुति पुराणों में मानीत के रूप में कराया गया। महामानन युक्त के बाद की जो भी अनुश्रुत पुराणों में मानीत के उत्तर मियन के कराया गया। महामानन युक्त के बाद की जो भी अनुश्रुत पुराणों में मानीत कराया गया। महामानन युक्त के बाद की जो भी अनुश्रुत पुराणों में मानीत कराया मानीत के उत्तर में ही मिलता है।

पुराणों के साथ ही कल्बिया राजबृत्तान्त नामक प्रन्य का उल्लेख करना आवश्यक है। श्री नारायण लाग्यों ने अपनी प्रसिद्ध पुरत्तक 'द एड आफ. शकर' में इससे जो बहुतन्ती उद्धरण रिये हैं, उनमें जान हांना है कि कल्बिया के राजबंधों का इन प्रन्य में पुराणों की अधिक विद्यात रेस में पूर्व पान किया गया है। पर यह प्रन्य अवतक प्रकाशित नहीं हुआ है, और कुछ विद्यान इनकी प्रामाणिकता में भी तमहेंद्र करते हैं।

प्राचीन मारतीय इतिहाग के परिज्ञान के क्यि पुराणों का किस अद्या तक उपयोग किया जा नकता है, इन विषय पर भी विज्ञानों में मतभेद रहा है। पर अब ऐतिहासिक उनका नि शक्क होकर, उपयोग करने अगे हैं। पाजिटर के प्रयत्न से अब पौराणिक बनुर्श्वति की प्रभाणिकना के सम्बन्ध में विज्ञानों को अधिक गरेहर नहीं रह क्या है, यद्यपि उसका अनु-शोलन करते हुए विदेवनात्मक इन्दिक्तेण की विशेष रूप से आवस्यकता होती है।

कि विशायतम द्वारा विर्वाचन पुत्राराष्ट्रसम् नाटक एक ऐमा प्रत्य है, यो मौधं वज के सस्यापक चन्द्रगृत्य के राजनीतिक इतिहास के परिजान के क्लियं अत्यन्त महः वर्षणं है। विशायत्यत के काल के मम्बन्ध में विद्वानों में मतमेद है। प्रोफेस विस्तन ने इन कवि का काल बारहवी मदी में प्रतिपादित किया था। उनकी मुख्य पुन्ति यह थी. कि मुद्राराक्षस के अन्तिम क्लोक में 'स्केडडों से उद्धिज्यमान' पृथियों का उत्लेख किया पया है। क्योंकि मार्ट तीय मसलमान आकालाओं को म्हेच्छ समझते थे, और सारत पर मुस्तिक आक्रमण बार- हवी सदी मे हुए थे, अत<sup>.</sup> विशासदत्त का काल बारहवी सदी में ही माना जाना चाहिये। यह सही है, कि मध्यकाल के भारतीय मसलिम आकान्ताओं को म्लेच्छ समझते थे। पर इस सजा का प्रयोग केवल मसलमानों के लिये ही नहीं किया जाता था। अन्य विदेशी व विश्वमीं लोगों को भी हिन्दू म्लेच्छ ही मानते थे। मसलिम तुर्कों और अफगानों से पूर्व भी मसलिम अरबो ने भारत पर आक्रमण किये थे. और महस्मद बिन कासिम तो मिन्ध के एक प्रदेश को अपनी अधीनता में ले आने में भी समर्थ हो गया था (७१२ ई०)। मुद्राराक्षस में पृथिवी या भारतमृमि को म्लेच्छो द्वारा 'उदिज्यमान' होता हुआ बताया गया है। बारहवी सदी मे तो शहाब्दीन गीरी भारत मे अपना प्रभुन्व स्थापित करने मे सफल हो गया था। 'उद्विज्यमान' शब्द निरन्तर होते हुए आक्रमणों को निदिष्ट करता है। बारहवी सदी मे तो इस स्थिति का अन्त हो गया था, क्योंकि तब उत्तरी मारत पर मुसलिम आधिपत्य की स्थापना हो चुकी थी। यदि 'म्लेच्छो' का अभिप्राय मुमलमान ही समझा जाए, तो भी मद्राराक्षस को आठवी या दसवी मदी की रचना मानना अधिक उपयक्त होगा. क्योंकि उस काल में मुमलिम लोग भारत पर आक्रमण करने में नत्पर थे। पर बस्तुन विशाखदन ने जिन म्लेच्छों का उल्लेख किया है, वे मुमलमान न होकर वे शक थे जिन्होंने कि गुप्त वश के शामन के समय भारतम्मि को 'उद्विज्यमान' कर दिया था और जिनमे अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिये गुप्तवशी राजा चन्द्रगप्त द्वितीय (३७८-४१४ ई० प०) को स्त्री का वेश बनाकर शकराज की हत्या करनी पडी थी। इस चन्द्रगप्त ने पहले अपन बडे माई रामगप्त के सेवक या भन्य के रूप में गप्त साम्राज्य का सञ्चालन किया, और फिर राजा के रूप में । मदाराक्षम की नान्दी स्नुनि में म्लेच्छों में उद्विज्यमान होती हुई पश्चिमी की 'बन्युमृत्य चन्द्रग्प्त' द्वारा रक्षा किये जाने के सम्बन्ध मे जो निर्देश है. वह सम्मवन गुप्तवशी चन्द्रगुप्त द्वितीय के विषय में ही है। अत यही मत समीचीन प्रतीत होता है कि विशाखदत्त का काल चीधी सदी ई० प० के अन्तिस भाग में था।

यद्यपि मुदाराक्षम की रचना मौर्च वद्या की स्थापना के सात सदी से भी अधिक ममय पत्रचातु हुई थी. पर इनका कथानक ऐतिहासिक तथ्यों पर आवारित है। चाणवय ने नन्द्र वद्या का विनास कर किय प्रकार चट्टमूण्य मोर्च को पार्टाण्य के राजिंग्हासन अभाग कराया, नन्द के दुराने अमात्य राक्षस ने कैंसे चाणवय और चट्टमूण्य की योजनाओं को विकर करने का प्रयत्न किया और किय प्रकार चाणवय ने सव विष्य-वायाओं को दूर कर चन्द्रगुण्य का न केवल अवाधित ज्ञामन स्थापित किया, अपितु राजम जैसे पुराने व योग्य अमात्यकों भी मौर्य मझाट् के प्रति अनुत्वत किया—यह सब कचा इस नाटक से अत्यत्त मनोरञ्जक एव विकर से लिखी गई है। मुद्राराक्षम न केवल साहित्यिक दृष्टि से एक अनुमम सन्य है, अपितु मौर्य साझाट को स्थापना और चट्टमूण्य के प्रारम्भिक इतिहास के परिवार के से लिखी गई है। सुराराक्षम न केवल साहित्यक दृष्टि से एक अनुमम सन्य है, अपितु मौर्य साझाट को स्थापना और चट्टमूण्य के प्रारम्भिक इतिहास के परिवार के योग अन्य हारा प्रामाणिक सामग्री प्रस्तु होती है।

मौर्य साम्राज्य की स्थापना की कथा मुद्राराक्षम के टीकाकार दुण्डिराज ने स्वलिखित

उपोद्यात में मी लिखी है। दुव्दिराज का काल अठारहवी सदी के प्रारम्भिक माग से बा, और वह 'चोलस्पब्ल' के मोसले राजा शरमजी (शाहजी मोसले) के समकालीन से । उन्होंने 'श्री व्यस्कार्वोष्ट्रयों के सरसण में रहते हुए तथा उसकी प्रेरणा से मुहाराक्षम पर अपनी टीका लिखी थी। विश्वासदक के मुहाराक्षम के ममान दुव्दिराज हारा लिखित उपोद्यात मी प्रामाणिक ऐतिहासिक अनुश्रुति पर आधारिन है, और मुहाराक्षम मे बर्णित क्यानक में पूर्व के दिविद्त की जानने के लिये उपका उपयोग किया जा सकता है यहार इस उपोद्यात में अनेक ऐसी बात विद्यान है जिन्हें विश्वमनीय नही माना जा सकता।

सोमदेव द्वारा विरचित कथासरित्सागर मे भी नन्द और चन्द्रगप्त के कथानक का विशद रूप से उल्लेख है। यह विशाल ग्रन्थ ग्यारहवी सदी की कृति है, और इसके रचयिता मामदेव का काल १०६३ से १०८१ ईस्बी तक माना जाता है। कथासरित्सागर की सब कथाएँ गुणाढच द्वारा रचित बृहत्कथा पर आधारित है। गणाढच प्रसिद्ध सातवाहन राजा हाल (२०-२४ ई० प०) के समकालीन थे, और उसी की राजसमा के अन्यतम रत्न थे। उन्होंने परानी कथाओं को लेकर बहत्कथा नामक एक विज्ञाल ग्रन्थ की रचना की थी, जो पैशाची मापा मे था। राजा हाल के समय मे भारत मे तीन मख्य मावाएँ थीं, सम्क्रन, प्राकृत और देशभाषा। पर गुणाउँच ने अपने ग्रन्थ के लिये इन तीनों मे मे किसी का भी प्रयोग न कर पैशाची या भूतभाषा को प्रयुक्त किया। ऐसी अनुश्रृति है कि इस ग्रन्थ में सात लाख इलोक थे। दुर्भाग्यवंश इस समय यह महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है, यद्यपि ऐमें कतिपय यत्थ अब भी विद्यमान हैं. जो कि इसके आधार पर बाद के काल में लिखे गये थे। छटी सदी मे गग वश के राजा दुविनीत ने बहत्कथा का संस्कृत में अनुवाद किया था। आठवी मदी मे नेपाल के बुधस्वामी न बृहत्कथा श्लोक-सग्रह की रचना की थी, जिसका आधार गुणाढ्य की बहत्कथा ही थी। काञ्मीर मे क्षेमेन्द्र (१०५० ई०) ने बहत्कथा-मञ्जरी की रचना की, और इसी समय के लगभग सोमदेव (१०६३-१०८१) ने कथासरि-त्सागर की। ये सब ग्रन्थ गणाढ्य की बहत्कथा पर आधारित है, और इनमें जो कथाएँ दी गई है, वे प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्रुति पर आश्रित है। यद्यपि ये कथाएँ प्राय अद्मुत एवं असम्बद्ध बातों से परिपर्ण है. पर विवेकपर्वक विवेचन द्वारा उनसे ऐतिहासिक तथ्यों को पना लगा सकना कठिन नहीं है। नन्द वश के पतन और मौर्य साम्राज्य की स्थापना के सम्बन्ध मे अनेक कथानक कथासरित्सागर मे विद्यमान है, जिनका ऐतिहासिक प्रयोजन से उपयोग किया जा सकता है।

महाकवि कालिदास द्वारा विरावित मालविकामिनिय नाटक भी मौर्य इतिहास के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है। भीर्य वश का अन्तिम राजा बृहृहय था, जिसकी हत्या कर सेनानी पृथ्यमित्र ने समय के राजविहासन को हस्तरात कर राज्या था। पृथ्यमित का पुत्र अनिनिमन था। मालवकामिनियन नाटक की रचना इसी अनिमित्रक की कथा को लेकर की गई है। शर्वाप इस नाटक का मौर्यवंश के साथ सीचा सम्बन्ध नहीं है, पर मीर्य साम्राज्य के पतन-काल के विषय में इसमें अनेक महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ विद्यमान है। महाकवि कालिदास का काल पौचवी सदी ईस्वी में माना जाता है।

रासतरिङ्गभी नाम से काश्मीर का जो इतिहास कल्हण ने लिखा है, उसे एक विशुद्ध इतिहास-प्रत्य कहा जा सकता है। इसमें अत्यन्त प्राचीन काल से प्रारम्भ कर बारहवी सदी तक का काश्मीर का इतिहास कमबद्ध रूप से दिया गया है। मौर्य बशी राजा अखोक का शासन काश्मीर पर मी था, अत बहाँ के राजाओं का बुत्तान्त देते हुए कल्हण ने अखोक और उसके उत्तराधकारियों का बृत्तान्त भी उल्लिखित कर दिया है, जिसे मौर्य साम्राज्य के इतिहास के लियं प्रयुक्त किया जा सकता है।

महाकवि मास द्वारा निरिजत तेरह नाटक इस समय उपलब्ध है। इन्हें प्राय प्राक्ष-मीयें काल को कपाओं के आधार पर लिला गया है। मागय साम्राज्यके विकास के इतिहास के लिये ये बहुत उपयोगी है। विग्रेपताया, प्रतिज्ञायोगन्यरायण और स्थानसासवस्ता औम नाटक मारत में माम्राज्यवार-सम्बन्धी संपर्ध पर अच्छा प्रकाश झाल्डे है।

सस्कृत के अन्य अनेक प्रत्यो द्वारा भी मौर्य वश के विषय मे महस्वपूर्ण निर्देश प्राप्त होते हैं। वाणमट्टद्वारा विरचित 'हर्पचरितम्' मे मौर्य वश के अन्तिम राजा बृह्द्रय के विरुद्ध सेनानी पुष्पमित्र के पड्यूजन का उल्लेख हैं। पत्रज्ञांल मूनि ने पाणिति को अप्टाध्यायो पर 'महाप्राप्य' नाम से जो माण्य िलवा था, उसमें भी गौर्य वश के पतन-काल पर प्रत्या पडना है। महाप्राप्य' मे कतिपय ऐसे निर्देश भी विद्याना है, जिनका सम्बन्य चन्द्रपुर्प्त मौर्य के साथ माना जाता है। पतज्ञिल बुङ्गवशी राजा पुष्पमित्र के समकालीन थे। शालिगृज जैसे निर्देश मौर्य राजा के शामनकाल मे यवनो ने मारत पर जो आक्रमण किया था, उमें उन्होंने स्वयं देखा था। महामाय्य मे जहीं यवनो द्वारा साकेत और माध्यमिका नर्गाय्योक लाक्षात्त किया जाने का उल्लेख है, वहाँ साथ हो कितपय ऐसी घटनाओं को भी निद्यन्त किया गया है, जिनका सम्बन्य मौर्य युग के साब है। आर्थिक सकट का निदारण करने के लिये मौर्यों के देव-प्रतिमाओं का निर्माण कराया था और उनकी पूजा के लिये जनना को प्रेरित कर यन एकत्र किया था, यह हमें महामाय्य से ही ज्ञात होता है। महामाय्य में स्थान-स्थान पर ऐसे निर्देश भी विद्यान है, जिनसे मौर्य युग के हाम काल की मामाजिक आदि दशाओं पर प्रकाश परवार है।

कात्यायन ने पाणिनि की अप्टाच्यायी पर वार्तिक लिखे थे। उनका काल पाणिनि और पतञ्जलि के बीच के समय मे है। कतिपय ऐनिहानिको ने उनका काल तीसरी सदी ई० पू० में निर्पारित किया है। यद्यपि कात्यायन के वार्तिको का सम्बन्ध व्याकरण से हैं. पर उनमें कतिपय ऐसे निर्देश भी विवयनान हूँ जो मौथे इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। राजा अशोक ने अपने उन्कीणे लेखों में अपने नाम का साथ दिवानाप्रिय' विशेषण का प्रवीग किया है। पर्मविजय की नीति को अपना कर अशोक ने सहस्वसित्त की जो उपेसा की थी, जनता ने उसे पसन नहीं किया था। इसी कारण 'विवानों प्रिय' का अर्थ प्रवस्तित माचा में मुखें हो गया, यह बात हमे कात्यायन के एक वार्तिक से ही ज्ञात होती है।

सस्कृत साहित्य के अन्य भी फितने ही प्रत्यों में भीये युग के राजाओं और उनके साथ सम्बन्ध रसनेवाली घटनाओं के निर्देश मिलते हैं। बहुत-से छोटे-वई जनपदों की जीत कर जो विचित्रीयु राजा विशाल साझान्य बनाने में तत्त्वर थे, और जिनके पराक्रम के पिणामस्वरूप मनप के साझान्य का विकास हुआ, उनके विषय में बहुत-सी क्याएं प्राचीन समय में प्रचलित सी। इन क्याओं का उल्लेख प्राचीन सस्कृत साहित्य के अनेक प्रत्यों में प्रसाववा आ गया है। वहीं इन क्याओं का प्रसाववा आ गया है। वहीं इन सम्बों का सिवरण देने की आवश्यकता नहीं है। इन इतिहाम में इन प्रयास्थान उनका उपयोग करेंगे ही।

ऐतिहामिकों के अनुवार सस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थ भीये युग के लगमग के काल में ही अपने वर्तमान रूप में आये थे। रामायण और प्रहामारत में यबार्ण भारत की अपने प्रतिमान कर में आये थे। रामायण और प्रहामारत में यबार्ण भारत की अपने प्रतिमान हों ने कि अपने प्रतिमान हों ने कि अपने प्रतिमान हों ने कि अपने प्रतिमान हों ने विर्मात नाम में उपलब्ध होते हैं, ऐतिहासिक उन्हें बहुत पुराना नहीं मानने। रामायण को वे ४०० ई० पू० से २०० ई० प० तक के काल में विर्माल मानने हैं आर महामारत को ४०० ई० पू० से ४०० ई० प० तक के काल को थि बहुत पुराना नाम हों आर महामारत को ४०० ई० पू० से ४०० ई० प० तक के काल को थी बहुत कर के अपने प्रतिमान के स्वयं में मी है। धर्ममूत्रों का तलाल परचार्ण का। इन प्रतिमान के लिये महामक हो मकता है। पर कोटलीय अर्थवाहन के शिव महाम के लिये महामक हो मकता है। पर कोटलीय अर्थवाहन के स्वयं में इम युग का एक ऐसा विरवन को साह से अपने ही, जिसके कारण वर्षमूत्रों तथा स्मृतियों पर निमंत करने की बिशेष आवश्यकता नहीं रह जाती।

#### (४) बौद्ध (संस्कृत और पालि) साहित्य

बौद वर्म का प्राहमिंव छठी नदी ई० पू० में हुआ था। बुद शाक्य गण में उरपन्न हुए थे, और उनके वर्म-जवार के प्रधान क्षेत्र मन्य प्रकारी, आवस्ती आदि के पूर्वी प्रदेश ही थे। पर उनके शियों ने बुद की शिशाओं का हूर-दूर तक प्रचान किया था। साराज्य में वर्म-चक्र का प्रवर्तन करते हुए बुद ने अपने शियों को यह उपवेश दिया था— मिश्रुकों | बहुकतों के हुन के किये विवरण करें।। एक माथ दो यत जाओं। ' विश्वुं ने अपने मुख्य के उपदेश का उत्साहपूर्वक पालन किया। उनी का यह परिणाम क्रांत्र, कि मीये यूप के प्रवर्श का उत्साहपूर्वक पालन किया। उनी का यह परिणाम हुन था। पर मारत के बीमानतों तथा विदेशों में बौद्ध वर्म के प्रचार का प्रवान देश मोदेवची राजा अधीक और उत्तर्क मुख्य स्थित मोद्यालियुक तिय्य (या उपसूप्त) को प्राप्त है। उन्ही के प्रयत्नों का यह परिणाम हुआ, कि बौद्ध पर्म विद्वालियुक तिय्य (या उपसूप्त) को प्राप्त है। उन्ही के प्रयत्नों का यह परिणाम हुआ, कि बौद्ध पर्म विद्वालयों व

<sup>₹</sup> K. A. Nilakanta Sastri : A Comprhensive History of India Val.II p 641

₹ The Age of Imperial Unity (Vidya Bhawan) p. 255

वर्म की स्थिति प्राप्त कर सका। पिछले समय के बौढ लेखकों ने अशोक की कथा और वर्मप्रचार के लिये किये गये उसके प्रयत्नों को अत्यन्त गौरव के साथ अपने प्रच्यों में वर्णित किया। यही कारण है, कि बौढ साहित्य में अशोक के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सामग्री विष-मान है। क्योंकि अशोक मौर्य वश में उत्पन्न हुआ था, अतः बौढ प्रन्यों में स्वामाविक रूप से उसके पूर्वज मौर्य राजाओं के विषय में भी अनेक कथाएँ एव अन्य उपयोगी सूचनाएँ दे

श्रीलका में बोढ धर्म का प्रवेश राजा अशोक के समय में ही हुआ था। उसके पुत्र महेट और पुत्री मर्धामत्रा के प्रयत्न से लक्षा के लोगों ने बौड धर्म को अपना लिया, और बहाँ के राजा भी उड़ के अनुधायी हो गये। समयान्तर में लक्षा बौड धर्म का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गया, और बहाँ अनेक विहार स्थापित हुए जिनमें 'महाविहार' और 'उन्तरविहार' सर्वप्रधान थे। इन दोनों विहारों की स्थित अनिरुद्ध प्रमेषी। इनके पण्डितों और स्थविन में वहुत से स्थाप अध्या की प्रना की, किनसे लक्षा में बौड धर्म के प्रवेश नथा प्रमार का वृत्तान्त विवार रूप से दिया गया है। महाविहार में 'अट्टलवा मानाह्वामी मान का एक बागाल प्रवार विवार कर से दिया गया है। महाविहार में 'अट्टलवा मानाह्वामी मान का एक बागाल प्रवार जिला गया था, जिनमें बौड धर्म-मानवारी बहु सब अनुश्रुति समृहीत थी जिसका मम्बन्ध किया गया है। महाविहार में 'अटलवा मानाह्वामी नामक देश प्रवार किया पर दक्के आधार पर लिये गये देश पर वाले आधार पर लिये गये देश पर वाले आधार पर लिये गये देश पर वाले आधार पर लिये गये स्थाप के हि है। पर दक्के आधार पर लिये गये देश पर स्थाप के प्रावार के प्रवार के स्थाप के स्थाप के स्थाप के प्रवार के स्थाप के स्थाप के स्थापन क

दीपबंसी के लेखक का नाम जान नहीं है। यह प्रत्य पद्य में है, और इनकी मापा पालि है। इसकी पद्य रचना को मुपरिष्ठन नहीं करा जा सकता। महावसों के रचिंदता का नाम महानाम था। यह प्रत्य भी पालिभाषा में हैं और इसके पद्य काव्य व नाहित्य की दृष्टि से बहुत परिष्ठुत है। इनके रचनाकाल के सम्बन्ध में भी विद्यानों में मतमेंव हैं। दीपबंसी को प्राय चीथी सदी की रचना माना जाना है, और महाबसों को पोचबी मदी के अन्तिम बरण या छंडी पड़ी की। लका के साहित्य में राज प्रत्य वही स्थान है, जो प्राचीन मारतीय साहित्य में रामापण और महाभारत का है, वहीं पालेच कर में ये मारत के इन एंचिंहान पहासा में हित्य में रामापण और महाभारत का है, वहीं पालेच के लिये हन प्रत्यों के लिये हन प्रत्यों का के इतिहास के लिये हन प्रत्यों का बहुत उपयोग है, विज्ञायत्या आधोक के इतिवृक्त के लिये। राजा अधोक के काल का मुनिरिचन रूप से निर्योग्ध करने में महाबसों में बहुत सहायता प्राप्त हुई है। महाबसों के अनुभार बुढ़ के निर्योग्ध करने एक साल परवाद राजा विज्ञय लकाके राजिहास परवादसों के अनुभार बुढ़ के निर्योग्ध उससे उत्तरिक्तार्थियों कि तर्ज के कितने वर्ष राज किया

यह भी महावसों में दिया हुआ है। इस हिसाब से देवानांप्रिय तिय्य (तिस्स) का सासन-काल २५७ ई० पू० से २०७ ई० पू० तक पडता है। क्योंकि तिस्स आयोक का समकालीन या, अतः उसका काल भी तीमरी सदी ई० पू० में ही होना चाहिय। अयोक की तिथ को निर्मारित करने और उसके साथ-साथ पौर्वार्य कम से उसके पूर्ववर्ती तथा परवर्ती अन्य-मोर्थ राजाओं का समय निश्चित करने में महाबसों के इस विवरण वे बहुत ठोस सहायता मिली है। महाबसों के 'देवाना प्रिय तिस्सामिसेकों और 'महिन्दायमनों 'परिच्छेद मौर्य इनिहान के अनुशोलन के लिये वियोव स्पर्य ते उपयोगी है। महाबंदी की टीका में चन्द्र-पूरत और वाणवय की क्या वहुत विस्तान के साथ दी गई है। हमने इस दिहास में उसका विवाद कर से उल्लेख किया है। यह महाबसों टीका बारहवीं सदी में लिखी गई थी। इसके लेलक का नाम जात नही है। इसी को 'वसत्यरीपनी' टीका भी कहते हैं।

पालिसाया से लिखे गये कतिपय अन्य ग्रन्थों का भी मौर्य इतिहास के लिये उपयोग किया जा सकता है। सद्धरमसगृह (सद्धर्मसंग्रह) में बद्ध से प्रारम्भ कर तेरहवी सदी तक वा मिक्ष सच का इतिहास दिया गया है। बौद्ध धर्म की तीनो सगीतियो (महासमाओ) के उल्लेख के अनुलार इसमें उन भिक्षओं के भी नाम दिये गये हैं, जिन्हें घर्म के प्रचार के प्रयोजन से विविध देशों में भेजा गया था। यह प्रन्थ चौदहवी सदी की रचना है, और इसका लेखक धम्मकित्ति महासामी नामक भिक्षु था। 'महाबोधि वस' मे अनुराधपुर (लका) मे आरोपिन वोधिवक्ष की कथा दी गई है। प्रमग के अनुसार इसमें लंका मे बौद्धधर्म के प्रवेश गव प्रचार का बलान्त भी दे दिया गया है, जिसके कारण महेन्द्र और उसके पिता राजा अझोक का इतिवत्त भी इस ग्रन्थ में आ गया है। इस ग्रन्थ की रचना उपतिस्स नामक भिक्ष ने स्वारहवी सदी में की थी। यपवस में बद्ध की घातुओं (अस्थियों) पर स्मारक रूप से निर्मित स्तुपो का वर्णन एव इतिहास सकलित है। इसे तेरहवी सदी की रचना माना जाता है. और इसका लेखक वाचिस्सक नामक मिक्षु था। सद्धम्म सगह, महावोध वस और थुपवस-ये तीनो ग्रन्थ लका में लिखे गये थे, और इनमें मार्थ इतिहास से सम्बन्ध ्. रखनेवाला जो भी विवरण मिलता है, वह सब प्राय दीपवसो और महाबसो पर आधारित है। बौद्धपर्म के प्रादर्माव, विकास और प्रसार के सम्बन्ध मे जो प्राचीन अनुश्रुति लका मे विद्यमान थी, उसी के आधार पर इन ग्रन्थों की रचना की गई थी। यही कारण है, कि इनसे कोई ऐसी महत्त्वपूर्ण सचनाएँ नहीं मिलती, जो दीपवसो और महावसो से विद्य-मान न हो ।

पालि मापा के एक अन्य प्रकार के बन्ध भी मौर्य इतिहास के लिये उपयोगी है। इन्हें अट्टक्वा (अर्थक्वा) कहते हैं। ये बौद्ध त्रिपिटक के अन्तर्यत ग्रन्थों पर भाध्यक्त में जिले गये हैं। पर इमने केवक मृल प्रत्य के अभिप्राय या अर्थ की ही स्पष्ट नहीं किया गया, अपियु उस ऐतिहासिक परिस्थित का भी विवरण दे दिया गया है, जिसमें कि विवेचनीयां मुल बन्ध जिल्ला गया था। इसके परिणामसक्त इन अट्ट-क्लाओं में बहुत-सी ऐसी

ऐतिहासिक सामग्री संकलित हो गई है, जिसका सम्बन्ध मारत के प्राचीन इतिहास के साथ है। महात्मा बुद्ध उत्तरी विहार के एक गणराज्य मे उत्पन्न हुए थे, अपने मन्तव्यो का प्रचार करने के लिये वे प्राय: मारत के मध्यदेश के विविध प्रदेशों में विचरण करते रहे. उनके शिष्यों ने मारत में दूर-दूर तक बौद्ध धर्म का प्रचार किया, और राजा अशोक के समय में लका आदि कितने ही विदेशों में भारतीय मिक्ष धर्म प्रचार के लिये गये। बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव, विकास एव प्रसार कब और किन परिस्थितियों में हुआ, इस विषय को अटट-कथाओं में जिस दग से स्पष्ट किया गया है, उससे उनमें बहुत-सी ऐसी सामग्री भी आ गई है जो प्राचीन भारतीय इतिहास के लिये उपयोगी है। क्योंकि मीर्य राजा अशोक का बौद्ध धर्म के इतिहास मे महत्त्वपूर्ण स्थान है, अत. स्वामाविक रूप से अट्ठ-कथाओं में अनेक ऐसे कथानक व विवरण आ गये हैं, जिनका सम्बन्ध मौर्य युग से है। अट्ठकथाओं के रच-यिताओं मे बद्धघोप का स्थान सर्वोच्च है। उनका काल चौथी सदी के अन्त और पाँचवी मदी के प्रारम्भ मे माना जाता है। उन्होंने त्रिपिटक के अनेक ग्रन्थों पर अट्टकथाएँ लिखी, जिनमे विनय-पिटक की 'समन्तपासादिका' अटठकथा मीर्य इतिहास के परिज्ञान के लिय विशेष रूप से उपयोगी है। बौद्ध धर्म का विकास एवं प्रसार किस प्रकार हुआ. इसे समझन के लियेड स ग्रन्थ से बहत सहायता मिलती है। इसमें बौद्ध धर्म की सगीतियाँ (महासभाओं) का भी विशद रूप से वर्णन किया गया है। क्योंकि तीमरी बौद्ध संगीत राजा अशोक के समय मे हुई थी, अत. मीर्य इतिहास के साथ सम्बन्ध रखनेवाली महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री भी इस अटठकथा में विद्यमान है। प्राचीन अटठकथाओं के आधार पर लिखिन वसत्थप्पकासिनी ग्रन्थ और नन्द पेतवत्थ में भी चन्द्रगप्त, चाणस्य आदि के विषय में कतिपय उल्लेख विद्यमान हैं. यद्यपि इन ग्रन्थों से अधिक परिचय अजोक के विषय में ही प्राप्त होता है।

बौद्ध पर्म की नृतीय मगीनि के अध्यक्ष स्थाविर मोद्गालिगृत तिराय ने कथावन्यु नाम क ग्रन्थ की रचना की थी। इसमें यह प्रतिपादित किया गया था, कि म्यविरवाद ही वाम्मित्रक वीद्ध घर्म है, और जो अस्य बहुत-से माश्रदाय राजा अगोक के समय तक बौद्ध वर्म में विक-मित हो गये थे, वे सब मिष्या है। बौद्धों के घामिक साहित्य में कथावन्यु को महत्वपुध-स्थान प्राप्त है, और उमे अभियम्म पिटक का अस्यतम अग्र माना जाना है। त्रिपिटक कं अन्य अनेक प्रत्यों के समान कथावत्यु पर भी अट्टक्वा निज्ही गई थी, जो बौद्धगुण की व्यक्ति स्वाप्त साम्यविक्त दशा के अनुशीलन के लिये उत्यागी है। सौर्य युग की चार्मिक दशा पर भी इस ग्रम्थ से अच्छा प्रकास प्रदात है।

त्रिपिटक और उमकी अट्ठकथाओं के रूप से पालिशाया से लिखित बौद्ध धर्म का जो विश्वाल माहित्य है, उमके अनेक प्रन्य सौंध इतिहास के अनुशीलन के लिये उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि इन ग्रन्थों का मौंध इतिहास के साथ सीधा सम्बन्ध नहीं है, पर सागय साम्राज्य के विकास के वृत्तान्त को जानने के लिये और बौद्ध युग की राजनीतिक, भीगोलिक, सामाजिक तथा आर्थिक दशा का परिचय प्राप्त करने के लिये इन प्रत्यों से अच्छी सहायता मिलती है। अजिनसंघ की झासनपद्धित का क्या स्वरूप या, और माथ के राजा अवातशर द्वारा उसके स्वरान्तता किस प्रकार अन्त किया गया, इसका विवरण अनुत्तर निकाय (मुत्तपिटक का अप्यतम प्रत्य) में विद्यमान है। मीर्य साम्राज्य की स्थापना का अच्ययन करते हुए हमें माण्य साम्राज्य के विकास को भी दृष्टि में रखता होता है। माण के राजाओं ने किनप्रकार उत्तरी विहार के गणराज्यों का अन्त कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, इसका परिचान प्राप्त करने के लिये विपिटक साहित्य बहुत ही उपयोगी है। इसी प्रकार के अन्य भी बहुत-से ऐतिहासिक, तथ्य हम इस साहित्य के का सकत है। हमने इस इतिहास में बौढ धार्मिक साहित्य का अनेक स्थानों पर उपयोग किया है।

मिणिन्द पन्हो एक अन्य पाणि ग्रन्थ है, जिसका मौर्य इतिहास के लिये उपयोग किया जा मकता है। मोर्य युग के पतन काल से उत्तर-परिचर्गी मारत के अनेक प्रदेश मागथ मान्नाज्य की अधीनना से मुक्त हो गये थे, और कतिपप प्रदेशो पर प्रतिक (अवन ) आकान्ताओं ने अपने गाज्य न्यापिन कर लिये थे। ऐना ही एक राज्य साकल्य या सामल (सियाल-कांट) का था. जिमका अन्यतम राजा मिनान्दर था। इसके काल के सम्बन्ध मे ऐतिहामिको मे मतसे है, पर यह निष्यत है कि उसका शासनकाल मौर्यवश्य के अनित्म कर्षों या शुक्क वा के प्रारम्भ-समय में है। मिनान्दर ने बौढ धर्म को स्वीकार कर लिया था, और प्रदन्त नागतेन से प्रवच्या मी ग्रहण कर ली थी। अपने गृह नामसेन से बौद्ध मां और दर्शन के सम्बन्ध मे मिनान्दर (मिण्टिंद) ने जो प्रस्त किये, और नागसेन से उनके जो उत्तर दिये, मिण्टिंप्यों में में हो सक्तित है। यद्यपि इस प्रन्य का विषय प्रार्मिक एवं दार्शनिक है, पर प्रमङ्ग का स्वन्य में के सम्बन्ध सेम अनेक ऐसे निर्वेश निर्देश सम्बन्ध होमें अनेक ऐसे निर्वेश निर्वेश साथ के प्रतन्काल के सम्बन्ध में महास झाउते हैं।

बतंमान समय मे बौद्धों का धार्मिक साहित्य प्रधानतया पाणिजापा में ही उपलब्ध है। बौद्ध मं के अनेक सम्प्रदाय है, जिनने स्मिदित्वाद (बेरवाद) अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। कका और बरमा में इसी मम्प्रदाय का प्रचार है। इसका जिपिटक पाणिजापा में है। एत बौद्धों के सर्वातिवादी, महायान आदि अनेक सम्प्रदाय ऐसे मी है। जिनका जिपिटक सम्प्रदाय ऐसे मी है। जिनका जिपिटक सम्प्रदाय में का प्रचार हुआ था। खेद है, कि संस्कृत को है। चीन आदि उत्तरी देशों में इन्हीं सम्प्रदायों का प्रचार हुआ था। खेद है, कि संस्कृत का जिपिटक इस समय अविकल रूप से उपलब्ध नहीं होता। पर सस्कृत माथा में किल्ले हुए बौद्ध धर्म के कितपय अन्य ऐसे प्रच वर्तमान समय में प्राप्य है, जो मौर्य वश के इतिहास के परिज्ञान के लिये महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करते हैं। ऐसा एक प्रन्य दिव्यान-वान है, वो ने पाल के लिये महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करते हैं। ऐसा एक प्रन्य दिव्यान-वान है, वो ने पाल के लिये महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करते हैं। ऐसा एक प्रन्य दिव्यान-वान है, और इसके लेखक का नाम ब्रात नहीं है। यह अव्यन्त उत्कृष्ट, सरल और सुल्लेक सस्कृत माथा में लिखित है। साहित्यक वैली की दृष्टि से यह प्रच अनुपम है। इसमें बहुत-सी प्राचीन बौद्ध कथाएसगृहीत हैं, जिनमे से कुछ का मम्बन्ध मौर्य बंश के साथ है । विशेषतया, दिल्यावदान के अन्तर्गत अशोकावदान तथा कुणालावदान से मौर्य युग की ऐतिहासिक अनुश्रति बहुत शद्ध रूप से सुरक्षित है ।

'मञ्जूषीमूलकरूप' नाम का एक अन्य बीढ प्रत्य मी मारत के प्राचीन इतिहास के अनुषीकर के लिये अल्यान उपयोगी है। महासा बुढ के जम भाउत से प्रारम्भ कर आठबी स्थी के मध्य कर का क्रमबढ़ राजनीतिक रितहास दे क अन्य भे कलित है। इससे १००५ स्कोंक है, जो सत्कृत भाषा मे है, और पीराजिक विशे में विरावत है। बुढ के मुख से मिवय-वाणी के रूप में ऐतिहासिक घटनाओं का उत्केख कराया गया है, यद्यपि कही-कही मुक्काल का भी प्रयोग हो गया है। यारहवी सदी मे कुमार कराय मान मारतिय पश्चित ने इस अन्य का तिकती माना में अनुवाद किया था। यह स्व अन्य अब सत्कृत और तिकती दोनों मायाओं में उपलब्ध है। मीर्थ राजाओं में चन्द्रगुरत, बिचुसार और अजोक के सम्बन्ध में अनेक महत्वमूर्ण बाते इस प्रत्य में निर्दिष्ट है, यद्यपि अघोक का उत्केख मीर्थ राजाओं में नर्द्रगुरत, विचुसार और अजोक के सम्बन्ध में अनेक महत्वमूर्ण बाते इस प्रत्य में निर्दिष्ट है, यद्यपि अघोक का उत्केख मीर्थ राजाओं में नर्द्रगुरत, विचुसार मोर्ग प्रत्य प्रत्य में स्व राजा के किये अघोकमूर्थ दावस्य प्रत्य के लिये है। इस मन्य में मित्रा गया है। इस मन्य में प्राचीन मारत का राजनीतिक इतिहाम विस रूप में दिया गया है, यद्यपि वह व्यवस्थित एव मुस्पट नही है, पर मीर्थ राजाओं के विषय में इससे अनेक ऐसी बाते जात होती हैं, जो प्राचीन अनुश्रुति व साहित्य में अन्य का प्रत्य प्रत्य के प्रत्य के स्व में अन्य का मोर्क निर्माण में अपने प्रत्य निर्माण के विषय में इससे अनेक ऐसी बाते जात होती हैं, जो प्राचीन अनुश्रुति व साहित्य में अपने का प्रिया स्वा को के विषय में अपने का प्रत्य के स्व

# (५) जैन (संस्कृत और प्राकृत) साहित्य

बौढ माहित्य के समान जैन माहित्य में भी मीयं इतिहास के सम्बन्ध में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सामग्री विद्यमात है। जैन अनुभूति के अनुसार चाणक्य आर चन्द्रगुप्त—दोनां ही जैन यम के अनुयायी थे, और अघोक के पीत्र (कुनाल के गुत्र) सम्प्रति ने जैन वर्म के देश-विदेश में सर्वेत्र प्रसार के लिये बहुत कार्य किया था। इस दशा में यह सर्वेषा स्वामा-विक है, कि जैन साहित्य में मीर्य वश्व और उसके राजाओं के विषय में अनेक कथाएँ पार्या जाएँ।

जैन वर्ष के दो मुख्य सम्प्रदाय है, दिगम्बर और स्वेनाम्बर। इन दोनों मम्प्रदायों के न केवळ व्यामिक साहित्य से यह है, अगितु अनुपूर्विन एव आच्यानों के माथ सम्बन्ध रखेतवाला इनका साहित्य भी पृथक्-पृथक है। यही कारण है, कि मौर्य राजाओं के सम्बन्ध में जो कसाई व विवरण दिगम्बर सम्प्रदायों के प्रत्यों में मिलते हैं, व्वेताम्बर साहित्य द्वारा उनकी पुष्टि नहीं होती। दिगम्बर अनुपूर्ति के अनुसार मौर्य साम्राज्य के सस्थापक राजा चन्द्र-गृप्त ने मुद्दर दिला के प्रवण्यक्तमोक नामक स्थान पर जाकर अनशन बत द्वारा आप्त्याग स्वित सामा । पर स्वेताम्बर लोग इन अनुपूर्ति को विद्यस्तिय नहीं मानते। इसी प्रकार के स्वतिब अन्य मौर्य राजाओं के विषय में भी इन जैन सम्प्रदायों में विद्यनान है। एर इन सनमेवी में होते हुए भी यह स्वीकार करना होगा, कि मीर्थ दिवहास के सम्बन्ध में वितनी मामधी जैन साहित्य में पायो आती है, उतनी पीराणिक या बौढ साहित्य में नहीं है। विद्याप-ताया, राजा चन्नाएन और मफ़र्सी के विषय में जैन कमाएं अत्याप्त विद्याप समुख्यप्ट है। चाणस्य के अभिजन, कुल तथा प्रारम्भिक जीवन के विषय में पौराणिक व बौढ साहित्य से काई उपयोगी मुचनाएँ प्राप्त नहीं होती। पर जैन साहित्य में न केवल जाणस्य के बात्यकाल तथा प्रारम्भिक जीवन के विषय में अनेक निर्देश विद्याम है, अपितु यह भी जिला गया है, कि इस आवार्य में अपने जीवन का अतिय ममस एक जैन मुनि के रूप से स्वातीत दिवा था।

दिगम्बर माहित्य मे हरियेण कृत वृहत्कयाकोप, प्रमाचन्द्रकृत आराधनासत्कवाप्रबंध, श्रीचन्द्रकृत कथाकोध और त्रीधन्दरकृत आराधाकायाकोष ऐसे कथाय पर्यात विश्व हप से दी गई है। इनमे हरियेण और नीमदत्त के लयाकोष सम्कृत पद्य मे है, और श्रीचन्द्र का कथाकोप साकृत पद्य मे है। प्रमाचन्द्र का आगावामान्द्रकवाप्रबंध सहकृत पद्य मे है, और श्रीचन्द्र का कथाकोप साकृत पद्य मे है। प्रमाचन्द्र का आगावामान्द्रकवाप्रबंध सहकृत पद्य मे है। इन चारो कथा-नयो मे हरियेणकृत वृह-त्वयाकोप सवसे प्राचीन है, और उत्तका काल दसवी मदी के पूर्वार्थ मे माना जाता है। नीमदत्त का आराधना कथाकोप साल्द्रवी सदी की कृति है, और अन्य दो कथाकोषो का काल दसवी और मोक्ट्रवी मदियों के मध्यवनीं समय मे है। दिगम्बर राज्यरा का हो एक अन्य कथाकोप मी है, जिले पुष्पाध्यवक्या कोष कहते हैं, और जिसके द्वार्थिता रामचन्द्र मुम्लु थे। इसे मी मोक्ट्रवी सदी का ही माना जाता है। इन सव कथाकोषो मे चन्द्रगुप्त के मम्बन्य मं कथाएँ विद्यमान है। विश्वयत्या, हरियेणकृत बहुत्कवाकोप के अन्तर्गत 'मद्र-वादृक्वयान्त्रम्' मीर्य इतिहास के लिये अस्यत्य महत्वपूर्ण है, व्योक्ति उत्तमे चन्द्रगुप्त के ममय मे पट वारह वर्ष के दुषिक्ष, चन्द्रगुप्त के मृतिवृत ग्रहण करने और दक्षिणाप्य मे जाकर तम करने की कथा विद्यह रूप से ही गई है। दे ही हिल्ला करने की कथा विद्यह रूप से ही गई है। इसे स्वाकृत करने की स्वाव्य करने के स्वाव्य कथा विद्य हुष्य स्वाव्य स्वाव्य करने की स्वाव्य हुष्य हुष्य स्वाव्य स्वाव

जिन कथाकोषों का हमने ऊपर उल्लेख किया है, वे बहुत प्राचीन नहीं है। पर उनमें जो कथाएँ पायी जाती है, वे प्राचीन जैन अनुभूति पर आधारित हैं। इन्हें शिवायों द्वारा अगोत 'समवती आगाधना' से लिया साना जाता है। इस प्रत्य का प्रतिपाद विषय मुनियों का आचार था, जिसमे अपने मत्तव्य को स्पष्ट करने के निये कथाओं का भी सकेत कर दिया गया था। बाद के टीकाकारों ने कथाओं के सकेती को पस्त्वित कथा, जिसके परि-णामन्वक्ष आराधना कथा साहित्य का विकान हुआ। शिवायों के 'सगवती आराधना' का कान्य पहली सदी ई० पू० के त्यमक है। हरिषेशकृत वृहक्ष्याकोध आदि जिन कथाकोधों का हमने अगर उल्लेख किया है, उन में जैन अनुभूति की बड़ी प्राचीन कथाएँ सकलित है, जिस्हें सूत्र या संकेत के रूप में पहली सदी में सिवायों द्वारा अपने अन्य 'सगवती आराधना' में निर्वित्य किया गया था। पर कथाकोधों में सकलित अनुभृति को आदिकोत सगवती आराधना' में निर्वित्य किया गया था। पर कथाकोधों में सकलित अनुभृति का आदिकोत सगवती आराधना' से निर्वित्य किया गया था। पर कथाकोधों में सकलित अनुभृति का आदिकोत सगवती आराधना से सी अधिक पुराना है। वरसुतः, यह अनुभृति अस्त स्वत्य हो और कि जैन आयम सवी में सो अधिक पुरान क्ष्य दे और सिकी स्वत्य अपना स्वत्य है। की कि जैन आयम सवी में पूर्ति स्वत्य उत्तर प्रति है। की किया सा सवी में प्रति स्वत्य है। स्वत्य सा सा सा सा सिकी स्वत्य है। सा स्वत्य स्वत्य है। सा स्वत्य स्वत्य है। स्वत्य स्वत्य स्वत्य है। से इसके सा सवी स्वत्य प्रति स्वत्य स

( गॉमिक साहित्य) के अग है। पहन्न सख्या मे दस है, वो जैन आगम-साहित्य के परिशिष्ट रूप में हैं। इनमें से दो पहन्नों (सत्तपरित्ना या मक्तपरित्ना और समार या संत्तारक) में चाणम्य की कथा बीजरूप से विद्यासान है। इनमें चाणस्य को जैन मुनि कहा गया है, और उनकी कथा महाबीर द्वारा प्रतिपादित वर्षाचरण के समर्थन में द्वारात रूप से दी गई है। पहन्नों का पनना-काल मुनिदित्तत रूप से निर्धारित नहीं किया जा सका है, पर पहली सबी हैं पूर तक अवस्थ ही उनकी रचना हो चुकी थी। इस प्रकार कपाकोषों में सक्तित कथाओं का सूत्र रूप से निर्देश उन प्रत्यों में भी विद्यासान है, जिनका निर्माण ईस्वी सन् के प्रारम्मकाल से भी पहले हों चका था।

दिगम्बर जैन साहित्य मे कित्तप्य अन्य भी ऐमे प्रन्य है, जिनका मौर्य इतिहास के लिये उपयोग किया जा मकता है। ऐसा एक प्रन्य तिलोयपण्णति (जिमके कप्रकृति) है, जिसका रनना-काल तीसरी सदी ई० पू० के लगमग माना जाता है। इनके लेकक वृद्यानावार्य थे। तिलोयपण्णित से चन्द्रगुप्त का एक ऐमे राजा के कर में उल्लेख है, जो जिन-दीकाप्रहण करनेवाले सुकुट्यारी राजाओं में अलिम था। इनके अतिरस्त हरिवाशुराण, उत्तरपुराण, जिलोकसार और यज्ञला व जययवला टीकार्ए ऐसे प्रन्य है, जिनमे प्राचीन मारत के राज्वकां तथा उनके काल के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण निर्देश पाये जाते हैं। प्राचीन मारतीय नियक्षम के निर्धारण के लिये इनका विशेष उपयोग है। हरिवश पुराण, धवला और जयपक्रमार अति करी।

इवेताम्बर सम्प्रदाय के भी अनेक ग्रन्थ मीर्य इतिहास के अनुशीलन के लिये उपयोगी है। मल आगम-प्रन्थों के अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिये अनेक विद्वानों ने उनपर निर्य-विनयाँ, भाष्य, चूणियाँ और टीकाएँ लिखी थी, जिनमे प्रसङ्खवश ऐमी कथाएँ भी दे दी गई है, जो प्राचीन इतिहास के परिज्ञान में महायक हो सकती है। प्राचीन आचार्य और मनि धर्मीपदेश करते हुए अपने मन्तव्यों की पृष्टि के लिये कृतिपय उदाहरणों एवं दृष्टान्तों का भी सहारा लिया करने थे। इसीलिये मूल आगम माहित्य मे भी उदाहरणो व दष्टान्तो मे सम्बद्ध कथाएँ वीजरूप से विद्यमान है। पर उनको स्पष्ट करने नथा विश्वद रूप से निरूपित करने का कार्य उन विद्वानो द्वारा किया गया, जिन्होंने कि मुळ आगमो पर निर्यक्तियाँ, चर्णियाँ आदि लिखी । निर्यक्तियों में ये कथाएँ उल्लिखित अवश्य है, पर अत्यन्त संक्षिप्त रूप से। निर्युक्तियों के लेखकों ने कथाओं का सार मात्र दिया है, उन्हें विशद रूप से निरूपित नहीं किया। कथाओं को विशद रूप से लिखने का कार्य चूर्णियों, भाष्या और टीकाओं के उनके चार स्तर है---मूत्र (मृत आगम के अग रूप), निर्मुक्ति, चूणि तथा टीका या भाष्य। जैनो के इस सम्पूर्ण क्यानक साहित्य का यहाँ परिचय दे सकना सम्मव नही है, और न उसकी आवश्यकता ही है। हम केवल उस साहित्य का उल्लेख करेंगे. जिसका सम्बन्ध मौर्य इतिहास के साथ है।

जैन आगम (धार्मिक साहित्य) में द्वादश अंग. द्वादश उपान्तः, दस प्रकीर्ण (पडस्र) भौदह पूर्व (पुष्व), छ. छेदसूत्र, चार मूल सूत्र और कतिपय विविध प्रन्य अन्तर्गत है। चार म ल सत्रों में से तीन के नाम निम्नलिखित है-उत्तराध्ययन सत्र, आवश्यक सत्र और दशबैकालिक सुत्र। छ. छेद सुत्रो मे दो के नाम निशीय सुत्र और बृहत्कल्प मूत्र है। इन पाँच सूत्रो (जो जैन आगम साहित्य के अंगीमृत है) पर जो निर्युक्तिया, चर्णिया तथा टीकाएँ या माध्य लिखे गये है. उनमे वे कथाएँ विद्यमान है जिनका मौर्य इतिहास के लिये उपयोग किया जा सकता है। मल आगम-ग्रन्थो पर जिन विद्वानो ने निर्युक्तियाँ लिखी, उनमे मद्र-वाह का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह मद्रबाह प्रसिद्ध श्रुतकेवली मद्रबाह है या कोई अन्य-इस प्रश्न पर जैन विद्वानों में मतमेद है। पर अधिक प्रचलित एवं मान्य मत यही है, कि निर्यक्तियों के लेखक मद्रवाह श्रतकेवली मद्रवाह से मिन्न थे, और उनका समय छठी सदी के पूर्वार्थ मे था। बृहत्कल्प सूत्र पर मद्रवाह ने जो निर्युक्ति लिखी, उसमे मौर्य इतिहास की महत्त्वपूर्ण सामग्री विद्यमान है। चाणक्य, चन्द्रगप्त, बिन्द्सार, अशोक, कृणाल तथा सम्प्रति के सम्बन्ध मे इसमे ऐसी मूचनाएँ सक्षिप्तरूप से दी गई है, जिन्हें कि सघदास-गणिक्षमाध्यमण नामक विद्वान ने अधिक विद्याद रूप से अपने भाष्य में प्रतिपादित किया है। यह वृहत्कल्पमूत्र (भद्रबाह स्वामी की निर्यक्ति और सघदासगणिक्षमाश्रमण के भाष्य के के साथ) मीर्य इतिहास के सम्बन्ध मे ऐसी सामग्री प्रस्तुत करता है, जो बहुत महत्त्वपूर्ण है। सघदासगणिक्षमाश्रमण का समय प्राय आठवी सदी मे माना जाता है।

उत्तराध्ययन मूत्र, आवश्यक मूत्र, दशर्वकालिक सूत्र और निर्तायसूत्र पर प्राचीन जैन विद्वानों ने जो निर्युनितयों, वृणियाँ एव टीकाएँ लिखी, उनमे भी ऐसी कथाएँ विद्यमान हैं, तिनका मीयें इनिहाम के अनुशीलन के लिखे बहुत उपयोग है। जिन विद्वानों ने इन मूल-मूत्रों या उनकी निर्युनितयों पर टीकाएँ लिलकर प्राचीन कथाओं को विदाद रूप वे डोल्ल-निन किया, उन में आचार्य हरिमद्र का स्थान विशेष महत्त्व का है। उनका ममय आठवी गदी में माना खाता है, और वे स्वेतास्वर मम्प्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान् एव टीकालार हुए हैं। आवश्यक सूत्र की निर्युनित तथा चूणि में मी चन्द्रगुरा और वाष्यक में का का सार्यक रूप ने विद्यमान थी, पर हरिमद्र ने उन पर जो टीका सस्कृत में लिखी, उसमे मीयें साम्राज्य के इन मस्थापको का बृत्तान्त बटे विदाद रूप से दिया गया है। आवार्य हरिमद्र की यह पत्रमां, आवश्यक सूत्रवृत्ति नाम से प्रसिद्ध है, और मीयें इतिहास के लिये यह बहुत उपयोगी है।

आवश्यक सूत्र की निर्युक्ति, चूर्णि और टीका के समान उत्तराध्ययन सूत्र की निर्युक्ति एव टीका आदि से भी सौर्य इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाली कवाएँ सकलित हैं। इस सूत्र को जो टीका इस समय विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, उसकी रचना देवेन्द्रगणि नामक विद्वान्

बृहत्कल्य सूत्र टीका के अन्त में यह वाक्य उद्धरण-योग्य है—"की भद्रवाहस्वामिविनि-मितस्वोपक्रनिर्युक्तुयेतं श्री संवदाकार्गिक्षमा अमण सूत्रितेन लघुभाव्येण भूवितम्।"

ने की बी, जिनका समय म्यारहवी सदी में माना जाता है। दसवैकालिक सूत्र और निशीय सूत्र की निर्युक्तियो, चूर्णियो और टीकाओ (माप्यो) में भी मौर्य इतिहास की सामग्री विद्यमान है।

इवेतास्वर जैन सम्प्रदाय के ग्रन्थों में परिशिष्ट पर्व नामक ग्रन्थ का भी मौर्य इतिहास के लिये बहत महत्त्व है। इसके लेखक आचार्य हेमचन्द्र थे। उन्होने त्रिषप्टिशलाकापुरुष-चरित नाम में एक विशाल ग्रन्थ की रचना की थी, जो दस पर्वों या खण्डों में विभक्त था। इसी ग्रन्थ के परिकार्ट रूप से उन्होंने परिकार्ट पर्व या स्थविरावलीचरित को लिखा था. जिसमे महावीर के बाद के जैन आचार्यों या स्थिवरों के साथ सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ संकलित है। त्रिपष्ठिशलाकापुरुपचरित मे ३४,००० ब्लोक है. और उसमे २४ तीर्थकरो, १२ चक्रवितयो, ९ वामुदेवो, ९ वलदेवो और ९ प्रतिवामुदेवो के बुतान्त सकलित हैं। ये सब (जिनकी कुल संख्या ६३ है) महापुरुप अन्तिम तीर्थकर महावीर स्वामी के समय तक हो चके थे। अतः स्वाभाविक रूप से त्रिपरिटशलाकापुरुपचरित से सहावीर के बाद के अर्हतो, आचार्यों व मृतियों का वृत्तान्त नहीं आ मकता था। इमीलिये हेमचन्द्र ने अपने महान ग्रन्थ के परिशिष्ट के रूप में स्थितिरावित्वरित या परिशिष्ट पर्व की रचना की. जिसमें महावीर के बाद के महापुरुषों के बुत्तान्त को उल्लिखित किया। क्योंकि जैन अन्थति के अनुसार मौर्य वश के अनेक राजा भी जैन घम के अनुसायी थे अनुस्वामाविक रूप से हेमचन्द्र ने इस ग्रन्थ मे उनके साथ सम्बन्ध रखनेवाली कथाओं का भी सकलन कर दिया है। वस्तुत, इस युग के इतिहास के सम्बन्ध मे जो भी आख्यान गाथाएँ व अन्य वत्तान्त जैन साहित्य में विद्यमान थे, प्राय उन सबका हेमचन्द्र ने परिशिष्ट पर्व में सगृहीत कर दिया है। हेमचन्द्र का ममय बारहवी सदी में था। उनसे पहले ही उस कथा-साहित्य का विकास हो चका था, जिसका उल्लेख हमने अभी ऊपर किया है। आगम ग्रन्थों की निर्यक्तियों, चुणियों और टीकाओं में महावीर के समकालीन तथा बाद के ऐसे राजाओं के विषय में. जिनका जैन धर्म के महान आचार्यों के साथ सम्बन्ध था. जो भी सचनाएँ उपलब्ध थी. प्राय उन सबका उपयोग कर हेमचन्द्र ने परिशिष्ट पर्व की रचना की थी। इसी कारण ऐतिहासिक सामग्री की दिप्ट में यह ग्रन्थ बहुत महत्त्व का है, और मीय इतिहास पर भी इसमें बहुत प्रकाश पडता है। चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार, अञोक, कृणाल, सम्प्रति आदि सभी मौर्य राजाओं का वृत्तान्त इस ग्रन्थ में विद्यमान है। हेमचन्द्र का समय बारहवी सदी मे था. और वह गजरात के शक्तिशाली राजा सिद्धार्थ (१०९४-११४३) और कुमारपाल (११४३-**११**.३४) का समकालीन था। राजा कुमारपाल को जैन धर्म मे दीक्षित करने मे भी उसे सफलता प्राप्त हुई थी। हेमचन्द्र ने त्रिपष्टिभलाकापुरुषचरित के अतिरिक्त अन्य भी अनेक ग्रन्थों की . रचना को थी, और जैन विद्वानों में उसका स्थान बहुत ऊँचा है।

श्वेताम्वर सम्प्रदाय का एक अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 'मद्रबाहुचरित्र' है, जिसके रचयिता रत्ननिन्द थे। इसे सत्रहवी सदी की रचना माना जाता है। इस ग्रन्थ मे आचार्य सद्रबाहु और उनसे सन्बद्ध व्यक्तियों की कथा दी गई है। क्यों कि जैन अनुभूति के अनुसार महबाहु का चन्द्रमुल के साथ सम्बन्ध था, और बारह वर्ष के घोर दुम्लिश की उनकी सविव्यवाणी की जानकर चन्द्रपुर ने मृतिश्वत घारण कर निष्या था, अतः स्वामाविक रूप से मदबाहुचरित्र में हम मौर्य राजा की कथा भी विद्यमान है।

जिनप्रशासूरि द्वारा विरचित 'विविध तीर्थकल्य' ग्रन्थ से भी मौर्थ इतिहास के सम्बन्ध में कित्यस्य महत्त्वपूर्ण सूनवारों प्राप्त होती हैं। उस प्रत्य का एक मान 'पाटिलपुर नगर-कल्य' है. जिससे चाणस्य द्वारा नग्दवक केविनास, जन्द्रमुख्य मौर्थ का राजा बनना और उसके बसो में उसके बिनुसार, अशोकश्री, कुणाल तथा सम्प्रति का उल्लेख हैं। सम्प्रति द्वारा जैन समें के उन्कर्ष के लिखे जो महान प्रयत्न किया गया, उसका विवरण भी इस प्रत्य में विया गया है। आचार्य किमप्रसाद के तम्म के उन्कर्ष के लिखे जो महान प्रयत्न किया गया, उसका विवरण भी इस प्रत्य में विया गया है। आचार्य किमप्रसाद के दन्यार से मम्मानास्यद स्थान प्राप्त था। विविध तीर्थकल्य प्रत्य भी स्वेतास्य र सम्प्रदाय का है।

मेन्नुङ्ग (चौदहवी सदी का पूर्वाच) विग्वित 'विचारश्रेणी' श्रन्य में भी मीर्य इतिहास के साथ सम्बन्ध रखनेवाली कितिष्य सूचनाएं विद्यमान है। महाबीर के पदचात् जैन धर्म के जो प्रधान नेता व आचार्य हुए, स्वनास्वर मन के अनुनार उनका बृत्तात्त इस ग्रन्थ में दिया गया है। प्रसङ्ख्वका, कित्यय राजवशी तथा उनके काल का भी इस ग्रन्थ में निर्देश हो गया है, जिनमें अन्यतम मौर्यवश भी है। तिथिक्षम के निर्णय के लिये इस ग्रन्थ से भी सहायना मिलनी है।

मोर्थ इनिहास के अनुशीलन से सहायक जैन साहित्य का विवरण देते हुए पट्टाविलयों का उन्लेख करना भी आदरयक है। जैन सुनियों एवं आचायों के विविध संधी तथा गयों में मुझ सिया परम्परा चिरकाल तक विख्यान रहीं। और अब तक सी बहु नष्ट नहीं हुई है। पट्टाविलयों में जैन स्थवितरों, आचायों एवं सुनियों की इस परस्परा की स्मृति को सुरिवात रखा गया है, और इनके अध्ययन से हम यह मनीमीति जान सकते हैं, कि किस जैन कथा या गण में किस समय कीन व्यक्ति स्थवित या आचारों के पद पर विराजमान या। प्रसन्नुवात इन पट्टाविलयों में कहीं-कहीं उन राजाओं तथा अन्य प्रसिद्ध सनियों के नाम भी दें विदे गये हैं, जिनसे किसी जों जो जायां का विशिष्ट सावन्य था, या जो किसी आचार्य के प्रति विशेष मित्र रखते थे। इसीलिये ऐतिहासिक अनुशीलन के लिए भी जैन पट्टाविल्यों सहत उपयों में हैं। मीर्थ इतिहास की दृष्टि से तिषिक्रम के निर्णय के लिए मी

जैन-साहित्य मे अन्य भी अनेक प्रत्य है, जिन्हें मौर्य इतिहास के अनुवीलन के लिये प्रयुक्त किया जा सकता है। वन्तुत, भौर्य वश के बृत्तान्त के लिये जैन साहित्य पौराणिक और बौढ---दोनों प्रकार के साहित्यों की तुलना मे कही अधिक समृद्ध है। क्योंकि मौर्य राजा विशुद्ध क्षत्रिय न होकर 'ब्रास्य' या 'वृषक' वे, अत. पौराणिक अनुभूति से उन्हें समूचित महत्त्व नहीं दिया गया। बीद प्रस्थों में राजा अधोक का वृद्दान्त बहुत विश्वष्ट रूप से दिया गया है, स्पोक्ति उसने तथायत बुद्ध के अच्यिक्ति धर्म के जपना क्रिया था। पर अन्य मीर्य राजाओं के विषय में बीद गाहित्स के अपिक प्रकाश नहीं रकता। जैन अनुभूति के अनुसार करता पत्र अप अप के अनुभूति के अनुसार करता के अप का अप के अनुभूति के अनुसार करता के अप का अप के अनुभूति के अनुसार के अप का अप के अप के अनुभूति के अनुसार के विश्वप्त के अनुसार के अप का अप के अ

# (६) प्राचीन ग्रीक और लैटिन साहित्य

पाण्यात्य अगन् के माथ मारत का मान्यत्य बहुत पुराना है। सातवी सदी हैन्सी पूर्व में भी पहले भागन के व्यापारी जल और स्थल मार्गों से व्यापार के लिये परिचमी देशों में जाया-आया करने थे। उनकी अनेक बीनवारी भी पाचाव्य देशों में विख्यान थीं, और परिचम के हैं कि पाइचीमोरम जैसे भीक दार्थातिक के विचारों पर उपनिषदों के मन्त्रव्यों का प्राच है. कि पाइचीमोरम जैसे भीक दार्थातिक के विचारों पर उपनिषदों के मन्त्रव्यों का प्रमाव पण्ट रूप में विद्यमान है। अरिस्टोक्सेतन (३३० ई० पू० के लगक्ता) नामक एक भीक लेखक ने एक भारतीय दार्भातिक का उल्लेख किया है, जिसने एमेन्स की यात्रा की थीं, और जिनने वहीं मुकरान (मोक्टीज) के साथ दार्भातिक विपयों पर विचार विमर्श किया या। पाइचारण जनत् और मारत के इस सम्बन्ध का ही यह परिणाम था, कि सिकन्दर के आक्रमण में पूर्व काल के भी अनेक भीत लेखाई। ने अपने ग्रन्थों में भारत आर उसके निवा-

छठी मदी ई० पू० मे पशिया के राजा कुरु या साइरम (५५८-५२९ ई० पू०) ने अपने साम्रान्य का विन्तान करने हुए मारत पर भी आक्रमण किया, और मारन के उत्तर-परिचमी प्रदेशों को जीत कर अपने अधीन कर लिया। सिप्य नदी के परिचम के प्रदेश इस समय पिंधान माम्रान्य के अत्यर्गत हो गये, और इनके कारण पाश्चास्य जान के साथ भारत का सम्बन्ध और भी अधिक बढ़ गया। पिंधान मम्राट् दारवाहबु या डेरियम (५२८-४८६ ई० पू०) के णिलालेकों में भारत के इन प्रदेशों के पिंधान साम्रान्य में सम्बन्ध के प्रदेश के प्रदेश के प्रवेश के प्रवेश के स्वीत्रान्य से वे। मारन के करियय प्रदेशों के पिंधान साम्रान्य में सम्बन्धित हो जोने के कारण पाश्चान्य लेककों का ध्यान मारत की और विशेष क्य से आह्रप्ट हुआ, और इस कार के अनेक प्रान्यों में मारत के सम्बन्ध में अनेक बाते पायी जाती है, जिन्हें ऐति-हास्ति इस ले उपयोगी समझा जा सकता है।

करिआन्डा का स्काइलैक्स प्रथम ग्रीक लेखक था, जिसने कि मारत के सम्बन्ध में एक पुस्तक लिखी थी। इसे पंशियन सम्राट् दारयवहु ने इस प्रयोजन से समूद्रयात्रा के लिये मेजा बा, कि भारत के समूद-राट का जबगाहन कर उसके सम्बन्ध में सही-सही जानकारी प्राप्त करे और यह पता लगाये कि सित्य नारी कहाँ समुद्र में जाकर मिलती है। तीस मास की यात्रा के परवान वह समुद्र मार्ग डारा भारत पहुँचने में ममर्थ हुआ वा, जीर उनने जो सुचनाएँ दारयबहु को प्रदान की धी, भारत के आडमण में पिश्चरन समादने उनका उपयोग किया था। काइएके में प्राप्त किया था। काइएके में प्राप्त किया था। काइएके अपनी प्राप्त के मार्ग के साम के प्राप्त के मार्ग कर समय उपलब्ध नहीं है, पर उसका उपयोग बाद के बीक लेककों ने किया और उन्होंने अपनी पुस्तकों में इस यात्री द्वारा प्रदत्त सुचनाओं का स्थान-स्थान पर उस्लेख किया है। काईलेक्स ने अपनी मारत-यात्रा का प्राप्त का किया और उन्होंने अपनी प्राप्त सम्प्र के स्थान का प्राप्त में प्रस्त स्थान पर उस्लेख किया है। काईलेक्स ने अपनी मारत-यात्रा का प्राप्त में पर पर एक प्रस्त किया था। ५०० ई० दू० के लगभग मिलेटस् के हिकेटियम ने सारार के मूगोल पर एक प्रस्त किया वया है। यह अपनी प्रस्त का भी उस्लेख किया गया है। यह अपनी भी इस समय अग्राप्त है। यह

प्राचीन ग्रीक लेखको मे हीरोडोटम (४८४-४२५ ६० पृ०) बहुत प्रसिद्ध है। उसने विदक्त के इतिहास पर पुस्तक लिखी। और उसने मारत का भी बुनान्त उल्लिखित किया। हीरोडोटम के अनुमार मारत सम्य समार के पूर्वी माण मे स्थित था. और मारतीय लीग उप प्राच्या में तिवास कर से हीरोडोटम के अनुमार मारत सम्य समार के पूर्वी माण मे स्थित था. और मारतीय लीग उप प्राच्या में तिवास कर पे हीरोडोट को भारत के उस उत्तर-पश्चिमी माण का अधिक ज्ञान था. जो पश्चिम साम्राज्य के अत्यतित था। पर इम ग्रीक ऐतिहासिक ने अनेक ऐसे लोगों व प्रदेशों का भी उल्लेख किया है, जो पश्चिमत साम्राज्य के अधीन नहीं थे। आरय्यक आश्वमों में निवास करनेवाले प्रश्चिम, नोरी रोडोटस का च्यान विशेष कर से आह्यट किया था। पश्चों की हिस्स कृष्टि-मुनियों ने हीरोडोटस का च्यान विशेष कर से आह्यट किया था। पश्चों की हिस्स को ये पार समसते थे, और अगल में उत्तर होनेवाले करने, मूल, फल और नीवार सद्या अग से ही अपना निर्वाह किया करने थे। दारयवह के साम्राज्य मे मारत के जो उत्तर-परिचाम प्रदेश सम्मालत थे, उनके विषय मे हीरोडोटस ने लिखा है, कि ये अय्यत समुद्ध थे, और सुवर्ण की ३६० टेलेन्ट मात्रा में टेक के भे प्रतिवर्ष पश्चिम समाद की प्रदान किया करने थे। इतनी अधिक आमदनी किसी अन्य प्रवेस से पश्चिमन समाद की प्राप्त नहीं होनी थी।

हीरोडोटम के कुछ समय परचात् एक अन्य ग्रीक लेखक हुआ, जिसने मारण के सम्बन्ध मे एक पुत्तक लिखी थी। इसका जाम स्टीसपस था, और परिवाग के सम्बन्ध ग्राटॅंगर-कर्म राजक्ष या, और मारत के सम्बन्ध में पिरुच प्राप्त के सम्बन्ध में परिचय प्राप्त करते का इसे अनुप्त अवसर प्राप्त हुआ था। इस झार कर प्राप्त हुआ था। इस झारा लिखित भारत-सम्बन्धी पुस्तक इस समय उपलब्ध नहीं है, पर बाद के ग्रीक लेखकों ने इसकी पुस्तक से अनेक उद्धरण दिये हैं, जो अत्यन्त उपनोगी हैं। मारत की चिकल्यायद्वीत पर इनसे विशोध कर प्रेप्तक हो। नवी यदी में कोस्टिन्टिन्तेपल के कोटियस (८५८-८८६ ई० प०) नामक ग्रीक लेखक ने बटेसियस के ग्रन्थ का सिवाय प्रस्तक (८५८-८८६ ई० प०) नामक ग्रीक लेखक ने बटेसियस के ग्रन्थ का सिवाय विश्वपल प्रस्तुत किया था, जो अब उपलब्ध हैं।

मीर्य काल से पूर्व के इन श्रीक लेखकों के ग्रन्थों का मीर्य इतिहास के लिये विशेष उपयोग नहीं है। पर जिस प्रकार प्राचीन बीढ़ प्रन्थों से मीर्थ युन के दूर्यवर्षी काल की आर्थिक व सामाजिक दशा के सम्बन्ध से अनेक सहत्त्वपूर्ण वाते जात होती है, वैसे ही इन प्राचीन श्रीक लेखकों के विवरणों से उम युन की परिस्थितियों पर कुछ-न-कुछ प्रकाश अवस्य पर जाता है. जिनसे मीयों ने अपने विशाल सामाज्य का विकास किया था।

चौथी सदी ई० प० में सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया। सिन्ध नदी को पार कर उसने भारत के अनेक राज्यों को यद्ध में परास्त किया, और सतलज नदी तक के प्रदेशों पर अपना शासन स्थापित किया। यद्यपि उसका शासन देर तक इन प्रदेशो पर कायम नही रहा, पर उसके आक्रमण के कारण ग्रीस और मारत का मीघा सम्बन्ध स्थापित हवा, और ग्रीक लोगों को भारत के विषय में परिचय प्राप्त करने का अवसर मिला। सिकन्दर के साथ अनेक ग्रीक विद्वान व लेखक भी भारत आये थे। उन्होंने भारत के सम्बन्ध मे अपने सस्मरण व बुत्तान्त भी लिखे, जो दुर्भाग्यवश इस समय उपलब्ध नहीं है। पर बाद के ग्रीक लेखकों ने उनका उपयोग किया, और अपने ग्रन्थों में उनसे अनेक उद्धरण भी दिये। सिकन्दर के साथ आये हुए इन लेखको ने जहाँ अपने स्वामी की विजय-यात्रा का वत्तान्त लिखा, वहाँ माथ ही उन प्रदेशों के रीति-रिवाजो, प्रधाओं और शामन-मस्थाओं का भी उल्लेख किया. जिनपर कि सिकत्तर ने किएए पान की थी। इस लेखकों से सर्वप्रथम स्थान नियाकर्स का है। यह कीट का निवासी था. पर इसकी शिक्षा-दीक्षा मैसिडोनिया के राजदरवार मे हुई थी। यह सिकन्दर का सहपाठी भी था। मैं सिडोनियन सम्राट की विजय-यात्रा मे ्वह उसके साथ रहा था. और उसकी सामद्रिक मेना का प्रधान सेनापति था। नियार्कस का ग्रन्थ भी अब उपलब्ब नहीं है। पर एरियन और स्टेबो जैसे बाद के ग्रीक लेखकों ने उसकी मल पस्तक में अनेक उद्धरण दिये हैं. जो बहुत महत्त्व के हैं। ओनेसिकिटस भी सिकन्दर की जलसेना का अन्यतम सेनापनि था. और मारत की विजय यात्रा में अपने न्वामी के नाथ रहा था। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक डायोजेनम का वह अनयायी था. और स्वयं भी एक उत्कृष्ट दार्शनिक था। इसी कारण जब सिकन्दर ने तक्षांक्रिका में प्रवेश किया. नो वहाँ के चिन्तको बबाद्याणों से सम्पर्क स्थापित करने के लिये ओनेसिफिटस को निययन किया गया। उसने सिकन्दर का एक जीवन वृत्तान्त लिखा था, जो अब नष्ट हो चका है। पर अन्य ग्रीक लेखको ने उसका उपयोग किया, और उसके मलग्रन्थ के अनेक अश बाद की ग्रीक पुस्तको में विद्यमान है। अरिस्टोबलम एक अन्य ग्रीक लेखक था, जो सिकन्दर की विजय-यात्रा मे उसके साथ रहा था। उसने सिकन्दर की विजयो का विश्वद रूप से बत्तान्त लिखा था, जो अब प्राप्य नहीं है। पर एरियन और प्लुटार्क ने बाद में सिकन्दर की विजय-यात्रा के जो विवरण लिखे, वे प्रधानतया अरिस्टोब्लस के ग्रन्थ पर ही आधारित है। इसी प्रकार क्लाइटार्कस, युमेनस, कैलिस्थनीज, डायोग्नेटस, किसिलस, पालीक्लाइस आदि अन्य भी अनेक विद्वान एव लेखक सिकन्दर की विजय-यात्रा मे अपने स्वामी के साथ रहे थे, और उन्होंने उसकी विजयों के सम्बन्ध से अनेक ग्रन्थ लिखे थे। यद्यपि ये ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं है, पर इनके जो अदा बाद के ग्रीक लेखको द्वारा अपने ग्रन्थों में प्रयुक्त सियं गरे, वे मौर्थ इतिहास के अध्ययन के लिये बहुत उपयोगी है। ि सिकन्द का मारत-आक्रमण उस समय हुआ था, जबकि मगथ के सम्राट् भारत के बडे मात को अपनी अयो-नना में ले आने मे समर्थ हो चुके थे। मौर्य चन्द्रगुप्त ने इसी मागथ साम्राज्य के सम्राट् को पदच्चुत कर पाटलियुत्र का राजिसहासन प्राप्त किया, और अपनी शक्ति का और अधिक विक्तार किया। गाग-वस्ता के परिचम में उस समय जो अनेक राज्य विद्याना के, उनके सम्बन्ध में प्रमाणिक जानकारी प्राप्त करने के लिये इन श्रीक लेखकों के विवरणों का बहुत अधिक महत्त्व है। मान्य, सुदक, कट, शिवि आदि गण-राज्यों की शामनपद्धीन का परिचय हमें प्रधानतया उन्हीं के लेखों ने प्राप्त होता है।

मिकन्दर और मैन्युकम के आक्रमणों के परिणामस्वरूप भारत का पाश्चात्य जगत और विशेषतया ग्रीक राज्यों के साथ सम्बन्ध बहुत अधिक बढ गया। मौर्य राजाओं ने इन राज्यों में अपने राजदत नियक्त किये, और सीरिया, मिस्र आदि के ग्रीक राज्यों ने भी मौर्य राजाओं की राजसभा में अपने राजदूतों की नियक्ति की। मीरिया के राजा सैन्यकम ने मैगस्थनीज को चन्द्रगप्त मौर्य की राज्यमभा में अपना राजदत बनाकर भेजा था। वह चिरकाल तक पाटलिपुत्र मे रहा। वहाँ रहते हुए उसने शासन-प्रवन्ध, सैन्य-सचालन, समाज, राजदरबार, आधिक दशा आदि सब बानो का भली भाँति अनशीलन किया। पाटलिपुत्र में रहने हुए मैंगस्थनीज ने जो कुछ देखा व सूना, उसे वह लेखबढ़ करना गया। उसने भारत विषयक जो विवरण लिखा, वह मौर्य यग के इतिहास के लिये अत्यन्त उपयोगी है। चन्द्रगुप्त कालीन भारत का अध्ययन करने के लिये कौटलीय अर्थशास्त्र के बाद इसी विवरण का स्थान है। दू ख की बात है, कि मैगस्थनीज का यह भारत विवरण भी अपने मल रूप में इस समय उपलब्ध नहीं है। पर एरियन, स्टेबो आदि बाद के ग्रीक लेखको ने इसका समिवत रूप से उपयोग किया है, और उनके ग्रन्थों से मैंगस्थनीज के भारत-विवरण से जो उद्धरण दिये गये हैं, मौर्य युग के इतिहास के लिये उनका बहुत महत्त्व है। चन्द्रगप्त का उत्तराधिकारी मार्थ राजा बिन्दमार था। सैल्यकस ने डायमेचस को उसकी राजसमा मे अपना राजदूत नियुक्त किया था। सैन्युकम के बाद एण्टियोकस सार्टर के शासन-काल मे भी यही डायमेचस पाटलिपुत्र में सीरिया का राजदूत रहा। सैल्युकस की जलसेना के सेनापति का नाम पेटोक्लीज था। उसे इस प्रयोजन से सीरिया के राजा द्वारा पूर्व की ओर मेजा गया था, कि वह एशिया के अज्ञात देशों का परिचय प्राप्त करें और उनके सम्बन्ध में आवत्यक जानकारी अपने स्वामी को प्रदान करे। इसने सिन्ध नदी और कैस्पिधन सागर के समीपवर्ती प्रदेशों का अवगाइन किया, और इनके सम्बन्ध में एक पुस्तक भी लिखी। ग्रीक लोग पेटोक्लीज के इस ग्रन्थ को अत्यन्त आदर की दिन्ट से देखते थे। स्ट्रेबो ने इसकी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। सिकन्दरिया (मिस्र) के प्रतकालय के अध्यक्ष एरोजोस्थनीख (२४०-१९६ ई० पू०) की दृष्टि मे भी यह ग्रन्थ अत्यन्त महत्त्वपूर्णथा।

सिकन्दर की मृत्यु के परचात् टाल्मी फिलेडेल्फस ने मिस्त में अपने पुषक् एवं स्वतन्त्र राज्य की स्वापना की थी। मिस्त के इस मीक राज्य का भी मारत के साथ राजनिक सन्दन्त्र विद्यमात था। टाल्मी फिलेडेल्फत ने डायोनीसिवम नामक व्यक्ति को भारत (मीमें माझाज्य) के राजा के दरवार से अपना राजदूत नियुक्त किया था। उसने मारन के सम्बन्ध में कोई प्रन्य लिखा या नहीं, यह ज्ञान नहीं है। पर इसमे मन्देह नहीं कि यह डायोनीसिवम भी पर्यान समय नक मीमें राजा चन्द्रण्य या अधिनवात (बिन्हुसार) की राजसमा में रहा था। टाल्मी के जल-मेनापति का नाम टिमोस्थनीज था। उसे भी मारन आदि प्राच्य देशों में परिचय प्राप्त करने के लिसे बेजा गया था।

मीयें युग के अन्तिम मान में पोलिबिअत नामक एक अन्य प्रत्यकार हुआ, जिमने कि अपने 'दितिहाम' में सैन्युकस के बशबों का बृनान्त लिखा था। इसके ग्रन्थ में सूचित होना है, कि सीरिया के राजा एथियोकत द ग्रेट ने सारन के राजा गांमागसेनन (सुमागमेन) के नाथ मैंवी सम्बन्ध स्थापित किया था। यह मुमागसेन मीर्य माम्राज्य की शक्ति के शिविल होने पर उत्तर-पश्चिमी भारन में म्बनन्त्र रूप में शासन करने लगा था, आंग्र सम्बन्त मीर्य देश का ही अस्पनम राजकुमान था।

यदि इन सब बीक लेलको के मारतमस्वाची विवरण इस समय उपलब्ध होने, नो निम्मन्येह सीर्थ इतिहास के विषय मे हमारी जानकारी में बहुत अधिक वृद्धि हो मकती थी। पर लेद है, कि इनके प्रस्थ अपने मुलक्ष में अब नण्ड हो चुके हैं। केवल होरोडोटम का प्रस्थ हो वर्तमान समय में उपलब्ध है। पर तो द है। वर्तमान समय में उपलब्ध है। पर तो द है पाइना अपने के अपने प्रस्थ में इतका उपयोग किया है। ईस्त्री मन का प्राप्त में होने के सुने हो एक, कुष्ठाण आदि जातियों के मारत पर आक्रमण शुरू हो गये थे। इन जातियों ने सब्य एतिया, ईरान आदि के अन्य अनेक ऐसे प्रदेशों को भी जीते कर अपने अधीन कर तिया था, जो पहले बीकों (वर्तमा) के अधीन थे। इसी कारण बाद से भीक कोगों का सारत के साथ सीथ सम्बन्ध नहीं एह गया, और विकास कर कोई बीक यात्री सारन से नहीं आया। अत बाद के भीक लेलकों को सारन के सम्बन्ध में सीधा परिचय प्राप्त कर सम्बन्ध में सीधा परिचय प्राप्त करने अवसा नहीं सिला। इस हमा के उपलब्ध में सम्बन्ध में भी के कुलकों को सारन के सम्बन्ध में भी के कुलकों के सारन के सम्बन्ध में सीधा परिचय प्राप्त करने अवसा नहीं सिला। इस सिला उन्होंने समस्वनी ब आदि के विवरणों काही अपने प्रस्त्रों के उपयोग किया। इसीलिय उनके प्रस्त्रों में स्वार्थ नप प्राचीन लेलकों के उद्याण दिये पे हैं। इस हिस यह जान नरे हैं, कि प्रस्त्रों के विवरणों काही के उद्याण दिये पे हैं। इस हिस यह जान नरे हैं, कि प्रस्त्रों के विवरणों काही के उद्याण सीर्थ इनसे मारत के दिया में सार के हैं, कि प्रस्त्रों के विवरणों काही उद्याग सीव इतिहास के लिये उपयोगी हैं।

वाद के जिन रेखको के ग्रय इस समय उपलब्ध है, और जिनमे प्राचीन ग्रीक केखको के विवरण उद्युत किये गये हैं, उनमें मुख्य निम्नलिखित हैं——

- (१) बायोबोरस सिल्युकन-इसका जन्म सिसली के अगीरीयम नामक स्थान पर हुआ था, और इसका काल प्रयम धाताब्दि ई. पूर के पूर्वीय में था। उसने तीस साल तक निरन्तर परिश्रम करके बिक्लिओषिका हिस्टीरिका (पितहासिक पुस्तकालय) नाम से एक विश्वाल प्रन्य की रचना को थी, जिसके ४० पुरतकें सम्मिलत थी। इनमें से केवल १५ ही इस समय उपलब्ध हैं। इनमें सिकन्दर की विश्वय-यात्रा का विश्वय रूप से वर्णन किया गया है, और साथ ही मारत के सम्बन्ध मे अन्य भी कतिपय बातें उल्लिखित है।
- (२) प्लुटार्क—यह बीस के एक छोटे-से नगर करोनिया का निवासी था, और इनका काल ४६ से १२० ई० प० तक था। इसकी धिवा एयेन्स की प्राचीन एकेडमी से हुई थी, और इसने मिस और इटली से हुए दिस एयेटन किया था। यह कुछ समय तक रोम में में रहा था, जहाँ इसे हेड्डियन (जो वाद में रोम का साम्राट् बना था।) के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। हेड्डियन के ह्यानन कालने इसे उच्च राजकीय पदी पर नियुक्त किया गया था। हेड्डियन के ह्यानन कालने इसे उच्च राजकीय पदी पर नियुक्त किया गया था। हेड्डियन के ह्यानन कालने इसे उच्च राजकीय पदी पर नियुक्त किया गया था। हेड्डियन के ह्यानन कालने इसे उच्च राजकीय पदी पर नियुक्त किया गया। यो एक एट्टार्क ने बहुतन्मी पुस्तकों की रचना की, जिनमें मिकन्दर की जीवनीं भी एक थी। मिकन्दर ने मारत में जो विजय-यात्रा की, उसके परिस्ता के लिये इसकी यह पुस्तक मी अयन्त उपयोगी है। सिकन्दर की विजयों के अनिरिक्त मारत के यापराज्यों और अया राज्यों के सम्बन्ध में भी इसकी पुस्तक से सहत्वपूर्ण मूचनाएँ उपलब्ध होती है।
- (३) स्ट्रेंबो---इतका जन्म ६३ ई० पू० मे एशिया माइनर के अन्यतम ग्रीक नगर अमेमिया में हुआ था। इसने मृगोल पर एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा था, जिसे प्राचीन ग्रीक साहित्य मे अल्यन्त उच्च स्थान प्राप्त है। यह ग्रन्थ १७ खण्डो मे विश्वकत है, जिनमे म पन्हित्व खण्ड मे ईरान और भारत का विश्वद रूप से वर्णन किया यया है। भारत के जत्तर-पश्चिमी भाग के विषय मे ग्रीक लोगों को जो जानकारी थी, उसे जानने के लिये यह खण्ड बहुत उपयोगी है।
- (४) फिलो—यह एक रोमन विद्यान् था, जिसका काल २२ से ७९ ईस्वी तक था। इमने २७ अष्ण्डों में प्राकृतिक इतिहास नाम से एक विद्याल द्वप्य की रचना की थी, जिसमें मूगोल, प्राणिशास्त्र, नृवदाशास्त्र, नसल विज्ञान आदि अनेक विषयों का समावेश है। अन्य देशों के साथ-साथ फिलों ने मारत के मूगोल और यहाँ निवाल करनेवाली विविध जातियों के सम्बन्ध में भी बहुत-सी महत्त्वपूर्ण वाते उल्लिखित की है।
- (५) टाल्मी—यह निल का निवासी था, और इसका काल दूसरी सदी ई० प० में माना जाता है। यह एक प्रसिद्ध ज्योतिषा और मूपोल्जेता था, और इसने ज्योतिष और मूपोल विषयों पर अनेक महत्त्वपूर्ण प्रत्यों की रचना की थी। इसके स्पोल में मानत के महत्त्वल ये अल्डाया है, उनमें अनेक स्थानों और नगरों की स्थिति को अकाश और देशाश द्वारा स्पष्ट किया गया है। मारत के प्राचीन सुगील के परिचय के लिये टाल्मी का ग्रन्स अत्यन्त उपयोगी है, यदापि उसमें वर्णित अनेक स्थानों का सही-

सही परिज्ञान अभी प्राप्त नहीं किया जा सका है। टाल्मी द्वारा बनाया गया भारत का नकला भी इस समय उपलब्ध है, यदापि इसे प्रामाणिक नहीं माना जा सकता।

- (६) कटियम—इनका काल पहली सदी ई० प० मे या, और यह रोमन सम्नाट् क्लाडियस का समकालीन या। इनका लिला हुआ मिकन्दर का इतिहास नामक प्रन्य इस मैंगिडोनियन आकान्ता की विजय-यात्रा और उनके समय के मारत पर अच्छा प्रकास डालता है।
- (३) एरियन---प्राचीन ग्रीक लेखको से एरियन का स्थान अन्यन्त महस्वपूर्ण है। इसका जन्म ९६ ई० प० के लगभग हुआ था, और यह १८० ई० प० के लगभग तक जीवित रहा था। रोमन सभाट, हेड्रियन की अधीनता में इसने अनेक उच्च राजकीय पर प्राप्त किये, और अप रेप प्राप्त किये, और अप रेप स्वाप्त किये हैं। उसने निकार की जीवनी पर एक सहस्वपूर्ण प्रच लिखा, जिसमें उसके राजिमहासन प्राप्त करने के समस से लगाकर उसकी मृत्यु तक का बुत्तान्त विवाद कर से लिखा गया है। उसने जी प्रचाह निकार का कि एसा हिम्म उसके राजिमहासन प्राप्त करने के समस से लगाकर उसकी मृत्यु तक का बुत्तान्त विवाद कर में लिखा गया है। उसने जी अप लिखा, वह प्रधाननया एरिस्टोवनन और टालमी (जा वाद से ईजिए का स्वपन्त निजाह हो स्वाप्त के पुराने मृत्यों के आधार पर लिखा स्वाप्त है। यहोंनी मिकस्टर के सम्पत्त हो साथ उसके प्राप्त के प्रतास कालीन से, और उसकी विवाद यात्रा में उसके माथ रहे थे। एरियन ने 'डिण्डका' नाम में एक अन्य ग्रस्त की भी रचना की थी। अंत सुख्यनया से माम्यनीं अंत और एरेटोम्यनी इगार लिखन प्राचीन प्रचान के इत प्रन्यों को आधार पर लिखा गया था। एरियन के इत प्रन्यों को वहत प्रमान जिनत है, वर्षों के अधार वे प्राचीन ग्रीन ग्रस्त यह है जिसके लिखन से अपनी निजी जानकारों डागा लिखा था।
- (८) जस्टिन—यह एक रोमन ग्रेनिहासिक था. जिसके कारु के सम्बन्ध में बिहानों में बहुन मनमें द है। पर उसने राजा फिलिप (सिकन्दर का पिना) के बधाजों का लेटिन भाषा में जो इतिहास जिया, बर बहुन मरुष्य का है। यह इतिहास भी पुराने इतिबृक्तां पर आधापित है, और इसके लिखे जस्टिन न पोस्पियम हासम (पहली सदी ई० प०) हारा जिसम पुरानम (पहली सदी ई० प०) कार्या जिया था। सिकन्दर की विजय-यात्रा पर जस्टिन के पण्य में अफ्डा प्रकाश पहला है।

इन आठ लेलको के अनिरिक्त अन्य भी अनेक लेलक पाञ्चास्य जगन् मे हुए, जिन्होंने सीक और लेटिन मापाओं के अपने ग्रन्थों में भारत के सम्बन्ध में लिखा। पिश्चया के सम्राटी और रिक्तस्द द्वारा मारत के साथ पाइचात्य प्रमृत का जो सम्बन्ध स्थापित हुआ या, उभी के कारण रत लेलको को भारत के विषय में जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला, और इन्होंने इम जानकारी को अपने प्रत्यों में सक्तित किया। भीक साहित्य में कितप्य अन्य भी ऐसे क्या विद्यान है, जिनमें भारत के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ पायी जानी है। इनसे से एक का नाम पीर्ण्डम मारिस एस्टिड हैं (प्रेचियन सागर का परिष्णम) है। इनसे लेलक वा नाम जात नहीं है। बिद्वानों ने इसे पहली सदी ई० पठ में िनिन प्रतिपादिन किया है। सम्मवत , इसका लेखक मिळ का निवासी कोई ग्रीक विद्वान् या, जो स्वय भी मामूदिक व्यापार के लिये एरेपियन मागर से आया-आया करता या। भीक लोग पित्रमा मामूदिक व्यापार के लिये एरेपियन मागर से आया-आया करता या। भीक लोग पित्रमा में के लिये कर के जन नगरो और विस्तियों का वर्णन किया है, जो इन सागरों के तट पर विद्यमान से और जिनमें पाइचाव्य जनत् के व्यापारी व्यापार के लिये आया-आया करते थे। भागत के ममूद तट पर दिवत वन्दराहों के परिचय के लिये आया-आया करते थे। भागत के ममूद तट पर दिवत वन्दराहों के परिचय के लिये आया-आया करते थे। भागत के ममूद तट पर दिवत वन्दराहों है। प्रतिचत्ती वार्त दे दो गई है, जो पहली मारी इसमें भारत के प्रयय में अकाश झालती है। प्रतिचत सम्मव्य में मारन के विषय में अकाश झालती है। प्रतिचत मारन में स्वयम में मारन के लिये यह प्रयय महत्व का है। जिन दग का विदेशी व्यापार पहली सदी ईन्सी में विद्यमान या, उसका विदेशी व्यापार पहली सदी ईन्सी में विद्यमान या, उसका विदेशी का पर स्वत्य महत्व का है। जिन दग का विदेशी व्यापार पहली सदी ईन्सी में विद्यमान या, उसका विदेशी का स्वत्य महत्व का है। जिन दग का विदेशी व्यापार पहली सदी ईन्सी में विद्यमान या, उसका विदेशी का स्वत्य महत्व का है।

श्रीक माहित्य में एक अन्य ग्रन्थ है, जिसका मारत के प्राचीन-इतिहास के साथ सम्बन्ध है। यह अपोलांनियस नामक दार्थानिक एव सम्म के जीवन चरित्र के रूप से है, जिसे फिलोस्ट्रेटम ने जिल्ला था। फिलोस्ट्रेटम का काल हुसरी सदी ई० ५० में सामा जाता है, एव उसने जिल दार्थानिक का जीवन चरित्र किला, उसका जस्म ईस्वी सन् के प्रारम्भिक काल में एशिया माइनर के अन्यतम अगर टयाना में हुआ था। अपोलोनियस ग्रीस के प्राचीन दार्थिन क्योगोरम का अनुयायी था, और नास्य ही पीता था। विवाह सी उसने करना था। न वह साम सक्षण करना था, और न घराव ही पीता था। विवाह सी उसने तहीं किया था। माए के कप में जीवन विनाते हुए उसने हुर-दूर तक यावाएं की थी, और दिव्ह का पर्यटन करने हुए वहें इस प्राचीन की आया था। मारत का प्रमण करते हुए उसे इस देश के अनेक मुनियों और महात्माओं के सम्मक में आने का अवसर मिला था। और उनके रहन सहत, विचार एवं दर्शन आदि में उसने परिचय प्राप्त किया था। यहीं कारण रहे, कि फिलोस्ट्रेटम के ग्रवन प्राचीन सारत के सम्बन्ध में उपयोगी मुचनाएँ प्राप्त की जा सकती हैं।

प्राचीन पाटचात्य साहित्य के जिन ग्रीक और लेटिन ग्रन्थों नचा उनके लेखको का स्थन यहाँ गरिज्य दिया है, उन नवका मौयं इतिहाम के माथ सीचा मस्यन्य नहीं है। इनमें में कुछ मीयं युगे पुरते की सदियां पर प्रकाश डानते हैं, और कुछ वा क्या का बार में पर। सिकन्दर की विजयवाजा बीद मैं पर-चन का बागन-विवरण सद्य प्रत्यों का मौर्य इतिहास के माथ सीचा सम्बन्ध है। पर इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता, कि ग्रीक और लेटिन मापाओं के अन्य ग्रन्थ भी मौर्य युग के मारत की दशा की जानकारी प्राप्त करने के लिये उपयोगी हैं, क्योंकि वे उस काल पर प्रकाश डालते हैं, जो या तो मौर्यों से कुछ समय पहले को है या कुछ समय बाद का। इसी कारण हमने यहाँ उनका भी उल्लेख कर दिया है।

### (७) चीनी और तिब्बती साहित्य

चीन और मारत का सम्बन्ध भी बहुत पुराना है। महाभारत में चीन देश का उल्लेख है, और कौटलीय अर्थशास्त्र मे चीनपट के रूप मे उस देश से आनेवाले रेशमी बस्त्रीं का निर्देश विद्यमान है। इससे सूचित होता है, कि मौर्य युग मे भारत और चीन में व्यापारिक सम्बन्ध की सत्ता थी। जब बौद्ध धर्म का विदेशों में विस्तार प्रारम्भ हुआ, तो अनेक बौद्ध प्रचारक चीन भी गये। तिब्बती साहित्य के अनुसार अशोक के अन्यतम पूत्र कुस्तन द्वारा चोन के लोगों को बौद्ध धर्म के साथ परिचय प्राप्त हुआ था। चीन के साहित्य के अनुसार भी २१७ ई० प० के लगभग अनेक भारतीय प्रचारक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये चीन गये थे। पर चीन देश में बाद्ध धर्म के प्रचार का व्यवस्थित रूप से प्रवेश ६१ ई० प० मे हुआ। इस समय मिज़ु-टी नामक राजा का चीन में शासन था। एक दिन उसे स्वप्न मे भगवान बद्ध के दर्शन हुए । इस महापुरुप और उसके धर्म के सम्बन्ध में परिचय प्राप्त करने के प्रयोजन से उसने अपने दूत भारत भेजे। उन्होंने भारत आकर बौद्ध पण्डिते। के साथ सम्पर्क किया और बौद्ध पुस्तको का अवलोकन किया। स्वदेश को वापस लीटने हुए ये चीनी दूत मध्यदेश के प्रसिद्ध विद्वान काश्यप मातुझ को अन्य अनेक पण्डितों के साथ अपने देश ले गये। चीन जाकर काश्यप मातज्ज ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रारम्भ किया। अनेक बौद्ध ग्रन्थों का भी उसने चीनी भाषा में अनवाद किया, और इस प्रकार चीन में बौद्ध वर्म का सत्रपात हआ। इस समय से भारतीय प्रचारक निरन्तर चीन जाते रहे. और धीरे-धीरे सम्पूर्ण चीन बौद्ध धर्म का अनयायी हो गया। पाँचवी सदी ई० प० मे आचार्य कमार-जीव ने चीन में बाँढ धर्म के प्रचार में विशेष तत्परता प्रदर्शित की । उसने बहुत-सी बाँढ पुस्तको का चीनी भाषा मे अनुवाद किया, ओर पांचवी सदी से वह प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई जिस द्वारा बहुत-मे भारतीय पण्डित चीन जाने लगे और बहुत-से चीनी भिक्ष अपनी धर्म-पिपासा को शान्त करने के लिये भारत आने लगे। बहत-से बाँद्ध ग्रन्थ अपने मूल रूप मे अब नष्ट हो चुके हैं. पर चीनी अनुवाद के रूप में वे अवतक भी विद्यमान है। बौद्धधर्म के इतिहास में मीयें राजा अशोक का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः बौद्ध माहित्य में स्थान-स्थान पर उसके जीवनवृत्त तथा बाँढ घर्म के प्रचार के सम्बन्ध में उसके कर्तृत्व का वर्णन पाया जाता है। प्रमञ्जवक, अन्य मोर्य राजाओं के सम्बन्ध में भी इन ग्रन्थों में उपयोगी सूचनाएँ दे दी गई है। यही कारण है. कि चीन मे विद्यमान बौद्ध ग्रन्थ भी मौर्य साम्राज्य के इतिहास के अनुशीलन के लिये अत्यन्त उपयोगी है। चीनी ग्रन्थों में मीर्य राजाओं के सम्बन्ध में किस प्रकार के इतिवत्त विद्यमान है, इसके लिये एक उदाहरण पर्याप्त होगा । 'का-सुएन-चु-

<sup>1.</sup> Rockhill : Life of the Buddha, Chapter VIII

<sup>2.</sup> Edkins: Chinese Buddhism p. 8

<sup>3.</sup> Ibid pp 87,88

लिन' नामक प्राचीन चीनी सन्य के अनुसार बुद्ध ने अपने शिष्य आनन्द से इस प्रकार कहा---''तुम्हें जानना चाहिये पालिनपुत (पाटलिपुत्र) नगरी में 'युइ-हु' (सस्कृत अनुवाद-चन्द्रगृप्त) नाम का एक राजा होगा। उसका एक पुत्र बिन्दपाल नाम का होगा। इस बिन्दपाल के सुसीम नाम का एक पुत्र होगा। हमे ज्ञात है, कि सुसीम अशोक का बडा माई था, और वौद्ध अनुश्रुति के अनुसार मुसीम को मारकर ही अशोक ने मौर्य माम्राज्य पर अपना अधिकार किया था। फा-युएन-चू-लिन मे संकलित यह अन्थति मौर्य वश के इतिहास के परिज्ञान के लिये महायक है। क्योंकि अशोक मीर्य बंश का था, अत इस वश के सम्बन्ध में अन्य प्राचीन चीनी ग्रन्थों में भी बहुत-से इतिवृत्त विद्यमान है, जिनका उपयोग मौर्य इतिहास के अध्ययन के लिये किया जा सकता है। बौद्ध घर्म के प्रचार के कारण चीन और मारत का परस्परिक सम्बन्ध इतना अधिक वह गया था. कि छटी सदी के प्रारम्भ मे चीन में निवास करनेवाले भारतीयों की संख्या ३००० में भी अधिक हो गई थी। चीन के अन्यतम राज्य वेई के राजा ने इन भारतीयों के निवास के लिये अनेक विहारों का निर्माण कराया था. जो प्रधाननया लो-याग नामक नगर में विद्यमान थे। चीन में निवास करनेवाले ये भारतीय बौद्ध-ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनवाद करने में व्यापत थे। उन द्वारा जहाँ चीन मे भारत के धर्म और ज्ञान का प्रवेश हुआ, वहाँ माथ ही उनके कारण भारत की ऐतिहासिक अनश्रति का भी चीनी लोगों को ज्ञान हुआ। इसीलिये प्राचीन भारतीय इतिहास और विद्ययतया भीयं इतिहास के अनुशीलन के लिये चीनी साहित्य का भी बहुत महत्त्व है।

भारत और चीन का धर्म-सम्बन्ध स्थापित हो जाने पर केवल भारतीय विद्वान व भिक्ष ही चीन नहीं गये, अपिन बहन-में चीनी भी भारत आये। बुद्ध का जन्म भारत में हुआ था, और इसी देश में उन्होंने अपनी जीवनलीला समाप्त की थी। जिन स्थानों से . बद्ध का सम्बन्ध था, बौद्धों की दृष्टि में वे पुवित्र थे और उन्हें वे अपने तीर्थ-स्थान मानते थे। इसी कारण जब चीन. जापान आदि देशों में बीद धर्म का प्रचार हो गया. तो वहाँ में बहत-मे यात्री इन तीर्थ-स्थानो का दर्शन करने के लिये भारत आने लगे, और सम्पर्ण बौद्ध ु जगत् की दृष्टि मे भारत पृष्यभृमि व धर्मस्थली बन गया। साथ ही, चीन आदि के अनेक बौद्ध राजाओं ने भगवान् बुद्ध के 'शरीरो' (अवशेषो) की प्राप्ति के लिये भी अपने दूत-मण्डल मारत भेजे। बद्ध के शरीरों की उपासना तथा उन पर स्त्रुपों के निर्माण की प्रवृत्ति बौद्ध लोगों में विकसित हो गई थी। ये 'शरीर' केवल भारत से ही प्राप्त किये जा सकते थे। अत इन्हें लेने के लिये अनेक विदेशी भारत आये। बौद्ध धर्म की प्रामाणिक पुस्तको को प्राप्त करने के लिये भी बहुत-से चीनी मिक्षु व बिद्वान् भारत आये। ये न केवल वार्मिक पुस्तकों को ही मारत से अपने देश ले जाने के लिये प्रवृत्त हुए, पर उनके सही-सही अभि-प्राय को समझने के प्रयोजन से अनेक भारतीय विद्वानों को भी उन्होंने अपने देश में ले जाने का प्रयत्न किया। मध्य काल में नालन्दा और विक्रमशिला बौद्धधर्म के प्रधान केन्द्र थे। यहाँ के बिहारों मे हजारो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे, और इनके आचार्य अपनी

विद्या और ज्ञान के लिये सर्वत्र प्रसिद्ध थे। इन विद्यापीठो में बौद्धधर्म की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये मी अनेक चीनी यात्री मारत आये।

राजा अशोक ने अपने माम्राज्य में बहत-से स्तपो, चैत्यो, सघारामो और विहारों का निर्माण कराया था। ये इस समय नष्ट हो चुके हैं, और इनके मग्नावशेष ही कही-कही अब विद्यमान है। पर चीनी यात्रियों के भारत आने के समय इनमें से कतिपय अविकल रूप मे विद्यमान थे। हघुएन्-त्साग सद्दश चीनी यात्रियों ने इनका विशद रूप से वर्णन किया है। अशोक का बाँद धर्म के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध था। अत उसके जीवनवत्त तथा कृत्या से परिचय प्राप्त करने की इन यात्रियों में उत्सकता थी। मारत में भ्रमण करते हुए इन यात्रियों ने अशोक की कीर्ति के जीते-जागते चिन्हों को अपनी औत्रों से देखा. और अपने यात्रा-विवरणो में उनका उल्लेख किया। भारत के संघारामों में निवास करते हुए उन्होंने अशोक के जीवन वृत्तान्त के विषय में जो जानकारी प्राप्त की, उसे भी उन्होंने लेखबद्ध किया। यही कारण है कि मौर्य वश के इतिहास के लिये चीनी यात्रियों के विवरणों का बहुत महत्त्व है। इन यात्रियों में तीन उल्लेखनीय है. फाहियान, सगयन और हथान-साग। फाहियान का जन्म चीन के शान-सी प्रान्त मे बु-याग नामक स्थान पर हुआ था। जब वह सीन वर्ष का था, उसे बौद्ध धर्म मे दीक्षित कर श्रमण बना दिया गया और उस समय की प्रथा के अनुसार शाक्यपुत्र फाहियान कहा जाने लगा। चीन में रहते हुए उसने बाँद धर्म की शिक्षा प्राप्त की, और अपने देश में अप्राप्य धर्मग्रन्थों की तलाश में उसने भारत की यात्रा का निञ्चय किया। ३९९ ईस्बी मे उसने भारत के लिये प्रस्थान किया, और १४ वर्ष तक वह इस देश में रहा। उसने अपनी यात्रा का जो विवरण लिखा है वह जहाँ गृप्त युग की सामा-जिक, घार्मिक और राजनीतिक दशा के परिज्ञान के लिये अत्यन्त उपयोगी है, वहाँ साथ ही उससे मौर्य इतिहास पर भी अच्छा प्रकाश पड़ता है। फाहियान ने भारत की यात्रा करने हार अशोक द्वारा निर्मित बहुत-से स्तुपो व संघारामी का अवलोकन किया था. और इस मौर्य वशी राजा के मम्बन्ध में जानकारी भी प्राप्त की थी। इनका उल्लेख उसने अपने ग्राष्ट्रा-विवरण में किया है। म्गयून तुङ्ग-व्हाका निवामी या. आर ५१८ ईम्बी मे उसे वाई वंश की साम्राज्ञी ने श्रमण हर्ड-साग के साथ महायान सम्प्रदाय के ग्रन्थों की खोज के लिये भारत भेजा था। भारत से बापस लौटने हुए ये चीनी यात्री १७० पुस्तक अपने साथ चीन ले गये थे। सङ्क्षयन द्वारा लिखिन भारत यात्रा का विवरण भी मौर्य इतिहास के लिये उपयोगी है। चीनी यात्रियों में हच्छुन्-त्सांग सबने प्रसिद्ध है। वह होनान प्रान्त में चिन-लिउन नामक स्थान पर उत्पन्न हुआ था (६०३ ई० प०)। १३ वर्ष की आयु मे उसने मिक्षु-वन बहुण किया, और २६ वर्ष की आयु में भारत यात्रा के लिये प्रम्थान किया। उसका उहेश्य बीद वर्म का अध्ययन और चीन मे अप्राप्य धर्मग्रन्थों को एकत्र करना था। चीन

<sup>1.</sup> Edkins : Chinese Buddhism, p 108

की पश्चिमी सीमा को पार कर हथुएन्-त्साग वक्ष नदी की घाटी मे पहुँचा, जो उस समय बौद्ध धर्म की महत्त्वपूर्ण केन्द्र थी। मध्य एशिया का पर्यटन करते हुए इस चीनी यात्री ने हिन्दकश पर्वतमाला को पार किया. और भारत की यात्रा प्रारम्भ की । पश्चिम से पर्व और उत्तर से दक्षिण--सर्वत्र भारत में इसने भ्रमण किया। सोलह साल वह मारत में रहा, और इस समय का उपयोग उसने बौद्धधर्म का अध्ययन करने और महत्त्वपूर्ण ग्रन्थो के मग्रह में किया। चीन वापस लौटते हुए वह ६५७ पूस्तकों को अपने साथ ले गया। उसने अपनी भारत यात्रा का जो बत्तान्त लिखा, वह ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्व का है। इएएन-स्सांग जहाँ भी गया, वहाँ के दर्शनीय स्थानो का उसने विशद रूप से वर्णन किया है। वहाँ कितने विहार है, उनमे कितने मिक्षु निवास करते है, वहाँ के स्तूपो व सथा-रामो का निर्माण किसने और कब कराया, उनका सम्बन्ध किस ऐतिहासिक अनश्रति के माथ है-इन मब बातों का इस चीनी यात्री ने बड़े विस्तार के साथ उल्लेख किया है। क्योंकि राजा अशोक द्वारा बहुत-में स्तूपो, चैत्यों आदि का निर्माण कराया गया था, अतः स्वाभाविक रूप से इस मौर्य राजा तथा उसके वश का इतिवृत्त ह्युएन्-त्माग के यात्रा विवरण मे पर्याप्त विशद रूप में विद्यमान है। ह्युएन-त्साम सातवी सदी में भारत आया था। तब अञोक की मन्य हुए ८०० साल से भी अधिक समय हो चका था। पर उस द्वारा निर्मित बहुत-से चैत्य, स्तूप व सघाराम तब भी सुरक्षित दशा मे विद्यमान थे। अशोक-सम्बन्धी ऐतिहासिक अनुश्रृति और उसकी कृतियों की आँखों देखी दशा का परिज्ञान प्राप्त करने के लिये ह्यएन-त्माग का यात्रा विवरण एक अद्वितीय ग्रन्थ है।

निज्यन के निवामी मी बीढ पर्य के अनुवायी है। चीन के समान वहां भी बीढ घर्य का प्रवार सारतीय आचार्ये द्वारा किया गया, और अनेक सारतीय स्वविदे व विद्वानों ने बहुत जाकर बीढ धर्म के प्रत्यों का निज्यानी भागा में अनुवाद किया। जो बहुत-से बौढ धर्म कि स्वत्यों के निज्याने माणा में अनुवादों के स्वयं के स्वत्यं के स्वयं के हम समय मी विद्यमान है। इतमें कतियद धन्य ऐसं भी है, जिनमें बीढ धर्म के माथ सम्बन्ध एक्ते बाजी ऐतिहासिक जुनुश्रुति सक्तिजत है। आतेक और उनके बच्च का जुनाल इति निज्जती प्रयोग में पाया जाना है, और भीद दित्तास के प्रवेष उनका उपयोग किया जा सकता है। अनेक आधुनिक विद्वानों ने निज्यती साहित्य का अनुगीलन कर उस अनुश्रुति को सक्तिज करने का प्रयाण किया जा सकता है। अनेक आधुनिक विद्वानों ने निज्यती साहित्य का अनुगीलन कर उस अनुश्रुति को सक्तिज करने का प्रयाण किया है। विश्वका सम्बन्ध बौद्धमं के साथ है। स्वामांकिक रूप में इस अनुश्रुति में राजा अशोंक के साथ सम्बन्ध पत्रवेशाओं अनेक कथाएँ भी पायी जाती है, और उन्ही द्वारा सीर्य क्या के हितान पर प्रकाश पढ़ता है।

#### (८) उत्कीर्णलेख और अन्य अवशेष

मौर्य युग के बहुत-से उत्कीर्ण लेख और कृतिया (Monuments) इस समय मी विध-मान हैं। राजा अशोक ने जिन सैकडो स्त्रुपो, विहारो, चैत्यों और सघारामो का निर्माण कराया था, और जो सातवी सदी तक भी मुरक्षित दशा में विद्यमान थे, वे अब नष्ट हो चुके हैं। पर उनके कतियय अवशेष व खण्डहर अवतक भी पाये जाते हैं। दशरव भीये द्वारा बनवायी हुई कुछ पुहाएं भी इस समय विद्यमान हैं। उन्कीण लेखों की दृष्टि से भीयें युग के अवशेष अवस्ता समुद्ध हैं। हमने इन मक्ता पंपक अध्यायों में विश्वद रूप से वर्णन किया है, अतः इनका यहाँ उल्लेख करने की आवस्यकान हो। निस्मन्देह, ये सब अवशेष भीयें इतिहास के अन्तीणन के लिये बडे महत्व के हैं।

पर मीर्थ यूँग के उन्कीर्ण लेखो और अन्य अवशेषों के अतिरिक्त कतिपय अन्य भी ऐसे शिकालेख आदि हैं, जो मोर्थ इतिहास पर फ्रकाश डाज़्ते हैं। किंग्ल्य के राजा खारलेज का जो लेख हाथीयुम्का नाम की पर्वन गुहा पर उन्कीर्ण है, उनमें मीर्थ युग के हाम काल के सम्बन्ध में कतिपय महत्वपूर्ण सुन्ताएँ प्रान्त होंगे हैं। मैसूर राज्य में अवण बेरुगोंग जैन यम का पवित्र तीर्थ है। वहां चन्द्रपिरि पर्वत पर अनेक ऐसे लेखों की नत्ता है, जिनका सम्बन्ध मीर्थ राजा चन्द्रपुन्त के माथ है। जैन कन्युप्ति के अनुमार चन्द्रपुप्त ने बन्द्रपिरि पर्वत पर अन्यत द्वार प्राण त्याग किया था। टमी का वृत्तान्त इन लेखों में विद्यान्त है। सीराष्ट्र में गिरनार शिका पर शक काश्वप ब्ह्रदामन का एक लेख उन्कीर्थ है, जिनमें मार्थ मप्तारों द्वारा वनवायी हुई मुर्चान झील की मरम्मन की बात लिखी गई है। इसी प्रकार के अन्य भी अनेक उन्कीर्ण लेख इस समय उपलब्ध हैं, जिनमें बाद के बाल के सीर्थों के सम्बन्ध में सुन्तार पायी जाती है। हमने प्रमावश इन सबका टम प्रय व में उल्लेख किया है, अत जन पर बहा पृष्क रूप में प्रकार शाल्य की आवश्यकता नहीं है।

#### दूसरा अध्याय

# तिथिकम का निर्णय

# (१) प्राचीन भारतीय इतिहास के तिथिकम की आधारशिला

वर्तमान समय मे मारत मे अनेक प्राचीन संबंद प्रवन्ति है, जिनमे विकस सवत् और सक सवत् प्रमान है। पर इन सबतो का प्रारम्भ किस प्रकार हुआ, यह पूर्णत्या स्पष्ट नहीं है। प्राचीन साहित्य और विजालेकों मे केतिय अन्य सवतों का भी प्रयोग किसा गया है। पर उनके आधार पर विविच राजवंद्यों और राजाओं के पोवांपर्य एव काल का निर्धारण करने से अनेक किनाइयाँ हैं। बुढ़ और महावीर जैसे प्रमंप्रवर्तकों का जन्म कद हुआ, कृष्ण किस नमय मे हुए, यहामारत का युढ़ कब हुआ, और चन्द्रग्य मौर्स, ममुनुप्त तथा विक्रमादित्य और सापी राजाओं का बच्च काल खा—तर सब प्रकाश पर विद्वानों मे मतमेद है। वस्तुत, मारतीय इतिहास का तिषिक्रम एक विवादस्त विद्या है, और केवल प्राचीन साहित्य तथा विजालेकों के आधार पर उसका निर्णय कर सकता बहुत कठित है। मौर्य साम्राज्य के इतिहास के भी इन कठिनाइयों का सामना करना पत्रता है।

नारत के निकट सम्पर्क में आकर पारचात्य विद्यानों ने जब संस्कृत साहित्य का अनुलीलन करना प्रारम्भ किया. तो उनका ष्याम पौराणिक अनुभूति के राजा चन्द्रपुत की
ओर आइण्ट हुआ। प्राचीन मीक दतिहास से वे मली मीति परिचित से। उन्हें बात बा,
कि जब मैतिस्त्रीनिया के राजा मिकन्यर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए सारत पर
आक्रमण किया, तो उसकी मेट सेण्डाकोट्टस नामक महत्त्वाकाक्षी व्यक्ति से हुई थी। वे
यह भी जानते थे, कि मिकन्यर के उनाराधिकारों सेल्युकस ने पालिबोद्या के राजा सैण्डाकोट्टस के साथ एक सिन्य की थी। चन्द्रपुत्त और सैण्डाकोट्टस ने ध्वनितास्य है, और
पालिबोद्या तथा पाटिलपुत्र मों एक ही नगरी को भूषित करते हैं। निस्तस्वेद, आरतीय
तिथिकम के निर्णय के लिये यह एक अयलन महत्त्वपूर्ण बात थी, क्योंकि इसके आघार पर
राजा चन्द्रपुत्त के काल को सुनिदिचत रूप में निर्धारित किया जा सकता था। श्रीक
इतिहास के अनुसार सिकन्यर ने चौथी सदी ई० ५० मे मारत पर आक्रमण किया था, अतः
उसके समक्षालील सैण्डाकोट्टस (चन्द्रपुत्त) का काल भी चौथी सदी ई० ५० मे ही होना
वाहिये। इस मत का प्रतिपादन सबसे पहले कार विकियम जोनस द्वारा किया गया। २८
फरवरी, सन् १७९३ के दिन उन्होंने अपने इस 'आविक्यम' के बंगाल की रोयल एशियाटिक सोसायटी के सम्युक्त इन खब्दों भे प्रयट किया विस्तार की संवाल की रोयल एशि-

"हिन्दओं और अरबो का विधानशास्त्र मेरी गवेषणाओं का प्रमुख विषय है। अतः आप यह आशा नहीं कर सकते, कि ऐतिहासिक ज्ञान के सम्बन्ध में मैं कोई नबीन बात आपके सम्मल उपस्थित कर सकूं। इस क्षेत्र में मैं कभी-कभी ही कोई बात प्रस्तत कर सकता है। पर आज मैं एक 'आविष्कार' आपके सम्मुख रखने लगा हूँ, जो अकस्मात् ही मेरे घ्यान में आ गया है। इस पर मैं एक पृथक निवन्ध में विशद रूप से प्रकाश डालूंगा, जिसे मैंने सोमायटी के चतुर्थ कार्यविवरण के लिये रख छोड़ा है। मैंगस्थनीज ने जिस पालिखोद्या की यात्रा की थी और जिसका उसने वर्णन किया है, वह नगरी कहाँ स्थित थी, इसका निर्णय कर सकना बहत कठिन समझा जाता रहा है। यह पालिबोधा प्रयाग नही हो सकता. क्योंकि प्राचीन काल मे प्रयाग राजधानी नहीं रहा । इसे कान्यकृष्ण भी नहीं भाना जा सकता. क्योंकि पालिबोध्या और कान्यकृष्य मे ध्वनि साम्य नही है । इसे गौड या लक्ष्मणावती भी नहीं समझा जा सकता. क्योंकि यह नगर बहुत प्राचीन नहीं है। यद्यपि पालिबोधा और पाटेलिएन में बहुत कुछ साम्य है, और ग्रीक लोगो द्वारा बाँगत पालि-बोधा की परिस्थितियाँ भी पाटलिपुत्र की परिस्थितियों से वहन कुछ मिलती-जुलती हैं, तथापि इनका एक होना अब तक सुनिश्चित नहीं माना जा सकता था। इसका कारण यह हे. कि पाटलियत्र सोन ओर गङ्का नदियों के सगम पर स्थित था और ग्रीक लोगों की पालि-बोधा नगरी की स्थित गगा और एरानेबोअन नदियों के सगम पर थी। श्री द एन्विल के अनुसार एरानेबोअन यमना नदी का ही नाम है। इसी कठिनाई के कारण पालि-बोधा और पाटलिएन को एक समझ सकना सम्भव नहीं था। पर अब यह समस्या हरू हो गई है। इसका कारण यह है, कि दा हजार माल परानी एक पस्तक में सोन नदी वो हिरण्यवाह लिला गया है, और निस्मन्देह एरानेबोअन हिरण्यवाह का ही रूपान्तर है थद्यपि मैगस्थनीज ने अमाववानता या अज्ञान के कारण इन दोनों को पश्चक रूप से लिखा है। इस आविष्कार के कारण एक अन्य भी अधिक महत्त्वपूर्ण परिणाम निकाला जा सका है। यह है चन्द्रगुप्त ओर मेण्डाकांट्रस की एकता। मेण्डाकांट्रस के समान ही चन्द्रगुप्त भी जो पहले एक साहसिक सैनिक था. बाद में उत्तरी भारत का राजा बन गया था और उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। उसके दरबार में विदेशी राजदूत भी आते थे। निस्मन्देह, यह चन्द्रगुप्त वही सेण्डाकोट्टम है, जिसने कि सैल्युकम के साथ सन्धि की श्री। '''

इन प्रकार सर विजियम जोन्स ने पोराणिक अनुश्रुति और प्राचीन मारतीय साहित्य के चन्द्रगुन मार्थ और ग्रीक विवरणों से नेण्ड्राकोड्स को एक ही व्यक्ति प्रतिपादित किया, और पालिबोधा को पार्टाज्युन का रूपान्तर निर्वारित किया। इसस्थापना को विल्कोई, मैक्समृजर आदि विज्ञानों ने स्वीड्रत कर लिया और अनेक प्रमाणो द्वारा इसकी पुष्टि की।

<sup>1.</sup> Asiatic Researches, Vol. iv pp. 10-11

मैक्समलर ने इसे भारतीय तिथिकम की आधारिशला मानते हुए यह लिखा कि "केवल एक ही साधन है जिससे मारतीय इतिहास को ग्रीस के इतिहास के साथ जोडा जा सकता है, और मारत के तिथिकम को सही रूप से निर्घारित किया जा सकता है। यद्यपि ब्राह्मणो और बौद्धों के साहित्य में सिकन्दर के आक्रमण का कही उल्लेख नही है और सिकन्दर के साथियो द्वारा वर्णित ऐतिहासिक घटनाओं को भारत के ऐतिहासिक इतिबत्त के माथ मिला सकना असम्भव है, तथापि प्राचीन लेखको ने एक ऐसा नाम सुरक्षित छोड दिया है जो कि सिकन्दर की विजयों के तत्काल पश्चात की घटनाओं की सही-सही व्याख्या कर देता है और जो पाश्चात्य तथा प्राच्य इतिहासो को मिलाने के लिये श्रृंखला का कार्य करता है। यह नाम है मेण्डाकोट्स या सेण्डोकिप्टस अथवा संस्कृत का चन्द्रगप्त।'" इसी प्रसंग में आगे चलकर मैक्समलर ने यह लिखा कि "जस्टिन, एरियन, डायोडोरम, . मिक्यलम, स्टेबो, क्विन्टस, कॉर्टयम और प्लटार्क आदि प्राचीन लेखको द्वारा हमें ज्ञात है कि सिकन्दर के समय गुङ्का के पूर्व के प्रदेशा पर एक शक्तिशाली राजा का शासन था. जिसका नाम क्मैन्डमस था। सिकन्दर के आक्रमण के पश्चात शीध ही सेण्डोकोटस या मेण्डोकिप्टम ने एक नवीन साम्राज्य की स्थापना की।" इसके बाद मैक्समलरने ग्रीक लेखको के विवरणो में उल्लिखित सेण्डाकोट्टम की चन्द्रगप्त के साथ एकता प्रतिपादित की है। विल्मन, लैस्सन आदि अन्य पाश्चात्य विद्वानों ने भी इस मत को स्वीकार कर लिया, और सेण्डोकोट्टम तथा चन्द्रगप्त के एक होने की यह स्थापना प्राचीन भारतीय निधिकम की आधार्याञ्चल वन गई। पौराणिक, बौद और जैन ऐतिहासिक अनश्चतियों में प्राचीन राजवंशों की जो वंशायलियाँ दी गई हैं. उनके राजाओं के काल का इसी स्थापना के अनुसार निर्णय किया गया। ३२५ ई० पूर्व में सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया था. और ३२३ ई० पू० में चन्द्रगप्त मीर्य पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर आस्ट हुआ था। ये दो निश्चियाँ भारन के प्राचीन इतिहास में मुनिश्चित मान ली गई, और इन्ही के आधार पर अन्य प्राचीन राजवशो तथा राजाओं के काल का निर्णय किया जाने लगा। नन्द और बैजनाम आदि जिन राजवजो का उल्लेख पराणों में मौर्य वंज से पहले किया गया है. उनका काल ३२३ ई० पु० मे पूर्व निर्धारित किया गया, और शुक्क, कण्व, आत्ध्र आदि वशो का मीयों के प्रचान । पौराणिक अनुश्रृति में विविध राजवशो और उनके राजाओं का कल जामन-समय भी दे दिया गया है। अन ३२३ ई० पू० को एक सुनिध्चित तिथि मान लेने के कारण भारतीय राजवशा के तिथिकम को निर्धारित कर सकना बहत सगम हो गया। वर्तमान समय मे भारत के प्राचीन इतिहास को लिखते हुए इसी तिथिकम को प्रामाणिक मान जाता है, और प्राय. सभी विद्वान इसे तथ्य रूप से स्वीकार करते है।

<sup>1.</sup> Maxmuller: History of Sanskrit Literature, pp 141-143

# (२) स्वीकृत तिथिकम पर विप्रतिपत्तियाँ

ितस्तत्वेह, सर विलियम जोन्स ने जो 'आविष्कार' बंगाक की रायक एधियाटिक सोसामटी के सम्मुख प्रस्तुत किया था, वह प्राथीन सारतीय दिलहास के अनुष्ठीकन के लिये एक महत्वपूर्ण क्रांत्ति केरूप में था। विर काल तक प्राय सत्ती विद्यान इसे एक सत्य स्थापना के रूप से स्वीहत करते रहे। यर बाद ने कतिपय विद्यानों ने इस पर विश्वतिपत्तियों उठाई, और इसे स्वीहत कर सक्ना उनके लिये सम्मय नहीं हुआ। इन विद्यानों में थी. टी. एस. नारायण शास्त्री', श्री. एस. के. आवार्य' और श्री. टी. सुख्वाराव के नाम उल्लेखनीय है। इनमें श्री. नारायणशास्त्री ने सर विलयम जोन्स के मत पर अत्यन्त विधाद रूप से विचार-विवार्य किया है। उनकी सम्मति में सर जोन्स के मत में निम्नलिति

- (१) चन्द्रमुप्त मीर्य ने २२३ ई० पू० मे ममय का राजिसहासन प्राप्त किया, यह मत प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक इतिवृक्त के अनुकूल नहीं है। भारतीय अनुभूति के अनुसार अब से कोई ५००० वर्ष पूर्व केल्ब्युग का प्रारम्म हुआ था। केल्ब्युग मे जिन राजवशी और राजाओं ने मारत मे शासन किया, उन सबका काल पुराणों में दिया हुआ है। इस ज्ञानले अनुमार चन्द्रगुप्त के राज्यारीहण की तिथि १५२५ ई० पू० है, ३२३ ई० पु० नहीं।
- (२) जिस समय मर विलियम जोन्म ने अपना 'आविष्कार' विद्वानों के सम्मुल प्रस्तुत किया या, तब केवल मीर्य बंधी परत्युत का हो ऐतिहामिकों को परिकान या। पर बाद मे सिलालेखों के आकार पर पुलवती परत्युत्व का भी पता लगा, और साहित्यिक अनुभूति द्वारा भी इस परत्युत्व की मता प्रमाणित हो यई। मारतीय इतिवृत्त के जनुसार पुलवाब के इस परत्युत्व का काल ३२८ ई० यु. के लगमग पदना है। इस दशा मे यह अधिक उपयुक्त होगा, कि ग्रीक विवरणों के मेण्डाकोह्त को गुप्तवंशी चन्द्रगुप्त माना आए, न कि मीर्यवंशी चन्द्रगत।
- (३) मारतीय दिनकृत के अनुमार आन्ध्रवश से पूर्व भारत पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं हर। चन्द्रगृत मोर्ग का कान्त्र आन्ध्रवश में पहले हैं, और गुप्तवंशी चन्द्रगृत का कान्त्र आन्ध्रवश के बाद में। अतः स्वामाविक रूप से यह मानता अविक सगत होगा, कि गैन्युकन ब्रासाजिम गैन्युक्त होन्द्रम के साथ सन्ति किये जाने का उल्लेख श्रीक विवरणों में पाया जाता है वह गुप्त वशी चन्द्रगृत था, मोर्थवशी चन्द्रगृत नहीं।

<sup>1</sup> Narayan Shastri The Mistaken Greek Syncronism in Indian History (Appendix of the Age of Shankar).

Acharya The Basic Blunder in Orientists' Reconstruction of Indian History.

(४) भारतीय इतिवृत्त के अनुसार आन्ध्र वंश का अन्तिम राजा चन्द्रश्री था. जिसे राज्यच्युत कर चन्द्रगुप्त ने राज्यसिद्धासन पर अपना अधिकार स्थापित किया था। श्रीक विवरणों से सूचित होता है, कि क्सेण्ड्रमस नामक राजा को मारकर सैण्डाकोटस ने पाल-बोधा पर अधिकार किया था। यह निविवाद है कि मौर्य चन्द्रगप्त ने पाटलियब के जिस राजा का उत्मुलन कर राज्य प्राप्त किया था, उसका नाम नन्द था। नन्द और क्सैण्डमस में व्यक्ति साम्य नहीं है। यद्यपि ग्रीक विवरण बहुत स्पष्ट नहीं है और उनमें परस्पर विरोधी बाते भी विद्यमान है, पर उन सब में उस राजा का नाम, जिसे मारकर सैण्डाकोटस ने एक नये राजवंश की स्थापना की थी, क्सेण्ड्रमस, एण्ड्रेमस या एण्ड्रेमन लिखा गया है। इस राजा को नन्द के साथ कदापि नहीं मिलाया जा सकता। जब सिकन्दर ने भारत पर आक-मण किया, तो गगा नदी के पूर्ववर्ती प्रदेशों पर जिस शक्तिशाली राजा का बासन था, कतिपय ग्रीक विवरणों में उसका नाम सेण्डाकोट्टम लिखा गया है। ग्रीक विवरणों का सार यही है, कि सिकन्दर के भारत आक्रमण के समय मगध के राजिसहामन पर सेण्डाकोट्टस विराजमान था और इस राजा ने क्सेण्ड्सस का घात कर राज्य प्राप्त किया था। यह ग्रीक विवरण कल्पिगराजवत्तान्त मे उल्लिखित अनश्रति के सर्वथा अनकल है। कल्पिगराज-बुत्तान्त के अनुसार एक पार्वत्य राज्य का अधिपति 'गुप्त' नाम का राजा था, जिसके पौत्र चन्द्रगृप्त ने नेपाल के एक राजा की कन्या से विवाह कर अपने महत्त्व को बहुत बढा लिया था। नेपाल के इस लिच्छवि राजा की सहायता से चन्द्रगप्त ने पाटलिपुत्र के आन्ध्रवंशी राजा चन्द्रश्री के राज्य में प्रवेश पा लिया. और वहाँ वह सेनापित के पद पर नियक्त हो गया। बाद मे उसने चन्द्रश्री का घात कर दिया, और उसके पुत्र पुलोमान के प्रतिमू (रोजेन्ट) के रूप में स्वय राज्य का सचालन प्रारम्भ कर दिया। पर पुलोमान भी देर तक राजिमहासन पर आहर नहीं रह सका। चन्द्रगप्त ने पूलोमान की भी हत्या कर दी, और आन्ध्रवश का उच्छेद कर राजगही पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। विजयादित्य की उपाधि घारण कर चन्द्रगप्त ने सात माल तक मागव साम्राज्य का शासन किया। चन्द्रगप्त के पत्र का नाम समद्रगप्त था। उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया, और म्लेच्छ सेनाओं की सहायता से चन्द्रगुप्त को मारकर स्वय पाटलिपुत्र के राजसिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यही बाद मे 'अशोकादित्य' के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

कलियुनराजवृत्तान्त मे विद्यमान गुप्त वश की स्थापना का यह इतिवृत्त प्रीक विवरणो से बहुत मिलता है। आन्ध्रवत्ती राजा जन्द्रमी को ग्रीक लेकको ने वसेण्ड्रमस नाम से लिखा है, जो सर्वेषा सपत है। क्सेण्ड्रमस और जन्द्रभी मे व्यनिसास्य स्पष्ट है। इसी की हत्या कर सेण्ड्राकोट्टस या जन्द्रगुप्त ने मगव का राज्य प्राप्त किया था, और एक नये राजव्य की स्थापना की थी। पर यह जन्द्रगुप्त मी वैर तक राज्यलभी का उपमोग नहीं कर सका

१. कस्त्रियगराजवत्तान्त ३।२

या। विदेशी म्लेक्छ सेनाओं ही सहायता से इनके पुत्र ने अपने पिता का चात कर स्वयं राज प्राप्त कर जिया था। ओनारायण शास्त्री के कनुतार प्रीक विवरणों के सेन्युक्रिक्ट्स दो निम्न व्यक्तियों को मुचित करते हैं। सेन्युक्रिक्ट्स दो निम्न व्यक्तियों को मुचित करते हैं। सेन्युक्रिक्ट्स करतुष्त्र या शिक्षाकित्य के सेन्युक्रिक्ट करतुष्त्र या शिक्षाकित्य के सेन्युक्रिक्ट समुद्रमुख्त । जिस सेन्युक्रिक्ट ने नतिश्वाला में सिक्रन्यर के साथ मेंट की ची वह समुद्रमुख्त या, चरतुष्त्र सेन्युक्रिक्ट साथ मेंट की ची वह समुद्रमुख्त या, चरतुष्त्र को हर हो हो सी समुद्रमुख्त ने स्त्रेच्छ (श्रीक आदि) सेनाओं को सहायता से चन्नुकृत की हत्या कर राजीनहासन प्राप्त किया था। यही बाद में अधोकां दित्य या अधोक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और वितर राजा अधीक के बहुत-से उत्तकीं में केस समया परि जाते हैं, और विमने अपने समकानीत प्रीक्त राजाओं का दन उत्तकीं लेकों से उच्चेक किया है, वह पूर्व करी अधोकानित्य था, मीर्यवधी अधोक नहीं। अत सर विजयम जोन्स आदि पारचाल विद्वानों हागा प्रतिपादित श्रीक सममायिकता (Geck Synchronism) अधुब व भ्रासक आयागे पर आधित है। इसी के कारण मारतीय निवक्ष का जिस हुण में प्रतिपादत दन विद्वानों ने किया है, उसे स्वीकार्य नहीं माना आ सकता।

थी नारायण शास्त्री के अनुसार प्राचीन ग्रीक विवरण विश्वसनीय नहीं है। भारत के सम्बन्ध मे जो सूचनाएँ उनमे विद्यमान है. वे प्राय अद्भूत तथा असगत प्रकार की है। विशाल आकार की सोना खादनेवाली पिपीलिकाओं (चीटियों) और उसी प्रकार की अन्य असम्भव बाता पर कीन विस्वास कर सकता है। यदि भारत के तिबिक्कम के निर्धारण के लिये विदेशी इतिहास का सहारा लेने की आवश्यकता समझी जाय, तो वह पशिया के प्राचीन इतिहास में विश्वमान है। श्री शास्त्री ने मर विलियम जोन्स की ग्रीक समसामधिकता के मकाबले में एक पश्चियन समसामयिकता का स्थापित किया है, जिसकी उपेक्षा नही की जा सकती। जिस प्रकार भारत में विशाल मागन्न साम्राज्य का विकास हुआ था, वैसे ही हिन्दूकुश के पश्चिम के प्रदेशों में सूदिस्तृत पशियन साम्राज्य का निर्माण एक ऐतिहासिक तथ्य है। इस प्रियन माम्राज्य का सम्थापक राजा कुरू या साइरस था, जिसका काल ५५८ मे ५२९ ई० पुरु तक माना जाता है। छठो नदी ई० पूरु में पदिचमी एशिया के क्षेत्र में तीन राज्या की सना थी--वैविन्होंन का राज्य, मीडिया का राज्य और असीरिया का राज्य। इन तीनो से सम्बंध चल रहा था। पर इसी समय एक नई राजभित का प्रादर्भीव हआ, जिसने दन तीनों को जीतकर अपने अधीन कर लिया। यह शक्ति पर्शिया के छोटे-े में राज्य के राजा माइरम के रूप में थी। धीरे-धीरे माइरम ने पश्चिमी एशिया के अन्य सब राज्यों को जीन लिया, और वह एक विधाल माम्राज्य का **निर्माण करने में समर्थ हुआ।** अपनी विजय-यात्राओं में साइरस ने कावल के प्रदेश पर भी आक्रमण किया और उसे भी अपने अधीन कर लिया। हिन्दूकुण का समीपवर्ती यह प्रदेश उस समय मारत के अन्तर्गत था, और इसमे मारतीय सामा, वर्म और सस्क्रति की ही सत्ता थी। साइरस जो मीडिया, अमीरिया आदि के पश्चिमी राज्यों को जीत सकते में समय हुआ, उसमें गान्धार **के भारतीय** 

सैनिको का साहाय्य एक महत्त्वपूर्ण कारण था। ५५० ई० प० तक साइरस ने अपना विद्याल साम्राज्य स्थापित कर लिया था, अतः यह वर्ष पश्चिया के इतिहास मे अत्यन्त महत्त्वपुर्ण स्थान रखता है। इस वर्ष मीडियन राज्य का अन्त और पींगयन साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारम्म हुआ, अतः इससे पश्चिया में एक नये सबतु का प्रारम्म हुआ, जिसे 'शक सबतु' कहते है। हीरोडोटस ने लिखा है, कि पशिया के राजा काल की गणना के लिये इसी सबत का प्रयोग किया करते थे। क्योंकि जलर-पश्चिमी मारत का इस प्रशियन साम्राज्य के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था. और साहरस ने इसके कतिपय प्रदेशों को अपने साझाज्य में सम्मिलित भी कर लिया था, अत. यह स्वामाविक था कि इस क्षेत्र के भारतीय भी अपनी काल गणना इस नये पर्शियन (शक) संवत से करने लगे. और भारत में भी यह प्रयक्त होने लगे। भारत के लोग इस सवत को 'शक काल' कहा करते थे। इसका कारण यह है, कि उनकी दृष्टि मे पश्चिमी एशिया के प्रदेश शप्तद्वीप के अन्तर्गत थे। प्राचीन भारतीय अनश्रति के अनसार मप्रदीपों में एक दीप जकदीप था. जिसमें प्राय सम्पर्ण पश्चिमी एशिया सम्मिलित था। मन ने शको को कम्बोजो, पहलवो, पारदो और यवनों में विभक्त किया है। यद्यपि पश्चिमी एशिया के सब निवासी शक नहीं थे, और वहाँ पहलव, यवन आदि अनेक जातियों का निवास था. पर भारत के निवासी उन सबके लिये शक सज्जा को ही प्रयक्त किया करते थे। इसीलिये उन्होंने माइरस आदि पशियन राजाओं को 'शकनपति' कहा है। अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना के अनन्तर साइरस ने जिस नये सबत का प्रारम्भ किया था, उसी को भारत में 'शककाल' या 'शकनपतिकाल' कहा जाता था । यह 'शक काल' 'शालिबाहनशक-काल' से भिन्न था। पर आधनिक पारचात्य विद्वानों ने इस तथ्य को न समझ कर भारत के तिथिकम के निर्धारण में अनेक भयकर मले की है। प्रसिद्ध ज्योतिषी बराहमिहिर ने अपने यत्थ पञ्चसिद्धात्तिका की रचना ४२% शक काल मे की थी। शक काल को शालि-वाहन ज्ञाक मानकर विद्वानो ने बराहमिहिर का समय ५०५ ई० प० माना. जो भारतीय अनुश्रुति के सर्वथा विपरीत है। क्योंकि वराहमिहिर राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक था, अत. विकमादित्य का काल भी छठी सदी ईस्वी में मान लिया गया है। अब यदि वराह-मिहिर का समय ४२७ शककाल (राजा साइरस द्वारा स्थापित शक सबस) मे माना जाए, तो उसका काल दूसरी सदी ई० पू० (५५०-४२७=१२३) मे पड़ता है, जो सर्वथा संगत एवं भारतीय अनश्रति के अनरूप है। आमराज के अनसार बराहिमिहिर की मृत्यू ५०९ शक (शक काल) में हुई थी। शक काल का प्रारम्म ५५० ई० पूर्व में मानने पर वराहमिहिर की मत्य की तिथि ४१ ई० पु० मे पडती है। इस प्रकार वराहमिहिर १२३ से ४१ ई० पू० तक अवश्य जीवित थे। यही समय था, जब भारत में राजा विक्रमादित्य

 <sup>&#</sup>x27;नवाधिक पञ्चशतसंख्य शके (५०९) वराहमिहिराबायों विवं गतः ।' (कण्डकाद्य में भाउवाजी द्वारा उद्धृत)

का शासन था। बराहमिहिर और विक्रमादित्य दोनों का यही काल था। भारतीय अनुश्रुति के अनुसार यही बात तथ्य पर आवारित है, क्योंकि विक्रम संवत् का प्रारम्भ ५७ ई० पु० में हुआ था।

आधुनिक विद्वानों ने इसी प्रकार की मूल प्रसिद्ध ज्योतिषी मास्कराचार्य के काल के सम्बन्ध में भी की है। मास्कराचार्य के ग्रन्थ सिद्धान्त शिरोमणि से सूचित होता है, कि वे १०३६ शकनृपति काल मे हुए थे। शकनृपतिकाल और शालिवाहन शाक को एक मानकर आधिनक विद्वानो ने यह प्रतिपादित किया है, कि मास्कराचार्य का काल ११५० ई० पू० में था। पर इस मत मे कठिनाई यह उपस्थित होती है, कि अलबरूनी ने अपने ग्रन्थों मे भास्कराचार्य और उसके सिद्धान्तो का उल्लेख किया है। अलबस्नी ने ग्यारहवी सदी के प्रारम्भिक माग मे भारत की यात्रा की थी, और वह प्रसिद्ध तुर्क आकान्ता महमूद गजनवी का समकालीन था। यदि भास्कराचार्य का काल बारहवी सदी (११५० ई०) मे माना जाए, तो अलबरूनी के लिये उसका उल्लेख करना सम्मव ही नही हो सकता। अनेक पाश्चात्य विद्वानो ने भी इस कठिनाई को अनुभव किया है। प्रो० वीवर ने लिखा है कि "मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं इस पहेली को सुलझाने मे असमर्थ हूँ।" इसीलिये कतिपय विद्वानों ने यह माना है, कि मास्कराचार्य नाम के दो ज्योतिषी हुए थे। अलबरूनी ने जिस भास्कराचार्य का उल्लेख किया है, वह सिद्धान्त शिरोमणि के लेखक से भिन्न था। पर यह मत यक्तिसगत नही है। यदि शकन्पति काल या शककाल को शालिबाहन शाक से भिन्न मान लिया जाए, तो यह समस्या स्वय हल हो जाती है। शककाल का प्रारम्भ ५५० ई० पू॰ मे हुआ था। अत मास्कराचार्य का समय सातवी सदी मे पडता है, और उस दशा मे अलबरूनी द्वारा उसका उल्लेख किया जाना सर्वथा युक्तिसगत हो जाता है।

सक काल द्वारा मारत में काल गणना की जाती थी, इसका एक प्रमाण बराहिमिहिर-सहिता में मी विद्यमान है। वहाँ राजा गुणिकिट के काल और शक काल में २५२६ वर्षों का अन्तर बताया गया है। 'मारतीय अनुभूति के अनुसार पाण्डव गुणिकिट का स्वर्गवास २०७६ ई० पूर्व में हुआ था। २०७६ में से २५२६ घटा देने पर ५५६ वर्षों का अन्तर बताया है, उसके अनुसार शक काल के प्रारम्भ पर्भ के बात जाना सर्वेषण जिलत है। यही समय था, जबकि राजा साइरस ने पिंचयन साम्राज्य की स्थापना की थी।

श्री नारायण शास्त्री के अनुसार प्राचीन मारत का प्रामाणिक इतिहास और तिथिकम विशुद्ध रूप से पौराणिक अनुश्रुति मे सुरक्षित हैं। सब भारतीय विडाल कलियुन के प्रारम्भ को अब से प्राय. ५००० वर्ष पूर्व (३१०२ ई० पू० में) मानते रहे हैं। पाण्डब राजा

 <sup>&#</sup>x27;आसन् मचासु मुनयः शासित पृथिबों युधिष्ठिरे नृपतौ । षट्डिक् पञ्चडियुतः शककालस्तस्य राजक्व ॥'

युविष्ठिर के परवात् मारत में जिन राजवंशों ने शासन किया, उनका और उनके राजाओं का सही-सही शासनकाल भी पुराणों में दे दिया गया है। इसे स्वीकृत न कर नये तिविक्रम का निर्धारण करने का प्रयत्न सर्ववा अयक्तियक्त है। प्राचीन भारत में अनेक संवतों का प्रचलन था. जिन में मख्य निम्नलिखित थे--(१) कल्यब्द या कलियग संवत--प्रारम्भ ३१०२ ई० पुर । (२) शक काल या शकनपति काल-प्रारम्म ५५० ई० पूर । (३) श्री हर्ष काल-प्रारम्म ४५७ ई० पूर्। (४) विक्रम सवत्-प्रारम्म ५७ ई० पूर्। (५) शालिबाहन शाक-प्रारम्म ७८ ई० प० । प्राचीन मारतीय ग्रन्थों और शिलालेखों में राज-वंशों और राजाओं के शासनकाल का उल्लेख प्रायः इन्ही संवतो में किया गया है। इस तथ्य की जपेक्षा करने के कारण पाठकाल्य विदानों को मारतीय राजाओं के काल का निर्धारण करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। नेपाल के राजाओं की अनेक वंशा-विलयाँ इस समय उपलब्ध है। उनमें से अन्यतम पार्वतीय वंशाविल के अनुसार सूर्यवंश के सताईसवें राजा शिवदेव वर्मा का शासन काल २७६४ कल्यब्द के लगभग था। कल्यब्द का प्रारम्भ ३१०२ ई० पु० में मानने पर इस राजा का समय ३३८ ई० पु० में होता है। पर राजा शिवदेव वर्मा का एक दानपत्र भी उपलब्ध हुआ है, जिसमें ११९ हुई संबत का उल्लेख है। कन्नीज के राजा हर्षवर्धन का काल सातवी सदी मे भाना जाता है। यह राजा ६०६ ई० पू० के लगभग राजसिंहासन पर आरूढ हुआ था। इस आघार पर डा० फलीट ने यह प्रतिपादित किया, कि हर्ष सवत् का प्रारम्म ६०६ ई० प० मे होने पर शिवदेव वर्मा का काल ७२५ ई० पू० होना चाहिये, ३३८ ई० पू० नही । इसी कारण उन्होंने पार्वतीय वशाविल के कालकम को अस्वीकार्य माना, और शिवदेव वर्मा का काल आठवीं सदी में निर्घारित किया। पर प्रश्न यह है, कि चीनी यात्री ह्यापन-स्साग के समकालीन राजा हर्ष-वर्षन द्वारा किसी नये संवत का प्रारम्भ किया भी गया था या नहीं। चीनी या भारतीय किसी भी ग्रन्थ में इस हर्ष द्वारा किसी नये सवतु के चलाये जाने का उल्लेख नहीं है। कवि वाणमट्ट ने हर्ष का जो जीवन चरित्र 'हर्ष चरितम्' में विश्वद रूप से लिखा है, उमें भी इस राजा द्वारा किसी नये संवत के प्रारम्भ किये जाने की बात नहीं लिखी गई हैं। बस्तुत:, किसी अधिक प्राचीन हर्ष नाम के राजा द्वारा हर्ष संवत का प्रारम्भ किया गया था. जो विकम सवत् की अपेक्षा भी अधिक पुराना था। अलबरूनी के अनुसार भी हुए संबत् का प्रारम्म विक्रम सबत से ४०० वर्ष पूर्व हुआ था, जो सर्वथा सही है। शिवदेव वर्मा के दानपत्र में यही हर्ष सवत् प्रयुक्त किया गया है। पार्वतीय वंशाविल में ठाकूरी वंश के प्रथम राजा अंशु वर्मा का शासनकाल ३००० कल्यब्द (१०२ ई० पू०) मे प्रारम्म हुआ था। इस राजा ने ६८ वर्ष (१०२-३४ ई० पू०) तक शासन किया। राजा विकमादित्य द्वारा अंश वर्मा के शासन-काल में नेपाल यात्रा का उल्लेख भी पार्वतीय बंधाविल में विद्यमान है . राजा विकमादित्य पहली सदी ई० पू० में हुए थे, और उन्हीं के राज्यारोहण के वर्ष से विकम सबत् का ५७ ई॰ पु॰ मे प्रारम्भ किया गया था। भारतीय अनश्रति के अनसार शिवदेव वर्मा और

अंजु बर्मा दोनो का जो समय पार्वतीय वंशाविल में दिया गया है, वह सर्वेषा सही है। उसे अज्ञद्ध मानने का कोई कारण नहीं है।

सारतीय इतिवृत्त के अनुसार विविध राजवंशों का जो शासन काल है, वह श्री नारायण झास्त्री के अनसार निम्नलिखित है—

प्रचोत नंदा २१३३ ६० पू० से १९९५ ६० पू० तक तीन्ताना चया १९९५ ६० पू० से १६३५ ६० पू० तक नंद वस १६३५ ६० पू० से १५३५ ६० पू० तक स्पृत्र के १५३६ ६० पू० तक स्पृत्र के १९९६ ६० पू० तक स्पृत्र के १९९६० पू० तक स्पृत्र के १९९६० पू० तक सम्प्रच वस १९९६० पू० से ८३४ ६० पू० तक आगम्प्रच वस २३५ ६० पू० से २३८ ६० पू० तक अगम्प्रच वस ३२८ ६० पू० से २३८ ६० पू० तक २००० वस १९०६ वस्त्र के १९०६ वस २३६० पू० तक २३६० पू० तक

इस तिथिकम के अनुसार जब सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया, तो पाटलिपुत्र के राजसिंहासन पर गुप्तवंशी राजाओं का शासन विद्यमान था। ग्रीक विवरणों में मगध के जिस राजा क्सैण्ड्रमस का उल्लेख है, वह गुप्तवशी राजा चन्द्रगुप्त ही था, जिसने कि आन्ध्रवश के राजा चन्द्रश्री की हत्या कर पहले चन्द्रश्री के पुत्र पुलोमान के प्रतिमु के रूप मे शासन किया, और फिर पूलोमान को भी मारकर स्वय पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। जिस सेण्ड्रोकिप्टस ने तक्षशिला मे सिकन्दर से मेट की थी, वह चन्द्रगप्त का पुत्र समुद्रगुप्त था। इसी समुद्रगुप्त ने बाद मे विदेशी म्लेच्छ सेनाओं की सहायता से पाटलिएक पर आक्रमण किया, और अपने पिता का चात कर मागच साम्राज्य को अधिगत कर लिया। यह मत स्वीकार कर लेने पर ग्रीक विवरणो और मार-तीय इतिवृत्त मे सगति बिठा सकना भी सर्वथा सम्भव हो जाता है। विकम सवत् का प्रारम्भ किस प्रकार हुआ, इस प्रश्न पर ऊहापोह करने की आवश्यकता भी इस दशा मे नहीं रह जाती, क्योंकि मारतीय अनुश्रुति के अनुसार इस सबत् का प्रारम्भ राजा चन्द्र-गृप्त विक्रमादित्य द्वारा किया गया था । यह चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य गृप्तवशी सम्राट् था, और इस वश के सस्थापक चन्द्रगुप्त से मिन्न था। इसी कारण इसे चन्द्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है। मुप्त वश के शासनकाल मे जिन विविध विदेशी जातियों ने भारत पर आक्रमण करने प्रारम्म किये थे, और जिन्हें प्राचीन भारतीय सामूहिक रूप से 'शक' कहा करते थे, इस चन्द्रगुप्त ने उन्हें परास्त कर 'शकारि' की उपावि घारण की थी। निस्सन्देह, श्री नारायण शास्त्री की स्थापना को सर्वथा उपेक्षणीय नहीं कहा जा सकता।

#### (३) विवेचना

श्री नारायण शास्त्री ने प्राचीन सारतीय इतिहास के जिस तिविकम का निर्वारण किया है. उसे स्वीकार करने में कतिथय कठिनाइयाँ सी हैं। प्रथम कठिनाई राजा अशोक के सम्बन्ध में है। अशोक के जो बहुत-से उत्कीण लेख इस समय उपलब्ध हुए हैं, उनमें अनेक यवन (प्रीक) राजाओं का उल्लेख है। ये राजा अशोक के समकालीन थे, और इनके राज्यों में अपने धर्मविजय के संदेश को पहुँचाने के लिए उसने अन्त-महामात्री की नियुक्ति की थी। अन्तियोक (एण्टिगोनस), तुरमय (टाल्मी), अलिकसुन्दर (एलेग्जैण्डर) आदि इन राजाओं का काल ग्रीक इतिहास के अनुसार सुनिद्दिचत है। ये ग्रीक राजा तीमरी नदी ई० पू० में हए थे। अत अशोक का काल भी तीसरी सदी ई० पू० में ही मानना चाहिये। यदि मौर्यवंशी अशोक का काल पन्द्रहवी सदी ई० पू० मे माना जाए, तो इस दोष का निराकरण कर सकना सम्मव नहीं होगा. क्योंकि उस काल में पाइचात्य जगत् में इन नामो के कोई राजा नही हुए। श्री नारायण शास्त्री ने इस समस्या का हुळ करने का प्रयत्न यह प्रतिपादित करके किया है, कि प्राचीन भारतीय इतिहास में अशोक नाम के अनेक राजा हुए थे। एक अशोक मौर्य बंश का था, जिसका उल्लेख पुराणो मे विद्यमान है। दूसरा अशोक गुप्त वंश मे हुआ था, जो गुप्त वंश के संस्थापक चन्द्रगुप्त का पुत्र था। यह समूद्रगुप्त भी कहाता था, और कल्यिगराजवत्तान्त में इसे 'अशोकादित्य' भी कहा गया है। तीमरे अशोक का वर्णन कल्हण द्वारा विरवित राजतरिक्रणी में मिलता है। यह अशोक गोनन्द वश का था, और इसके पितामह का नाम शकृति था। इसने वौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था. और बहत-से स्तपो, चैत्यों, विहारों और संघारामों का निर्माण कराया था। काश्मीर की राजधानी श्रीनगर की स्थापना मी इसी अशोक द्वारा की गई थी। इसके शासन काल में एवं उससे पूर्व विदेशी म्लेक्ड जातियों के आक्रमण भी भारत के क्षेत्र में प्रारम्भ हो गये थे, और इनमें अपने राज्य की रक्षा करने के प्रयोजन से इस अशोक ने 'भतेश' की आराधना कर जलोक नामक पुत्र को प्राप्त किया था। अशोक नाम के जिस राजा के उत्कीर्ण लेख इस नमय प्राय. सम्पर्ण भारत मे पाये जाते हैं, सम्भवतः वह यही अशोक था। राजतरिक्रणी में इस अशोक द्वारा जिन (बद्ध) के शासन को स्वीकार कर छेने और बहत-से चैत्यों का निर्माण करने का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। यह सही है. कि बौद्ध इतिवस के अनुसार बौद्धधर्म का सरक्षक व प्रसारक अशोक मौर्य वंश का था। पर इस सम्बन्ध मे बौद्ध इतिवत्त को पूर्णतया विश्वसनीय नही माना जा सकता। श्री नारायण शास्त्री के अनुसार बौद्ध इतिवत्त में दो अशोको को परस्पर मिला दिया गया है। जिस अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर उसके प्रचार मे अपनी सम्पूर्ण शक्ति को लगा दिया था, वह चक्रवर्ती सम्राट नही था. और जिस अशोक का साम्राज्य अत्यधिक विशास था वह बौद्ध नही था। पर इस युक्ति-परम्परा द्वारा अशोक-सम्बन्धी समस्या का समाचान नहीं होता। जिस अशोक के बहत-से शिलालेख इस समय पाये जाते हैं, निस्सन्देह वह बौद-धर्म का अनुवायी था और उसका साझाज्य प्रायः सम्पूर्ण मारत मे विस्तृत था। अशोक के शिलालेको द्वारा उसके साम्राज्य की सीमाओं का परिज्ञान प्राप्त कर सकना कठिन नही है। उनमें साम्राज्य के अन्तर्गत प्रदेशों और सीमान्त पर विश्वमान राज्यों का मेद स्पष्ट कप से उल्लिखित कर दिया गया है। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता. कि बौद्ध धर्म का अनवादी राजा अशोक एक विशाल साम्राज्य का स्वामी था। राजतरिकाणी में जिस जातोक का उल्लेख किया गया है. यदि उसे मौर्य अशोक से मिश्र समझा जाए. तो जमे एक विज्ञाल साम्राज्य का स्वामी मान सकता कदापि सम्भव नहीं होगा । सप्तबंधी समद्रगप्त (अशोकादित्य) का साम्राज्य अवस्य अत्यन्त विस्तृत था। पर वह बौद्ध नही था। उसने अपनी दिग्विजयों के उपलक्ष में अश्वमेष यज्ञ का भी अनुष्ठान किया था, जो कोई बौद्ध सम्राट् कदापि नहीं कर सकता था। समुद्रगुप्त के सम्बन्ध में जो शिलालेख जपलक्ष है वे संस्कृत में हैं, जबकि बौद्ध अशोक के लेख पालि माथा में है। इस दशा में धर्म विजय की स्थापना के लिये प्रयत्नशील अशोक की गप्तवंशी समद्रगप्त से एकता प्रति-पादित कर सकना भी असम्भव है। राजतरिक्कणी में जिस अशोक का उल्लेख है, वह वस्तुत. मौर्यवशी अशोक ही है। अत्यन्त प्राचीन काल के सम्बन्ध में राजतरिक्रणी के वत्तान्त पूर्णतया प्रामाणिक नहीं है। काश्मीर में जिन राजाओं ने पौर्वापर्य कम से शासन किया, उनका उल्लेख कल्हण ने कमश कर दिया। जब काश्मीर मीर्य साम्राज्य के अन्तर्गत हो गया, और वहाँ मौर्य बंश के राजा शासन करने लगे, तो इस वश के उन राजाओ को भी राजतरिकणी मे उल्लिखित कर दिया गया. जिनका शासन काश्मीर पर विद्यमान था। अशोक का शकति के प्रपौत्र के रूप में उल्लेख सम्मवतः स्नमवश है। श्री. नारायण शास्त्री के मन्तव्य में जो कठिनाई राजा अशोक द्वारा प्रस्तत होती है, उसका सतोषजनक रीति से निवारण कर सकना वस्तूत. असम्भव है।

श्री. नारायण बास्त्री द्वारा प्रतिपादित तिविकम को स्वीकार करने में एक अन्य कठिनार्द यह है, कि बीढ और जैन अनुभूतियों के साथ उसकी सगति नहीं बैठती है। पुराचों के समान प्राचीन बीढ और जैन साहित्यों में जी विविच राजवंशों और राजाओं का इतिनृत्त सक्कित है, और सम्मन्नत यह पौराणिक अनुभूति को अनुभूति के अनुभात अवित का राजा पालक वर्षमान महाबीर का समझकान वा, और वह उसने प्राचित के सनुसार अवित का राजा पालक वर्षमान महाबीर का समझकान वा, अर्थ वह इत था, जिसमें कि महाबीर का निर्माण हुवा था। पालक का बातत्त काट कर या और उसके प्राचीत हैं। उस अर्थ ति महाबीर के निर्माण के पालकों के पालकों के पालकों के साम कर प्राचीत के सिक्त महान काट कर यह प्राचीत हैं। उस उसकार महाबीर के निर्माण के २१५ वर्ष वाद करमुपत का सासन प्रास्त्र का प्राप्त के प्याप के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्याप के प्राप्त के प

ईस्वी सन में ७८ वर्षों का अन्तर है। यदि महाबीर के निर्वाण वर्ष को शाक संवत्सर से ६०५ वर्ष पूर्व माना जाए, तो भी उनका निर्वाण वर्ष ५२७ ई० पू० ही निश्चित होता है। जैन अनश्रति में भी महाबीर के निर्वाण-काल के सम्बन्ध में कतिपय मतभेद विद्यमान हैं. पर ये मेद कछ वर्षों के ही है। जो भी विविध मत इस विषय में पाये जाते हैं, उन सबके अनसार महाबीर का काल छठी सदी ई० प० में निर्धारित होता है। केवल राजाओं की बजाबलियो द्वारा ही नही. अपित धार्मिक आचार्यों की जिस परम्परा का जैन साहित्य में उल्लेख है, उस द्वारा भी महाबीर के निर्वाण काल के विषय में इसी मत की पृष्टि होती है। महाबीर के पश्चात जो केवली, श्रुतकेवली, दशपूर्व वर, एकादशाङ्कचारी, अंगचारी और एका कथारी जैन मनि हए. उन सबके बत्तान्त एव काल मी जैन साहित्य मे उल्लिखित है। प्रसगवश इन मृनियो के साथ समकालीन राजाओं का भी जैन ग्रन्थों में उल्लेख पाया जाता है। इस आधार पर जब महाबीर के काल पर विचार किया जाता है, तब भी यही परिणाम निकलता है कि महाबीर का काल छटी सदी ई० पू० में था। अब यदि महाबीर के काल को छठी मदी ई० पू० में स्वीकार कर लिया जाय, तो इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि चन्द्रगृप्त मौर्य का समय चौथी सदी ई० पू० मे होना चाहिए। जैन अनुश्रुति के अनुसार अनेक मौर्य राजा जैन घर्म के अनुयायी थे,अत. इस वश का जैसा विशद वृत्तान्त जैन साहित्य मे विद्यमान है, वैसा पौराणिक साहित्य मे नही है। श्री. नारायण शास्त्री के मन्तव्य के सम्बन्ध मे यह एक ऐसी समस्या है, जिसका समाधान कर सकना सुगम नही है।

महात्मा बद्ध वर्षमान महाबीर के समकालीन थे। बौद्ध साहित्य मे बद्ध का जो जीवन-वृतान्त दिया गया है, उससे सूचित होता है कि जब बुद्ध शाक्यों के राज्य में जा रहे थे तो उन्हें यह सचना मिली कि पावापरी में महाबीर का निर्वाण हो गया है। इसके कछ समय बाद तक बुद्ध जीवित रहे, और ४८ ६ ई० पू० के लगभग उन्होंने अपनी जीवनलीला समाप्त की। बढ़ के निर्वाण-काल के सम्बन्ध में भी अनेक मत है। कतिपय बिद्वानों ने उनका निर्वाणकाल ५४३ ई० पू० में प्रतिपादित किया है, कुछ ने ४८६ ई० पू० में और कुछ ने ४८३ ई० पू० मे । इन मतो पर विचार विमर्श करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। पर सब विद्वान् इस बात पर सहमत है, कि बुद्ध का काल भी छठी सदी ई॰ पू॰ में ही था। बौद घम का साहित्य लका, चीन, बरमा आदि विदेशों में भी विद्यमान है। चीन में तो एक ऐसे रिकार्ड की भी सत्ता है, जिससे बिन्दुओ द्वारा बद्ध के काल का परिगणन किया गया है। बीनी रिकार्ड के अनुसार बद्ध का निर्वाण वर्ष ४८६ ई० पूर्ण से ठहरता है, जो मत अधिक संगत है। क्योंकि राजा अशोक बुद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने तथागत के अष्टाङ्किक वर्म के प्रचार के लिये अनुपम उद्योग किया था, अतः बौद्ध साहित्य में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि इस राजा ने बढ़ के निर्वाण के कितने समय परवात मगध का राज्य प्राप्त किया। दीपवंसी के अनुसार अशोक ने बुद्ध के निर्वाण के २१४ वर्ष पश्चात् राज्य की प्राप्ति की बी. और २१८ वर्ष बाद उसका राज्याजियेक हुआ था। यदि बढ के

निर्वाण काल को ४८६ ई० पू० में माना जाए, तो अवोक की राज्यमास्ति का वर्ष २७२ ई० पू० निर्वास्ति होता है, और राज्यामियेक का २६८ ई० पू० । इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि बौद्ध और जैन अनुभूतियों के अनुवार मीर्य बंध के प्रारम्भ को कीषी संधी ई० पू० हे पूर्व नहीं ले जाया जा सकता, और भी नारायण बात्सी द्वारा इस वंश के काल को जो सोलहवी सदी ई० पू० में प्रारम्भ हुआ निश्चित किया यया है, यह स्वीकार्य नहीं हो सकता।

यद्यपि श्री नारायण शास्त्री द्वारा स्थापित मन सर्वेषा उपेक्षणीय नहीं है, पर ऐति-हासिक शीय की वर्तमान रह्या में उसे मान्य समझ सकना कठिन है। इसी कारण इस प्रन्य में हमने विद्वानों द्वारा अनिमत मन्तव्य के अनुसार ही मीर्य राजाओं के तिषिकम को स्वीकार किया है।

#### तीसरा अध्याय

### मागघ साम्राज्य का विकास

#### (१) प्राचीन भारत में साम्राज्य-विस्तार की प्रवृत्ति

प्राचीन काल मे मारत में बहुत-से छोटे-बड़े राज्यों की सत्ता थी। मनथ के प्रतापी और विजिनीपु राजाओं ने दन तबको जीत कर उपने अधीन किया, और मारत के बहुत बड़े माग में एक विश्वाल वंचा शिक्तशाली सामाज्य की स्थापना की। मीर्य वंच के बाइन काल में मनथ का यह सामाज्य अपने विकास की चर्म सीमा को पहुँच गया था। चत्रपाला और बिन्दुमार जैसे मीर्य राजा अक्टन चीर थे, पर मनथ के विशाल सामाज्य के निर्माण का सम्पूर्ण अंग उन्हीं को नहीं दिया जा सकता। उनसे पूर्व भी मनथ के बाइंडय, सैयुनाग, नन्द आदि राजवधों के राजा अन्य राज्यों को जीत कर एक शक्तिशाली सामाज्य के निर्माण के लिये तत्तर थे, और उन्हों कर्य व्यवस्था के सिक्त करना जिल्ला में सिक्ष के स्थान के किया का स्थापन के सिक्स के सिक्स के सिक्स के सिक्स करना के सिक्स का मित्र में सिक्स के इस उन्हों को मही मीर्य के मीर्य के इस उन्हों को मही मीरित समझ के लिये गीर्यों से पूर्व के इतिहास का भी सक्षेप के साथ उन्हों करना उपयोगी होगा।

भारत के प्राचीनतम राजवशों में अयोध्या का ऐस्वाकव (सर्य) वंश, प्रतिष्ठान का ऐन वश और हस्तिनापुर का मारत वश सर्वप्रधान थे। ऐक्वाकव वंश में मान्धाता नाम का एक अत्यन्त प्रतापी राजा हुआ था, जिसे पूराणो मे 'वकवर्ती और सम्राट्' कहा गया है। उसके सम्बन्ध में पीराणिक अनुश्रुति में कहा गया है, कि सूर्य जहाँ से उदय होता है और जहाँ अस्त होता है, वह सम्पूर्ण प्रदेश मान्वाता के शासन में था। मान्वाता के वंश मे ही दिलीप, मगीरव और रच जैसे राजा हुए, जो बढ़े प्रतापी थे। रच के दिग्वजय का विशद वर्णन महाकवि कालिदास ने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य रघवश मे किया है। रामचन्द्र भी इसी ऐक्ष्वाकव वदा मे उत्पन्न हुए थे। ऐल वदा के राजाओं में कार्तवीर्य अर्जुन महानृ विजेता था। पौराणिक अनश्रति के अनसार उसने दक्षिण में नर्मदा नदी से लेकर उत्तर मे हिमालय तक विजय की थी। हस्तिनापुर के भारतवशी राजाओं में दृष्यन्त और भरत बडे प्रतापी थे। भरत को भी चक्रवर्ती सार्वभौम सम्राट् कहा गया है। पश्चिम में सरस्वती नदी से प्रारम्म कर पूर्व में अयोध्या के समीप तक के सब प्रदेश मरत के सीघे शासन में थे, और उत्तर मारत के अन्य बहुत-से राजा उसकी अधीनता स्वीकार करते थे। अनेक विद्वानों का मत है, कि हमारे देश का भारत नाम भी इस राजा भरत के नाम पर ही पड़ा है। इसमें सन्देह नही, कि प्राचीन काल में मारत में बहुत-से ऐसे राजा हुए, जिन्होंने कि पड़ौस के अन्य राज्यों को जीत कर चक्रवर्ती और सम्राट् के पर प्राप्त किये थे।

ऐतरेय ब्राह्मण मे काववेय तुर, साहदेव्य, सोमक, साञ्जय, सहदेव, वैवर्ज मीम, गान्धार नग्नजित्, बम्मु, सुदास आदि बहुत-से राजाओं के नाम देकर उनके विषय में यह कहा है कि ये सब राजा सब दिशाओं से बलि (कर, मेंट, उपहार) ग्रहण करते हुए आसुरावित्य के समान श्री से प्रतिष्ठापित थे। इसी प्रकार मैत्रायणी उपनिषद् मे सुद्युम्न, मूरिद्युम्न, इन्द्रद्युम्न, कुबलयाश्व, योवनाश्व, अश्वपति, शशक्विन्द्र, हरिश्चन्द्र, अम्बरीश, स्वयाति, भरत आदि बहत-से राजाओं के नाम देकर उनके लिये 'महाधनवंर' और 'चकवर्ती' विशेषणों का प्रयोग किया है। इनमें से अनेक राजा ऐसे भी है, जिनके विषय में पौराणिक अनुश्रृति द्वारा अनेक महत्त्वपूर्ण बातें जानी जा सकती है। प्राचीन मारत मे प्रत्येक शक्तिशाली राजा की यह महत्त्वाकाक्षा होती थी, कि राजसूय, वाजपेय और अश्वमेष यज्ञ का अनुष्ठान कर चकवर्ती और सम्राट् पदो को प्राप्त करें। शतपथ ब्राह्मण मे लिखा है—"राजा के लिये ही राजसूय है। राजसूय यज्ञ के अनष्ठान से ही राजा बनता है।" जो राजा सम्राट का पद प्राप्त करना चाहे. उसके लिये वाजपेय यज्ञ का विधान था। शतपथ बाह्यण के अनुसार "वाजपेय से सम्राट् बनता है। राज्य हीन है, साम्राज्य श्रेष्ठ है। राजा सम्राट् बनने की कामना करे।" सार्वभीम और चक्रवर्ती का पद प्राप्त करने के लिये अश्वभेष यज्ञ का अनप्ठान किया जाता था। इस यज्ञ मे यज्ञीय अध्व को विविध आमुखणो द्वारा अलकृत करके खुला छोड दिया जाता था। अध्य के साथ-साथ सेना चलती थी। यदि कोई राजा इस अश्व की गति को रोकने का प्रयत्न करना, तो सेना युद्ध द्वारा उसे परास्त करती थी। जब यजीय अरव सब दिशाओं का परिभ्रमण कर वापस लौट आता, तो विजयी राजा ऐन्द्र महाभिषेक द्वारा सार्वमीम व चकवर्ती पद को प्राप्त करता था। बाह्मण ग्रन्थों मे कुर, पाञ्चाल, कोशल आदि के अनेक ऐसे राजाओं का उल्लेख किया गया है. जिन्होंने अश्वमेघ यज्ञ के अनन्तर ऐन्द्र महाभिषेक द्वारा यह सार्वमीम पद प्राप्त किया था। ऐतरेय बाह्मण के अनुसार कृष्ट के भारतवशी राजा जनमेजय, शतानीक सत्रजित, यघाश्रीष्टि और दौध्यन्ति मरत ने तथा पाञ्चाल के राजा पैजवन सदास और दुर्मुख ने सार्वभौम पद की प्राप्ति की थी। शतपथ बाह्मण के अनुसार परीक्षित के बशाज जनमेजय, भीमसेन, उपसेन, श्रुतसेन तथा दौष्यन्ति भरत और शतानीक सत्रजित क्रुरुदेश के ऐसे राजा थे, जिन्होंने अश्वमेय यज्ञ का अनुष्ठान कर सार्वभीम चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया था। कुठ के राजाओं के अतिरिक्तशतपथ ब्राह्मण मे पाञ्चाल (यथा कैव्य और सत्रासाह), मत्स्य (यथा द्वैतवन व्वसन) और कोशल (यथा पुरुक्त्स) के भी अनेक राजाओं का उल्लेख हैं, जो अक्वमेध यज्ञ द्वारा सार्वमौम पद को प्राप्त करने मे समर्य हुए थे। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि मारत के अत्यन्त प्राचीन इतिहास में भी बहुत-से ऐसे राजा हुए, जिन्होंने कि अन्य राजाओं को जीत कर और उनसे अधीनता स्वीकार कराके सार्वभीम पद को प्राप्त किया था। प्राचीन साहित्य मे इन राजाओं के लिये प्रायः चक्रवर्ती और सार्वमीम शब्दों का प्रयोग किया गया है, सम्राट्शब्द का नहीं । भारत के ये राजा अल्य राज्यों को

जीत कर वपनी सार्वेषीम सत्ता को स्वापित करने का प्रयत्न ववस्य करते थे, पर परास्त राजाजों का मुलोच्छेद सहीं करते थे। वे जब्द राज्यों की स्वतन्त्र व पृषक् सत्ता को नष्ट करना वार्य वर्षांक के विश्व मानते थे, और उनसे वर्षानता स्वीकृत करा लेना ही पर्यान्त सम्बत्ति थे। आर्य राजाजों के साम्राज्यवाद का यही रूप था।

पर भारत के करियय जनपदों में एक अन्य प्रकार के साम्राज्यवाद का मी विकास हो रहा था। समय, अंग और बंग सद्द प्राण्य राज्यों के राजाओं में यह प्रवृत्ति किसित होने लगी थी, कि वे जन्य राजाओं से अवीनता स्वीहत कराके हो संतुष्ट न हो जाएँ, अपितु तम्बाद कराका मुलेक्ष्येद करके उनके राज्यों को अपने तात्राज्य में सीत्मितिक कर कें। महानायत के समय में मायक का जरासन्य इसी प्रकार का राजा था, जो अन्य राजाओं का मृलेक्ष्य कर अपना विवास लामाज्य स्वाधित करते में तत्त्रर था। मुहामात्त से संकित्त एक अनुमूर्ति के अनुसार "जिस प्रकार सिंह महाहित्यों की पक्क कर शिरिराज की कन्यर में बन्द कर देता है, उनी प्रकार रातन्य ने राजाओं के परस्त कर उन्हें मितिक में बन्द कर राजा था। राजाओं के हारा यक्ष करने की इच्छा से (यक्ष में राजाओं की विवास कर उन्हें मितिक विवास था। राजाओं के हारा यक्ष करने की इच्छा से (यक्ष में राजाओं की विवास था, और एक-एक करके राजाओं को स्वास कर अपने पास केंद्र कर राज्य शास कर अपने पास कर उन्हें मितिक से इच्छा से) उस जरासन्य ने अव्यन्त कठोर तर करके उमार्पात महादेव की सजुट किया था, और एक-एक करके राजाओं को परास्त कर अपने पास कैंद्र कर राज्य था।

जरासन्य का पूर्ववर्ती मागव राजा दीर्घ मी अन्य राजाओं का उच्छेद कर अपने साम्राज्य का विकास करने में तत्पर था। महामारत में उसके संस्वन्य में यह लिखा है, कि उसने बहुत-से राजाओं को हानि पहुँचायी हुई थी, बहुत-से महीप उससे नुकसान उठायें हुए थे, और इसी कारण उसे अपने बल का बहुत वसपढ था।

मगण सद्ध प्राच्य जनपदों की साम्राज्य-विस्तार-सम्बन्धी इस प्रवृत्ति का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मी विद्यमान है। वहाँ जिला है—प्राच्य दिशा में प्राच्यो के जो राजा है, उनका जमिषेक साम्राज्य के जिये ही होता है। अनिष्कत होने पर ही वे समाद कहाते हैं। महाभारत के समय के वीर्ष जीर जरासम्बन्ध प्रकार के मागण राजा वे, जिल्होंने कि समाद पर प्राप्त किया हुआ था। चुकती जीर सार्वभीन पद की प्राप्ति के लिये तो सारत के सुनी आर्थ राजा प्रवास्त्रील रहा करते हैं, पर सम्माद पद की प्राप्ति प्राप्त्य राजाओं ने ही विश्वपत्ता थी। बस्तुतः, समय के राजाओं ने मारत के इतिहास में एक नवे प्रकार के

साम्राज्यनाद का प्रारम्भ किया था, को कि आर्थ मर्गादा के विपरीत था। मगघ में यह प्रवृत्ति किन कारणों से विकसित हुई, इस प्रस्त पर हम इसी अध्याय में आपे चलकर विचार करेंगे। पर यह सुनिधिकत है, कि जरासन्य और उसके समय से पूर्व ही मगध में साम्राज्य की जो प्रवृत्ति विकसित हो रही थी, उसी के परिणाम स्वरूप मौर्थ बंदा के राम्राज्य मारत में एक जरवन्त विद्याल और विस्तिवाली साम्राज्य के निर्माण में सकल हो सक्त कि स्वरूप के स्वरूप स्यूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरू

#### (२) बौद्ध काल के सोलह महाजनपद

महाभारत के समय मे अन्वक-विष्ण सच के 'सध-मख्य' कृष्ण की प्रेरणा से इन्द्रप्रस्थ के पाण्डवो द्वारा जरामन्य की शक्ति का अन्त किया गया था। जरामन्य के सरते ही उसका शक्तिशाली साम्राज्य छिन्न-मिन्न हो गया. और इन्द्रप्रस्थ के राजा यधिष्ठिर का साहाय्य पाकर वे अधीनस्य राजा फिर से स्वतन्त्र हो गये. जो पहले मगव के अधीन थे। महा-मारत के युद्ध के बाद कई सदियों तक मगध की राजशक्ति विशेष प्रवल नहीं हो सकी। बौद्ध युग में एक बार फिर मगत्र की शक्ति का उत्कर्ष प्रारम्भ हुआ, जो मौर्य राजाओ के शासन काल मे अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई। मगब के इस उत्कर्प को भली भाँति समझने के लिये बौद्ध युग के अन्य राज्यों को भी दृष्टि में रखना होगा। बौद्ध साहित्य में अनेक स्थानो पर सोलह महाजनपदो का उल्लेख किया गया है। प्राचीन भारत मे जो बहुत-से छोटे-छोटे राज्य थे, उन्हें 'जनपद' कहा जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध सूर्य तक भारत के बहत-से पराने जनपदी की स्वतन्त्रता और पथक सत्ता का अन्त हो गया था, और उनका स्थान सोलह शक्तिशाली जनपदो ने लेलिया था, जो अब 'महा-जनपद' कहलाने लगेथे। बौद्ध साहित्य के ये सोलह महाजनपद निम्नलिखित **ये-अग**, मगव, काशी, कोशल, वृजि (विजिज), मल्ल, वत्म, चेदि, पाचाल, कुरु, मत्स्य, श्रूरसेन, अश्मक अवन्ति, गान्धार और कम्बोज । इन महाजनपदों में से कुछ (जैसे अग. मगद्य. काशी, कोशल, बत्स, चेदि. कस्वोज और अवन्ति ) मे वशक्रमानगत राजाओ का शासन था, और कुछ (जैसे वजि, मुल्ल, पाचाल, कुरु, कम्बोज आदि) में गणतन्त्र शासनी की सत्ता थी। इनमे मगध, कोशल, वत्स और अवन्ति के राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली थे। बाँद्ध युग के राजनीतिक इतिहास की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना यह है, कि मगध के राजा इनमें से बहुत-से महाजनपदों को जीत कर अपने अधीन कर सकने में समर्थ हुए, और इस प्रकार उन्होंने विशाल मीर्य साम्राज्य की स्थापना के लिये मार्ग को प्रशस्त कर दिया।

बौद युग के इन सोल्ह महाजनवदों की भौगोलिक स्थिति और उनकी राजनीतिक दशा का मक्षिप्त परिचय माग्य माग्राज्य के विकास की प्रक्रिया को समझने के लिये उपयोगी है।

मनव और अङ्ग जनपरों की तीमा निलती थी, अतः उनमें परस्पर सपर्व होना स्वामानिक था। अङ्ग भी एक प्राच्य जनपर था, और उसमें भी साझाव्य-जिस्तार की प्रवृत्ति विद्यमान थी। वहाँ भी जनेक ऐसे राजा हुए, किन्होंने कि पढ़ीस के राज्यों को जीत कर अपने अधीन करने का प्रमन्त किया। विदुर पिछल जातक में राज्यों को जात कर अपने अधीन करने का प्रमन्त किया। विदुर पिछल जातक में राज्यों हो। जाता प्रवृत्त के <u>यंग जनपर के</u> अन्यतम नगर के रूप उल्लिखित किया ग्रामा है। राजगृह मगय की राज्यानी था। उसका अङ्ग के अन्यतम नगर के रूप में उल्लिखित किया जाता ग्रह सूचित कराता है, कि किसी समय अङ्ग के राज्यों ने मगय को भी जीत जिला जाता ग्रह सूचित कराता है, कि किसी समय अङ्ग के राज्यों ने अपनी स्वतन्त्र सामा को ही कादम रख सका। छठी वरी है के पूर्ण के मान्य तक अङ्ग प्रयम की अधीनता में आ चूका था। वहीं का अन्तिम राजा बहादत था, मगय के युवराज भीवल विश्वसार ने जिसे सारकर कम्मा पर अपना अधिकार स्वाधित कर रिल्या था। इस समय से अङ्ग मगय के राज्य के अन्तरीत ही गया, और फिर कमी स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं कर सका।

(२) मनब—दिलगी बिहार के गया और पटना जिलों के प्रदेश में प्राचीन समय में मनय जनगढ़ की म्विति थी। इसके उत्तर में मङ्गा नदी थी, और परिवाम में सोण नदी। व जम्मा नदी इसकी पूर्वी सीमा थी। और इसके दिलग में तिल्याव्यक की पर्वतमांका थी। मगम की प्राचीन राजधानी का नाम निरित्व था। इसके समीप ही वाद में राजपृह नामक नये नगर का निर्माण हुआ, जिसने पुराने गिरिवा को स्वाम के जावान के लिया। गिरिवा और राजपृह की स्थित वर्तमान समय के राजिंगर के समीप ही थी। महामारत के समय में नगम का राजा जरानम्य था, जो बाहुंद्रम वज का था। इस्त्रम्य में गणका के उत्कर्ण के कारण वज जरानम्य था, जो बाहुंद्रम वज का था। इस्त्रम्य में गणका के उत्कर्ण के कारण वज जरानम्य था, जो बाहुंद्रम वज का था। इस्त्रम्य में गणका के उत्कर्ण के कारण वज जरानम्य था, जो बाहुंद्रम वज का था। इस्त्रम्य में मां हो। पर बाद में जरानम्य के जन्मतम वंशन वृत्तम्व के समय में मां मां की शक्ति का पुनत्वयान प्राप्त में आपता वंशन वृत्तम्व के समय में मां मां की शक्ति का पुनत्वयान प्राप्त हो। पर वार में श्रुतम्ब के भावा को प्रयत्न में मां मां की श्रुतम्ब के प्राप्त के प्रयाप हो। पर वार में मां की स्वित्त की स्वत्त की स्वता हो। पर वार के समय में मां का प्राप्त वार मित होता होता है कि इस राजा के प्रयत्न के समय प्राप्त वार फिर साम्राज्य-विस्तार की विद्या में अपता हुआ था। और उसके का लगा वृद्धि-पराक्रम की स्पृति उसके पीछे भी विद्या में अपता हुआ था।

बाह्रिय वश का अन्तिम राजा रिपुण्य था। उसके अमारण पुण्कि ने अपने स्वामी के विषय विद्रोह कर उसे मार बाला, और अपने पुण बालक को माण के राजसिहासन पर अपनी माण पुराणों में पुण्किक को 'प्रणत-सामन्त' और 'नयबडित' विद्यावणों से विमूचित किया गया है। निस्मत्वेह, वह एक विकासाली तथा महत्वाकांत्री व्यक्ति सा, जो मगव के पुराने बाह्रिय वंश का अन्त करने में समये हुआ था। पर मगव में पुण्किक के बंस का सासन भी देर तक कायम नहीं यह सका। महित गामक एक वीर पुल्स ने पुण्किक के पुत्र बातक के विरुद्ध विद्यावणा, और उसे मार कर मगव के राजसिहातन पर स्वयं अधिकार कर विषया। पुण्किक द्वारा प्रारम्भ की गई परम्परा का प्रमुख्य पर स्वयं अधिकार कर विषया। पुण्किक द्वारा प्रारम्भ की गई परम्परा का प्रमुख्य

कर मिट्टम भी स्वयं राजवाही पर नहीं बैठा, अपितु अपने पुत्र विम्मिक्सार को उसने राजा के यद पर अभिविक्त किया। आयोग साहित्य में मिट्टम और विम्मिक्सार दोगों को 'अणियों कहा यदा है। मागव को सैन्य शक्ति में 'अणी-वर्ण' का बहुत महस्य था। उस काल में सैनिकों को 'अणियों' (Guilds) पृथक रूप से संपठित होती थीं, और इनसे संपठित होती की 'अणियां' (Guilds) पृथक रूप से संपठित होती थीं, और इनसे संपठित होती को अधिया हो पृद्ध कराता हुआ करना था। सम्मिक्त, मिट्टम इसी प्रकार की एक खित्रशालों सैनिक श्रीण का नेता था, और इसीलियों वह 'अणिय' कहाता था। महात्या बुद्ध के समय में अणिय विनिक्तार हो मगय का राजा था। वह सत्यन्त प्रवारी और विजिन्धीयुष्टा, अपने प्रवारी को प्रवारी कोर विजिन्धीयुष्टा, अपने प्रवारी को प्रवारी परम्परा का अनुस्तर कर स्वारी प्रवारी को सिक्त स्वार था। अङ्ग अन्यद को पुरानों परम्परा का अनुस्तर कर स्वारी के हाथ अपने हिम्म गा अङ्ग अन्यद की पुरानु स्वाराज से अपने को के हाथ के स्वारा और उसर, परिचम तथा दक्षिण दिवालों में भी उसने अनेक राज्यों के विच्छ पृद्ध किये। विनिक्सार का उत्तरीवालों राजा अजातवाल हुआ, जिसमें न केवल अवनित के राजा के आक्रमण से समाय की राजा हो की, अपितु विज्य-सव को परास्त कर उत्तरी बिहार में अपनी शक्ति का विस्तार विद्या।

(३) काली—दस महाजनपद की राजवानी वाराणली नगरी थी। आतक कथाओं के अनुसार वाराणली का विस्तार बारह योजनो में था, और वह सारत की सबसे बढ़ी नगरी थी। उनके राजा मी बड़े प्रताणी और महरचाकाशी थे। काशी जनपद के गड़ीस में ही कोशल कनपद की स्पित थी, जिसकी राजवानी श्रावस्ती थी। काशी और कोशल में प्राय. तथ्ये होता रहता था। जातक कथाओं से पूचित होता है, कि अनेक बार काशी के राजा कोशल को जीतने में भी समर्थ हुए थे, और उसकी राजवानी आवस्ती पर उन्होंने अधिकार सी कर लिया था। शोननन्द जातक में दो यहाँ तक लिखा है, कि काशी के राजा मनीज ने कोमल, अग और समय—तीनो जनपदों को जीत कर अपने अधीन किया हुआ था। र रकाशी का यह उन्हों दे रतक कायम नहीं एह सका। बाद में कोसल के राजाओं ने उसे जीत लिया, और अपने राज्य के अन्तर्शत कर विद्या।

(४) कोशल—इस महाजनपद की राजधानी आवस्ती थी। यह अविरावती (राजी) नदी के तर पर स्थित थी। कोशल को इसरी प्रसिद्ध नगरी साकेत (अयोध्या) थी। इस जनपद के पश्चिम से गोमती नदी, पूर्व में सवानीरा (मण्डक) नदी, उत्तर में नीगल की पदेन माला और दिला में स्थानिका नदी थी। आयुनिक समय का अवध प्रदेश प्राय वही है, जो प्रायीन समय के कोशल महाजनपद था। इस में ऐक्याकव केया के अविष्य प्राय वही है, जो प्रायीन समय के कोशल महाजनपद था। इस में ऐक्याकव केया के अविष्य राजा राज्य करते थे। पुराणों में इस ऐक्याकव वच्च की वंशाविल अविषक रूप से दी पई है। छंडी सदी ई० पूर्व के प्राराम में कोशल का राज्य महाकोशल था, विसकी कन्या का विवाह नियमत के साथ हुआ था। इस समय सकाशी जनपद की विकार कीण हो चुकी थी, और उनके अनेक प्रदेश कोशल की अधीनता तथा स्वत्य में आ चुके थे। मही कारण है, कि जब महाकोशाल ने अपनी कन्या का विवाह विस्विद्धार के साथ हिका.

तो उसने उसके स्मान और प्रसाधन का खर्च चलाने के लिए वहेज के रूप में काशी का एक प्रदेश उसे प्रधान किया था।

महाकोश्वल के बाद उसका पुत्र प्रवेतियत् (परेतदी) आवस्ती के रार्वीसहासन पर आवस्त्र हुवा! उसके वासन काल में न केवल सम्पूर्ण काशी अनगर कोशल की अमीनता में जा गता, अपितु बनेक शण-राज्यों के स्वतन्त्रता मी उस द्वारा समायत की गरे ना मान अपित को प्रवेतिया मान और सहरकाण को जीत कर उपने अभीन करना राज्य प्रवेतियत्त्र का ही कार्य था। प्रसेनजित् का पुत्र के स्वतन्त्रता का अतिनम रूप से जनत उसी द्वारा किया गया। प्रसेनजित् वोर विद्यक महास्ता मुद्ध के समकालीन थे। बुद्ध अनेल बार कोशल की राज्यानी आवस्ती में गये भी थे। इसमें सन्देत ही, कि बौद्ध यून के जनपरों में कोशल अयलन वास्तियाली था, और अन्य राज्यों को जीत कर अपने उसको के लिये भी प्रयत्न गोल था। काशी को जीत लेने के कारण कोशी थी। पर कोशल के राज्या माम की वास्त्र काशी थी। पर कोशल के राज्या माम की वास्त्र या लगी थी। पर कोशल के राज्या माम की वास्त्र या लगी थी। पर कोशल के राज्या माम की वास्त्र सा लगी थी। पर कोशल के राज्या माम की वास्त्र या सा मान की मान या लगी थी। पर कोशल के राज्या माम की वास्त्र या सा मान की मान या निर्मा सा पर काश कर या माम की वास्त्र या सा निर्मा सा सा मान की साथ या ता ति कोशल और नाम में साथ किया था, यह अमी अपर लिखा वा चुका है। प्रवेतिवाह में मान परी साथ की साथ में साथ किया था, यह अमी अपर लिखा वा चुका है। प्रवेतिवाह में मान परी साथ की साथ मान की साथ या ता ति काशल की साम मान की साथ या ती साथ की साथ मी साथ ने होने राए।

(५) बृधि वा विषय — यह एक वच का नाम या, विश्में आठ गण-राज्य सम्मिलित थे। इस आठ गण-राज्ये से विदेतु, लिच्छित्व, ब्राह्मक और बृधि सर्वप्रधान थे। अस्य सार गण कीन-से थे, यह सुनिधित्वत रूप से ब्राह्म तहा है। है। कृष्ट्य सार गण कीन-से थे, यह सुनिधित्वत रूप से ब्राह्म तहा है। स्वत्य के साथ उल्लेख किया गया है। स्वत्य व है, कि अन्य बार गणों के ये ही नाम हों, यर यह केवल कल्पना नान है। विदेह गण की प्राप्ता कि किया गया है। विदेह गण की प्राप्ता कि किया निधान सिक्ति की पाय की प्रधान कि स्वत्य की प्रधान की सिक्ति की पाय की सिक्ति की पाय की सिक्ति की पाय की सिक्ति की सिक्ति की पाय की सिक्ति की सिक्ति की पाय की सिक्ति की पाय की सिक्ति की सिक्ति की प्रधान की सिक्ति की सिक्ति की स्वत्य की सिक्ति की स्वत्य की सिक्ति की स्वत्य की सिक्ति की स्वत्य की स्वत्य

मिषिका के विदेह जनपद का शासन पहले राजतन्त्र था। वहां के वशक्यानुसत राजा 'जनक 'कहाते थे। पर कठी सवी हैं पूठ तक इस जनपद से राजतन्त्र सासन का अन्त होकर पणदान्त्र शासन की स्थापना हो चुकी थी। शासित पर्व (महाभारत) में किया है, कि विदेह का राजां जनक बहुसान में सतना लीत हो तथा था, कि उसे मोल दुष्टियोचर

होने लगा था। इन्द्र से विहीन तथा विमुक्त दशा को पहुँच कर उसने राज्य कार्य की उपेक्षा करना प्रारम्भ कर दिया था। इसी कारण उसकी यह मनोवृत्ति हो गई थी--- जब मैं मवंद्या अकिञ्चन हो जाऊँ, जब मेरे पास कुछ न रहे, तभी मुझे अनन्त धन की प्राप्ति होगी। यदि मिथिला अग्नि द्वारा मस्म भी हो जाए, तो उससे मेरा तो कुछ मस्म नहीं होता।" जिस राजा की यह मनोवृत्ति हो, वह राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का कभी पासन नहीं कर सकता। सम्मवत , इसी कारण प्रजा ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और विदेह से राज-तन्त्र शासन का अन्त कर गणतन्त्र की स्थापना की। सम्मवतः, विदेह के इस जनक राजा का व्यक्तिगत नाम कराल था, जिसके बन्ध-बान्धवों के साथ विनाश होने का उल्लेख कौट-लीय अर्घशास्त्र मे विद्यमान है। लिच्छिव और बज्जि गणो तथा विज्जि-संघ की राज वानी वैशाली थी, विष्णुपुराण के अनुमार जिसका सस्थापक ऐक्ष्वाकव वंश के राजा तण-बिन्द का पुत्र विशाल था। सम्मवत , मिथिला के समान वैशाली में भी पहले राजतन्त्र की सत्ता थी और बाद मे वहाँ का शासन गणतन्त्र के रूप मे परिवर्तित हो गया था।

वैशाली अत्यन्त भव्य और समृद्धिशाली नगरी थी। जातक कथाओं के अनुसार वैशाली तीन प्राचीरों से घिरी हुई थी. और प्रत्येक प्राचीर एक दूसरी से एक-एक गब्यति की दूरी पर स्थित थी। इन प्राचीरों में तीन विकाल प्रवेश द्वार थे, जो ऊचे तोरणों और वर्जों से सुशोभित थे। ललित-विस्तार में वैशाली का वर्णन करते हुए उसे अत्यन्त समृद्ध, वैभवशाली, घनघान्य से भरपुर, अत्यन्त रमणीक, बहत-से मनुष्यो से परिपूर्ण, विविध प्रकार की इमारतों से सुसञ्जित, और बाग, पार्क, उद्यान आदि से समलंकृत कहा गया है। वर्तमान समय के बिहार राज्य के मजफ्करपूर जिले में बसाड नामक एक गाँव है, जो गण्डक नदी के बाँधे तट पर स्थित है। इसी स्थान पर प्राचीन समय में वैज्ञाली नगरी विकासन थी।

विज्य-संघ और उसके अल्तर्गत राणराज्यों की स्वतन्त्रता का अल्ल प्रसंघ के राजा अजातशत्र द्वारा अपने अमात्य बत्सकार की सहायता से किया गया।

(६) मल्ल-यह महाजनपद भी एक सच के रूप मे था, जिसमे दो गुण-राज्य सम्म-लित ये--क्कीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल । इस समराज्य की स्थित विज्यासंघ के ठीक पश्चिम मे थी। पूर्वी गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में कसिया के समीप एक विशाल म्नूप मे एक ताम्रपत्र उपलब्ध हुआ है, जिस पर '(परिनि) वीणवैत्ये ताम्रपद्र इति' शब्द उत्कीण है। इससे अब यह सुस्पष्ट हो गया है, कि जहाँ अब कसिया है, बही पर प्राचीन ममय में कुशीनारा की स्थिति थी, और यही कुशीनारा के मल्ल-गण का प्रदेश था। पावा की

१. 'अपि गावां पूरा गीतां जनकेन बदल्युत ।

निर्द्वन्द्वेन विमुक्तेन मोक्षं समनुपत्रयता।। अनन्तं वत मे वित्तं यस्य मे नास्ति किञ्चन ।

मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे किञ्चित्प्रवह्यते ॥' महाभारत, सान्तिपर्व १७।१८-१९ ।

स्थिति के सम्बन्ध में ऐतिहासिकों में मतभेद है। पर यह नगरी मी गोरलपुर के क्षेत्र मे ही थी, और वाढ़ युग का मल्क-संव इसी प्रदेश में विद्यमान था। मल्क-सव की स्वतन्त्रता का अन्त भी मनव के राजा जजातशत्रु द्वारा किया गया था।

(७) बत्स-यह एक राजतन्त्र महाजनपद था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। इस नगरी के अवशेष इलाहाबाद जिले में यमुना के तट पर कोसम नामक गाँव मे उपलब्ध हए हैं। पौराणिक अनश्रति के अनसार जनमेजय के बंधज (चौथी पीढ़ी मे) निचक्ष के समय में हस्तिनापुर गंगा की बाढ़ में बह गया था, जिससे विवश होकर राजा निचक्ष कौशाम्बी में जा बसा था। निचक्ष के उत्तराधिकारियों ने कौशाम्बी में अच्छी ख्याति प्राप्त की. और वहाँ अनेक प्रतापी व शक्तिशाली राजा हुए। बुद्ध के समय में कौशाम्बी (बत्स महाजनपद) का राजा उदयन था। वह शतानीक परन्तप का पुत्र था, और प्राचीन कौरव या मारत वंश मे उत्पन्न हुआ था। संस्कृत साहित्य उदयन-सम्बन्धी कथाओं से परिपूर्ण है। अवन्ति के राजा प्रद्योत से उसका निरन्तर संघर्ष रहा। इसी संघर्ष को लेकर महाकवि भास ने 'स्वप्नवासवदन्ता' और 'प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण' नामक नाटक लिखे थे. और कथा-सरित्मागर तथा बहत्कथामञ्जरी मे भी इस सम्बन्ध में कथाएँ विद्यमान है। उदयन जहाँ उत्कट बीर था, वहाँ चतुर राजनीतिज्ञ भी था। वह मली मौति अनुभव करता था, कि अवन्ति और मगव जैसे शक्तिशाली राज्यों को जीत कर अपने अधीन कर सकना सुषम नहीं होगा। अत उसने इन दोनो राज्यों के साथ सन्धिया कर ली थी, और अपनी शक्ति का उपयोग काशी, बंग आदि अन्य राज्यो को जीतने के लिये किया था। प्राचीन अनुश्रति के अनुसार उदयन ने पूर्व में बग और कलिन्छ की विजय की थी. और दक्षिण में चोल और केरल राज्यों की । कथासरित्सागर में उसकी दिग्वजय का जो वर्णन है, उसमें लाट देश (दक्षिणी गुजरात मे), मिन्छ, पारसीक आदि देशों के भी उदयन द्वारा जीते जाने का उल्लेख है। सम्मव है, कि इस वर्णन में अतिशयोक्ति से काम लिया गया हो। पर इसे पढ़ कर इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता. कि उदयन एक शक्तिशाली और महत्त्वा-काक्षी राजा था। उसकी कीर्ति चिरकाल तक स्थिर रही। बौद्ध, जैन और पौराणिक-सभी प्रकार के भारतीय साहित्य मे उदयन-विषयक कथाएँ विशव रूप से उपलब्ध है। उसकी मत्य के सदियो पश्चात तक उसकी कथाएँ सर्वसाधारण जनता में प्रचलित रही। कालियास ने 'मेचदूतम्' में मेच से कहा है, कि जब अवन्ति पहुँचना, तो वहा उन ग्राम-वृद्धों से मिलना जो उदयन-सम्बन्धी कथाओं के जानकार है।

उदयन के परचात् चार अन्य राजाओं ने कौशाम्बी में झासन किया। पर ये राजा देर तक अपनी स्वतन्त्रता को कायम नहीं रख सके। मगध के सम्राटों ने वत्स देश को भी जीत कर अपने अधीन कर लिया।

(८) वेबि—वर्तमान समय के ब्रावेलबण्ड का पूर्वी भाग ही प्राचीन काल में चेदि महाजनपद था। इसकी राजधानी श्वितमती नगरी थी, जो श्वितमती (केन) नदी के तट पर स्थित थी। जातक कथाओं मे इसी को सोरियक्दी नगरी कहा गया है। पौराणिक अनुभृति के जनुसार हस्तिनापुर के मारत क्या में उत्पन्न राजा बसु ने वेदि को बीत कर अपने अधीन किया था, और उसके बंदाज वहीं विरकाल तक सासन करते रहे थे। बीदकाल तक सी वेदि एक स्वतन्त्र व पृथक् राज्य था, जो बाद मे मगभ के विजिगीचु राजाओं हारा औत

- (९) पांचाल-इस महाजनपद की स्थिति कोशल और बत्स के पहिचम में तथा चेदि के उत्तर मे थी। प्राचीन समय मे यह जनपद दो मागो में विमन्त था, उत्तर पाचारू और दक्षिण पांचाल । वर्तमान समय का क्हेलखण्ड उत्तर-पाचाल को तथा कानपुर व फर्रुखा-बाद के जिले दक्षिण पाचाल को सुचित करते हैं। उत्तर पाचाल की राजधानी अहिच्छक थी. और दक्षिण पाञ्चाल की काम्पिल्य। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में आवला नाम का कसबा है. जिससे सात मील के लगभग दूर प्राचीन अहिच्छत्र के अवशेष अब भी विद्यमान है। काम्पिल्य गंगा के तट पर कन्नीज के समीप था। दक्षिण और उत्तर पाचाल जनपदी को गगा नदी विभक्त करती थी। अत्यन्त प्राचीन काल में कुरु और पाचाल भारतीय धर्म, सम्यता और सस्कृति के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे। विदेह के तत्त्वचिन्तक राजा जनक की राज-ममा मे जो विद्वान व दार्शनिक एकत्र होते थे, उनमे कुरु-पाञ्चाल के ब्राह्मणी का स्थान सर्वोच्च था। महाभारत के समय मे पाञ्चाल का राजा द्रुपद था, जिसकी कन्या द्रौपदी का विवाह पाण्डव अर्जन के साथ हुआ था। बाह्मण ग्रन्थों में पाञ्चाल के अनेक ऐसे राजाओं का उल्लेख है, जो अत्यन्त शक्तिशाली थे और जिन्होंने दर-दर तक पश्चिमी की विजय की थी। ऐसे एक राजा का नाम दर्मल था। छठी मदी ईस्बी पर्व के प्रारम्म तक भी पाञ्चाल मे राजतन्त्र शासन की सत्ता थी। प्रसिद्ध जैन ग्रन्थ उत्तराध्ययन सत्र में काम्पिल्य के राजा सञ्जय का उल्लेख है, जिसने कि राजींसहासन का परित्याग कर मनि वृत स्वीकार कर लिया था। पर बाद में विदेह जनपद के समान पाञ्चाल से भी राजतन्त्र शासन का अन्त हो गया. और वहाँ गणतन्त्र शासन स्थापित हुआ । कौटलीय अर्थशास्त्र मे पाठचाल की गणना 'राजशब्दोपजीवि' सघो मे की गई है।
- (१०) कुष--दम महाजनपद की राजवानी इन्प्रस्थ थी। इस नगरी की स्थित वर्तमान दिल्ली के समीप यमुना नदी के तट पर थी। मेरठ, दिल्ली और उनके समीप के प्रदेश इम जनपद के अन्तर्गत थे। जातक कवाओं मे कुरु के अन्य भी अनेक नगरी का उन्लेख है. जिनमे हिस्पिगुप (हिन्तनापुर), जुन्लकांट्रिट्रत, कुण्डी और वारणावन मुख्य है। बाह्मण प्रन्यो और महामारण के समय मे कुरु राज्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और शांत्रवाली था। महामारत की कथा का सम्बन्ध कुरु देश के कीरबी और पाण्यवी के साथ ही है। दुष्पन्त और सरत जैसे प्रतापी राजा कुरु देश के ही थे। पर बौद्ध युन में इस जनपद की शांत्रत बहुत कम हो गई थी, और वहाँ राजनन्त्र शासन का अन्त होकर पणतन्त्र शासन स्थापित हो गया था।

- (११) मत्त्व-इस महाजनपर की राजवानी विराह नगर या बैराट थी, वो वर्तमान समय के कथपुर ( राजस्थान) बोन में हैं। यह जनपर समृता के पश्चिम तथा कुछ के विराम-पश्चिम में स्थित बा, और अजबर, जयपुरत्या करतुर, के प्रवेच हरके अन्तर्वाह के अत्यन्त प्राचीन तमने समसे मी अनेक ऐसे राजा हुए, जो बड़े प्रतापी के और जिल्होंने अवस्थेन अज्ञान कर चक्रवर्ती पर भी प्राप्त किया था। वतपर ब्राह्मण के अनुसार ऐसा एक राजा ज्वसन हैतवन था। पर मत्त्य का राजनीतिक इतिहास प्रायः अज्ञात है। ऐसा प्रतिवेद होता है, कि बौद्ध पूर्व तक भी इस मत्त्य राज्य की पृषक् व स्वतन्त्र कप से सप्ता अतिवाह भी, और उत्तराय के अनुसार यो के समान मत्त्र के विवित्ती सुराजाओं ने ही उसकी स्वतन्त्रता का भी अन्तर्वाह किया था।
- (१२) बूरलेन—हस महाजनपद की राजधानी मनुरा थी, जो कोशान्ती और इन्द्रप्रस्य के समान यमुना के तट पर स्थित थीं। महामारत के समय का प्रसिद्ध अन्यक्र-बृष्णि स्या इसी प्रदेश में स्थित था। कृष्ण इसी सावके 'संघमुख्य' वे। मनावके विविध्योणु राजा जरा-स्या ने अपने तामारण्य का विस्तार करते हुए अनेक बार अन्यक-बृष्णि सच शृरसेन को छोड़कर मुद्दर डारका में जा वहा था। अन्यक-बृष्णि सच के सम्बन्ध में प्राचीन ताहित्य ने ऐसे निवंदा नहीं मिलते, जिनसे उसका कमनब्द राजनीतिक दिलहास जात हो सके। ऐसा प्रतीत होता है, कि बाद में किसी समय अन्यक-बृष्णि अप पुतः घूरसेन देश में जा बसे ये, और जनके जनपद से गणतन्त्र शासन का अन्त होकर वश्यकमानुमत राजाओं का शासन स्थापित हो गया था। मज्जिम निकाय में शूरसेन जनपद के एक राजा का उल्लेख है, जिसका नाम अवनित्तपुत्र था। यह शास्त्र मृति बुंद के अन्यस्तर विषय महाकष्टान का समकालोग था, और इसी द्वारा मनुरा के क्षेत्र में बीढ़ धर्म का प्रवेश हुना था। उत्तरी जारक अन्य जनपदी के समान शरसेन की स्वनन्त्रता का मी समय द्वारा अन्त विवार गया।
- (१३) अक्सक---- यह महाजनपद गोदावरी नदी के समीपवर्ती प्रदेश मे था, और इसकी राजधानी पोतल या पोतिल नगरी थी। पौराधिक अनुश्रुति के अनुसार अस्मक के राजा एक्वाकव वश के थे, और अस्मक के नाम के एक ऐक्वाकव कुमार द्वारा ही इस राज्य की स्थापना की गई थी। बौढ़ साहित्य में अस्मक के अनेक राजाओं के नाम जिल्लिखित हैं, जिससे सूचित होता है कि बौढ़ युग में इस राज्य में राजतन्त्र शासन की सत्ता थी।
- (१४) अवस्ति——वेदि के दक्षिण-परिचम का प्रदेश आजकल मालवा कहाता है, और सम्ब्य प्रदेश राज्य के अन्तर्यंत है। इसी को प्राचीन काल में अवस्ति सहाजागय या अवस्ति-राष्ट्र कहा खाता था। इसकी राजधानी उर्ज्यनी नार्यं थी। बौद काल में यह राज्य बहुत बस्तिसाली था, और उसके राजा पहोस के अन्य राज्यों को जीत कर साध्यम-निर्माण के लिये तत्पर थे। अवस्ति का बुद का समझलीन राजा महालेन प्रधांत था, जी

वरस के राजा उदयन को जीत कर अपने अधीन करने के लिये प्रयत्नधील वा। बरस और अवन्ति के इस संघर्ष का निर्देश ऊपर किया जा चुका है। मगघ के प्रतापी राजा विधु-नाग नन्त्रवर्षन ने आगे चलकर अवन्ति की स्वतन्त्र सत्ता का अन्त किया।

- (१५) मान्यार—इस सहाजनपद की राजवानी तथाविका थी, वो बौढ कालीन मारत में विद्या का सबसे वडा केन्द्र था। राजविष्यी, देवावर और काममेर तथा हिन्दुकुश तक की हुए परिवक्षीतर परात (अब पाकिस्तान) के प्रदेश कम महाजनपद में सिम्मिटत थे। पोगिषक अनुभूति के अनुसार गान्यार के राजा हुत्यु के वश्च के थे। हुत्यु प्रतिकान के ऐल बसी राजा थानि का पुत्र था, और उनने यमुना तथा सरस्तती निरियो के मम्यवर्ती प्रदेश में अपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की थी। इसी हुत्यु का राज्य की स्थापना की थी। अपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की थी। उसी हुत्यु का एक दश्च गान्यार था, जितनों मान्यार पराज्य मान्यार पाल्यार के नाम में ही इन राज्य का नाम गान्यार पडा था। इस जनपद के राज्यों के विद्यव में अनेक वाने प्राचित्र मान्यान है। पर उन्हें यही उन्हिलेखित करना उपयोगी नहीं है। छठी सवी ई० पू० के मध्य माग में गान्यार के राजविहानन पर राजा पुक्तमानि विराजमान था, जो मान्यान विस्वित्रार का समकालीन था। गान्यार की स्वतन्त्रता का अन्त पहले पाल्या (ईरान) के राजाओं द्वारा किया गया, और फिर मीन-इंतियत आक्राना मिकस्तर द्वारा। बाद में चन्द्रगुन मौर्य ने इसे मान्य मान्याय में सिम्मिल कर निव्या।
- (१६) कम्बोक—गान्यार के परे उत्तर मे पामीर का प्रदेश तथा उसमें भी वरे का वदस्था का प्रदेश प्राचीन समय में कन्त्रीज सहाजनपद कहाता था। पर सब विद्वान् करनोज की इस मीगोलिक स्थिति को स्वीकार नहीं करने। अनेक विद्वान्ती के काश्मीर के पुष्ठ प्रदेश के दिला न दिलार है। स्वाप्तारत के अनुसार के ब्राह्म के दिला न दिलार है। सहामारत के अनुसार कम्बोज की राजवानी का नाम राजपुर था, जिसका उन्लेख हाएन्समान में भे अपने बाजा-विवरण में किया है। कांन्यम ने इस राजपुर को काश्मीर के दिलाण में स्थित राजौरी से मिलाया है। कांन्यज में एक वाक्य मान्य प्रदान के बहुर्ग गान्य स्थान स्थान स्थान के किया में की स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान के स्थान के स्थान स्यान स्थान स्थान

दन मोलह महाजनपर्दा के अतिरिक्त अन्य भी अनेक जनपर्दा की बौढ युग मे पृथक् व स्वतन्त्र कम में सत्ता थी। कोशल के उनार और मल्लगण के पश्चिमोन्तर में (आधुनिक नेपाल के तराई के प्रदेश में) जाक्य जनपद था, जिसकी राजवानी कपिलवस्तु थी। वृढ का जम इसी के ममीप लूम्बिनिवन में हुआ था। शाक्य जनपद के पड़ीस में ही कोलिय मण (राजवानी-रामग्राम),मीरिय गण (राजवानी-पिप्पिलवन), वृल्ति नण (राजवानी-लल्कण्य), समा गण (राजवानी-मुमुमार) और कालाम गण (राजवानी-केसपुम) की शिली थी। वान्वार और कुष जनपदों के बीच में केकब, मत्रक, निवर्त और सीचेय जनपद से । यही प्रदेश वर्तमान समय में पत्राव (पिष्पों पंजाब और पूर्वी पंजाब) कहाता है। और अधिक देशिया में सिन्मु, विश्वि, अन्यष्ठ और सीचीर जादि अन्य जनपदों को सिन्दा थी। पर बौद्ध साहित्य में सोलह महाजनपदों का जिस डंग हे उल्लेख हुआ है, उससे प्रतीत होता है कि उस समय में ये सब अन्य जनपद अपने पड़ोसी वास्तिवाली महाजनपदों की किली-न-किसी रूप में अधीनता स्वीकार करते थे। वस्तुतः, बौद्ध काल मे इन सोलह महाजनपदों में मी मन्या, बस्स, कीवाल और अवन्ति—ये चार सबसे सचिक वास्तिवाली थे। ये जहाँ अपने समीपवर्ती जनपदों को जीतकर अपने अधीन करने के प्रयत्न में थे, वहाँ इनमें परस्पर संचर्ष मी प्रारूप हो चका था।

#### (३) मगध का उत्कर्ष

श्रेण बल के सेनानी महिय ने सगशराज बालक के विरुद्ध यहयान कर किस प्रकार अपने पुत्र विनिवार को पार्टलियुन के राजविहासन पर विद्यान, इसका उल्लेख अपर किया जा चुका है। सम्मवत, राजा बालक का हुमरा नाम कुमारसेन मी या। महाकवि बाय-मृह ने हुर्यविदित्ता में इस यहयान का निर्देश किया है। महाकवि के उत्सव में महामां की विकी के कारण जो झगडा उठ खडा हुआ था, उससे लाम उठाकर श्रेषिय महिय की प्रराण से तालजब नामक एक बेताल ने राजा कुमारसेन पर अक्रमात आक्रमण कर दिया और उसे मीत के भाट उतार दिया। बाणमह ने कुमारसेन को 'जबन्यन' लिखा है। यह सम्मव है, कि पुरिक्त के बवाज बाह आर्यहुल के न होकर किसी आर्यमित्र नीच कुल के हो। इस काल मे मगथ में आर्य-मिन्न सीनिक श्रीपायों की प्रवल्ता थी और उनके साहसी नेता मगम के राजविहानन पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिये बहुवनों में तत्तर रहते थे। बाहूंद्रय वस के राजा रिपुल्य को 'जब्मयत' पुल्कि ने मारा, और उसके (पुल्कि के) पुत्र बालक या कुमारसेन की महिद्य ने मरवा दिया।

विम्बसार बहुत शिक्तशाली और महत्वाकाक्षी राजा था। उसका विवाह कोशल की राजकुमारी कीशकरेबी के माण हुआ था। इसी विवाह में बहुज में 'नहान चुक्त मूल्य' के रूप में काशी जनपद का एक प्रदेश विम्वसार को प्राप्त हुआ था। शोषक के साथ वैवाहिक सम्बन्ध हो जाने के कारण मगक को परिचय के इस शक्तिशाली महाजनपद से कोई मय नहीं रह पया था, और बहु निश्चित्त रूप से कुश को ओर साम्राज्य-विस्तार के लिये प्रयस्त कर सकता था। सब से पूर्व उसने अंग महाजनपद के राजा बहुग्वर पर आक्रमण किया, और उसे बीत कर अपने अधीन कर लिया। इसके कुछ समय पहले अग को नस्स के राजा (सामोक और उसके पारे अधीन कर एक यो कि सम्बन्ध हो पे ऐसा प्रतीत होता है, कि बस्स दे राक अब को अपनी अधीनता में नहीं रख सका था, और अबसर पारु यह वहन हो है, कि वस्स दे राक अब को अपनी अधीनता में नहीं रख सका था, और अबसर पारु यह वहन हो हो स्वत्त हो गया था। पर अग की स्वतन्त्रता दे रक कायम महीं रह सकी। मायस्य व

विनिक्तार अंच से केवल अयोगता स्वीकार कराके ही संतुष्ट नहीं हुआ, अपितु मवय की पुरानी परम्परा का अनुवरण कर उसने अंगराज बहुएता को नारकर उसके राज्य की मागक साम्राज्य के साम्राज्य की साम्राज्

माथ की पुरानी राजवानी निरित्तज थी। यह नगरी गंगा के उत्तर में स्थित विज्य-संघ के आक्रमणों से सुरक्षित नहीं थी। इस पर विजयों के निरत्तर आक्रमण होते रहते थे। इन्हों के कारण एक बार गिरितज में अयकर अन्तिकाण भी हो। गया था। विज्ञितार ने गिरितज के उत्तर में एक नये नगर की स्थापना की, जिसका नाम राजवाह था। इसे एक दुर्ग के रूप में बनाया गया था, ताकि वहाँ से विज्ञयों के आक्रमण का स्थीमीति प्रतिरोध किया जा सके।

विम्बलार के पश्चात् अजातवानु मगय का राजा बना। बोढ जनुभूति के अनुसार बहु बहे उद्दृष्ट स्वमान का या. और उसने अपने पिता तथा बड़े माई स्वीक की हत्या कर राज्य प्राप्त करने का उद्योग किया था। विम्बलार को उसने कारानृह में डाल दिया था, जहाँ अन्न और उत्तर को उसने का उसने किया हा, जहाँ अन्न और का उत्तर वा प्राप्त करने का उद्योग किया था। विषे थे। अजातवानु के मय से उसके बड़े माई वर्षक तथा शीलवन्त और विमल आदि छोटे प्राप्तमें ने सिक्षुवृत्ति ग्रहण कर ली थी। राज-विद्या था, जन्म को का का का का प्राप्त के मान किया। विद्या का का का वा का वा का का वा वा स्वाप्त का का वा वा स्वाप्त का वा वा वा स्वाप्त का वा स्वाप्त का वा स्वाप्त का वा वा स्वाप्त का स्वप्त का स्वाप्त का

विज्य-सथ की स्वतन्त्रता का अन्त अवातश्चनु के शासनकाल की प्रधान घटना है।
यह एडले लिला जा चुका है, कि विज्य-सथ से आठ गणराज्य सम्मिलित वे और उसकी
सामित बहुत अधिक थी। युद्ध में उसे परास्त कर सकना मगयराज के लिये सम्भव नहीं था।
अतः उसने अपने मन्त्री वर्षकार के परासमें से मेंदगीति का आध्य लिखा। अवातख्चु की
राजसमा मे राजा और मन्त्री में नकली लडाई प्रदक्षित की गई, और अवातश्चनु के
वर्षकार को अपमानित कर अपने राज्य से निकल जाने का आदेश दिया। राजनृह से
वहिष्कृत होकर वर्षकार ने विज्य-संघ की राजधानी वैद्याली में आश्रम प्राप्त किया, और
वहिष्कृत होकर वर्षकार ने विज्य-संघ की राजधानी वैद्याली में आश्रम प्राप्त किया, और
वहिष्कृत होकर वर्षकार ने किया-संघ की राजधानी वैद्याली में आश्रम प्राप्त किया, और
वहिष्कृत होकर वर्षकार ने किया-संघ की राजधानी वैद्याली में अश्रम प्राप्त की विद्यास
ही गया कि अब विज्य-संघ में अलीमीति कृट एड गई है, तब उसने अवातख्य कु के रास

पुरन्त आक्रमण कर देने के लिये संदेश मेज दिया। यथ तथा सथ राज्यों की शक्ति का मुख्य आधार उनका 'चंहत' होकर रहुना ही होता है। पर वर्षकार की मेदनीति के कारण विज्ञ-संक की शिला के लिया होने होता है। पर वर्षकार की मेदनीति के कारण विज्ञ-संक की शिला के लिया हो निर्माण नहीं तथा कि मान की लिया हो के स्वत्य अवस्था की स्वत्य जनत्व ने हस मुख में विज्ञ्ब में की सहायता की थी। सम्मवरा, वर्षज्य-सक के साथ हो काशी और मल्ल जनपद भी हस सुब में विज्ञ्ब में की सहायता की थी। सम्मवरा, वर्षज्य-सक के साथ हो काशी और मल्ल जनपद भी हस समय मगम के साम्राज्यवाद के शिकार हो गये, और अजातश्व में ते ज्वेत रास्त कर मामय साम्राज्य में सीम्मिलित कर लिया। ४५६ ई० दूठ के लगमम जजातश्व में काशन का अन्त हुआ। तब तक अन, विज्ञ, काशी और सल्ल महाज्य-पद मगम की अथीनता में आ चुके थे, और वह मारत का सबसे अधिक शनितशाली राज्य वन गया था।

अजातवानु के बाद उदायोगड़, अनुरुद्ध और मुख्द कमचः मनच के राजसिहासन पर आरुद्ध हुए। पर वे मनच के साम्राज्य का विस्तार करने के सम्बन्ध में कोई सहस्वपूर्ण कार्य नहीं कर की - उदायोगड़ ने पाटिन्युन की स्थापना की, और राजगृह के स्थान पर उसे अपनी राजवानी बनाया।

मण्ड के बाद नागदासक मगत्र का राजा बना। उसका प्रधान अमात्य शिश्वनाग था। नागदासक नाम को ही राजा था, वास्तविक राज्यशक्ति शिशनाग के हाथ में थी। शिश-नाग ने उसी मार्ग का अवलम्बन किया, जिस पर बाहंद्रय वश के अन्तिम मागध राजा रिपुञ्जय का प्रधानामात्य पुलिक चला था। एक बार फिर मगध में राज्यकान्ति हुई। नागदासक को राजसिंहासन से च्युत कर उसका अमात्य शिशुनाग राजा बन गया । बौद्ध माहित्य के अनसार पाटलिपुत्र के पौरो, अमात्यों और मन्त्रियों ने नागदासक को राज-मिहामन से च्युत कर 'साधसम्मत अमात्य शिश्नाग' को राजा के पद पर अमिषिक्त किया। शिशनाग अत्यन्त प्रतापी और महत्त्वाकाक्षी था । उसके शासनकाल में मागव साम्राज्य का और भी अधिक विस्तार हुआ। उसके समय की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना अवन्ति महा-जनपद का मागध साम्राज्य में सम्मिलित होना है। अवन्ति के राजा प्रद्योत का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। वह अत्यन्त प्रतापी राजा था। इसीलिये प्राचीन अनुश्रुति मे उसके लिये 'चण्ड' विशेषण का प्रयोग किया गया है। पर उसके उत्तराधिकारी बीर व प्रतापी नहीं थे। अवन्ति का शिशुनाग का समकालीन राजा अवन्तिवर्षन था। शिशुनाग ने उस पर आक्रमण किया, और उसे मारकर अवन्ति महाजनपद को मागध साम्राज्य मे सम्मिलित कर लिया। सम्मवतः, शिशुनाग ने ही अवन्ति के साथ वत्स महाजनपद को भी जीत कर अपने अधीन किया था। अजातकात्रु द्वारा मगध के उत्कर्ष के लिये जो महत्त्व-पूर्ण कार्य किया गया था, शिशुनागने उसे और आगे बढाया, और अब अवन्ति, वत्स, विज्ञ और अंग महाजनपद मगध की अधीनता मे आ गये। शिश्नाम का ही दूसरा नाम नन्दि-वर्षन था. और उसका ज्ञासनकाल चौथी सदी ई० पू० के प्रारम्य में था।

शिसुनाय निर्दर्शन का पुत्र काकवर्ण महानन्दी था। कुछ धन्यों में इसे ही कालाधोक के नाम से लिखा गया है। इसने कुछ २८ वर्ष तक राज्य किया। इसके बासन-काल के रसने वर्ष में महात्मा बुद्ध का निर्वाण हुए ६०० वर्ष पूर्व हो चुके थे। महात्मा चुद्ध के निर्वाण का वर्ष ४८६ है० पू० के लगमग माना जाता है। अत. काकवर्ण महानन्दी का शासन-काल ३८६-३५८ ई० पू० के लगमग माना जाता है। अत. काकवर्ण महानन्दी का शासन-काल ३८६-३५८ ई० पू० समझना चाहिये। बौद्ध धर्म की द्वितीय धर्मसमीति (महासमा) इसी के समय में वैद्याली में सगरित को गई थी।

महानन्दी का अन्त भी एक पडयन्त्र द्वारा हुआ। महाकृषि बाणभट्ट ने 'हर्षंचरितम' में लिखा है, कि नगर के बाहर गले में छरी मोक देने से उसकी मृत्यु हुई। जिस षडयन्त्र द्वारा राजा काकवर्ण महानन्दी की हत्या की गई. उसका नेता महा पदानन्द था। यह जाति का शह था, और अपने बाल्य तथा युवाकाल में इसे आजीविका के लिये अनेक कुट उठाने पह थे। पर देखने में यह अत्यन्त मन्दर था। धीरे-घीरे महानन्दी की रानी उसके वड़ा में आ गई. और रानी के माध्यम से राजा पर भी उसने अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। अवसर पाकर महापद्म नन्द ने महानन्दी की हत्या कर दी, और उसके पत्रों के नाम पर वह स्वय राज्य का सञ्चालन करने लगा। महानन्दी के दम पृत्र थे। प्रतीत होता है, कि पिता की हत्या के समय वे सभी कम आयु के थे। यही कारण है कि राजमाता का क्रपायात्र होने के कारण सब शासन-शक्ति महापद्म तन्द के हाथों में आ गई थी। बाद में इस मझा-पद्म नन्द ने महानन्दी के पुत्रो का भी घात करा दिया, और स्वय भगध का सम्राट बन गया। भारत के प्राचीन इतिहास में इस महापद्म नन्द का स्थान अत्यन्त महत्त्व का है। पराणों मे उसके नाम के साथ 'सर्वक्षत्रान्तक' (सब क्षत्रियों का अन्त करनेवाला) विशेषण का प्रयोग किया गया है, और साथ ही उन राजवशों के नाम भी दिये गये है, जिनका उच्छेद कर उसने अपना एकच्छत्र साम्राज्य स्थापित किया था । ये राजदश निम्नलिखित है-एहेबाकव, पाञ्चाल, काशी, हैहय, कलिजु, शरसेन, मैथिल, अश्मक, बीतिहोत्र और कौरब । ऐस्वाकव वश का शासन कोशल महाजनपद मे था, और कौरव वश का कुरु तथा बत्स महाजनपदी मे। हैहय वश का शासन अनेक जनपदों में था। उस का मुख्य केन्द्र माहिष्मती नगरी मे था. और उसकी विभिन्न शालाओं ने विदर्भ, चेदि आदि में अपने राज्य स्थापित किये थे। वीतिहोत्र वश भी हैहयवश की ही एक शाला था। महापद्म नन्द द्वारा जिन राजवंशो और राज्यों का उच्छेद किया गया, उनकी स्थिनि भारत के मध्यदेश तथा उसके समीपवर्ती दक्षिणापथ के प्रदेशों में थी। अदमक जनपद को जीत छैने के कारण नन्द के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा गोदावरी नदी तक पहुँच गई थी। वत्स और अवन्ति को शिशुनाग नन्दिवर्धन जीत चुका था, और विज्जिसघ को अजातशत्रु । विम्बिसार ने अग महाजनपद को भागध साम्राज्य के अन्तर्गत किया था। अब महापद्म नन्द ने पविचम मे का<u>न्ती, कोशल, पार्श्र्</u>वाल, कुर और शृरमेन महाजनपदो की स्वतन्त्र सत्ता का अन्त किया, और पूर्व में कुलि कु महाजनपद की। पौराणिक अनुश्रृति मे महापद्म नन्द द्वारा जीते नवे जिन राजवंद्यों व राज्यों

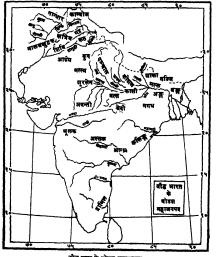

बौद्ध काल के सोलह महाजनपद

का उल्लेख है, उनमें से अनेक उससे पूर्व भी मगय की सथीनता में आ चुके थे। काशी की स्वतन्त्र स पुष्क स्वतान्त्र स्वतान्त्य स्वतान्ति स्वतान्ति स्वतान्त्र स्वतान्त्र स्वतान्त्र स्वतान्त्र

महापच नन्द के सम्बन्ध में पौराणिक अनुभूति की पुष्टि अन्य साधनों से भी होती है। कलिङ्ग (उडीसा) के हाथी गुम्फा शिलालेख द्वारा ज्ञात होता है कि कलिङ्ग को जीत कर वहाँ से नन्द जैन तीर्थक्ट्रर की एक बहमूल्य मूर्ति को उठवा कर अपनी राजधानी मे लिवा ले गया था। गोदावरी के तट पर नान्देड या नौनन्द देहरा नामक एक बस्ती है। सम्मवतः, महापद्म नन्द के नाम पर ही उसका नाम रखा गया था। गोदावरी के दक्षिण मे उत्तरी कर्णाटक की भी नन्द ने विजय की थी, यह वहाँ के मध्यकालीन उत्कीर्ण लेखो द्वारा सुचित होना है। इनमें कृत्तल के प्रदेश पर नन्द का शासन होने का उल्लेख है। कृत्तल वर्तमान माइसुर राज्य के उत्तरी प्रदेश के अन्तर्गत था। कथासरित्सागर में इस बात के निर्देश विद्यमान है, कि कोशल पर नन्द का आधिपत्य था। प्रसिद्ध जैन ग्रन्थ परिकाष्ट पर्व में समुद्र तक फैले हुए नन्द के राज्य का उल्लेख है। इन सब निर्देशों को दृष्टि में रखने पर इस बात में कोई सन्देह नही रह जाता, कि महापद्म नन्द के शासन काल में मागव साम्राज्य का बहत विस्तार हुआ था, और पश्चिम में यमना नदी में लगाकर पूर्व में अंग और कल्जि तक तथा उत्तर में हिमालय और दक्षिण में गोदावरी और उससे भी परे तक के सब प्रदेश इस 'सर्वक्षत्रान्तक' सम्राट की अधीनता मे आ गये थे। विष्णुपुराण मे इस सम्राट के सम्बन्ध मे इस प्रकार लिखा है-- "उसके पश्चात् शुद्रा माता के गर्म से उत्पन्न उस महापद्य का शासन होगा, जो अतिलुब्ध (अत्यन्त लालची), अतिबल (अत्यन्त शक्तिशाली) और दूसरे परशुराम के समान सब क्षत्रियों का अन्त करने वाला होगा। उससे लगाकर सब राजा शुद्र होगे। वह महापद्म अनुलंधितशासन (जिसके शासन का कोई उल्लंधन न कर सके) होकर एकच्छत्र रूप से पृथिवी का मोग करेगा।" भागवत पूराण मे भी महानन्दी के पुत्र महापद्म नन्द को 'क्षत्रविनाशकृत' 'द्वितीय इव मार्गव' और 'अनुलंबितशासन' सदृश

 <sup>&</sup>quot;मागवानं च विद्रुलं अयं जनेती हथसं गंगाय पाययति । मागवं च राजानं बहुसिलितं पाये वंदानयति । नंदराजनीतं च कॉलगजिनं सॅनिवेस · · जंगनगय-वसं च नयति ।" हाचीगुम्का शिकालेख (बारवेल) ।

विद्योवको से विमूचित किया गया है। किछयुगराजवृत्तान्त मे जहाँ महाक्य नन्त इरार जीते गये ऐस्वाकत, पारण्याल, हेहुब, कीरव्य (कुरु), गूरतेन, मैनिल, किछक्क आदि तृत्र-तियों व उल्लेख है, वहाँ यह मी सूचित किया गया है विल्याचल और हिमालक केम्यवर्तिं सम्पूर्ण प्रवेशों पर उसका अनुलवित शासन स्थापित था। साथ ही, उसके किये एकराई और 'एकरुक्क' जैसे विवेषण भी वहा प्रयुक्त किये गये हैं। इतने वहें मुमान को जीत कर यहात्राच नन्त वपार मू-सम्मत्ति को भी सिज्यत करने मे समर्थ हुआ था। मुद्राराक्षस और कथासरित्यागर से अवे 'नवनवित्यत्वस्थलीटीक्वर' और 'नविकन्नवितकोटी-नामिष्य' (९९ करोड का स्वामी) लिला गया है, जो उसके अत्यिषक धनी होने को सचित करता है।

प्राचीन अन्थिति के अनुसार महापद्म नन्द के आठ पुत्र थे। बौद्ध ग्रन्थ महाबोधि-बंश में इन बाठ पुत्रों के नाम दिये गये हैं, जो इस प्रकार है---पण्डुक, पण्डुगति, सूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशाक, दशसिद्धक, कैवर्त और धन । पूराणो से यह तो सूचित होता है, कि नन्द नी हुए थे, पर उनमे महापद्म नन्द के केवल एक ही पुत्र का नाम विद्यमान है। यह पत्र समाल्य य<u>ा स</u>कल्प था। पुराणो के अनुसार नवनन्दो (महापद्म नन्द और उसके आठ पत्रों) ने कल मिलाकर १०० वर्ष तक राज्य किया। मत्स्य पुराण में महापद्म नन्द का शासन काल ८८ वर्ष लिखा गया है, और बाय पुराण मे २८ वर्ष । सम्भवत , मत्स्य पुराण मे अप्टा-विक्रांति मल से अष्टाशीति हो गया है। महापद्मनन्द और उसके उत्तराधिकारियों के विकास के सम्बन्ध में मतभेद हैं। महावसों में उनका शासन काल केवल २२ वर्ष उल्लि-खित है। पर यह निविवाद है, कि ये नन्द राजा अत्यन्त शक्तिशाली और समद्ध थे। जब सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया, तो गगा के पूर्व में जिस राजा का शासन था. उसे ग्रीक लेखको ने अग्रमस ( Agrammes ) या क्सैन्द्रमम (Xandrames) लिखा है। श्री राज चौघरी ने अग्रमस को औग्रसैन्य से मिलाया है, और यह प्रतिपादित कर कि महा-बोधिवंश के अनुसार प्रथम नन्द (महापद्म) का नाम उग्रसेन भी था, उन्होंने महापद्म नन्द के पुत्र व उत्तराधिकारी का नाम औग्रसैन्य माना है। उनके मत मे इसी औग्रसैन्य को ग्रीक लेखको ने अग्रमम लिखा है। 'इसमे सन्देह नहीं, कि गगा नदी के पूर्व के ग्रेसिआई ( Prasin प्राच्य ) राज्य का यह राजा अत्यन्त शक्तिशाली था। ग्रीक लेखको के अनसार इसकी सेना मे २०.००० अक्वारोही और २.००,००० पदाति सैनिक थे। इन के अतिरिक्त २००० रय (जिनमे से प्रत्येक मे चार-चार घोडे जुतते थे) और ३००० हाथी भी इम अग्रमस की सेना मे थे। कटियस ने अग्रमस की सेना में हाथियो की सख्या ३००० दी है, पर डायोडोरम ने इनकी मख्या ४००० लिम्बी है, और प्लुटाक ने ६०००।

<sup>₹</sup> Ray Chaudhuri: Political History of Ancient India, pp 233-336 ₹ Ibid pp 236-237

प्राच्य (मनव) देश के राजा की सेना में हाथियों की संख्या बाहे कितनी ही क्यों न हो, पर यह निविवाद है कि वह अपने समय का सबसे शक्तिशाली भारतीय राजा था। साझाज्य-विस्तार की जो प्रवत्ति चिरकाल से मगध के राजाओं में विकसित हो रही थी, महापद्म नन्द और उसने पुत्र सु<u>माल्य (या औग्रसै</u>न्य) नन्द के शासन काल मे उसे बहुत सफलता प्राप्त हो चकी थी। सिकन्दर जो मारत में अधिक आगे नही बढ़ा, उसका एक कारण मगध के इस राजा की प्रवल सैन्य शक्ति का मय भी या। पर मगय के इस उत्कर्ष का प्रधान श्रेय महापद्म नन्द को ही दिया जाना चाहिये, उसके पुत्र को नहीं । सम्भवत:, महापद्म का उत्तराधिकारी नन्द राजा जनता में अधिक लोकप्रिय नहीं था। धन और शक्ति के गर्व में चुर होकर वह प्रजा की परवाह नहीं करता था, और लोग उसे समस्तित आदर प्रदान नहीं करते थे। साथ ही, ये नन्द राजा शद्र या शद्रप्राय भी थे। पुराणों में महापद्म नन्द को 'शद्रागर्मोद्भव' कहा गया है। वह महानन्दी की जिस रानी का पुत्र था, वह शद्र वर्ण की थी। जैन ग्रन्थ परिशिष्ट पर्य में उसे 'नापितसः' (नाई का पत्र) कहा गया है।' इसकी पुष्टि प्रीक लेखकों के विवरण द्वारा भी होती है। कटियस ने लिखा है कि "उस (अग्रमस) का पिता बस्तुत. नाई था, और उसके लिये यह भी सम्भव नही था कि अपनी कमाई से पेट भी भर सके। पर क्योंकि वह कृरूप नहीं था, अतः रानी का प्रेम प्राप्त कर सकने में समर्थ हो गया । रानी के प्रभाव से लाम उठा कर वह राजा का विश्वासपात्र बन गया, और बाद में उसने घोखें से राजा की हत्या कर दी। राजपुत्रों का संरक्षक बनकर उसने बासन के सर्वोच्य अधिकार प्राप्त कर लिये, और फिर उन राजपुत्रो का भी चात कर दिया। वर्तमान राजा (अग्रमस) इसी का पुत्र है। " नन्द वंश के कुल आदि के सम्बन्ध में अनेक मत है। पर यह निविवाद है, कि नन्द राजा विशुद्ध क्षत्रिय नहीं थे। वे शुद्र या शुद्रप्राय ही थे। इस कारण भी प्रजा का उनके प्रति विशेष अनुराग नहीं था।

नन्दों की शक्ति का अन्त कर चन्द्रगुन्त मौथे ने मगथ के राजसिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित किया। यह चन्द्रगुन्त अस्यन्त बीर और साहसी था। इसने न केवल ग्रीक (यवन) आकान्ता सैन्युक्त को परास्त किया, अपितु भारत के बड़े माग में मागथ साझाख का विस्तार भी किया।

## (४) साम्राज्य-निर्माण में मगध की सफलता के कारण

बौद्ध युग में भारत मे जो सोलह महाजनपद थे, उन पर इसी अध्याय में क्यर प्रकाश हाला जा चुका है। इन सोलह महाजनपदों में मृ<u>न्य, कोशल, बत्स और अर्डान्त प्रका</u>द थे। इन चारों में सम्तिकाली राजाओं का सासन था, और ये चारो ही अपने-अपने साम्राज्यों

१. 'नम्बस्य न नीतं चक्रसी नापितपूरिति।' परिशिष्ट पर्व ६।२४४

R. Mccrindle: The Invasion of India by Alexander, p222

के निर्माण के लिये प्रयत्नदील थे। स्वामाधिक रूप से यह प्रस्त उत्पक्त होता है, कि साम्राज्य-निर्माण के इस समर्थ मे समय की क्यों सफल हुआ ? किन कारणों से मगम के राजा 'सम्पूर्ण पृथितों' पर अपना अनुलंदित सामन स्थापित कर सके? सम्मवत, ये कारण मिमन्तिलित थे—

- (१) मगध के निवासियों में ऐसे लोगों की सख्या बहत अधिक थी, जो विश्रद्ध आर्य-जाति के नहीं थे। भारत में आयों का प्रसार पश्चिम से पूर्व की ओर हुआ था। पञ्चनद, कुरु, पाञ्चाल आदि प्रदेशों में आयों ने अपनी प्रारम्भिक बस्तियाँ बसायी थी। ज्यो-ज्यो वे पूर्व की ओर आगे बढे, उन्हें वहाँ के आर्यमिश्न निवासियों से अनेक युद्ध करने पडें। आर्य इनका सर्वनाश नहीं कर सके, अपित इन्हें अपनी अधीनता में ले आकर ही सतृष्ट हो गये। यही कारण है, कि मगध और अग जैसे प्राच्य जनपदों में आर्य-मिन्न जातियों के लोगो की बहसंख्या थी। जब कोई विजेता जाति बहसख्यक विजातियो पर शासन करनी है. तो शासनकार्य में निरकुश होना उसके लिये आवश्यक व उपयोगी हो जाता है। मगध के राजा भी 'एकराट' व 'एकच्छत्र' शासक थे। जैसी स्वशासन सस्थाएँ कुरु, पाचाल आदि विशद्ध आर्य जनपदो मे विद्यमान थी, वैसी मगघ मे नहीं थी। इसी कारण बाह्मण ग्रन्थों में यह कहा गया है कि प्राच्य देशों के जो राजा है, वे साम्राज्य के लिये ही अभिषिक्त होते हैं और सम्राट कहाते हैं। इन राजाओं की दृष्टि में आयों की प्राचीन मर्यादाओं और मन्यिताओं का वह महत्त्व नहीं था, जो अन्य आर्य राजाओं की दृष्टि में था। इसी कारण प्रारम्म से ही इनमे एक ऐसे साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति पायी जाती है, जिसमे जीते हुए राजाओं का मलोच्छेद कर दिया जाता था। मगध की इस प्रवत्ति पर इसी अध्याय मे ऊपर प्रकाश डाला जा चुका है।
- (२) मगम के जिन सम्राटों ने नाम्राज्य-विस्तार में असाधारण मफलना प्राप्त की वे नी विगुढ आर्य नहीं थे। महाम्य नन्द शुट या 'शूटप्राय' था। मगम के अन्य भी अनंक राजा शुरुप्राय थे। पूर्व के प्रदेशों में जो आर्य वेमे थे, उन्होंने आर्थ-निम्न जातियों की दिन्यों से मी विवाह किये थे। उनकी सन्तान वर्णनकर थी। केवल सर्वनाधारण आर्य ही नहीं, से मी विवाह किये थे। उनकी सन्तान वर्णनकर थी। केवल सर्वनाधारण आर्य ही नहीं, क्यां पुरुष्य मी अपनी रक्तगृद्धना को कायम नहीं रख सके थे। इस दशा में उनके लिये यह बहुन मुगम था, कि आर्यों की प्राचीन मर्यादा का अतिक्रमण कर अन्य राजाओं का मूलोच्छेद करने के लिये प्रवृत्त हो सके।
- (३) माथ की जनता मे आर्थ भिन्न लोगों की प्रचुरता थी, अतः वहाँ मृत सैनिकों को प्राप्त कर सकता बहुत मुगम था। कौटलीय अवंशास्त्र में मौल सेना के अविरिक्त मृत और आटिकन सेनाओं का भी उल्लेख किया गया है।' मृति (वेतन) प्राप्त कर जो सैनिक सेता में भरती होते थे, उन्हें 'मृत' कहते थे, और अटबियों (वेगकों) के निवासियों की सेना को 'आटबिक' सेता। इन दोनों प्रकार के सैनिकों को प्राप्त करने की जैसी सुविधा

१. की. वर्ष. ९।२

मगत्र में बी, बैसी बरस, कोशल आदि जनपदों मे नहीं थी। मगत्र के समीप ही महाकात्तार या, जहाँ बहुत-सी आटबिक जातियाँ बसती थी। आर्थ-मिन्न लोगों में से मृत सैनिक मरती करना मी बहुत सुगम था।

(४) प्राचीन काल में युद्धों के लिये हापियों का बहुत महत्त्व था। चाणक्य ने िलखा है— "पात्राओं की विजय प्रधातत्वा हापियों पर ही आदित है। शत्रुओं की खावनी, हुएं आदि को कुचल डालने और तोड देने के लिये दन विश्वाल धारीर नाले हापियों का बहुत उपयोग है। 'द्रिशीलें चाणक्य ने विधान किया है, कि हापी का वस करने पर प्राणवण्ड दिया जाए।' ये हाथी प्राच्य जनपदी के ही श्रेष्ट माने जाते थे। किलक्क और अक्क के हाथी सर्वेश्वर थे।' जब अक्क जनपद मगय के अन्तर्गत हो गया, तो वहाँ के राजाओं के लिये हाथियों को वही संख्या में प्राप्त करना सुनाम हो गया। प्रीक लेककों के अनुनार प्राच्य राजा अन्तर्भय की सेना में हजारी हाथी थे।

 <sup>&#</sup>x27;हिस्तिप्रधानो विजयो राज्ञान्। परानीक व्यह दुर्ग स्कन्धावार प्रमदंना द्यातप्रमाण-शरीराः प्राणहरकर्माणो हिस्तन इति ।' कौ. अर्थ. २।२

२. 'हस्तिचातिनं हुन्युः।' कौ. अर्थः २।२

३. 'कलिङ्गाङ्गाङ्गाङाः थेव्ठाः प्राच्याश्चेति कक्शकाः ।' कौ. अर्थ. २।२

#### चौथा अध्याय

# चन्द्रग्रप्त मौर्य और उसका शासन

## (१) मोरिय गण का कुमार चन्द्रगुप्त

मीर्य बस का संस्थापक चट्टनूप्त था। उसी ने नन्द बस के शासन का अन्त कर पाटिल-पुत्र के राजसिंहासन पर अपना आधिषत्य स्थापित किया था, और गया के परिचम के विविध जनपदों को जीत कर हिन्दुकुषा पर्वत माला तक मागय साम्राज्य का विस्तार किया था। यह चट्टगूप्त कीन था, इस विषय पर प्राचीन साहित्य मे अनेक मत पाये जाते हैं, जो निम्मलिलिल हैं—

(१) नन्द बख के अन्तिम राजा सुमात्य नन्द (या घननन्द) की एक पली का नाम मूरा था। बढ़ जाति से शुद्ध थी। इसी से चन्द्रपन का जन्म हुआ। मुरा का पुत्र होने के कारण हो वह 'मोयं कहाया। विष्णुपुराण में लिखा है, कि 'तब ब्राह्मण कोटन्य इन नक्तन्त को नाज करेगा। जन (नन्दो) के अनाव में मीयं पृथिवी का मोग करेंगे। कोटन्य ही 'जरम्द्र' चन्द्रपुत्त को राज्य में अनिषक्त करेगा।" श्रीघर स्वामी ने विष्णुपुराण की टीका करते हुए 'जरमा 'शब्द की खाल्या इस प्रकार की है—''नन्द की ही मुरा नाम की अग्रायों ने उत्त्यन।" पीराणिक अनुभृति के अनुसार चन्द्रगुत्त मोयं नन्द का ही पुत्र था, और उसकी माता का नाम मुरा था।

विशाखदत्तकृत मुद्राराक्षम नाटक के उपोद्घात मे टीकाकार दुण्डि राज ने चन्द्रगुप्त की कृषा विस्तार के साथ लिखी है। यह कथा इस प्रकार है—

किन्युग के प्रारम्य मे नन्द नाम के राजाओं का वासन था। इनमे नर्वाचीसिंद्धि नाम का राजा अपने पौरव के लिये दिल्यात था। वह नक्कोटिसत' (नौ सौ करोड बन) का स्वामी था, और विरुक्त से पृथ्वियों पर सामन कर रहा था। इस राजा के कक्कास आदि कुलीत सहाया अमारव में, जिस नासस नाम का ब्राह्मण बहुत प्रसिद्ध था। यह राज्य पर्वामीत में प्रवीण, जाइगुष्प का जाता, शुनि (क्वन्दिन) और अन्यत्त सूर्य था। नन्द राजा इसका बहुत मान करते थे, और राज्य का सञ्चालक इसी के हाथों में था। राजा को दो पल्लियों थी, सुनन्द और नृरा। मुख्यम्ब धी, और मुरा खीटों। नृरा जाति से वृषक (सूर्व) थी। वह अन्यत्त लाज्य से युक्त और सीलक्षों होने के कारण पित को बहुत प्रय थी। एक बार कोई तेपीनिष्ट (तमस्त्री) अनिष्ट पाजा के कर साथ। पलियों के साथ राजा ने अप्यं, पाढ आदि द्वारा महित्युक्त उनका सक्तार किया। पावोस्थ

(चरणोवक) के नी बिन्तु मुनन्दा के सिर पर जा पड़े, और एक बिन्तु मूरा के। मुरा ने इस बिन्तु को बड़े मस्तिमान तथा सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ प्रहण किया। यह देख कर वह नहामण अतिथि बहुत प्रसन्न हुआ।

एक बार की बात है, कि मिहलद्वीप के राजा ने मोम का बना हुआ एक ऐसा होर पिजरे मे बन्द करके नन्दों के पास मेजा, जो देखने में बिलकुल जीवित प्रतीत होता था। सिहल के राजा ने इस शेर को भेजते हुए यह कहलवाया, कि जो कोई पिजरे को खोले बिना ही इस कोर को पिजरे से बाहर कर देगा, वही वस्तुत सुमित (बुद्धिमान्) है। नन्द कुछ मी न समझ पाए. वे देखते ही रह गये। चन्द्रगप्त अभी जीवित था। वह पिजरे मे बन्द होर के रहस्य को समझ गया। उसने लोहे की शलाका को गरम कर होर को छुआना प्रारम्म किया। शेर मोम का बना हुआ था। गरम लोहे के स्पर्श से वह पिघल गया. और पिजरे से बाहर हो गया। यद्यपि नन्द चन्द्रगुप्त को जिन्दा नही रखना चाहते थे, पर क्योंकि उसने अपनी बृद्धि से सबको चमत्कृत कर दिया था, अत. विवश होकर अब उन्होने उसे मूमि के नीचे बने हए गुप्तगृह से छुटकारा दे दिया। इस चन्द्रगुप्त मे राजा के सब लक्षण विद्यमान ये। इसकी बाहुए बुटनों को छूती थी। यह औदार्य (उदारता), शौर्य, गाम्भीय और बिनय का अण्डार था। ऐसे गुणी व्यक्ति को भी वे दुष्ट नन्द सहन करने को उद्यत नहीं थे। कछ समय पश्चात उन्होंने एक बार फिर चन्द्रगप्त की हत्या के लिये प्रयत्न प्रारम्भ किया। वे इस प्रतीक्षा में थे कि कोई उपयुक्त अवसर आये और वे चन्द्रगुप्त का घात करा सके। प्रतीक्षा के इस काल के लिये उन नन्दों ने उसे 'अन्नसत्र' का अधिकारी नियत कर दिया था। चन्द्रगुप्त नन्दो के मनोमावो से मलीमाँति परिचित था, और वह मी उनकी और से सावधान था।

एक दिन चन्द्रगुप्त ने एक ऐसे बाह्यण को देखा, जो अस्थन्त कीथी स्वनाव का था। उससे पेर में कुशा का असमाग चुन गया था। इससे वह हरना चूढ हुना, कि उससे उस कुशा को जह से उसाह फेकने का थल प्रारम्भ कर दिया। यह देखकर चन्द्रगुप्त मोर्थ ने सोचा, कि यदि यह बाह्यण नदी पर कुढ हो जाए, तो उनका विनाश किये दिना की गदी

सानेना। यह विचार करके चन्द्रगुप्त उस बाह्यण की सेवा में उपस्थित हुआ और उसकी सेवा करते लगा। इस बाह्यण का नाम विष्णुप्त या। औरानस (शुकावार्ष के सम्प्रवास की) वण्डनीति और ज्योतियशास्त्र का यह परागत विद्यान् या। गीतियास्त्र का यह स्वस् प्रणेता या, और सब धर्मों का प्राता या। चणक का पुत्र होने के कारण यह 'चाणक्य' नाम से भी विक्यात था। चर्यों के चन्द्रगुप्त भी अत्यन्त गुणी था, अत चाणक्य का उसके प्रति बड़ा पक्षपात हो गया। नन्ती ने उस (चन्द्रगुप्त) के प्रति को व्यवहार किया था, उसका वृत्तान्त्र जानकर बाह्यण विष्णुपुत्त ने प्रतिज्ञा की, कि यह नन्दों का विनाश कर जनका राज्य चन्द्रगुप्त को दिवा देगा।

एक दिन बाणक्य नन्दों की मुस्तिचाला में गया, और वहीं जाकर जमातन (प्रधान आसन) पर बैठ गया। नन्दों को जब यह जात हुआ, तो उन्होंने समझा कि कोई साधारण बहुक अज्ञासन पर जा बैठा है। उन्होंने आदेवा दिया, कि उने अयातन से उठा दिया जाए। राजाजा के अनुसार बल का प्रयोग कर चाणक्य को अग्रासन से उठा दिया गया। इस पर कोच से आविष्ट हो चाणक्य ने मुस्तिचाला के बीच में अपनी शिखा को करूर यह प्रतिज्ञा की—सेरा अपसान करनेवाले दर्ग से अन्य, दुर्गित और अचम नन्दों को जब कम मैं उखा कर नहीं फेंक दूंगा, शिखा को नहीं वांचुगा। यह घोषणा करके वाणक्य मुस्तिचाला से बाहर निकल याया, और पटिलपुत्र से भी अन्यत्र चला गया। गर्व से उन्मस्त नन्दों ने उसकी कोई पटवाह नहीं की, और उमे मानाने के लिये कोई यत्न नहीं किया। चन्द्रगुत्त मी इसी समय पटिलपुत्र को छोड कर चाणक्य के त्याराया, और उसके आश्रय में रहने लगा।

(२) सोमदेवकृत कथामरित्सायर (कथापीठलम्बक, तरङ्ग ५,६) में चाणक्य और चन्द्रगुप्त के सम्बन्ध मे एक अन्य कथा विद्यमान है, जिसे सङ्गेप के साथ इस प्रकार लिखा जा सकता है—

बररुचि, व्याडि और इन्द्रवत्त तीन सहपाठी थे। राजा नन्द कुछ समय के लिये बयोध्या आये हुए थे। तीनो सहपाठियो ने सोचा, गृहदक्षिणा की व्यवस्था करने का यह अच्छा अवसर है। क्यों न नन्द के पास जाकर मिक्षा माँगी जाए। मिक्षा की आक्षा से वे नन्द के भवन पर गये। पर ज्यों ही वे राजप्रासाद के सभीय पहुँचे, राजा की मत्य हो गई। इन्द्रदत्त परकाया-प्रवेश मे प्रवीण था। योग-विद्या द्वारा उसने राजा नन्द के मत शरीर मे प्रवेश कर लिया। परकाया प्रवेश से पूर्व उसने अपने साथी वरहिंच से कहा, कि तुमने मिक्षा मागने के लिये अकेले मेरे पास आना, और जब तक मैं नन्द के शरीर में रहें, व्याहि मेरे शरीर की रक्षा करता रहे। इन्द्रदत्त के शरीर को एक पूराने मन्दिर के एक कोने से छिपा कर रख दिया गया, और इन्द्रदत्त नन्द के मत शरीर में प्रविष्ट हो गया। राजा को फिर से जीवित देख कर उसके अनचर व पार्श्वचर बहुत प्रसन्न हुए। नम्द के मन्त्री का नाम शकटार था। वह अत्यन्त चतुर और चाणाक्ष था। पनर्जीवित होते ही नन्द ने शकटार को आज्ञा दी, कि वररुचि को एक करोड सुवर्ण मद्राएँ दे दी जाएँ। इस आज्ञा से शकटार को बहुत आश्चर्य हुआ। मृत राजा का पुनर्जीवित हो जाना, त्रन्त याचक का मिक्का के लिये उपस्थित हो जाना और राजा द्वारा एक अपरिचित व्यक्ति को एक कोटि सुवर्ण-मद्राओं का दान दे देना-ये बाते बस्तुत. आश्चर्य की थी। शकटार जैसे बिद्धमान अमास्य को वास्तविक बात समझने में कठिनाई नहीं हुई। शकटार ने राजा की आज्ञा के अनसार मिक्षा तो दे दी, पर मन में यह विचार किया कि नन्द का पुत्र अभी बालक है, और राज्य के शत्रओं की कमी नहीं है। अत यदि यही राजा बना रहे, तो अच्छा है। मझे इस देह की रक्षा करनी ही चाहिये। यह सोचकर शकटार ने राजकर्मचारियों को यह आज्ञा दी कि राज्य में जो भी मर्दे हो, उन्हें तुरन्त जलवा दिया जाए। गुप्तचरों ने इन्द्रदल्त की देह का भी पता कर लिया, और उसे भी अग्नि के अपित कर दिया गया। अब इन्द्रदल के लिये केवल यही मार्ग होय रह गया कि वह नन्द के झरीर को ही स्थायी रूप से अपना छे। क्योंकि अब नन्द का शरीर या और इत्वदस की आत्मा-अत, वह योगानन्द कहा जाने लगा । योगानन्द या इन्द्रदत्त ने व्याडि से परामशं करके यह विचार किया, कि शंकटार सब बात जानता है, अत. स्वामाविक रूप से उसका यही प्रयत्न होगा, कि जब नन्द का पुत्र चन्द्रगप्त बडा हो जाए. तो उसे ही राजा के पद पर अभिविक्त किया जाए । अतः इस अमात्य को अपने मार्ग से हटाना आवश्यक है। उसने शकटार पर यह अभियोग लगाकर कि उसने एक जीवित बाह्मण को जलवा दिया है, उसे सन्तान सहित एक बन्द स्थान पर कैंद्र करवा दिया। अब योगानन्द निश्चित्त हो गया था। उसने वररुचि को अपना प्रधान अमास्य नियक्त किया. और निश्चित्त रूप से राज्य करने लगा।

योगानन्त (या इन्द्रदत्त) का असली नन्द की रानी से एक पुत्र उत्पक्त हुआ, जिसका नाम हिरप्यगुप्त रक्षा गया। इस बीच में शकटार के सब पुत्रों की मृत्यु हो चुकी थी। कैंद में शकटार और उसकी सन्तान के लिये दिन भर में केवल एक बार सोजन मेजा जाता था, और बहु मी इतना कम कि एक व्यक्ति के जिये भी पर्याप्त नहीं होता था। इस बचा में सकटार जीवित बच गया, यह भी आत्वर्य की बात थी। वरति ने दया कर उसे बच्चनागार से मुक्त करा दिया। पर सकटार का मन बहुत जवान्त था। उसने निवस् बच्चनागार से मुक्त करा दिया। पर सकटार का मन बहुत जवान्त था। उसने निवस् किया,
कियोगानन से बदला लिया जाए। एक दिन सकटार कहीं जा रहा था। मार्ग में उने
कियो मिला। वह कोध से पृथ्वी को लोव रहा था। सकटार ने उससे प्रत्य किया—
आप पृथ्वी को इस प्रकार क्यो सोट रहे हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया—
मैं यहाँ से कुष्मा को
उस्ताद रहा हूँ, क्योंकि इसने सेरा पैर जस्मी कर दिया है। शकटार ने यह सुनकर सोचा,
इस ब्राह्मण द्वारा सेरा कार्य दिव हो सकेगा। नाम पाम पृथ्वर उसने कहा—कल राजा
नन्य के यही खाड है। में आपको वहाँ जोने के लिये नियन्तित करता हूँ। दक्षिणा में आपको
एक लास बुवर्ण मूराएँ प्रदान को जायेंगी।

बाणक्य ने निमन्त्रण स्वीकार कर किया, और अगले दिन यथासमय श्राह से मुख्य होता के स्थान पर बैठ गया। युवस्यू नाम का एक अग्य बाह्मण का, जो श्राह से मुख्य होता का स्थान पर बैठ गया। युवस्यू नाम का एक अग्य बाह्मण का, जो श्राह से मुख्य होता वनना चाह्नण था। यकटार ने नत्य के सम्युव्ध समस्या प्रस्तुत की। नत्य ने आदेश दिया- मुख्य बुक्ता का स्थान प्रहण करेगा, दूधरा बाह्मण इस पव के पोष्प नहीं है। यय से कारता हुआ वकटार साणक्य के पा गया, और सब बाते उसकी वेवा से निवेदन कर दी। काकटार की वात सुनरे ही बाणक्य कोच से अल उठा। विश्वा लोक कर उसने प्रतिकात की—सात दिव के अन्य-अन्य-रही इस नत्य का विगास करने छुना। नत्य के पिताश के बाद ही मेरी यह खुळी हुई विश्वा वय पायगी। अपनी प्रतिक्रा को पूर्ण करने के किये वाणक्य ने अविकार किया का अध्य क्या। यकटार की सहावता से प्रतिक्रात दिन नत्य की मृत्य हो गई। योगान्य के सुन हिस्च्यापुत की मी वाकटा हारा हत्या तरा दी गई, और वारत्य किया के प्रतिकृत्य के प्रतिकृत्य के प्रतिक्रात विश्वा वापक्य ने वाणक्य से प्रार्थन की, विश्व क्या के प्रयास का प्रार्थ दी सार्य की स्वा का स्वा प्रतिक्रात की रा वालकर हारा हत्या तथा या। यकटार की सार्य की प्रतिक्रात के पुत्र विश्व की सार्य की

कयासरित्सागर की अन्य अनेक कथाओं के समान चन्द्रगुप्त, चाणवय और नन्द की इस कथा में भी अनेक असम्बन व अविश्वसनीय बातें विद्यमान हैं। इसका आधार ही परकाया प्रवेश है, जिसकी सचाई में विश्वस कर सकना सम्भव नहीं है। कथासरित्सागर के अनुसार चन्द्रगुप्त नन्द का ही पुत्र था, और वही पाटिलपुत्र के राजिसहासन का वास्तविक अधिकारी था। वह दासी-पुत्र या शुद्रा माता का पुत्र न होकर नन्द की एकमात्र सन्तान था, और उसकी माता मागय राज्य की रानी थी। विष्णु पुत्राण और दृष्टिराज की कथा से इसका यही तारिक्क मेद है।

(३) लंका की बौद्ध अनुभूति में चन्द्रगृप्त मौर्य के वंश व जाति के सम्बन्ध में एक सर्वेषा मिन्न मत पाया जाता है। महावसो में इस विषय में ये पिन्तयाँ आयी है—काला- लोक के दस पुत्र के। इन दस माहगों ने बाईस वर्ष तक सासन किया। उनके पश्चात् नव-नत्यों ने कमशः राज्य किया। इनके सासन का काक भी बाईस वर्ष ही था। इन सब नत्यों में नवें नत्य का नाम कन नत्य था। वाणक्क (बाणक्य) नाम के बाह्यण ने च्यक कोष्ठ से इस सननत्य का विनास किया, और मोरिय सत्तियों (मीर्य क्षत्रियों) के बसा में उत्पन्न श्रीसम्पन्न वन्त्रपुत्र को दकक जम्मू डीप का राजा बनाया। (सहावसों ५।१४-१७)

चन्त्रगुप्त और वाणक्य का यह परिचय सुवक्ष्म से है। पर इसमें यह सर्वेवा स्थप्ट कर दिया गया है कि चन्त्रपुप्त का अल्य मीरिय क्षत्रियों के बंध में हुआ था। महाबंदी के टीकाकार ने वाणक्य और चन्त्रगुप्त के सम्बन्ध में अधिक विद्याद रूप से प्रकाश डाला है, जो इस प्रकार है—

"यहाँ यह उचित होगा कि इन दोनों (चाणक्य और चन्द्रगुप्त) के विषय में लिखा जाए। यदि मुझसे पूछा जाए कि यह चाणक किसका पुत्र या और कहाँ रहता था, तो मैं उत्तरदूगा कि यह तक्षणिला का रहनेवाला या और वहीं के एक ब्राह्मण का पुत्र या। वह तीनों वेदो का जाता, शास्त्रो से पारगत, मन्त्रविद्या से निपूण और दण्डनीति का आचार्य था। जब उसके पिता की मृत्यु हो गई, तो वह कर्तव्य समझ कर अपनी माता की सेवा करने छमा। यह बात जगविवित थी कि वह एक असाधारण व्यक्ति है। एक दिन की बात है, कि उसकी माता रो रही थी। जाणका ने अपनी माता के पास जाकर प्रश्न किया--'मां, तुम रोती क्यों हो ?' माता ने उत्तर दिया--'त्रिय पुत्र, तुम्हारे मान्य में छत्र बारण करना लिखा है। तुम छत्र धारण करने और राज्यश्री से यक्त होने का प्रयत्न क्यो नहीं करते ? राज-कुमार प्राय. अपने कुटुम्बियों को मूल जाते हैं। मेरे पुत्र, क्या तुम भी मुझे और मेरे प्रेम को मूल जाओंगे ? यदि ऐसा हुआ, तो मुझे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। में इसी सम्भावना से रो रही हूँ। यह सुनकर चाणक ने फिर प्रश्न किया-मी, मेरे कौन-से अंग पर श्री अकित है ? माता ने उत्तर दिया-भेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारे दाँत पर। यह सुनकर चाणक्क ने अपना दाँत तोड़ दिया, और वह खण्डदन्त होकर अपनी माता की सेवा करने लगा। उसका केवल दाँत ही नहीं टूटा हुआ था, अपितु उसके अग भी टेड़े थे, और उसका शरीर कुरूप था।

"इसी बीच में चाणक पुज्युर गया। वहां का राजा घननन्य जब पहले के समान कृपण नहीं रहा था। घन को दबा कर रकते की प्रवृत्ति का परित्याय कर उड़ते जब बान-पुण्य करना प्रारम्भ कर दिया था, जिसके कारण उसका मन 'मच्छरिय मछ' से विर्योहत हो यथा था। उसने एक मुस्तिशाला बनवाथी हुई थी, जिसमें बहु ब्राह्मणों को बान विया करता था। साधारण ब्राह्मणों को एक लाख रान में दिया जाता था, और संच-ब्राह्मणों को एक कीट। बाधारण ब्राह्मणों को एक कीट। बाधारण ब्राह्मणों को एक कीट। बाधारण ब्राह्मणों को एक कीट। बाधारम राजा नन्य तुन्दर बहन पहनम ली व बहुत से मनुष्यों के सास पर आ बैठा। बाधासमय राजा नन्य तुन्दर बहन पहनम ली व बहुत से मनुष्यों के सास मीलियाला में ब्राह्मण देश सासन पर आ बैठा। बाधासमय राजा नन्य तुन्दर बहन पहनम एक एर एकी, जो अग्रासन पर

आसीन था। चाणक्क को देख कर उसके मन में आया, निरुष्य ही यह बग्नस्थान का अधि-कारी नहीं हो सकता। नन्द ने वाणक्क में अपन किया— युत कीन ही, जो अग्रासन पर बैठे हुए हो? "वाणक्क ने उत्तर दिया— 'यह में हैं।" यह तुनकर नन्द को कोच जा गया, और उसने कुढ होकर कहा— इस नीच वाह्मण को चक्के देकर बाहर निकाल दी, इसे यहाँ न वेठने दो। यद्याप साधियो (राजपुरुषो) ने उसे बार-बार समझाया कि देव, ऐसा न कीजिये, पर राजा ने उनकी एक न युती। इस पर राजपुरुष चाणक्क के पास यये, और उससे बोकि — 'आचार्य' हिस राजकीय आज्ञा से आपको यहाँ से उठाने के किये आये हैं, परन्तु हमें यह कहने का साहस नहीं हो रहा कि आचार्य, आप यहाँ से उठ जाइये। हम अज्ञावत होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। 'नन्द पर कुढ़ होकर उठते हुए चाणक्क ने अपने कमण्डल को इन्द्रकील पर पटक कर जोर के साथ कहा— 'राजा बहुत उद्धत हो यथे हैं, कार्य समुख हैं। से सिरी हुई यह पृथिवी नन्द का विनास देख हैं। 'राजपुरुषों ने यह बात राजा नन्द की सेवा में निवेदन कर दी, जिसे सुनकर नन्द कीय से तमतमा उठा। उसने गरज कर कहा— पकड़ी, इपत्र साथ साथ का कार्य

"रात्रि के समय चाणका राजकमार पन्नत (पर्वतक) के कुछ साथियों से मिला। उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह पर्वतक को राज्य दिला देगा। उनकी सहायता से उसने राजकमार से भी भेट की। पर्वतक को अपने साथ मिलाकर और उमे शीध राज्य दिला देने की आशा दिलाकर उसने राजप्रासाद से बाहर निकलने के उपायो पर सोचना प्रारम्भ किया। अन्त मे राजकुमार की माता से चाबी मगवाकर उसने गप्त मार्ग को खोल लिया. और राजकुमार के साथ इसी गप्त मार्ग से राजप्रासाद से बाहर हो गया। वे दोनो विन्ध्या-चल के समीप के जगलो की ओर चल पड़े। वहाँ पहुँच कर चाणक्क ने धन एकत्र करना शरू किया। एक काहापन (कार्षापण) के आठ काहापन बनाकर उसने ८० करोड कार्षापण एकत्र कर लिये। इस घन को गप्त कोष में रखकर अब चाणक्क ने किसी ऐसे राजकमार की इंढ प्रारम्म की, जो जन्म से भी कुलीन हो। तब पूर्वकथित चन्द्रगृप्त से उसकी मेट हुई। यह चन्द्रगुप्त मोरिय क्षत्रियों के वहा में उत्पन्न हुआ था। इसकी माता मोरिय नगर की रानी थी। इस मोरिय नगर का उल्लेख पहले किया जा चुका है। जब एक शक्तिशाली राजा ने मोरिय नगर पर आक्रमण कर वहाँ के राजा को मार दिया, तब चन्द्रगुप्त की माता गर्मवती थी। अपने गर्म की रक्षा करने के लिये रानी गुप्त वेश में अपने माइयो के साथ पुष्पपुर चली आई। माइयों के सरक्षण में वह पृष्पपुर में ही निवास करती रही। गर्म का समय पूरा होने पर उसने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। पर शत्रओ से उसकी रक्षा करना कठिन जान माता ने उसे उक्सली में डालकर एक घोष-द्वार पर रख दिया। जिस प्रकार राजकुमार घोष की रक्षा चन्द नामक वषम द्वारा की गई थी, वैसे ही इस राजकुमार की रक्षा भी बन्द नामक बृषम ने की। बाद में एक गोपालक ने राजकुमार की रक्षा का बार अपने अपर के किया। क्योंकि प्रारम्भ में इसकी रक्षा भी कन्द द्वारा की गई की, जतः इसे 'कन्दगुरू' नाम दिया गया। जब चन्द्रगुरूत की आयु स्वय पणु चराने के योग्य हो गई, तो उम गोपालक के अन्यतम शिकारी निक ने उसे अपने पास रक्ष किया। वह शिकारी चन्द्र-गुरुत को अपने साथ के गया, और नह उसी के चर पर रहने कमा।

"एक बार की बात है, कि चन्द्रगुप्त अन्य लडकों के साथ पशु चरा रहा था। लडको ने एक खेल खेलना प्रारम्भ किया। इसे वे 'राजकीय खेल' कहते थे। खेल में चन्द्रगुप्त ने राजा का पद ग्रहण किया, और उसके साथियों ने उपराजा, न्यायाधीश आदि के अन्य राजकीय पद। कुछ को चोर और डाक् बनाया गया। इस प्रकार अपने साथियों को विविध व्यक्तियों की अमिकाएं प्रदान कर चन्द्रगृप्त 'राजसिंहासन' पर बैठ गया, और उसके सम्मुख चोरी और डकैती के अभियक्तो को न्याय के लिये उपस्थित किया गया। सरकार और अभियक्त दोनो की ओर से अपने-अपने पक्ष में साक्षी पेश किये गये, और दोनो पक्षो द्वारा युक्तियाँ प्रत्युक्तियाँ प्रस्तुत की गईं। न्यायाधीशों ने निर्णय किया कि अमियुक्तों के विरुद्ध चोरी और डकैती का अभियोग सिद्ध हो गया है, और उन्हें हाथ तथा पर काट दिये जाने का दण्ड प्रदान किया जाता है। इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये 'राजा' चन्द्रगप्त ने आज्ञा दी, कि अमियुक्तों के हाथ और पैर काट दिये जाएँ। इस पर 'राजपुरुषों' ने कहा-'देव ! हमारे पास कुल्हाड़े तो है ही नही ।' यह सुनकर चन्द्रगुप्त ने कहा-- 'यह राजा चन्द्रगुप्त की आज्ञा है, कि इनके हाथ और पैर काट दिये जाएँ। यदि तुम्हारे पास कूल्हाडे मही है, तो लकडी का डण्डा बनाओ और उसके आगे बकरे के सीग लगाकर कुल्हाडा बना लो।' राजपुरुपों ने यही किया। कुल्हाडा बना लिया गया, और अभियक्तो के हाथ तथा पैर काट डाले गये। अब चन्द्रगुप्त ने फिर आज्ञा दी--- 'इनके हाथ पैर फिर जुड़ जाएँ।' यही हुआ, और उनके हाथ पैर फिर जुड गये।

"वाणक लड़ा हुआ यह दृश्य देख रहा था। वह बहुत आश्वर्यानित हुआ और चन्द्रमुत से प्रमावित मी। वह बालक चन्द्रगुत के साथ गाँव मे गया, और शिकारी के सम्मुख एक हज़ार कार्याण रखकर बोला—'अपने इस पुत्र को तुम मेरे साथ कर दो। उसे मैं सब विकाएँ दूँगा।' शिकारी ने उसकी बात मान ली, और चाणकक चन्द्रगुत को अपने साथ ले गया। उन के तांगे को सुवर्ण सुत्र के साथ बट कर उसने चन्द्रगुत के गले मे इनल दिया।

"चाणकक ने इसी प्रकार का शुवर्णसूत्र कुसार पर्वतक के गले में भी डाल रखा था। जब ये दोनों कुसार (चन्द्रपुत्त और पर्वतक) चाणकक के साथ रह रहे थे, दोनों को एक-एक सुपता आया। दोनों ने अपने-अपने सुपने चाणकक को सुनाए। उन्हें शुनकर वह जान गया कि पर्वतक राज्य प्राप्त नहीं कर सकेवा, और चन्द्रपुत्त सीघ्र हो जन्द्रदीप का सम्राट बनेवा। पर उसने यह बात कुमारी से नहीं कही।

"चाणक्क ने चन्द्रगुप्त को छ. या सात साल अपने पास रखा। इस काल मे उसने उसे सब प्रकार की विद्याएँ सिखायी। सैन्य-सञ्चालन और यद विद्या की शिक्षा पर उसने विशेष ब्यान दिया। जाणक्क ने सोचा, कि अब यह चन्द्रगप्त सेना का सञ्जालन करने के योग्य हो गया है। उसने कोश में सञ्चित वन बाहर निकाला, और सेना एकत्र करना प्रारम्भ कर दिया । चन्द्रगृप्त को इस सेना का सेनापित बनाया गया, और ग्रामी तथा नगरों को जीत कर अपने अधीन करना शरू किया गया। इससे लोग उनके विरुद्ध उठ खडे हए, और उन्होंने सेना को चारों ओर से घेर कर नष्ट कर दिया। अब चाणक्क और चन्द्रगप्त ने भाग कर जंगल में शरण ली. और यह विचार किया कि अब तक यद्ध का कोई भी परिणाम नही निकला है, केवल हमारी सेना ही नष्ट हुई है, क्यों न हम चलकर लोगों के विचारों का पता करें। यह निश्चय करके उन्होंने वेश बदल कर घुमना प्रारम्भ किया। दिन भर वे घमते-फिरते रहते, और रात को किसी गाँव या नगर मे विश्वाम कर लोगो की बातचीत को सुनने का प्रयत्न करते। एक गाँव मे एक स्त्री पुत्रे बनाकर अपने छड़के को खाने के लिये दे रही थी। लडका पूर्वों का चारों ओर का किनारा छोडता जाता था और बीच का माग ला लेता था। यह देलकर उसकी माता ने कहा--- 'इस लडके का व्यवहार चन्द्रगप्त जैसा है. जिसने कि राज्य लेने का प्रयत्न किया था।' यह सुनकर बालक ने प्रश्न किया-भा. मैं क्या कर रहा हूँ, और चन्द्रगुप्त ने क्या किया था ?' माता ने उत्तर दिया---'मेरे प्रिय पुत्र । तुम चारो ओर का माग छोडकर केवल बीच का माग खा रहे हो । चन्द्रगप्त की आकांक्षा सम्राट् बनने की थी। उसने सीमान्तों को अपने अधीन किये बिना ही राज्य के मध्यवर्ती प्रामों और नगरो को आकान्त करना प्रारम्म कर दिया । इसी कारण छोग उसके विरुद्ध उठ खडे हुए, और सीमान्त की ओर से आक्रमण कर उसकी सेना को नष्ट कर दिया। चन्द्रगुप्त की युद्धनीति मुर्खतापूर्ण थी।"

"बाणक्क और चन्द्रगुप्त माता और पुत्र का यह वार्तालाप सुन रहे से। उन्होंने इससे

शिका ग्रहण की, और एक बार फिर देगा एकन की। इस बार उन्होंने पहले सीमान्त के प्रवेशों पर वरणा जाणियास स्वापित किया, बीर नहीं से वे देश के मध्य मानों में स्थित नवीं पर वर्षों में के की की जीती हुए आगे वहते गये। बीरे भीरे वे पार्टीलपुत्र तक बढ़ आये, और धनगल का विनाश कर उन्होंने राज्य प्राप्त कर किया।

"यद्यपि राज्य प्राप्त हो गया, पर चाणकः ने चन्त्रगुप्त को तुप्त्त राजगद्दी नहीं दी। उसने पहले घननन्द के कोश का पता लगाने का प्रयत्न किया। इस प्रयोजन से उसने एक मख्यिर को अपने साथ मिलाया, और उसे राज्य प्रदान कर देने का लालच देकर राजकीय कोस का पता लगा लिया। फिर उस मख्यिर को मार कर चाणक ने चन्त्रगुप्त को राज-सिहासन पर दिलाया।

"चन्द्रगुप्त की यह सम्पूर्ण कथा उत्तर बिहार के श्रवणों की श्रद्रकथा में लिखी हुई है। जो अधिक विस्तार से जानना चाहें, वे वहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ यह कथा संक्षिप्त रूप से से दी गई है। चन्द्रगप्त का पुत्र बिन्दुसार हुआ।"

जन्म पूर्व मोर्थ के पूर्व जीवन के सम्बन्ध में जो कथा महावसो की टांका में दी गई है, ऐतिहासिक दृष्टि से यह तथ्य पर आजित प्रतीत होती हैं। बौढ यूग में 'मीरिय' नाम के एक गणराज्य की सत्ता बौढ साहित्य ब्रारा सुचित होती हैं। महागरिनिक्यानवृत्त (६१३१) के अनुतार जब मगवान् तृत का निर्वाण (स्वर्यवाद) हो गया, तो पिप्पिलिक के भीते के अनुतार जब मगवान् तृत का निर्वाण (स्वर्यवाद) हो गया, तो पिप्पिलिक के हित्र में अविवाद है। अत. हमे सी मगवान् के शरीर के माथ को प्राप्त करने का अधिकार है। हम भी अगवान् के शरीर (बारीर के माय) पर महान् स्तुष्ट का निर्वाण करेंगे।'' पर जब मीरियों का यह सन्देश कुणीनारा पहुँचा, मगवान् तृत्व के शरीर के सब माय विमक्त हो चुके थे। कोई भी शोद नहीं रहा था। केवल जवारे ही बच रहे थे। उन्हें ही प्राप्त कर मीरियों को सन्तोप करना पढ़ा। वे उन्हों को लेग्ये। महात्मा बुढ की मृत्यु कुणीनारा में हुई थी। वही उनके अनितम सस्कार हुए थे। महापरिजिब्बानसुत्त में 'शरीर' प्राप्त का प्रयोग 'अस्थि' के अर्थ में हुआ है। मीरिय गण के लोगों ने मी वृत्त की अस्व (फूल) प्राप्त करने का प्रयप्त किया था, प्रयप्ति उन्हों से के थे।

बौद्ध जनुजूति के अनुसार मोरिय गण का प्रावुक्तिव साक्य गण से ही हुजा था। दूधरे सक्ती में यह कहा जा सकता है, कि मोरिय साम्य गण की ही एक साला थे। सहायंत्रों के टीकाकार ने लिखा है, कि जब सगवान् बुद्ध जीवित थे, राजा विद्वस्त (कोशक महाजन-पद का राजा विद्वस्त, जो प्रसंताजित का उत्तरायिकारी था) ने साक्य जवनय पर जाकमण किया। इस आक्रमण के कारण साक्य गण के कुछ लोग अपने देश को छोड़ कर हिनयन्त प्रदेश में जा बसे। सही उन्होंने एक अरवन्त सुन्दर तथा रमणीक स्वान को देखा। यहाँ सुद्ध जल का एक जलायय था और यह स्थान सक्त वृक्षों से आपछादित था। उन सामयो की इक्खा होई, कि इसी स्थान पर बस जाएँ। इस प्रसेश में एक ऐसे स्थान पर वर्जी कि

अनेक मार्ग आकर मिलते थे, उन्होंने अपना नगर बसाया जो सम्यक् प्रकार से सुरक्षित था। इस नगर के मवनो की रचना मयुरग्रीवा के समान कम से बनायी गई थी। मयुरो की केकाध्वनि से भी यह नगर सदा प्रतिध्वनित रहता था। इसी कारण इस नगर का नाम ही 'मयुर नगर' पड़ गया। इस नगर के निवासी और उनके वशज जम्बद्वीप में मोरिय (मौर्य) नाम से प्रसिद्ध हुए। मोरिय गण की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे यह कथा कहाँ तक ऐतिहासिक तथ्य पर आश्रित है, यह निर्घारित कर सकना कठिन है। मौर्य वश के राजा अशोक का बौद धर्म के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान है। उनके प्रयत्न से बौद धर्म का बहुत उत्कर्ष हुआ, और लंका में इस धर्म के प्रचार का प्रधान श्रेय महेन्द्र और संधमित्रा को है, जो अशाक की सन्तान थे। इस दशा मे यदि लका की प्राचीन अनुश्रुति में महेन्द्र, सघ-मित्रा और अशोक के कूल का सम्बन्ध मगवान बद्ध के कूल के साथ जोडने का प्रयत्न किया गया हो. तो इसमे कोई आश्चर्य नहीं । बद्ध शाक्य क्षत्रिय थे, और शाक्य गण के अन्यतम 'राजा' शदोदन के पुत्र थे। बौदों की दिष्ट में शाक्य कुल की बहुत प्रतिष्ठा थी। अत अशोक के कुल की महत्ता को बढाने के लिये उसे शाक्य कुल के साथ सम्बद्ध करना स्वामाविक था। मोरिय गण का चाहे जाक्य गण के साथ सम्बन्ध न भी हो. पर इसमे सन्देह नहीं कि खटी सदी ई० प० और उसके समीपवर्ती काल में मोरिय नामक एक गण उत्तरी विद्वार के प्रदेश मे विद्यमान था। इसकी राजवानी पिप्पलिवन नगरी थी, जिसकी स्थिति कुशीनारा के मल्ल-गण और रामनगर के कोल्यि-गण के समीपवर्ती प्रदेश में ही कही थी। हा एन्साग ने अपने यात्रा विवरण में न्यग्रोध वन का वर्णन किया है, जहाँ राजा अशोक द्वारा निर्मित एक स्तूप भी विद्यमान था। कितिपय ऐतिहासिकों ने पिष्पलिवन को ह्यएल्साग के न्यग्रीध वन के साथ मिलाया है।

बीढ साहित्य के समान जैन साहित्य में भी भीरिय या भीम जाति की सत्ता के निर्देश विद्यमान है। परिक्रिय्ट पर्व में लिखा है, कि जिस ग्राम में राजा नद के मयूरपोषक लोग रहते से, एक दिन वाणकर परिक्राजक का बेश बनाकर मिक्षा के लिये वहीं बजा गया। मयूरपोषकों के सरदार की एक लड़की गर्मवती थी। इसी से चन्द्रगुरत उटलप्त हुआ था। वे जैन प्रन्य आवस्यक पूत्र की हिरिस्तीया टीका में भी राजा नन्द के मोरपोसणी (मयूरपोषको) के ग्राम और उसके प्रमुख के कुल में चन्द्रगुरत की उत्पत्ति का उटलेख है। सम्मवत न

<sup>1</sup> Beal: Buddhist Records of the Western World, Vol. II, pp. 21-22.

<sup>2.</sup> Ray Chaudhuri : Political History of Ancient India, p. 194

३. परिकाष्ट पर्व ८।२२९-२३१

४. नन्तस्त मोरपोसमा । तैर्सि माने गाओ परिष्वायमार्कि येणं । तैर्सि च मयहर मुवाए चंद पियणं नि बोहलो । सा समुवाणि वो गओ । पुण्डिंति सो मगइ । इमं बाणं बेह । तीणं पाएमि चंत . . . इत्यावि ।

सोरियों को है थे बैन साहित्य में 'समूरपोवक' नाम से उस्लिक्सित किया बया है। ऐसा प्रतिष्ठ होता है, कि उत्तरी बिहार के लेक में मोरिय क्षात्रयों का भी एक अपना वणराज्य या, जियकी पावनानी पिप्पिकन थी। विज्ञ हिस्त हात्राव, मरूक आदि अपना पाराज्यों के समान मोरियगण भी कोसक और मगध जैसे शक्तिवाली महाजनपर्दों के आक्रमणो से अपनी स्था कर सकने मे असमर्थ रहा। शास्त्रय गण को स्वतन्त्रता का अन्त कोशक के राजा बिक्दक हारा किया गया था। सम्मवतः, मोरिय गण को स्वतन्त्र सत्ता का अन्त कोशक के राजा बिक्दक हारा किया गया था। सम्मवतः, मोरिय गण को स्वतन्त्र सत्ता का अन्त भी कोशक के ही किसी राजा ने किया था। पर इस सम्मवन में कोई निर्वेष प्राचीन साहित्य में नही पाया जाता। पश्चीस के किसी विजिशीच राजा हारा जब पिप्पिकन आक्रात कर किया गया, तो उसके अन्यतम 'राजा' की पत्नी ने अपने माहयों के साथ पाटिकपुत्र में नाक्ष करते हुए ही गयाने नक्त्युग्च को जन्म दिया। महावसों के टीकाकार हारा सक्कित को कथा करार दी गई है, उससे सूचित होता है कि पाटिकपुत्र में भी चन्न्युप्त और उसकी माता का जीवन निरापद नही था। उनके कुटुन्यी लोग प्रचक्त कर से ही वहाँ अपना जीवन विता रहे थे। इसीलियं बन्द्रयुग्त का पालन पोषण पहले एक गोपालक (ग्वाले) हारा किया गया, और फिर एक सिकारी हारा।

मौर्यवश की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो मत विष्णुपुराण, कथासरित्सागर और मुद्रा-राक्षस के उपोद्धात में दिये गये हैं, उनके अनुसार चन्द्रगुप्त का जन्म नन्द वश में ही हुआ या। उसकी माता का नाम मुरा था, जो शुद्रा या वृषल थी, पर नन्द की पत्नी थी। कथा-मरित्सागर मे चन्द्रगुप्त ही राजा नन्द का एकमात्र पुत्र था, और वहाँ उसकी माता को शूद्रा या वृषल नहीं कहा गया। मुद्राराक्षस को भी यही मत अभिन्नेत है, कि चन्द्रगुप्त नन्द वश का था। मुद्राराक्षस के चतुर्थं अक मे मलयकेतु को बहकाते हुए भागुरायण ने यह कहा है, "ठीक है, पर बात यह है कि अमास्य राक्षस का वैर चाणक्य से है, चन्द्रगुप्त से नही है। यदि कही चाणक्य के अतिशय प्रभाव को न सह सकने के कारण चन्द्रगुप्त उसे (राक्षस को) अपना मन्त्री बना ले, और वह राक्षस भी नन्द कुल के प्रति मक्ति के कारण 'यह नन्द के वद्य का ही है' यह सोच कर चन्द्रगुप्त के साथ सुलह कर ले, और चन्द्रगुप्त भी यह समझ कर कि यह (राक्षस) पिता के समय से चला जा रहा है, उसके साथ उस सूलह को स्वीकार कर ले ... " मुद्राराक्षस के पाँचवे अक मे भी मलयकेतु ने कुद्ध होकर राक्षस से इस प्रकार कहा है-- "यह मौर्य (चन्द्रगुप्त) आपके स्वामी का पुत्र है, इसके विपरीत मै आपके मित्र का पुत्र हूँ।"" निस्सन्देह, विशाखदत्त की दृष्टि में चन्द्रगृप्त राजा नन्द का ही पुत्र था, यद्यपि मुद्राराक्षस मे भी उसे बार-बार 'बषल' कहा गया है। विशाखदत्त ने उसी अनुश्रुति का प्रयोग किया गया है, जो विष्णपूराण को स्वीकार्य थी।

१. "मौर्योऽसौ स्वामिषुत्रः परिचरणपरो मित्रपुत्रस्तवाहम् ।'

सम्भवतः, ऐतिहासिक दृष्टि से बौद्ध अनुश्रुति की कथा अधिक संगत और विश्वसनीय है। उसमें कोई भी ऐसी बात नही पायी जाती, जो अयुक्तियुक्त हो। परकाया-प्रवेश और गर्म को अनेक खण्डो में विमक्त कर उनसे सन्तान की उत्पत्ति जैसी असम्भव बातों का इस कथा मे सर्वथा अभाव है। उत्तरी बिहार मे वज्जि, शाक्य आदि जो अनेक गणराज्य विद्यमान थे, वे 'राजशब्दोपजीवि' थे। कौटलीय अर्थशास्त्र मे राजशब्दोपजीवि संघो का उल्लेख करते हुए लिच्छविक, वृजिक और मल्लक गणो को उनमें परिगणित किया गया है। ये तीनो गण या सथ उत्तरी बिहार में ही स्थित थे। इनकी शासन पद्धति के सम्बन्ध मे अनेक निर्देश बौद्ध साहित्य मे पाये जाते हैं। ललितविस्तार मे लिखा है, कि वैशाली (बज्जि की राजघानी) के निवासियों में उच्च, मध्य, वृद्ध, ज्येष्ठ आदि के मेद का विचार नहीं किया जाता। वहाँ सब कोई अपने विषय में यही समझते है, कि मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। कोई किसी से छोटा होना स्वीकार नहीं करता। एकपण्ण जातक के अनुसार वैद्याली मे राज्य करनेवाले राजाओ की सख्या सात हजार मात सौ सात थी। वहाँ प्रत्येक कुल के मुखियाको राजा कहा जाताथा। इसके विपरीत शाक्य गण मे राज्य के मुखिया (गणमुख्य) के लिये ही राजा शब्द का प्रयोग होता था। बुद्ध के पिता शुद्धोदन शाक्य राज्य के वशक्रमानुगत राजा नहीं थे। उन्हें कुछ समय के लिये ही 'राजा' क पद प्राप्त हुआ था। इसी कारण बौद्ध साहित्य मे जहाँ अनेक स्थलो पर उनके नाम के साथ 'राजा' विशे-षण आया है, वहाँ अन्यत्र उनके जीवन काल मे ही उनके मतीजे मदिय को राजा कहा गया है, और उन्हें केवल "शाक्य शुद्धोदन ।" मोरिय गण मे शाक्यों के ढग की शासन पद्धति थी या वज्जियों जैसी, यह निर्धारित कर सकना सम्भव नही है। पर यह कहा जा सकता है, कि चन्द्रगुप्त का पिता भी मोरिय गण मे 'राजा' की स्थिति रखता था, यद्यपि वह वहाँ का वशकमानुगत शासक नही था।

चन्नगुष्त और उसके बंधज को मौर्य या मोरिय कहाए, उसका कारण उनका मोरिय क्षियों के कुछ से उत्पन्न होना ही था। इस सम्बन्ध मे बीढ़ अनुश्रुति की कथा पुराण, कथासरित्सागर और मुद्राराक्षस की कथाओं की तुलना मे अधिक प्रामाणिक और विश्वस-नीय प्रतीत होती है। मुरा नाम की शूद्र माता की सत्तात होने के कारण चन्नपुर्य मोर्थ कहाया, यह युनितसगत नहीं है। विशालदत्त ने मुद्राराक्षस मे चन्नपुष्त के लिये चाणक्य से अनेक बार चूंचक विश्वयण का प्रयोग कराया है। प्राचीन काल में चूंचल या तो झूने के लिये प्रयुक्त होता था, और या धर्म के च्युत व्यक्तियों के लिये। महासारत के अनुमार चूंच का अबंध में होता है, जो उसकी परिसार्गित कर दे, उसे वृदक कहते हैं। महास्तारत के

 <sup>&#</sup>x27;लिण्डिबिक बृजिक मल्लक महककुकुरकुरपाञ्चालावयो राजशस्त्रोपजीविनः संबा: ।" कौ. अर्थ. १३।१

२. 'बृषो हि भगवान् धर्मो यस्तस्य कुस्ते द्यालम्।' महाभारत १२।९०।१५

चन्द्रगप्त सनातन वैदिक या पौराणिक धर्म का अन्यायी नहीं रहा था. और बौद्ध या निर्मन्य सदश नये वार्मिक आन्दोलनों के प्रभाव में आ गया था। इसी कारण उसे 'बवल' विशेषण से सुचित करना सबंधा उपयुक्त था। पर विशासवत ने चन्द्रगुप्त को जो चुवल कहाया है, उसका कारण उसका झळ अत्रिय न होना भी हो सकता है। प्राचीन साहित्य में प्राच्य मारत के क्षत्रियों को प्राय: 'क्षत्रियकन्य' और 'बात्य' कहा गया है। इसका कारण यह था. कि आयों की दिष्ट में प्राच्य जनपदों के अनेक राजवंश शद क्षत्रिय नहीं थे। मगघ, अग. बंग, बज्जि आदि प्राच्य जनपदों में आर्य-भिन्न जातियों का बढ़ी संस्था में निवास था। जिन आर्थों ने इत आर्थ-जिस सोगो को जीत कर इत प्रदेशों में अपना आविपत्य स्थापित किया था, वे अपनी रक्त-शद्धता को कायम नहीं रख सके थे। साथ ही, आर्यों की पूरातन मर्या-दाओं व मान्यताओं का अविकल रूप से पालन कर सकता भी उनके लिये सम्भव नहीं रहा था। यही कारण था, जो प्राच्य देशों के शासक कुलों को आर्य लोग शद्ध क्षत्रिय न मान कर 'बात्य' समझते थे। मनस्मति में मल्ल और निच्छवि (लिच्छवि) सद्दा जातियों को 'बात्य' राजन्य की संज्ञा दी गई है।' मोरिय लोग भी मल्लों और लिच्छवियों के पड़ौसी ही थे। यदि आर्य लोग उन्हें भी बाल्य समझते हो और उन्हें विश्वद्ध क्षत्रिय न मानकर नीची दिष्ट से देखते हों, तो इसमें आक्वर्य की कोई बात नहीं। पर मौर्य वंश का पिप्पलियन के मोरियो से सम्बद्ध होना और उनका शद्र न होकर क्षत्रिय (चाहे वे द्रात्य क्षत्रिय ही क्यों न हो) होना सर्वथा सम्मव है। दिब्याबदान से भी मौर्य राजाओं का क्षत्रिय होना सूचित होता है। चन्द्रगृप्त के पूत्र बिन्द्रसार के मक्स से एक कुमारी को दिव्यवदान में यह कहलवाया गया है-त नापिनी (नापित कन्या) है. और मैं मर्थामिषिक्त क्षत्रिय राजा हैं। तेरा और मेरा समागम कैसे हो सकता है' इसी प्रकार अशोक ने अपनी अन्यतम रानी तिष्यरक्षिता को यह कहा था-देवि! मैक्षत्रिय हैं। मैपलाण्ड (प्याज) कैसे खा सकता हूँ ? माइसूर के एक उत्कीण लेख में भी चन्द्रगप्त को क्षत्रिय कहा गया है। इन सब युनितयों को दिष्ट में रसकर यही स्वीकार करना होगा. कि मौर्य राजा अत्रिय ये और उनका वंश पिप्पलिवन के मोरियगण के साथ सम्बन्ध रखता था। ग्रीक लेखकों ने भी मोरिई (Moriess) नामक एक जाति का उल्लेख किया है, जो मोरिय या मौर्य से अमिश्न श्री ।

 <sup>&#</sup>x27;सल्लो मल्लक्ष्म राजन्यात् वात्यान् निन्छविरेव च ।
नदक्ष्म करणक्ष्मैव ससोवावित्र एव च ॥' मनुस्मृति १०।२२

२. 'त्वं नापिनी अहं राजा क्षत्रियो मूर्चीभिविक्तः कर्यं नया सार्थं समानमो भविष्यति ।' विष्यायदान प्र ३७०

३. दिवि अहं कत्रियः कवं पलाण्डं परिभक्षयामि ।' विद्यावदान पृ० ४०९

V. Rice: Mysore and Coorg from the Inscriptions p. 10

## (२) विदेशी आक्रमण

मद्रापदा नन्द जैसे प्रतापी व महत्त्वाकांक्षी मागध राजा की विजयों के कारण मणध का साम्राज्य पश्चिम मे गगा नदी तक, उत्तर मे हिमालय तक तथा दक्षिण में विन्ध्याचल तक के सब प्रदेशों में विस्तीण हो चका था, यह पिछले अध्याय में लिखा जा चका है। चन्द्रगप्त मौर्य द्वारा इस मागव साम्राज्य का पश्चिम मे हिन्दुकूश पर्वतमाला तक विस्तार किया गया। पर मगन के इस उत्कर्ष में कतिपय विदेशी आक्रमण बहुत सहायक हए। गंगा से पश्चिम के मारत मे प्राचीन काल में बहत-से छोटे-बड़े जनपदी की सत्ता थी। उनमे से कछ मे बंशाकमानगत राजाओं का शासन था, और कुछ मे गण-शासन विद्यमान थे। उत्तर-पश्चिमी मारत के इन जनपदों में ऐसी जातियों का निवास था, जो अत्यन्त बीर और युद्धकूशल थी। इनकी स्वतन्त्र सत्ता को नष्ट करने मे विदेशी आक्रान्ताओं का महत्त्वपूर्ण कर्तुं स्व था। जब सिकन्दर जैसे विजेता द्वारा एक बार इनकी स्वतन्त्रता का अपहरण कर लिया गया, तो चन्द्रगुप्त के लिये भी इन्हें अपने अधीन कर सकना सम्भव हो गया। वस्तृत , चन्द्रगप्त ने ही विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह करके स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिये इन्हें प्रोत्मा-हित और प्रेरित किया था. और बाद में इन्हीं की सहायता से उसने मगध से नन्दों के ज्ञासन का अन्त किया था। गंगासे पश्चिम के क्षेत्र में मागध साम्राज्य के विस्तार के बत्तान्त को मली भाँति समझने के लिये उन विदेशी आकान्ताओं के आक्रमणों का सक्षेप के . साथ उल्लेख करना उपयोगी है, जिन्होंने कि पाँचवी और चौथी मदी ई० पु० मे भारत पर आक्रमण किये थे। मौर्य यग के इतिहास के साथ इन आक्रमणो का घनिष्ठ सम्बन्ध है।

वर्तमान समय मं जिन रेश को ईरान या पशिया कहते है, उसके निवासी भी आर्य आति के ही है। जैसे प्राचीन मारत में अनेक छोटे-व राज्य थे, की ही ईरान में भी थे। इंटान के ये विविध राज्य भी परस्पर समर्थ में व्यापुत रहते थे, और उनमें मी यह प्रवृत्ति दियान के पित्र पराच्ये को जीत कर अपने विचाल हाम्ब्राच्य का निर्माण करें। सातवी सदी ई० पू० में ईरान का अन्यतम राज्य, जिसे पार्थ कहते थे, वहुत सिक्तानों हो गया, और उसके राजा हखामनी ने अपनी शिक्त को बहुत वहा किया। छठी सवी ई० पू० में हखामनी के वश में एक अन्य महत्वाकाकी राजा हुआ किसका नाम कुछ (८५११६ या काइरल) था। कुछ ने न केवल समूर्ण ईरान को जीत कर अपने अचीन किया, अपितु पूर्व दिखा में आने बढ़कर बाक्ती (वैक्ट्रिया), शक्तवान (सीस्तान) और मकरान को भी जीत लिया। हिन्दुकुश पर्वतमालों के पश्चिम के सब प्रदेश इस पार्श-राज कुष्क की अधीनता में आ पसे थे, और इसके साम्राज्य की पूर्वी सीमा जारत के साम्ब आल्यी थी।

कुरु के वंशजो ने ईरानी साम्राज्य का और अधिक विस्तार किया। इनमें दारसबहु (डेरियस) का नारत के इतिहास के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। उसका शासनकाल ५२१४८५ ई० पू० था, और वह मगष के प्रतापी राजा विनिवसार और अवाह्यस्त्रुका समकालीन था। अपने साम्राज्य का विस्तार कर हुए उसने कम्योज, परिवसी गान्यार और सिक्य का मी विवय किया। इनका सामन करने के लिये दक्षी ओर से 'बच्च' (प्रान्तीय सासक) भी नियुक्त किये गये। जारत के मध्यवेध में जो कार्य मगष के सम्राट् कर रहे थे, सुदूर उत्तर-परिवसी मारत के क्षेत्र में बही हजामनी सम्राट् वारयनुष्ठ द्वारा किया गया। कम्बोज, गान्यार और सिन्य मगप की अपेका गांधी के विध्व समीप थे। अता यह सर्वथा स्वामाविक था, कि नहीं का राजा वारयन हु (वारयनुष्ठ) उनको जीत कर अपने अधीन करते का प्रयत्न करे। मारत के आर्य राजाओं के समान ईरान के हजामनी वस के राजा भी आर्य थे, और वारयनुक्ष ने अपने विकालकों में अपने को 'दियं देयेपुन' (आर्य आर्यपुन्न) कहा है।'

दारयबुध का उत्तराधिकारी स्थयार्थ (Xcrxcs) था, जिसका घासनकाल ४८५-४६५ ई० दू था। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिये पश्चिम को और अनेक आक्रमण किये, और ग्रीस को भी आकान्त किया। उसकी सेना में गाम्चार और सिन्ध के सारतीय सैतिक भी मम्मिलत थे, जिनके सुती वस्त्रों को देख कर ग्रीस के लोग अयन्त्र आस्वयं अनुस्त्र करते थे। यह पष्ठला अवसर था, जबकि ग्रीक लोगों ने सुती वस्त्रों को देखा था। उत्तर-गश्चिमी मारत के जिन जनपदी को दारयबढु ने अपने साम्राज्य के अन्तर्गत किया था, वेदरतक ईरान के अधीन नहीं रहे। सम्मनत, पांचवी सदी ई० पूर में ही उन्होंने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली थी। चौथी सदी ई० पूर में सह सिकन्दर ने इन प्रदेशों पर आक्रमण किया, तब ये ईरान के अधीन न होंकर स्वतन्त्र थे।

यद्यिय प्रारत का बहुत थोड़ा-मा भाग ईरान के हलामनी साम्राज्य के अयीन हुआ था, पर उसने अनेक प्रकार से भारत के इतिहास को प्रमावित किया। इसके कारण भारत का परिचर्गी ससार संस्पर्क अधिक दृढ़ हो गया। यारयबहु ने मातर पर आक्रमण करने से पूर्व अपने जल-नेनापति स्काईलैंक्स को ईरान के समूद्र-तट के साथ-साथ अलमार्ग हारा सिन्य नदी के मुहाने तक के रास्ते का पता करने के लिये मेजा था। स्काईलैंक्स ने मारत के परिचर्गी समूद तट का मलीमीति अवगाहन किया, और उसके इस प्रयत्न से मारत को इरान के सामुक्तिक व्यापार को बहुत सहायान किशे। इस समय से मारत के व्यापारी समुद्र मार्ग हारा दूर-दूर तक परिचर्गी देशों में आने लगे।

१. पानें के राजा बारयबुस का जो उल्कोण लेख नकताए-क्लम (हैरान) में निका है, उसमें उस द्वारा वासित प्रवेशोमें वालिन (वैलिट्ट्या) और चुगुर (सोविव्याना) के साथ गावार (नाम्बार) और हिनुस (सिन्यु) को भी अल्पनेत किया है। स्वयानें के पिलांगिलस (हैरान) क्रिकालिक में भी इस राजा द्वारा शासित प्रवेशों में लिन्यू और नाम्बार का परिचलन किया गया है। (Sen. S.: Old Persian Inscriptions, pp. 96-98 सबा pp. 148-149)

ईरान का हखामती साम्राज्य देर तक कायम नहीं रहा। प्राचीन काल में श्रीच में अनेक लोट-लोट जनपदों की सत्ता थी, जिन्हें भीक लोव 'विशिक्ष' कहते थे। हखामली सम्राह ख्वावों में हैंगियन सागर को गार कर रही प्रीच राज्यों को आतिन के जा उपकम किया था। यद्याप ये श्रीक राज्य देन के अवीन होने से बचे रह गई, पर वे देर तक अवानी स्वतन्त्रता को कायम नहीं रख को। जिल प्रकार उत्तरी निहार के बरिज आदि गण राज्यों की स्वतन्त्रता को कायम नहीं रख को। जिल प्रकार उत्तरी निहार के बरिज आदि गण राज्यों की स्वतन्त्रता का माण्य के विजिगील राज्यों ने प्राच की स्वति कर उच्चे को जीतक कर अपने का अवान के अपने का अवान के अवान के अवान के अवान के जीतक कर अपने का अवान का विस्तार किया था, उत्तरी नामा फिलिंग (वीची सदी ई० पू०) था। वह मण्य के नत्य-वशी राज्यों को सामकालीन था। पूर्वी मारत में जो कर्नू त्व महापचनन ने प्रविध्त किया था, शास्त्राव्य जगर में फिल्प ने उसी का जन्नसरण किया, और श्रीस के विविध्व जनपदीं की श्रीण कर अपने अधीन कर किया।

फिलिप के पुत्र का नाम सिकन्दर (अलेग्जेण्डर) या। अपने पिता की मृत्यु के बाद ३३६ ई० पू० में वह मैसिडोनियन साझाज्य का अधिपति बना। फिलिप द्वारा साझाज्य सिल्तार की जो प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी, विकन्दर ने उसे जारी रखा। उत्त समय निल, एशिया माइनर और सीरिया के प्रदेश ईरान के उत्ताननी साझाज्य के अन्तर्गत थे। छठी सी ई० पू० में जिस विश्वाल ईरानी साझाज्य का निर्माण शुरू हुआ था, अब बाई सी वर्ष के लगान्य व्यती हो जाने पर वह बहुत हुछ निलं हो गया था। वन, शक्ति और वैशव की प्रमुद्धानों 30 अंके समादों और अपने भी नी वहन बना दिया था। विकन्दर ने इस विशाल पर निर्वेण ईरानी साझाज्य पर आकृतना किया, और बात की बात में एशिया माइनर को जीत किया। बहु से उसने मिल्ल में प्रकेश किया, और नील निर्वेश के मुहाने पर अपने नाम से तिकन्दरिया (अलेग्जेण्ड्या) नामक नगरी की स्थापना की। ३२२ ई० पू० तक बहु क्लि पर अपने नाम से तिकन्दरिया (अलेग्जेण्ड्या) नामक नगरी की स्थापना की। ३२२ ई० पू० तक बहु क्लि पर अपने नाम के साम की सी अपने साम स्थापन किया, और वैविलोन, निनेवा आदि प्राचीन नगरी पर कब्जा करके वह ईरान में प्रविष्ट हुआ। उत्त समय ईरान के राजविहालन पर सास्पाइ हुतीय विद्याजमान था। बहु सिकन्दर का सामना नहीं कर बहु का अपने अपने प्राणे की रक्षा के किये बाक्यों की और भाग यथा। ईरान की राजवी सीवडीनियन सेनाओं ड्रारा कुरी तहत्व के ब्रव्य सी गई।

ईरानी साम्राज्य को परास्त कर चुकने पर सिकल्दर बारत की दिया मे आये बढ़ा। ३३० ई० दु० के समाप्त होने से दूर्व ही वह बारत की परिचमी सीमा पर स्थित शकस्थान में आप दुना। इसे अपने अधीन कर उस ने परिचमी बान्यार पर आक्रमण किया, विसकी राजधानी उस समय हरउबती नगरी थी। पिचमी बान्या को अपने अधिकार में लेकर सिकल्दर कांबुक नदी की चाटी ने प्रविषट हुआ। इस चाटी में जहां आवक्त कर चरिकर है, सिकल्दर कांबुक नदी की चाटी ने प्रविषट हुआ। इस चाटी में जहां आवक्त कर चरिकर है, सिकल्दर ने एक नगरी की स्थापना की, जिसे सिकल्दरिया नाम दिया गया। उसकी यह न

नीति थी कि बिन प्रदेशों को बीत कर नह अपने अधीन कर लेता थां, नहीं सैनिक दुष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थानों की किलाबन्दी कर देता था, और नहीं अपने स्कृत्याचार भी स्थापित करता था। नीक नदी के मुहाने पर जिस कंग से उसने एक सिकन्दरिया नगरी समायी थीं, वैसी ही अप्य भी नगरियाँ उस हारा जीते हुए प्रदेशों में स्थापित की गई थीं।

बास्त्री (बैक्टिया) का प्रवेश भी ब्रखामनी साम्राज्य के जन्तर्गत था। परिपोलिस पर आक्रमण के समय दारयवह ततीय ने बाक्त्री से आकर ही आश्रय पहण किया था। काबुल की बाटी में सिकन्दर को यह समाचार मिला, कि बास्त्री में ईरानी साझाज्य की सेना का पन संगठन किया जा रहा है, और वह पीछे की ओर से मैसिडोनियन सेना पर आक्रमण करने की तैयारी में है। इस दशा में सिकन्दर ने यह उचित समझा कि पहले हिन्दूक्श पर्वतमाला को पार कर बास्त्री पर आक्रमण किया जाए। ईरानी सेना परास्त हो गई, और सीर (Jaxartes) नदी तक के सम्पूर्ण प्रदेश पर सिकन्दर का अधिकार हो गया। सीर नदी तक विस्तीर्ण इस प्रदेश का प्राचीन नाम सुग्ध था, और ग्रीक लोग इसे सोस्डिआना (Sogdiana) कहते थे। वर्तमान समय में समरकन्द्र और बोखारा इसी प्रदेश में हैं। बास्त्री और सुग्ध देशों के बीच में वक्ष (Oxus) नदी बहती थी, जो इन दोनों देशों की पथक करती थी। उस यग मे बास्त्री और सुग्ध मे ईरानी और मारतीय दोनों प्रकार के कार्यों का निवास था. और दोनों की अनेक बस्तियाँ व नगर-राज्य बड़ाँ विखमान थे। हलामनी सम्राट बाल्त्री और सुग्ध दोनों को अपनी अधीनता में ले आने में समर्थ हुए थे। अब जब कि सिकन्दर ने हिन्दकुश पारकर बास्त्री में ईरानी सेना को परास्त कर दिया. तो सीर नदी तक के सम्पूर्ण प्रदेश उसकी अधीनता मे आ गये। बास्त्री और सुग्ध को जीत कर सिकन्दर ने एक बार फिर हिन्दकश पर्वतमाला को पार किया. और काबल नदी की घाटी में स्थापित सिकन्दरिया नगरी में प्रवेश किया। हिन्दकश के पश्चिम के प्रदेशों के विद्रोहों के सम्बन्ध में निश्चिन्त हो जाने के कारण अब उसके लिये मारत पर आक्रमण कर सकता सम्भव हो गया था।

केकय आदि उत्तर-पश्चिमी मारत के अन्य जनपद थे। ग्रीक लेखकों ने इन्हें स्पष्ट रूप से मारतीय लिखा है। इस क्षेत्र की अलीशाग और कुनार निवयो की घाटी में निवास करने वाली जाति को ग्रीक लेखकों ने अस्पस (Aspasioi) कहा है। इस के साथ सिकन्दर को घोर युद्ध करना पड़ा। ग्रीक विवरणों के अनुसार सिकन्दर ने अस्पस जनपद के ४०. ००० व्यक्तियों को कैदी बनाया, और २,३०,००० पद्म लट में प्राप्त किये। अस्पस के आगे गीरी और वास्त निवयो की घाटी में अस्सकेन (Assakenoi) जाति का निवास था। उसने भी सिकन्दर का डटकर मुकाबला किया। अस्सकेन जनपद की राजधानी मस्सग थी. जिसका निर्माण एक दर्ग के समान हुआ था। यह दर्ग न केवल प्राकृतिक दिष्टि से अभेश या. अपित इसकी रक्षा के लिये एक ऊँची प्राचीर और गहरी परिला भी विद्यमान थी। इसे जीतने में सिकन्दर को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। मस्सम की रक्षा के लिये जो सेना दर्ग में विद्यमान थी. उस में बाहीक देश के ७,००० 'मत' सैनिक भी थे। प्राचीन समय में पजाब को ही वाहीक देश कहा जाता था। घनघोर यह के बाद जब अस्सकेन लोगों ने यह अनमव कर लिया कि यद को जारी रखना व्यर्थ है, तो उन्होंने सिकन्दर के साथ सन्चिकर ली। इस सन्चिकी एक शर्त यह भी थी, कि वाहीक देश के इन मत सैनिको को बिना किसी रुकाबट के अपने देश बापम लौट जाने का अवसर दिया जायगा। पर सिकन्दर ने इस शर्त का पालन नहीं किया। जब बाहीक सैनिक अपने परि-वारों के साथ मस्सम के दर्ग से बाहर निकल कर है रा डाले पड़े थे. तो ग्रीक सेना ने अकस्मात उन पर हमला कर दिया। वाहीक सैनिको ने वीरनापर्वक उसका मकाबला किया। न केवल पुरुष, अपित स्त्रियाँ भी बडी वीरता मे लडी। जब तक उनमे एक भी व्यक्ति जीवित रहा, वे यद करते रहे। सन्धि की शर्तों की उपेक्षा कर सिकन्दर ने वाहीक के प्रति जो विश्वासघात किया, ऐतिहासिको ने उसकी कट आलोचना की है। प्राचीन ग्रीक लेखको ने भी इसे बहत अनचित माना है।

मस्सा पर सिकन्दर का कब्बा हो जाने के नाम हो अस्सकेल लोगों ने परावय स्वीकार नहीं कर लो। उनके जनपर में जन्म मी अनेक दुर्ग थे। उन्हें केन्द्र बनाकर उन्होंने सिकन्दर के बिक्क यू ब को जारी रखा। पर अन्त में वे परास्त हो गये, और अस्विकेन पर (किन्दर का प्रमुख स्वापित हो गया। अस्सकेन जनपद की स्वित गोरी नदी के पूर्व में भी। पर इस नदी के परिचम में एक अन्य जनपद था, जिसे शिक लेखकों ने "नीसा" कहा है। सिकन्दर ने उसे भी अपने अधीन कर विधा। छ सात तक निरत्तर युढ करके सिकन्दर उन जानियों व जनपदी को अपनी अधीनता में जाने से समस्त हुंबा, को कावून नदी के उसर के पार्वत्य प्रदेश में विध्यान थे। कृतिप्य ऐतिहासिकों के सत में 'अस्पस्त जीर 'अस्पकेन' के भारतीय नाम 'अस्वाप्त' और 'अस्पकेन' के भारतीय नाम 'अस्वाप्त' हो। महासारत में अस्वक नामक एक जाति का उल्लेख है, जिसकी गणना उत्तर दिशा के केत्र में निवास करने वाली जातियों में से गई है। सहासारत में अस्वक नामक एक जाति का उल्लेख है, जिसकी गणना उत्तर दिशा के केत्र में निवास करने वाली जातियों में से गई है। सहासारत में

इसी जरवन के लिये शीक लेखकों ने 'जरपल' सब्द का प्रयोग किया है। वर्तमान समय के उत्तर-पिचनी सीमाप्रात्त (पाकिस्ताम) में पठानों के जो अनेक कबील बसे हुए हैं, उनमें से एक यूलुफनई भी है, जिसके परतो मात्रा में 'असिप' या 'इसर्प प्रयुक्त होता है। यह इसप या असिप स्पष्टतया जल्य परतो मात्रा में 'असिप' या 'इसर्प प्रयुक्त होता है। यह इसप या असिप स्पष्टतया अस्प ता अरवक का अप प्रांच है।' पाणिन की अष्टा-ध्यायों में मी 'अस्मक' शब्द आया है, जो अस्वक को मी सूचित कर सकता है। बीच युग के सोलह महाजनपदों में एक अस्मक भी या, पर उसकी स्थित दक्षिणाप्य में गोदावरी के क्षेत्र में थी। सम्मवतः, काबुल नदी के उत्तर के अस्मक या अस्वक लोगों की ही एक खाखा कमी पूर्व काल में दक्षिणाप्य में भी जा वही थी। पाणिन ने अन्यत्र 'अस्वायन' और 'उदवकायन' का पी उल्लेख किया है। सम्मवतः, 'अस्वायन' अस्पक नो प्रति क स्ता है, अर्था अस्वायन' अस्प को मी उल्लेख किया है। सम्मवतः, 'अस्वायन' अस्पक को प्रति क स्ता है, अर्था अस्वायन' अस्पक को प्रतावन की 'स्वावनती' के साथ मिलाया गया है, जिसका उल्लेख पाणिन की अष्टाख्यायों में भी विद्यमान है।

हैफिस्तियन और पडिकक्स के सेनापितत्व में सिकन्दर ने जिन सेनाओ को सीघे सिक्य नदी की ओर बढ़ने का आदेश दिया था, उन्हें मी अनेक जनपदी से युद्ध करना पड़ा ! इनमें गान्यार जनपद प्रधान था ! उस यूग में गान्यार जनपद सिक्य नदी के दिथे और बार्ये दोनों तटो पर विस्तीर्ण था ! सिक्य के पिक्यम में जो गान्यार था, उसे परिचमी गान्यार कहा जा सकता है, और उसकी राजधानी पुष्कलावती या पुस्करावती थी ! भीक लेखको ने इसी को व्युक्तलावित्म (Peukelaous) लिखा है ! भीक विवरणों के अनुसार पुष्करावती के राजा का नाम अस्तस (Asses) था, जिसे सस्कृत में हस्ती या अष्टक कहा जा सकता है ! अस्तस को परास्त करने में सिकन्दरने सेनापितयों को एक मास के लगभग लग गया ! इससे सुचित होता है कि पुष्करावती का पश्चिमी गान्यार जनपद बहुत सन्तिसात्री था, और उसे अपने आधिवाय में लाने के लिये मैसिडोनियन सेना को विकट युद्ध लड़ने पढ़े थे ।

मारत के उत्तर-पिरवमी प्रदेशों को अपनी अधीनता में ले आने के अनन्तर सिकन्दर ने सिल्य नदी के पूर्व की ओर अग्रसर होना प्रारम्भ किया। सिल्यके पूर्वी तट पर उस समय पूर्वी गान्यार जनपद की सत्ता थीं, जिसकी राजधानी तक्षशिका नगरी थीं। उस पूर्व में स्वाद्याल प्रारम के सार को सर्वे प्रमान विश्वाने नेन्द्र था। बहुत-से विश्वविक्थात आचार्य सेही निवास करते थे, जिनके ज्ञान और यद्य से आइष्ट होकर भारत के विविध्य जनपदों के विद्यार्थी उच्च विश्वविक्या के पित्र मार्थ के विश्वविद्याल करते थे। व्यापार की दृष्टि से भी इस नगरी का बहुत महत्त्व था। पूर्व से पश्चिम की और जानेवाला राज्यार्थी तक्षशिका होकर जाता था, और पूर्व तथा पित्रम के व्यापारी स्वाध्य वहीं अपने पण्य का आदान-प्रदान किया करते थे। विक्रवन्द के आक्रमण के समय पूर्वी गान्यार का राज्या आध्यार्थी स्वाध्य (Omphis) था, जिसे सस्कृत में 'आम्मिस' का रूपान्यर कहा जा सकता है। पाणित की अञ्चाच्यार्थी में अम्मिस

<sup>1.</sup> Nilakanta Sastri; A Comprehensive History of India Vol. II p. 118

सब्द विद्यमान है, और कौटलीय अर्थशास्त्र मे भी 'आस्मीयाः' का राजनीतिशास्त्र के अन्य-तम सम्प्रदाय के रूप में उल्लेख हुआ है। इस आम्मीय सम्प्रदाय का तक्षक्षिला के राजा आस्मि के साथ कोई सम्बन्ध था या नहीं, यह निर्धारित कर सकना सम्मव नहीं है। जब सिकन्दर सम्ब देश पर आक्रमण कर रहा था, तभी तक्षशिला के राजदूतों ने उसके साथ मेंट की थी। गान्धार के राजा ने स्वेच्छापूर्वक सिकन्दर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उसे भारत पर आक्रमण करने के लिये प्रेरित भी किया था। पर्डिक्कस और हेफिस्ति-यन के नेतृत्व मे जो मेसिडोनियन सेना पूष्करावती और सिन्ध के पश्चिम के अन्य दुर्गी को जीतने मे तत्पर थी. गान्धारराज ने उसकी सहायता भी की थी। आस्मि ने जो इस बंग से बिटेजी आकात्ता की सहायता की, उसका कारण सम्भवत: यह था कि वह वाहीक देश के अन्य जनपदों को जीत कर अपनी अधीनता में ले आने के लिये प्रयत्नशील था। उस यस में राजनीतिक दृष्टि से मारत मे एकता का अभाव था. और उस के विविध जनपद बहुधा आपस में संघर्ष करते रहते थे। उन दिनों केकय जनपद (वितस्ता या जेहलम नदी के पर्व में) बहुत शक्तिशाली था. और पड़ोस के अनेक जनपदों को जीतकर उसने अपने अधीन कर लिया था। पूर्वी गान्वार की सीमा केक्य के साथ लगती थी। पूर्वी गान्वार की स्थिति मिन्ध और जेहलम नदियों के बीच के प्रदेशों में थी. और केकय की जेहलम नदी के पूर्व में। सम्मवत . केकय जनपद का राजा पोरु तक्षशिला को भी अपनी अधीनता मे ले आने के लिये प्रयत्नशील था. और इस दशा में आम्मि ने यह उपयोगी समझा था कि सिकन्दर की सरक्षामे आकर केक्य राज की साम्राज्य लिप्सासे अपनी रक्षाकी जाए। सिन्ध नदी के तट पर जहाँ आजकल अटक नामक नगर स्थित है, उससे कुछ ऊपर ओहिन्द नामक स्थान पर सिकन्दर की सेना ने नौकाओं द्वारा एक पूछ का निर्माण किया। आस्मि ने इस पूल को बनाने में मैसिडोनियन सेना की महायता की। इस पूल से सिन्ध नदी को पार कर -सिकन्दर ने अपनी सेना के नाथ तक्षशिला मे प्रवेश किया। आम्भि ने अपनी राजधानी मे उमका उत्साहपूर्वक स्वागत किया, और अनेक बहमूल्य उपहार उसकी सेवा मे अपित किये। इन उपहारो मे ५६ हाथी, ३००० बैल, बहत-मी भेड बकरियाँ और प्रचुर सख्या में मुवर्ण तथा रजत मुद्राएँ भी सम्मिलित थी। तक्षशिला में कुछ समय तक विश्वाम कर सिकन्दर भारत के अन्य जनपदों की विजय के लिये प्रवत्त हुआ।

वितस्ता (बेहरुम) और असिक्ती (जनाव) नदी के बीच हिमालय की उपत्यका में जहाँ जाजकरू मिम्मर और राजौरी (काश्मीर राज्य के अन्तर्गत) के प्रदेश हैं, उस युग में अमिसार जनपद की स्थित थी। अमिसार के दिखण में (वितस्ता नदी के पूर्व में) केक्य जनपद या, जो उस समय वाहीक देश का सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य था। सिकन्दर समझता था कि असिसार और केक्य भी पूर्वी गान्यार के समान युव के बिना ही उसके समझता था कि असिसार और केक्य भी पूर्वी गान्यार के समान युव के बिना ही उसके सम्मुख आत्मसमर्गण कर देंगे। अत उसने अपने हुत केक्यराज पीच (Porus) की सोचा में इस उद्देश्य से मेंजे, कि वे उसे यक्तराज की अजीनता स्वीकार कर देंगे। के लिये कहीं।

पर राजा पोरु न केवल आत्माभिमानी था. अपित अपनी शक्ति में भी उसे विश्वास था। उसने सिकन्दर के दूतों को उत्तर दिया-मैं रणक्षेत्र में यवनराज से मेंट करूँगा। केकयराज पोर के समान अभिसार का राजा भी सिकन्दर से यद करने की तैयारी में व्यापत था। जब सिकन्दर अस्सकेन के बिरुद्ध यद्ध कर रहा था, तब भी अमिसार की सेना सिन्ध नदी को पार कर अस्सकेन की सहायता के लिये गई थी। अब अभिसार केकय की सहायता के लिये तत्पर था। यदि इन दोनो जनपदो की सेनाएँ परस्पर मिल जाती. तो सिकन्दर के लिये उन्हें परास्त कर सकता बहुत कठिन हो जाता। अत उसने निश्चय किया, कि तुरन्त ही वितस्ता को पार कर केकब पर आक्रमण कर दिया जाए, और अभिसार की सेनाओं के केकय पहुँचने से पहले ही उसे परास्त कर दिया जाए। पर सिकन्दर के लिये वितस्ता नदी को पार कर सकना सुगम नहीं था। उसके पूर्वी तट पर पोरु की सेना छावनी डाले हए क्षत्र के आक्रमण की प्रतीक्षा कर रही थी। अतः सिकन्दर ने चाल से काम लिया। एक रात जब घनघोर वर्षा हो रही थी, सिकन्दर अपनी सेना के एक माग को अपनी मुख्य छावनी से उत्तर की ओर ले गया। इस स्थान पर वितस्ता नदी के बीच में एक द्वीप था. जिसके कारण मैसिडोनियन सेना की गतिविधि पर दिष्ट रख सकना केकय की सेना के लिये सम्भव नहीं था। ग्यारह हजार चने हुए सैनिकों के साथ रात्रि के अन्धकार में सिकन्दर ने इस स्थान से बितस्ता नदी को पार कर लिया। जब पोठ को यह समाचार मिला, तो उसने अपने पुत्र को एक सेना के साथ सिकन्दर का मार्ग रोकने के लिये मेजा। केक्य के दो हजार सैनिक देर तक ग्यारह हजार मैसिडोनियन सैनिको का मुकाबला नही कर सकते थे। वे परास्त हो गये। पर इस बीज में पोरु ने अपनी सेना को यद्ध के लिये तैयार कर लिया था। व्यहरचना करके वह सिकन्दर का सामना करने की उद्यत हो गया। ग्रीक लेखक डायोडोरस के अनुसार पोरु की सेना मे ५०,००० पदाति, ३००० अख्वारोही, १००० से क्रपर रथ और १३० हाथी थे। यह विशास सेना भी देर तक सिकल्टर की विव्वविजयिती सेना के सम्मख नही टिक सकी। वितस्ता के पूर्वी तट पर दोनों सेनाओं में जम कर यद हुआ। पोरु और उसके सैनिक बडी बीरता के साथ लड़े, पर अन्त में उनकी पराजय हुई। भागल पोठ को जब सिकन्दर के सामने उपस्थित किया गया. तो सिकन्दर ने उससे पृछा---आपके प्रति कैसा बरताव किया जाए ? पोरु ने उत्तर दिया--जैसा राजा राजाओं के प्रति करते हैं। सिकन्दर ने पोठ से राजाओं का-सा ही बरताव किया। केकय देश का शासन जसने जसी को सौंप दिया, और उसे अपनी सेना में ऊंचा पद दिया। सिकन्दर मली मौति समझता था. कि पोठ जैसे शक्तिशाली राजा को अपना मित्र व सहायक बना लेने में ही हित है। भारत के अन्य जनपदों को जीतने में उसे पोरु की सेनाओं से बहुत सहायता मिली। केकब की पराजय के पश्चात सिकन्दर ने इस जनपद में दो नये नगरों की स्थापना की। जिस स्थान पर उसने वितस्ता नदी को पार किया था. वहाँ बकेफला नगर बसाया बया। जिस रणक्षेत्र में पोरु परास्त हुआ था, वहाँ नीकिया नगर की स्थापना की गई।

केक्य के परास्त हो जाने पर अभिसार जनपद ने भी सिकन्दर की अभीनता स्वीकार कर ली। सिकन्दर ने उसके प्रति भी उदारता का बरताव किया। बहुँ के राजा का न केवल उसके अपने जनपद पर शासन कायम रहते दिया गया, अपितु अर्थकक् (Arsakea) का जनपद भी उसी के शासन में दे दिया गया। जिसे भीक लेवकों ने अर्थकन्त लिखा है, उसका भस्कृत नाम 'उरशा' था। इसकी स्थिति उस प्रदेश में थी, जहाँ आज कर हाजारा जिला है। उरशा और अभिसार परोसी जनपद थे, और अब एक शासन में या गये थे।

केलय जनपद की स्थित वितस्ता (जेहलम) और अितक्ती (चनाव) निर्यो के मध्य-वर्ती प्रदेश से थी, और वर्ही का राज्य पोर (Porus) था, यह जमर लिखा जा चुका है। ग्रीक लेखको ने एक जमर पोर या पोरस का भी उल्लेख निया है, जिसका राज्य चनाव नदीं के पूर्व में था। सम्मवत , चनाव के पिदचम और पूर्व—रोनो ओर के ये दो जनपद प्राचीन गीरब बात के अित्रयो द्वारा सासित ये,और इसी कारण इनके राजाओं के नाम शीक लेखको ने गोरब या पुढ लिखे हैं। केकबराज पोर की पराज्य के समाचार से यह दूसरा पोरब वसी राजा अस्तर्य चिन्तित हुआ, और अपने राज्य को छोड़ कर गडेरिडई (Gandatdau) जाति के प्रदेश में चला गया। ग्रीक लेखकों ने जिम गडेरिडई लिखा है, बह किस जाति या प्रदेश का नाम या, यह निर्योद्धित कर सकना किन है। यह गान्यार भी हो मकता है, और गंगा नदी द्वारा सिष्टिचत प्रदेश मी, जिसे ग्रीक लेखकों ने अन्य गरोरिशी (Gangatidae) कप से लिखा है। यह दूसरा पुढ या पोर अनिक्ती नदी के पूर्ववर्ती जिस जनपद का राजा सा, उसका नाम समस्तत 'बा' या। इसकी राजधानी साकल नगरी थी, जिसे वर्तमान नमय का सियालकोट सूरित करता है।

पौरव वधी राजाओं के जनपदों (केकय और मद्र) को अपने आधिपत्य में ले आने के पद्मान् सिकन्दर ने पूर्व की आर आने बढकर ग्लोमिकाई (Glauganukai) पर आक्रमण किया। इसकी स्थित जनाव नदी के पूर्व में थो, और इसकी सीमा केकय जनपद के साथ लगति थी। प्रीक लेकतों के अनुनार इस अनगद में ३७ नगर थे, जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या ५००० से १०,००० तक थी। वहाँ बहुत-से प्रामां की भी सत्ता थी, जो सब ममूद्र और जनसमूह से परिपूर्ण थे। सिकन्दर ने ग्लोमिकाई को जीत कर अपने अधीन कर लिया, और इसे भी शामन के लिये अपने मित्र क सहयोगी पीक के सुपुर्द कर दिया। अक्षात्र साथ से अपने अधीन कर लिया, और इसे भी शामन के लिये अपने मित्र क सहयोगी पीक के पुर्व कर दिया। अक्षात्र साथ से अधीन कर लिया, और इसे भी शामन के लिये अपने मित्र क सहयोगी पीक के पुर्व कर दिया। अक्षात्र साथ से पहला के अनुसार ग्लीपकाई सोहत के 'ग्लुक्शवान' या ग्लीकुलायन नामक गणराज्य की सत्ता सूचित होती है। इस जनपद में पण-शासन विद्यमान या।

म्लीमनिकाई या म्लूचुकायन गण को जीतकर मिकन्दर ने कठहवाँई (Kathaiot) पर आक्रमण किया। यह भी एक गण राज्य था। बीक लेखको के अनुनार कठहवाँई गण में यह प्रया बी, कि जब कोई बच्चा एक मान की आयु का होता था, तो राजकर्मचारी उसका निरोक्षण करते थे। जिस बच्चे को वे कुल्प या निर्वाल पाते थे, उसे वे मरवा देते थे।

कठइओई को संस्कृत के कठ का ग्रीक रूपान्तर माना गया है। कठोपनिषद का निर्माण सम्मवतः इसी गण राज्य के तत्त्वचिन्तकों द्वारा किया गया था। कठोपनिषद में बालक निवकेता को आवार्य यम के सुपूर्व करने की जो कथा आती है, वह शायद उसी प्रथा की परिचायक है जिसका उल्लेख ग्रीक लेखकों ने किया है। इसी ढंग की प्रथा ग्रीस के स्पार्टी जनपद में भी प्रचलित थी। कठ लोगों में सौन्दर्य को बहुत महत्त्व दिया जाता था। राज-पुरुषों का चुनाव करते हुए भी वे सौन्दर्य को सबसे दडा गुण मानते थे। कठ स्त्री-पुरुष अपने विवाह स्वेच्छापूर्वक करते थे. और उसमे सती प्रथा भी विद्यमान थी। कठ लोग न केवल सौन्दर्य के उपासक थे, अपित उदमट बीर भी होते थे। मृत्यु से वे जरा भी भयभीत नहीं होते थे। वे हसते-हसते अपने प्राणों की आहति दे दिया करते थे। ग्रीक छेखको ने कठ राज्य की राजधानी का नाम 'सागल' लिखा है। सम्मवत , यह सागल उस 'साकल' का रूपान्तर है, जो पाणिनि के गणपाठ के अनसार वाहीक देश का एक नगर था। इसकी स्थिति सम्भवत वर्तमान समय के गरुदासपुर जिले में थी। कतिपय लेखको ने सागल या साकल का वर्तमान प्रतिनिधि मियालकोट को प्रतिपादित किया है। पर यह सही नहीं है, क्योंकि सियालकोट उस शाकल नगरी का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि मद्र जनपद की राजधानी थी। कठ गण उस प्रदेश में विद्यमान था, जहाँ आजकल लाहीर, अमतसर और ग्रुदासपूर के जिले हैं।

कठो ने सिकन्दर का सामना वडी बीरता के माथ किया। अपनी राजधानी साकल की रक्षा करने के लिये उन्होंने कोई कसर उठा नहीं रखी। सिकन्दर की यदन सेना के लिये कठो को परास्त कर सकना सुगम नही था। जब केकयराज पोरु ५,००० मारतीय सैनिकों को साथ लेकर उसकी सहायना के लिये साकल आया, तभी वह कटों की इस राजधानी की जीत सकी । इस युद्ध मे १७,००० के लगमग कठ बीरो ने अपने जीवन की बिल वी । मिकन्दर इस यद से इतना अधिक उद्विग्न और आक्रष्ट हो गया था, कि साकल के परास्त हो जाने पर उसने उसे मुमिसात करने का आदेश दिया। ईरानी साम्राज्य की राजधानी पर्सिपोलिस को भी सिकल्दर ने इसी ढग से भमिसात कराया था। इस नीति का अनुसरण मिकन्दर तभी करता था. जबकि वह अपने शत्र की शक्ति से हतप्रम हो जाता था। निस्सन्देह. मिकत्दर का सामना करते हुए कठ लोगों ने अनुपम शौर्य प्रदक्षित किया था। इस प्रमंग में यह ध्यान मे रखना चाहिये. कि भारत के मध्यदेश के समान उत्तर-पश्चिम के लेख में भी विविध जनपदों में संघर्ष जारी रहता था। जिस प्रकार मगध के विजिगीय और महत्त्वाकाक्षी राजा विजिनसम् सदश गण-राज्यो व सभो को अपने आधिपत्य में ले जाने के लिये प्रयत्नकील थे. वैसे ही केक्य के राजा बाहीक देश के विभिन्न गणराज्यो तथा राजतन्त्र जनपदों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के प्रयत्न मे लगे थे। ग्रीक विवरणो से ज्ञात होता है, कि सिकन्दर के आक्रमण से कुछ समय पूर्व कठ गण ने केक्य राज की शक्ति का सफलतापर्वक सामना किया था. और इस अवसर पर आक्सिटेकेई (झदक) तथा

मल्लोई (मालक) गणो का सहयोग भी कठो को प्राप्त हुआ था। कठो का केकम से जो विरोध पहले से ही चला आ रहा था, उसी के कारण शायद केकमराज पीव ने सांकल के आक्रमण में सिकन्दर की मुक्तहस्त से सहायता की थी।

कठ-गण की स्थिति इरावती (रावी) नदी के पूर्ववर्ती प्रदेश में थी। उसके सभीप ही (इरावती और विपाशा या व्यास नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश में) एक अन्य राज्य विश्वमान या, जिले सीक लेखकों ने ऐमोलस (Phegelas) जिला है। इसे पाणितिक गणपाठ में आये हुए 'ममण' के साथ मिलाया गया है। फेलेनस या मगल लोगो ने युद्ध के विना ही सिकन्यर की अधीनता स्वीकार कर ली, और यूमामा के साथ उसका स्वागत किया।

(ब्यास) नदी के पश्चिमी तट तक सिकन्दर की सेनाओ का प्रमुख्य स्थापित हो गया था। सिकन्दर चाहताथा, कि विपाशाको पार कर भारत मे और आगे बढा जाए। पर उसकी सेना हिम्मत हार चकी थी। सिन्च नदी के पश्चिम मे जो आर्य जनपद थे, उनसे यवन सेना को घोर युद्ध करने पडे थे। केकयराज पोरु ने भी यवनों के विरुद्ध अनुपम वीरता प्रदर्शित की थी। कठ गण ने जिस दग से सिकन्दर का सामना किया था, वह तो शौर्य और साहस की दर्ष्टि से अद्वितीय था। अभी यवन सेनाएँ विपाशा नदी तक पहुँची भी नही थी, कि उन्हें यह जात हुआ कि व्यास नदी मे तट का प्रदेश अत्यन्त उपजाऊ है, वहाँ के निवासी कृषि-कार्य में बहुत प्रवीण है. रणक्षेत्र में वे अनपम बीरता प्रदिशत करते हैं. और उनकी शासन-पद्धति अत्यन्त उत्कृष्ट है। वहाँ का शासन कुलीनतन्त्र (Aristocracy) के रूप मे है, और उसके कुलीन शासक अपने अधिकारों का प्रयोग न्याय्य तथा समिवित दग से करते है। ग्रीक लेखक स्टेवो के अनसार इस राज्य का शासन ५,००० समामदो के हाथों में था. जिनमें से प्रत्येक राजकीय सेना के लिये एक-एक हाथी प्रदान किया करता था। श्री. जाय-सवाल ने यह प्रतिपादित किया है. कि ब्यास नदी के पर्व में स्थित जिस गण राज्य की सचना सिकन्दर को दी गई थी. वह यौधेय गण था। मारत के प्राचीन इतिहास मे यौधेय गण का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। मौगोलिक दृष्टि से इस गण की स्थिति पजाब के पूर्वी क्षेत्र मे थी. और मौयों की शक्ति के निर्वल पड़ने पर इसने अपनी स्वतन्त्र सत्ता को पनः स्थापित कर लिया था। इसके बहत-में मिक्के भी वर्तमान समय में उपलब्ध हुए हैं, जो इसरी सदी ई० प० से लगाकर चौथी सदी ई० प० तक के हैं। ग्रीक बत्तान्तों में उल्लिखित यह नाम-विहीन राज्य यदि यौधेय गण ही हो, तो यह सर्वथा सम्मव है। सिकन्दर को यह भी सुचित किया गया कि इस गण राज्य के परे गगेरिडी (Gangaridae) और प्रामिओई (Prasioi) के प्रदेश है, जिनका राजा अग्रसस (Agrammes) अत्यन्त शक्तिशाली है। उसकी सेना में २,००,००० पदाति, २०,००० अश्वारोहो, २,००० रथ और ४,००० हायी हैं। यहाँ जिस राजा अग्रसस का ग्रीक लेखकों ने उल्लेख किया है, वह निस्तन्देह प्राच्य देश या मगत्र का राजा नन्द था. जिसके साम्राज्य की पश्चिमी सीमा गंगा नदी या

विपाशा (ब्यास) नदी के तट पर देवताओं की पूजा कर सिकन्दर की सेना ने पश्चिम की ओर प्रस्थान किया। बिना किसी विघन बाधा के वे वितस्ता (जेंद्रसम्) के तट पर जा पहेंची । यहाँ पहुँच कर सिकन्दर ने एक बड़े दरबार का आयोजन किया, जिसमें उसके अधीनस्य विविध भारतीय जनपदो के शासक सम्मिलित हुए। सिकन्दर की यह इच्छा थी. कि भारत से बापस लौट जाने से पहले अपने विजित प्रदेशों के शासन की सुव्यवस्था कर है। विपाशा और वितस्ता नदियों के मध्यवर्ती सब प्रदेशों का शासन उसने केकयराज पोट के सपूर्व किया, जो सिकन्दर का मित्र व परम सहायक था। मनध के राजाओं के समान पोरु भी विजिगीय और महत्त्वाकाक्षी था। पर साम्राज्य निर्माण की जिस आकाक्षा की पृति वह स्वय अपनी शक्ति से नहीं कर सका था. उसे उसने सिकन्दर का मित्र व सहायक होकर परा किया । उसका शासन-क्षेत्र अब केकय जनपद से बाहर सदरवर्ती विपादा नदी तक विस्तीर्ण हो गया था. और मद्र. कठ आदि कितने ही जनपद उसके शासन में आ गये थे। अभिसार और उरशा के राज्यों को मिलाकर उनका शासन अभिसार के राजा को सुपूर्व किया गया. और वितस्ता तथा सिन्ध नदियों के बीच के सब प्रदेश तक्षशिला के राजा आस्मि की अधीनता में दे दिये गये। सिन्ध के पश्चिम के मारतीय प्रदेशों का शासक सेनापति फिलियम को नियम किया गया । भारत के जिन पहेड़ों पर सिकल्टर का आधिपना स्थापित हो गया था, उनके अनेक नगरों में मैसिडोनियन सेना की छावनियाँ कायम की गईं, ताकि ये प्रदेश यक्तराज के विरुद्ध विद्योह न कर सकें। इस प्रकार अपने विजिल प्रदेशों के शासन की सब्बबस्था कर सिकन्दर ने अपने देश को बापस लौटने का उपक्रम किया। उसकी यह बापसी यात्रा ३२६ ई० पु० के अन्त मे प्रारम्म हुई।

बापसी यात्रा करते हुए जिस जनपद से सबसे पूर्व सिकन्दर का सामना हुआ, ग्रीक लेखकों ने उसके राजा का नाम सोफितम (Sophytes) लिखा है। सम्मवतः, यह सीमृति का श्रीक रूपान्तर है। इस राज्य का नाम भी सम्मवतः सीमृति ही था। यह नाम पाणिनि के गणपाठ में विद्यमान है, और इस की गणना जिन जन्य नामों के साथ की गई है, उनकी स्थिति भी उत्तर-परिचमी मारत के क्षेत्र में थी। एरियन के अनुसार यह राज्य वितस्ता (जेहरूम) के तट पर था, और एक अन्य प्रीक रेखक ने यह रिख्या है कि नमक की पहाडी इसी राज्य के क्षेत्र में थी। स्पूदा की नमक की पहाडी जेहरूम से सिन्य तक फैजी हुई है। अत सीमृति की स्थिति के सन्दन्य में यही मत्त्रव्य सगत प्रतीत होता है कि यह राज्य वितस्ता के परिचमीतट पर उन प्रदेश में था, जहाँ आजकरू मेरा, नून मियानी आदि वस्तियों विद्यमान है। और रुक्त के तिमालियों की बहुत प्रश्वसा की है और उसकी शासनपढ़ित, सामाजिक व्यवस्था आदि को मी बहुत सराहा है। स्थार्टी और कठ गणों के समान सोमृति में भी कुकर तथा निकंज बच्चों को बचपन में ही मरवा देने की प्रथा विद्यमान थी। सीमृति के लोग भी सीन्दर्य को बहुत महत्त्व देते थे। योक विवरणों से सुवित होता है, कि सीमृति ने मिकन्दर से युद्ध नहीं किया, और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। सिकन्दर ने भी इस राज्य की स्थतन्त्र सत्ता को अधुग्ण रुक़े दिया।

सौमति को अपने आधिपत्य में लाकर मैसिडोनियन सेना ने अपने देश को वापम लौटना प्रारम्भ किया। पर वापसी के लिये सिकन्दर ने एक नये मार्ग का अनसरण किया। वितस्ता नदी में बहत-से जहाजों और नौकाओं को एकत्र किया गया, जिनकी मख्या टालमी के अनुमार २,००० थी। यह विशाल जहाजी बेंडा जलमार्ग से जा रहा था. और स्थल-सेना नदी के दोनो तटो पर। सिकन्दर की यह मेना बिना किसी विष्न-बाधा के उस स्थान तक आ गई, जहाँ वितस्ता (जेहल्लम) और अभिकनी (चनाव) नदियो का मगम होता है। इस सगम के समीप के प्रदेश में एक शक्तिशाली गणराज्य की स्थिति थी. जिसे गीक विवरणो में निबोई (Siboi) लिखा गया है। निवोई 'शिवि' या 'शिव' का रूपान्तर है। ऋग्वेद में 'शिब' नामक एक 'जन' का उल्लेख है, जिसे मुदास ने परास्त किया था। ऐनरेय ब्राह्मण में 'शैंब्य' उल्लिखित है। जातक कथाओं में न केवल 'मित्रि' जनपद का उल्लेख है. अपित अस्टिठपुर आदि उसके अनेक नगरों का भी वर्णन है। पतञ्जलि ने 'शिवय' रूप से शिवि जनो का बहुबचन में प्रयोग किया है. और पाणिनीय व्याकरण में 'शिविपर' नामक एक नगर का उल्लेख है जिसकी स्थित उत्तरापथ के क्षेत्र मे थी। पजाब के शोरकोट नगर में एक शिलालेख मिला है, जिसमें शिविपुर नामक नगर का उल्लेख है। इससे यह परिणाम निकाला गया है, कि शिवि जनपद की स्थिति वितस्ता और असिक्नी के संगम के ममीप उस प्रदेश में थी, जहाँ आज कल झग का जिला है। इसमें सन्देह नहीं कि प्राचीन समय में शिवि जनपद बहुत महत्त्वपूर्ण था। उसके अनेक सिक्के भी मिले हैं, जो बाद के समय के हैं। पजाब के अन्य अनेक गण राज्यों के समान जिबि गण भी बाद में अपने प्राचीन अभिजन को छोड़ कर राजस्थान की महममि में जा बसा था. और वहाँ उसने चित्तीड़ के समीप माध्यमिका नगरी की स्थापना की थी। यद्यपि शिवि लोग बहुत बीर थे, पर सिकन्दर



घौली में प्राप्त शिला काट कर बनाया गया हाथी

का मुकबला कर सकता उनके लिये सुगम नहीं था। बिना किसी विशेष युद्ध के उन्होंने यवनराज की अधीनता स्वीकार कर ली।

असिक्की (चनाब) नदी के साथ-साथ कुछ और अधिक दक्षिण की ओर जाने पर बावें और इरावती (राबी) नदी के साथ के प्रदेश में एक गणराज्य की स्थिति थी, जिसे ग्रीक विवरणों में मल्लोई (Mallos) लिखा गया है। यह स्पष्टतया 'मालव' का रूपान्तर है। मालब गण के पड़ोस में ही पूर्व की ओर क्षद्रक-गण था, जिसे बीक लेखको ने ओक्सिडा-केई (Oxydrakai) कहा है। महामारत में मालवो और क्षद्रकों का उल्लेख मिलता है। करक्षेत्र के यह में इन दोनों क्षद्रक और मालव जनपदों ने कौरवीं का साथ दिया था। पाणिनि ने मालवो का आयधजीवि संघो मे परिगणन किया है। इसमे सन्देह नहीं कि मालव और क्षद्रक वाहीक देश के अत्यन्त शक्तिशाली गणराज्य थे। ग्रीक लेखक करियस के अनुसार उनकी सम्मिलित सेना मे ९०,००० पदाति, १०,००० घड-सवार और ९०० रव थे। यद्यपि इन गणराज्यों में चिरकाल से विरोध चला आ रहा था. पर विदेशी शत्र का सामना करने के लिये इन्होंने सलह कर ली थी। डायोडांरस ने लिखा है. कि इस सन्धि को स्थिर करने के लिये मालवों ने अपनी १०,००० अविवाहित कुमारियों का विवाह क्षद्रक कुमारों के साथ कर दिया, और क्षद्रकों ने भी इतनी ही कुमारियों का विवाह मालव कमारो के साथ। जब सिकन्दर के सैनिको को बात हुआ, कि अभी उन्हें मारत की दो अत्यन्त बीर जातियों से यद करना है. तो वे बहुत घबराये. और एक बार फिर सिकन्दर के बिठड विद्रोह के लिए उद्यत हो गये। पर सिकन्दर ने उन्हें यह कह कर समझाया. कि अब तो यद के अतिरिक्त कोई उपाय ही नही है, क्यों कि क्षद्रकों और मालवो का सामना किये बिना स्वदेश को लौट सकना असम्भव है।

यद्यपि सिकन्दर का सामना करने के लिये शुद्रक और मालव रप्यर मिलकर एक हो गये थे, पर इससे पूर्व कि शुद्रकों की सेना मालव गण की सहायता के लिये जा सकती, सिकन्दर ने उस पर आक्रमण कर दिया। मालव लोण अभी सुद्रक के लिये सेवार नहीं थे। सिकन्दर ने उस पर आक्रमण कर दिया। मालव लोण अभी सुद्रक कि लिये सेवार नहीं थे। सिकियोत्मन हैमला कर दिया, और बहुत-से मालव कुषक अपने लेतों में ही लड़ते हुए मारे यथे। मालवों से युद्र करते हुए ही सिकन्दर की छाती पर वह मर्थकर चोट लगी, जो मिलव्य में उसकी मृत्यु का कारण सिद्ध हुई। इस चोट के कारण सिक्कर दतना कुद्र हो यया, कि उसने संस्तृत का लोश दिया। क्ली-मुक्त कीर बाल-बुद्ध किसी की मी मालवा सेक ने परवाह नहीं की, और हवारी मालव सिकन्दर के आप के सिकार वने। इस बीच ने सुद्रकों की तेना मालव सफक्दर के आप हो सिकार वने। इस बीच ने सुद्रकों की तेना मालव सफक्दर के आप के सिकार वने। इस बीच ने सुद्रकों की तेना मालव सफक्दर के आप के सिकार वने। इस बीच ने सुद्रकों की तेना मालव सफक्दर के साथ समझीता कर लेने में ही अपना हित समझा। खुदकों और मालवा सा, कि उसने उनके साथ समझीता कर लेने में ही अपना हित समझा। खुदकों और सालवा ने मी यह अनुमत किया, कि सिकार से से पिलक्दर से साथ कराई को जारी रखना निर्मक है। इस बसा में दोने पत्नी में साथ मुन्त के साथ समझीत कर लेने पिलक्दर से साथ साथ के साथ के साथ के समझीत कर लेने में से साथ साथ काई के जो मी साथ निर्मक है। इस बसा में दोने पत्नी में सिक्त में ही मालवा ने साथ से साथ के साथ काई के तो मालवा ने मी यह अनुमत किया, कि सिकार से से पिल हो गई। मालवों के साथ साथ के साथ साथ के तो काई के तो मालवा ने साथ से साथ से साथ की साथ साथ की साथ से साथ से साथ से साथ से साथ से साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ

पुरुष सिकन्दर की सेवा में उपस्थित हुए । सिकन्दर ने उनका बड़ी घूमचाम के साथ स्वागत किया । उनके सम्मान में एक मीज की व्यवस्था की गई, जिवर्ष सुप्रकों और मालवों के नताओं के बैठने के लिये चुनर्जाविटल आसन रखे गये। खुडकों और मालवों ने कहा-हम आज तक स्वतन्त रहे हैं। पर मिकन्दर लोकोत्तर पुरुष है, हम स्वेण्ड्यापूर्वक वं उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं। यथिय ग्रीक विवरणों के अनुसार लुडकों और मालवों ने स्वकन्दर को अपना अधिपति स्वीकृत कर किया था, पर मारत की प्राचीन अपुर्वति इसके विपरित है। थी. आयसवाल ने प्रतिपादित किया है, कि संस्कृत के व्याकरण-यन्यों के अनुसार लुडकों लोग अकेले ही मिकन्दर को परात्त करने में समर्थ हुए थे। महामायन में 'एकाकिसि. खुडकों लोग केले ही मिकन्दर को परात्त करने में समर्थ हुए थे। महामायन में 'एकाकिसि. खुडकों लोग होले ही मिकन्दर को परात्त करने में समर्थ हुए थे। महामायन में ने 'एकाकिसि. खुडकों को बुडकों की निजय के सम्बन्ध में सदियों तक विद्यमान रही थी। सिन्कर्द ने जिसस प्रकार सम्मानपुर्वक लुडकों और मालवों का स्वागन किया था, उमे दृष्टि में रखते हुए यह करपना करना अनुवित नहीं होगा कि निकन्दर उन्हें परात्त करने में असमर्थ रहा था, और उनसे सुरुक कर केने में ही उसने अपना हित समन्ना था।

मालवो और शुदकों से समझौता कर ठेले से ही निकन्दर की समस्या हुक नहीं हो गई। इनके पड़ील में ही कितिया अन्य गण-राज्यों की स्थिति की, जिनमें अन्यटं (Abastanot या Sambastai), अत् न या अत्रिय (Xasthrot) और वसाति (Ossadiot) विश्रेष रूप से उल्लेखनीय है। अन्यटं ने वीरतापूर्वक मैसिडोनियन सेना से युद्ध किया, पर अन्य यो गण-राज्यों ने युद्ध के विना ही निकन्दर की अधीनता स्वीकृत कर ली। महामारत में अन्यटं का उल्लेख मालव के माथ किया नया है, जिससे सुचित होता है कि वह पजाब ना ही अन्यतम जनपद था। पाणिनि के एक सुन पर माण्य लिखते हुए पतञ्ज्विल ने भी अन्यव्यं का एक देश या जनपद के रूप में उल्लेख किया है। ' वीक लेखकों के अनुनार अन्यव्यं जनपद की सेता में ६०,००० व्यति, ६००० अववारोही और ५०० सर्थ में ' विकन्दर को सामाना करने के एक प्रमुख पर माण्य लिखते हुए पतञ्ज्विल ने भी अन्वव्यं का माना करने के एक अन्यव्यं ने तीन सेनापित चूने थे, जो बीरता अर्थ पुद्धतीति में तिपुलना के लिये प्रसिद्ध थे। निकन्दर ने अवव्यं ने से अर्थ कर लेना ही उचित समझा। अन्य छो के बुद्धी या अपेटो की भी यही सम्मित थी, कि सिकन्दर से देर तक युद्ध को जारी रखना निर्देश होगा। अत उल्होंने अपने पत्राव हृत व्यवनराज की सेता में में में, जिल्होंने उनके साथ सर्विल रही। अन्यव्यं कर एक निव सिवसित विवास की समीपक्षी नदी के समीपक्षी प्रदेश में ही थी। सम्भवत, बहु सालवों के दक्षिण में विद्याना व्यति असिक्की नदी के समीपक्षी प्रदेश में ही थी। सम्भवत, बहु सालवों के दक्षिण में विद्याना व्यत्त

ग्रीक विवरणों में एक अन्य जनपद का उल्लेख है, जिसे वहाँ क्सपोई (Xathroi) कहा गया है। यह 'क्षत्रिय' सच का रूपान्तर है, जिसका परिगणन कीटलीय आवेदास्त्र

१. 'ब्ब्यब् मगध कलिङ्गसूरमसावण्' (पाणिनिसूत्र ४।१।१७०) पर पातक्त्रल भाष्य।

<sup>2.</sup> McCrindle · Invsion of Alexander, p 252

द्वारा 'वार्ताधरमोपजीवि' संघों में किया गया है।' मीक लेखकों, के बोवविकोई (Ossadioi) को सस्कृत के 'वसारि' के साथ मिलाया गया है, जिवका अलेख महामारत में शुक्रम-मालमों' और सिन्धु-सीबीर के साथ मिला नया है।' पाणिमि के गणपाठ में भी बसारित नाम राजन्याधिकार में परियोजित है, बीर पाठन्वकी महामाध्यों से बसारि का उल्लेख सिवि के साथ किया गया है। निस्तन्वेह, इन दोनों (अनिय और बसारित का की स्थिति मी मध्य पंजाब के बनाव और राणी निक्षा के मध्यवार्षी मदेश में थी।

शिवि. मालव. श्रद्रक और अम्बद्ध जनपदो ने सिकन्दर की सेनाओ का मकाबला करने का प्रयत्न किया था, यह ऊपर लिखा जा चुका है। शिवि के पूर्व के प्रदेशके से एक अन्य शक्तिशाली गणराज्य की स्थिति थी, जिसे ग्रीक विवरणो में अगलस्सि (Agalassi), अगिरि ( Agiri ) व अगसिनई ( Agesinae ) लिखा गया है। पर इनमे अधिक प्रचलित नाम अगलस्यि ही है। ग्रीक लेखकों के अनसार इस जनपद की सेना में ४०,००० पदाति और ३००० अध्वारोही सैनिक हो। अगलस्सि सैनिक वही बीरता के साथ लहे. पर सिकन्दर को परास्त नहीं कर सके। जब उन्होंने देखा कि अपनी स्वाधीनता की रक्षा कर सकना सम्मव नही है. तो उन्होंने स्वय अपनी नगरी को भस्मसात कर दिया। उनकी स्त्रियों ने जौहर वर्त लेकर अपना अन्त कर दिया, और उनके पूरुव युद्ध द्वारा मृत्यु को प्राप्त हए। श्री. काशीप्रसाद जायसवाल ने अगलस्सि को 'अग्रश्लेणि' के साथ मिलाया है। कौटलीय अर्थशास्त्र मे 'वार्ताशस्त्रोपजीवि' सघी का परिशणन करते हुए 'श्रेणि' को मी इन सघो की सचि में सम्मिलित किया है। इससे जायसवाल जी ने यह कल्पना की है, कि 'श्रेणि' नाम का एक गणराज्य प्राचीन समय में विद्यमान था. जिसके एक से अधिक भाग थे। उनमे जो प्रधान 'श्रेणिमण' था, उसे 'अग्रश्लेण' कहते थे। पर यह मत यक्तिसंगत नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि प्राचीन सारत में 'श्रेणि' नाम के एक गणराज्य की सत्ता थी. जिसकी वर्तमान प्रतिनिधि सैनी नामक जाति है। पर अगलस्सि शब्द का प्रयोग जिस गण-राज्य के लिये किया गया है, सम्भवत:, वह आग्रेय गण है, जिसका उल्लेख महाभारत के कर्ण विजय पर्व मे हुआ है" और जिसकी महाएँ भी अगरोहा (जिला हिसार) की खवाई मे उपलब्ध हुई है। इस गण का मूल प्रवर्तक अग्रसेन था, और इसकी राजधानी 'अग्रीदक' नगरी थी। बद्धपि अग्रोदक की स्थिति सतलज नदी के दक्षिण-पूर्व में बी. पर यह असम्भव

१. की. अर्थ. ११।१

२. 'वशातवश्च मौलेयाः सह क्षत्रकमालवैः।' महाः सभा पर्व

३. 'गान्याराः सिन्धुसौबीराः सिवयोऽथ वसातयः।' महा. ६।५१।१४

<sup>4.</sup> McCrindle: Invasion of Alexander the Great, p 232

भद्रान् रोहितकांच्यैय आग्नेयान् भाजवानियः।
 गणान सर्वान विविक्तिय गीतिकृत प्रहसमित्रः।

नहीं कि इस जनपद का विस्तार परिचम में पर्याप्त दूर तक हो, और इसकी परिचमी सीमा विविद् मालव बीर शूडक जनपरों से समीप तक हो। बहामारत के अनुसार भी आधिय गण मालवयण के राडोस में था। कर्ण ने पूर्व से परिचम की ओर विजय यात्रा करते हुए एक्ट आवेदों को जीता था, और फिर मालवों को। निकन्दर उत्तर-परिचम की और से पूर्व दिला की ओर वड़ रहा था। अत. स्वामाविक रूप से उसने पहले शूडक मालवों से युद्ध किये, और फिर दिलाम्य की और को स्वाप्त किया निकन्दर उत्तर-परिचम की परास्त किया। वस्तुत, आगलिस 'आधिय' का प्रतिचार किया। वस्तुत, अगलिस 'आधिय' का परिचायक है, 'अपभीण' का नही। अपसेस के मान के कारण यह गण सम्मवत' 'अपनीनय' भी कहाता था, और इसी कारण भीक लेककों ने इसे अगिनोई मी लिखा है। किया निवास के प्रतिकार किया। वस्तुत, आगलिस को अगलिस को 'आपुनायन' से भी मिलाया है। यह सही है कि आपुनायन गामक एक गण राज्य प्राचीन समय में इस क्षेत्र में विद्याना था, पर अगलित हारा कर अगितन के मान है। महा सही है। सह सही है कि आपुनायन नामक एक गण राज्य प्राचीन समय में इस क्षेत्र में विद्याना था, पर अगलित हारा कर अगितन में है। महा ने मना।

आग्रेय (अगलस्सि) जनपद्यको अपने अधीन कर मिकन्दर निरन्तर दक्षिण की ओर चलता गया। जहाँ वितस्ता (जेहलम) और शतदि (मतलज) नदियो का सगम होता है, और जहाँ ये दोनो परस्पर मिली हुई निदयाँ सिन्धु नदी के साथ आ मिलती है, वहाँ तक के सब जनपद अब सिकन्दर के आधिपत्य में आ गये थे। अब मेसिडोनियन मेनाओं ने सिन्ध के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर प्रस्थान किया। इस क्षेत्र मे उसे जिन जनपदी का सामना करना पडा, उनके सम्बन्ध मे ग्रीक विवरण बहुत अस्पष्ट है। पर इस क्षेत्र के जन-पदों में सबसे पूर्व सोग्दी (Sogdi) या मोद्रए (Sodrai) का उल्लेख हुआ है, और फिर मस्सनोई (Massanoi) का । जायसवालजी ने मोद्रए को पाणिनि के गणपाठ के सौद्रायण के साथ मिलाया है। पर अन्य अनेक ऐतिहासिको का यह मत है, कि शूद्र नाम के एक जनपद की भी प्राचीन भारत में सत्ता थी. और ग्रीक लेखको को सोद्रए से वही अभिप्रेत था। महामारत में इस बढ़ जनपढ़ का उल्लेख हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है. कि भारत में आयों के प्रवेश से पूर्व जो लोग निवास करने थे. जनके विभिन्न जनो (कबीली) को सामहिक रूप से जहाँ 'दाम' कहा जाता था, वहाँ उनके किसी 'जन' की शुद्र सज्जा भी थी। इसी शुद्र जन का एक जनपद सिन्च के उत्तरी क्षेत्र मे शिष था। मस्सनोई को मर्मीन (Musaru) के साथ मिलाया गया है, जिसका उल्लेख टान्मी ने जिडीसिया के एक नगर के रूप में किया है।

सोद्रए और मस्मनोई के बाद ग्रीक लेखकों ने तीन जनपदों का उल्लेख किया है, जिनके नाम कमश मूसिकनोई (Mousikanoi), सैम्बस (Sambos) और आक्सीकेनम (Ozykanos) थे। जायसवाल जी ने मुसिकनोई को 'मुचिकमो' का रूपान्तर

<sup>1.</sup> Nilalanta Sastri : A Comprehensive History of India Vol. II p 129

<sup>2.</sup> McCrindle: India as described by Ptolemy p. 322

मूलिकनीई के पडीस में ही एक अन्य जनपद था, जिसे प्रीक विवरणों में सैन्बस (Sambus) लिखा गया है। इस सैम्बस की राज्यानी सित्यमन (Sindimma) में, जिसका मारतीय नाम पहचाना नहीं जा सका है, यदापि कतियन विद्वानों ने इसे सेहाना में, जिसका मारतीय नाम पहचाना नहीं जा सका है, यदापि कतियन विद्वानों ने इसे सेहाना ने सिंग्लाया है, जो विष्य के तद पर रिस्तर एक नगर है।' सैम्बस को 'साम्ब' का क्यान्तर माना जा सकता है। आक्सीकेनस (Ozykanos) की स्थिति सित्य नदी के परिचम में उस में प्री, जहां आकरण लग्दकाना है। मृसिकनोई और तस्विवान के परिचम में था। श्रीम की आ रहीं थी, जैसे के केक्यराज चीर तक्ष त्यात लग्दी के परिचम में थी। सैम्बस ने सिकन्दर की आपीतता स्वीकार कर की, और मृसिकनोई ने उससे यूढ की तैयागी की। पर जब मृसिकनोई ने देखा, कि सिकन्दर ने अकस्मात् उस पर चढ़ाई कर दी है, तो उसने में प्रीम सकता का अपीतता स्वीकार कर ले ने ही हित समझा, और बहुमूच्य उसहार प्रदान कर निकन्दर का स्वागत किया। निकन्दर ने उत्तरातपूर्वक मृसिकनोई के अवस्ति पर कर सिकन्दर की स्वानी सम्बन्दर ने एक मैसिडोनियन सेना की छावनी कामम कर दी। मृसिकनोई जनपद की राजयानी सम्बन्दर रोक्त नगरी सी। वर्तमान समस का रोडी नगर इसी रोकन का उत्तराधिकारी है। मृसिकनोई सम्बन्दर की अविनता में मान समार की रोज अपीतन सम्बन्दर नी अकसोन सेना की छावनी कामम कर दी। मृसिकनोई जनपद की राजयानी सम्बन्दर रोक्त नगरी साम्बन्दर नी सकसोन सेना की छावनी कामम कर दी। मृसिकनोई जनपद की राजयानी सम्बन्दर ने स्वन्ताई सम्बन्दर की स्वनित्ता में साम की स्वनित्ता में स्वति समस्य कर सी राजयानी सम्बन्दर नी सम्बन्दर नी स्वनित्ता में भा गये थे।

उत्तरी सिन्ध के विविध जनपदों को अपने आधिपत्य में ले आने के पश्चाल् सिकन्दर देखिए की और और आर्थ वढ़ा। वहाँ जेले एक अन्य जनपद से युद्ध करना पड़ा, मैकि विवरणों के अनुसार ब्राह्मणों का वहाँ निवास था। इसे मीक लेखकों ने 'वचनोर्दें' की संज्ञा दी है। इसे 'क्राह्मणक' जनपद के साथ मिलगारा गया है, जिसका उल्लेख स्तन्जलि

<sup>1.</sup> McCrindle : Ancient India as descriped in Classical Literature p 41

<sup>2</sup> Raychaudhuri : Political History of Ancient India p. 259

ने पाणिन के एक सुन का माध्य करते हुए किया है। पतञ्जिल ने 'ब्राह्मणक' को स्पष्ट रूप से एक जनपर लिखा है।' ब्राह्मणक जनपर ने बीरता के साथ सिकन्दर का मुकाबका किया, व्यपि ने उसे परास्त कर सकने मे असमर्थ रहे। सिकन्दर ने कूरता से ब्राह्मणक के निवासियों का नेप किया, जीर बहुत-से ब्राह्मण की लागों को सामें कर लड़कबा दिया, ताकि जय जीय उन्हें देवकर में सिहोगियन सेना के विरुद्ध हाथ उठाने का साहुत न करें।

सिन्य प्रान्त में सिन्य नदी जहाँ दो घाराओं में विमन्त होकर समूद्र की ओर आमें बढ़ने कमती है, प्राचीन समय में बहाँ पातानप्रस्थ नामक जनपद की स्थिति थी। प्रीक रुसकों ने दसी को 'पातालेल' (Patalenc) जिल्ला है। प्रीक विकरणों में इस जनपद के साधन की युक्ता स्पार्टी के शासन के साथ की गई है। बागोडीरस ने जिल्ला है कि पाता-रेन की शासन पद्धति उसी वय की है, जैसी कि स्पार्टी की है। यहाँ सेनापतिल्य दो मिल-भिन्न कुलों में बशानुमत रूप से स्थित रहता है, और बुदों या ज्येष्टों की एक कौसिल होती है जिसे सम्पूर्ण जनपद पर शासन करने का अधिकार है। 'पाणिन के गणपाट में पाताल-प्रस्य का उस्लेख हैं, और औत रुसकों का पातालेम यह पातालप्रस्य ही था। पातालप्रस्य के निवासी सिकन्यर का मुकावला कर सकने में असमर्थ रहे, और जपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के प्रयोजन से अपने प्राचीन अभिनवन का परित्यात कर अन्यत्र चले सरे।

सिकन्दर अब सिन्य नदी के मुहाने पर पहुँच गया था। वहाँ उसने अपनी सेना को दो आगों में विमक्त किया। जल-सेनापित नियासकेंस को बहाजी बेड़े के साथ समुद्र मार्ग से बापन डीटने का आदेश उक्तर वह स्वय मकरान के किनारे-किनारे स्वळ मार्ग से अपने देश को वापस जण पड़ा (३२५ ६० पू०)। मार्ग में अनेक प्रकार के कच्ट उठाता हुआ वह अपनी सेना के साथ ३२३ ई० पू० में बीकांन पहुँच गया। न केवळ उत्तकी सेना निरक्त युढ़ों के कारण बड़त चक्र गई थी, अपितु वह स्वय मी आन्ति अनुमव करने छना था। मालबो से युढ़ करते हुए उसकी छाती में जो अपवर पढ़ों के लाट उठाती हुआ प्रवास की स्वयुक्त करते हुए उसकी छाती में जो अपवर पढ़ों को स्वयुक्त मुंदि सुर्व ही विविज्ञन में उसकी मृत्यु ही गई। उसकी मुत्यु का काल ३२३ ई० पुठ माना आता है।

सिकन्दर एक महान् निजेता था। दिन्धिजय द्वारा उसने एक विश्वाल साम्राज्य की न्यापना की थी। पर इस साम्राज्य की स्थायी रूप से एक पुत्र में बाध सकते की त उसने असना थी, और त उसके महसीगियों में। यही कारण है, कि सिकन्दर के मरते ही उसके माम्राज्य में अध्यवस्था उत्तम हो गई। उसके विसिन्न सेनापति अपने-अपने पृथक् राज्य

 <sup>&#</sup>x27;बाह्यणकोण्णिके संज्ञायाम्' (पाणिति अव्याच्यायी ५।२।७१) सूत्र पर पासक्जल भाष्य मे 'बाह्यणको नाम जनपदः ।'

<sup>2.</sup> McCrindle: Invasion of India by Alexander the Great, p. 296

३. पाणिनि, गणपाठ ४।१।१४

स्थापित करने में तस्यर हो गये, और विश्वाल मैतिकोनियन साम्राज्य अनेक लाकों में विमन्तत हो गया । ये काव तीन ये, मैरिकोनिया, मिस्त और सीरिया । सिकन्दर मैति-डोलिया का निवासी था। वहीं सेनापति एक्टीगोनस ने अपने पृवक् राज्य की स्थामा कर की। बींच इसी राज्य के अन्यतंत था। टाल्मी नामक सेनापति ने मिस्त मे अपना पृषक् राज्य कायम किया। मारत से लगाकर एधिया माइनरतक के विश्वाल मूलक्ट पर सेनापति सैत्युक्त ने अभिकार कर लिया। इसी को सीरिया का राज्य कहा जाता है। मारतीय इतिहास के साथ सीरिया के इस राज्य का भनिष्ठ सम्बन्ध है, क्योंकि सिकन्यर द्वारा भारत के को प्रदेश जीते नये के जे में इसी राज्य के अनुस्तरंत थे।

## (३) सिकन्दर के आक्रमण का भारतीय इतिहास पर प्रभाव

दिग्विजय द्वारा सिकन्दर ने जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी. वह उसकी मत्य होते ही खण्ड-खण्ड हो गया । एशियन प्रदेशों में सैस्यकस द्वारा जो राज्य कायम किया गया. वह वस्तुत. पुराने हलामनी साम्राज्य का ही उत्तराधिकारी था। इसी प्रकार टाल्मी द्वारा मिस्र में जिस पथक राज्य की स्थापना की गई. कुछ ही समय परचात वह मैसि-डोनियन या ग्रीक राज्य न रह कर पुराने मिश्री राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया और उसका ग्रीक राजवश पराने फैरोहा-सम्राटो का स्मरण दिलाने लगा । वस्ततः, सिकन्दर आधी की तरह आया था, और आधी की ही तरह वापस चला गया था। उसने कितने ही पराने राजवशो और राजकलो का उच्छेद कर दिया. पर उनके स्थान पर वह किसी ऐसी व्यवस्था का सूत्रपात नहीं कर सका, जो इतिहास में चिरस्थायी रहती। उसकी दिग्विजय का एक महत्त्वपूर्ण प्रमाव यह अवश्य हुआ, कि चौथी सदी ई० पूर की तीन उन्नत व सम्य जातियाँ-भीक, ईरानी और मारतीय-एक दूमरे के निकट सम्पर्क मे आ गई और उनमे ज्ञान तथा व्यापार के सम्बन्ध घनिष्ठ हो गये। सिकन्दर ने अपने जीते हुए प्रदेशों मे अनेक नई नगरियाँ बसायी थीं। इनमे मैं सिडोनियन या ग्रीक सैनिको की छावनियाँ भी स्थापित की गई थी। भारत में ऐसी नगरियों में मस्य पाँच थी-अलेग्जेण्डिया (काबल के क्षेत्र में) , ब केफला (जहाँ ग्रीक सेना ने बितस्ता नदी को पार किया था) , नीकिया (जहाँ केक्यराज पोरु को परास्त किया गया था), अलेग्जेण्डिया (असिक्नी और सिन्ध नहियों के संगम पर) और एक अन्य अलेग्जेण्डिया जो कि वितस्ता और इरावती (रावी) नदियों के संगम के दक्षिणी प्रदेश में थी। इन तथा ऐसी ही अन्य नगरियों में जिन ग्रीक (यवन) लोगों को आबाद किया गया था. वे स्थायी रूप से मारत मे ही बस गये थे और घीरे-घीरे पर्णतया जारतीय ही बन गये थे। मौर्य साम्राज्य के स्थापित होने पर इन्हें जासन में भी स्थान प्राप्त हुआ। अक्षोक द्वारा यवन तुषास्प की राजकीय पर पर नियक्ति इसका प्रमाण है। बहत-से यवन मौयों की सेना में 'भृत' सैनिकों के रूप में भी भरती हुए। चन्द्रगुप्त की जिस सेना ने नन्द्र के शासन का अन्त करने के लिये मन्त्र पर आक्रमण किया था. मद्रा-

राजस के अनुसार पारसीक और स्तेष्ण्य सीनक भी उससे सम्मिकित से। सम्मवतः, ये विदेशी सीनक सिकन्दर की उन सेनाओं के अवशेष में, जिन्हें वह मारत में ही छोड़ गया था। सिकन्दर की मृत्यु होते ही उसका साम्रान्य सण्ड-सण्ड हो गया था, और मारत के सब प्रदेश मीसिशीनयन आधिपत्य सं स्ततन्त्र हो गये से। पर जिन विदेशी सीनिकों को सिकन्दर नारत में छोड़ गया था, उन्हें अपने देश में बापस जाने का अवसर ही नही मिल तका था। इस दशा में यदि वे मृत सीनिकों के रूप में चन्द्रगृप्त मीर्य की सेना में सीनिकीं को तो यहें।, तो यह सर्वंग सर्वंग स्वानांविक है।

पहिचमी ससार के साथ भारत के सम्बन्धों में घनिष्ठता और दृढता आने में भी सिकन्दर के आक्रमण से बहुत सहायता मिली थीं। इससे पूर्व भी भारत का पास्चात्य जगत् के साथ सम्बन्ध विद्यमान था। पर कुछ वर्षों के लिये विषाधा नदी से भूमण्य सागर तक के सुविस्तृत व विभिन्न प्रदेशों में एक शासन स्थापित हो जाने के कारण यह सम्बन्ध और भी अधिक दूहों गया। भारत के व्यापारी अब वहीं संख्या में ईराक, मिज और शीस आने-जाने लगे, और पविचारी देशों में मारत का माल बढ़ी मात्रा में विकय के लिये मेवा जाने लगा।

पर सिकन्दर के आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ. कि हिमालय से समद्र पर्वन्त विस्तीणं भारत भिम में राजनीतिक एकता और एक शासन के स्थापित होने में इससे बहत महायता मिली। पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी मारत में जो बहत-से छोटे-वडे राज्य विद्यमान थे. सिकन्दर के आक्रमण के कारण उनकी स्वतन्त्र सत्ता नष्ट हो गई। उसकी प्रवल शक्ति के सम्मल वे अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा नहीं कर सके। गंगा के पर्व के मारत मे प्राचीन काल मे जो बहत-से छोटे-बड़े राज्य या जनपद विद्यमान थे. वे मगध की साम्राज्यविस्तार की प्रवृत्ति और प्रवल शक्ति द्वारा नष्ट कर दिये गये थे। बाहंद्रथ, शैंगु-नाक और नन्द बशो के प्रतापी सम्राट मारत के मध्यप्रदेश और प्राच्य प्रदेशों को अपनी अधीनता में ले आने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहे. और नन्दवंशी राजा महापदा नन्द हिमालय से विन्ध्याचल तक और गगा-यमना से बगाल की खाड़ी तक विस्तीण एक विशाल माम्राज्य स्थापित करने में समर्थ हुआ । जो कार्य पूर्व में मग्रध के राजाओं और विशेषतया महापदा नन्द ने किया था. वही वितस्ता नदी के पश्चिम के मारत में सिकन्दर द्वारा किया गया । सम्पर्ण उत्तरी भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के स्थापित होने के कार्य मे इससे बहुत सहायता मिली। चन्द्रगृप्त मौर्य जो सम्पूर्ण उत्तरी मारत को अपने एकच्छत्र शासन में ले आ सका, उसका बहुत कुछ श्रेय सिकन्दर की दिग्विजय को दिया जा सकता है। मैसिडोनियन आक्रमण के कारण वाहीक देश के विभिन्न जनपदों का बल बहुत क्षीण हो गया था। चन्द्रगुप्त जो उन्हें इतनी सगमता से अपनी अधीनता में हा सका. ु उसका यही मस्य कारण था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ सिकन्दर के आक्रमण का प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। इसीलिये हमने इस आक्रमण का विवरण इतने विशव रूप से उल्लिखित किया है। मैसिडोनियन आक्रमण के समय पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी मारत

में जो राज्य विद्यमान थे, उनकी संख्या ३० के लगभग थी। इनमें गान्वार. केकम. अभिसार. मद्रक, पूष्करावती और मुक्किण के राज्य राजतन्त्र राज्यों में मुख्य थे, और कठ, मालव, सदक, अग्रेय, म्लचकायन और बसाति गणतन्त्र राज्यों में । गान्वार, केकय और अभिसार की स्थिति प्राय: बही बी. जो कि गंगा के पूर्व में मगध, बत्स, कोशल और अवन्ति के राज्या की थी। मध्य पंजाब के शहक, मालव आदि गणराज्यों की स्थिति को उत्तरी विहार के विजय, शास्य, मल्ल आदि गणराज्यों के सदश समझा जा सकता है। इन सब राज्यों को जीत कर एक शासन में ले आ सकना सूत्रम कार्य नहीं या। गान्धार और केकब के राजाओ का यह प्रयत्न रहाथा. कि वे अन्य जनपदों को जीत कर अपनी शक्ति का विस्तार करें। उन्हें आंशिक रूप से सफलता भी प्राप्त हुई थी। पर यदि सिकन्दर का आक्रमण न होता. तो शायद केक्य या गान्वार के लिये सम्पूर्ण बाहीक देश में एकच्छत्र शासन स्थापित कर सकना कदापि सम्भव न होता । साम्राज्य-विस्तार द्वारा भारत मिम के अधिक से अधिक माग को एक शासन में ले आने की जो प्रवृत्ति चिरकाल से विकसित हो रही थी. सिकन्दर के आक्रमण से उसे बहुत बल मिला, और कुछ वर्ष पश्चात ही मौर्य साम्राज्य के रूप में इस प्रवृत्ति ने अनुपम सफलता प्राप्त कर ली । सिकन्दर के आक्रमण के कारण उत्तर-पश्चिमी भारत की राजनीतिक दशा में जो परिवर्तन हो गया था, उसी से चन्द्रगुप्त ने लाभ उठाया और एक विज्ञाल साम्राज्य स्वापित किया।

## (४) चन्द्रगुप्त द्वारा राज्य की प्राप्ति और विस्तार

चन्नपुत और चाण्यस की जो कथा महासतों में पासी जाती है, और जिसका हमने इसी अध्याय के प्रथम प्रकरण में उस्केख किया है, उसके अनुसार नन्द बस का नाश करने के प्रयोजन से पहले उन्होंने समय के नगरो और सामें पर आक्रमण करना प्रारम्क किया था। पर इसमें उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो सकी थीं। फिर वे मायब-साम्राज्य के सीमान्त पर परे, और उसे अपने अधीन कर उन्होंने समय पर आक्रमण किया। इस बार वे सफल हुए, और तन्द बसा का विनाश कर पाटिनुष्ट के राजीसहासन पर अपना आध्यस्य स्थापित करने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई।

सहावसो की यह कथा एक ऐतिहासिक तस्य पर आवारित है। सिकन्दर के आक्रमण के कारण माणव-साप्राज्य के उत्तर-परिवर्धी सीमान्त में उवक-पुबल अब गई थी, और ज्यों ही मैसिकोनियन सेनाएँ मारत से विदा हुई हन सीमावर्ती प्रदेशों में विद्रोह हो गया। निकन्दर होग नियुक्त सेनापतियों और अवपो के लिये इन प्रदेशों को अपनी अधीनता में रख सकना सम्त्रव नहीं रहा। यही समय था, जबकि चाणव्य और चन्नापुर नन्दर्वत के विनास की अक्ताला को लेकर इस सीमान्त प्रदेश में आये, और वहुँ की राजनीतिक परिचित्त से तो अपनेता से कि उत्तरीतिक परिचित्त से लाग उठा कर उन्होंने उत्तर-परिचर्धी मारत को सिकन्दर की अधीनता से मुक्त किया। ३२३ हैं० पुल से जब सिकन्दर की मुल्तु हो यह, तो एजाव में सबन सातन के

विरुद्ध विद्रोह अत्यन्त प्रवण्ड रूप घारण कर गया, और वन्त्रगुप्त तथा चाणक्य ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। पत्राव और उत्तर-पश्चिमी सीमान्त को यवनों की अवीनता से मुक्त कर चाणक्य और वन्द्रपुत्त ने उन्हें एक सासनमूत्र में संगठित किया, और किर इस क्षेत्र की सेनाओं को साथ केकर मगध पर आक्रमण किया। नन्द का वात कर वन्त्रपुत्त स्वयं पाटिन्नपुत्त के राजांविहासन पर आक्ट हुआ, और इस प्रकार सम्पूर्ण उत्तरी मारत में उत्तरी ठकक्युत्र सासन की स्थापना की।

चाणक्य और चन्द्रगप्त के इस कर्लस्य को हैवेल ने इस प्रकार प्रतिपादित किया है---"मिकन्टर के मारत से बापस लौटने के एक साल पश्चात उस द्वारा विजित प्रदेशों में बिद्रोह चारस्य हो गया। प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला इस विद्रोह का केन्द्र था। यहाँ चाणक्य नाम का एक बाह्मण रहता था. जो दण्डनीति, राजनय और सैन्य शास्त्र मे पारगत था। उसकी असाधारण योग्यता सर्वत्र विदित थी। उसका चन्द्रगुप्त नाम का एक शिष्य था। मैसिडोनियन आक्रमण के समय चन्द्रगुप्त तक्षशिला मे ही था। सम्भवत . चन्द्रगप्त ने सिकन्दर को मगध पर आक्रमण करने के लिये प्रेरित भी किया था। परन्त व्यास नदी के तट पर अपनी यरोपियन सेना के बिद्रोह कर देने के कारण वह और आगे नहीं बढ़ सका। सिकन्दर के किसी क्षत्रप ने राजा पोरस का चात कर दिया था. यद्यपि पोरस सिकन्दर की अधीनता स्वीकार करता था। इस हत्या के कारण भारतीय जनता मे बहुत असन्तोष फैल गया । एक अन्य प्रान्त के क्षत्रप फिलिप्पस का भी घात कर दिया गया. और क्रान्ति के लिये अब विद्रोहियों को केवल एक योग्य नेता की आवश्यकता थी। चन्द्रगप्त ने इन घणित यनानी लोगों को निकाल कर बाहर कर देने और मगध के राजा से बदला लेने के इस मवर्णावसर को हाथ से नही जाने दिया। चाणक्य की सहायता से उसने पजाब की जातियों को भड़का दिया. और सिकन्दर की सेनाओं को पराजित कर उन्ही सेनाओं की सहायता से पाटलिएत पर आक्रमण किया। मगध के राजा को गद्दी से च्युत कर और ग्रीक लेखको के मतानसार मारकर बहु राजगढ़ी पर आरूड हुआ। ।"

सिकन्दर को वापसी के बाद की भारत के राजनीतिक इतिहास की घटनाओं का हैवेल ने जिम का से प्रतिपादन किया है, बहु प्रीक विवरणों पर आधारित हैं। सिकन्दर ने मारत के नमें जीते हुए प्रदेशों को शासन की दृष्टि से छः मागों में दिमक्त किया था, और इनके शासन के लिये छ शासकों को नियुक्त किया था। ये छः विभाग निम्नलिखित वे—(१) सिन्य, जिसका शासक या क्षत्रप (Satrap) पाइचॉन (Peithon) को बनाया गया था। (३) पश्चिमी गान्यार, जिसकी राजवानी प्युक्ताकोत्तिस (Peucelaotis) या पुक्तकातती थी, और जिसमें सिन्य नदी के पश्चिम से लगाकर काबुक की बाटी से पूर्व तक के तब प्रदेश जनातीत थे। इसका क्षत्रम निकनोर (Nusanor) को नियुक्त किया

<sup>1.</sup> Havell E.B.: The History of Aryan Rule in India, Chapter 5

सया था। (३) पैरोपनिसदी (Paropanisadae) या काबुल की बाटी का प्रदेश, जिसका क्षत्रप जाक्स्यार्टेस (Oxyastes) या । (४) सिन्य और वितस्ता (जेहलम) निवयों का मध्यवर्ती प्रदेश, जिसका शासन तक्षत्रिका के राजा आस्मि के सुपूर्व किया गया था। (५) बितस्सा और विपाशा (ब्यास) नदियों का प्रदेश, जिसका शासक केकय-राज पोड को नियक्त किया गया था. और (६) हिमालय और उसके साथ-साथ का वह सब उत्तरीय प्रदेश जो सिन्ब और व्यास नदियों के बीच में विश्वमान था। इस पार्वत्य प्रदेश को शासन के लिये अभिसार के राजा के सपर्व कर दिया गया था। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है, कि अपने विजित भारतीय प्रदेशों के शासन की जो व्यवस्था सिकन्दर द्वारा की गई थी. जसमें भारतीयों और बिवेजियों को एक समान स्थान दिया गया था। तीन प्रदेशों का शासनाधिकार भारतीयों के हाथों में था, और तीन का विदेशियों के। सिन्ध नदी के पश्चिम के सब प्रदेशों के शासक ग्रीक नियक्त किये गये थे, और सिन्ध के पूर्व के प्रदेशों के भारतीय। पर भारतीय राजाओं द्वारा शासित प्रदेशों में भी अनेक ग्रीक या मैसिडोनियन छावनियाँ स्थापित की गई थीं, और उनमें विदेशी सैनिकों को भी अच्छी बडी संख्या में रखा गया था। सिकन्दर की सेना से केवल मैसिडोनियन सैनिक ही नहीं थे। ग्रीस, ईरान, मिल आदि जो अन्य अनेक देश उसकी अधीनता में थे, उनके भी बहत-से मत सैनिक उसकी सेना में सम्मिलित थे। मारत के विविध नगरों में स्थापित इन विदेशी सेनाओं का प्रधान कार्य भारत के इन प्रदेशों को यवनराज की अधीनता में बनाये रखना और उन्हें स्वतन्त्र न होने देना ही था।

पर सिकन्दर देर तक मारत को अपनी क्षीनता में नहीं एक सका। उसके पाताज-प्रस्य से विद्या होते ही उस हारा जीते हुए मारतीय प्रदेशों में विश्वोह मारदम हो गया, बोर वैविज्ञेन में उसकी मुख्य होते ही मारतीयों ने पराशीनता के जुए को जन के कारों से उतार फेका। यह सब किस प्रकार हुआ, इस सम्बन्ध में धीक लेखकों के कतियय विवरण उद्धरणीय है। बस्टिन ने लिखा है, कि "मिकन्दर की मृत्यु के पश्चार मारत ने दराबीनता के जुए को अस्टिन ने लिखा है, कि "मिकन्दर की मृत्यु के पश्चार मारत ने दराबीनता के जुए को सारत कम्पे से उतार फेंका और उस (सिकन्दर) द्वारा नियुक्त सासकों की हत्या कर दो। (मारत की) इस स्वाधीनता का संस्थापन सैन्युकोट्ट (Sandascottus) द्वारा किया गया था। इस (सैन्युकोट्ट) का जन्म एक हीन कुल में हुआ था, पर अलीकिक कप से मोसलाइन प्राप्त कर उसमे राजबावित को अधिनात कर लेने की नहरवाकांका प्राप्तुर्थेत हो गई थी। उसने विकन्दर से हिटाई से वासचीत की बी, जिससे अपमानित होकर सिकन्दर ने उस (सैन्युकोट्टेड) के बब की आक्षा प्रदान की थी। पर मामकर उसने प्रणो प्राप्त कि पता और उसके पसीत को अपनी जीम से बाटने लगा। इस प्रकार वसने के महा काह मारत के से स्वतन होता है हिस्त इसे विमा कोई आति पहुँचामें वहीं से चला गया। इस प्रकार स्वतन के सुकार होता हुए सि स्वता सारत है, से बाता होटिट से कम में राजकीय प्रतिकाश प्राप्त करने की बालाका उत्पस हो गई, और उसने सुटेरो की टोलियों संगठित कर भारतीयों को इस बात के लिये प्रेरित करना प्रारम्भ किया कि वे ग्रीक गांतम को पल्डट में । कुछ समय परवान्त वज वह (सेन्क्राकोष्ट्रस) सिकन्दर के सेनापतियों के विरुद्ध लड़ाई के लिये जा रहा था, एक विश्व वंचकी हाची स्था उसके सम्बुख उपित्यत हुआ और उसने एक पालजू हावीं के समान उसे उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया। अब यह हाथी सैन्ज्राकोह्स का पवमदर्शक हो गया और युद-क्षेत्रों में इसने बहुत कर्तृंत प्रवांतित किया। जिन समय सैन्युक्त अपनी मावी महत्ता की नीव डाल रहा था, चह्नयुत ने इस डग से रार्जातहमान प्राप्त किया और भारत में अपना आधिपत्य स्थापित किया।

जस्टिन का यह बिवरण अत्यन्त महत्त्व का है। इसमे निम्नलिखित बाते घ्यान देने योग्य है---(१) चन्द्रगप्त का जन्म किसी राजा के घर मे न होकर एक ऐसे परिवार मे हुआ था, जो हीन दशा मे था। (२) जब सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया, तो चन्द्रगप्त (जिसे जस्टिन व अन्य ग्रीक लेखको ने सेन्डाकोट्टस लिखा है, जो स्पष्टतया चन्द्रगृप्त का ही ग्रीक रूपान्तर है) उत्तर-पश्चिमी मारत मे था, और सिकन्दर से उसकी मेंट मी हुई थी। सिकन्दर के प्रति उसने ढिठाई का बरताव किया था, और उसे समचित आदर प्रदान नहीं किया था। विजिगीय व साम्राज्य निर्माता बीर व्यक्ति मे जो एक विशेष प्रकार का उद्दण्ड साहस होना बहत उपयोगी होता है, वह चन्द्रगुप्त मे था। (३) सिकन्दर के विरुद्ध जो विद्रोह मारत मे हुआ, चन्द्रगप्त ने उसका नेतत्व किया। (४) इस प्रयोजन से उसने बहत-से सैनिक एकत्र किये। ऐसा प्रतीत होता है, कि सिकन्दर के आक्रमण के कारण उत्तर-पश्चिमी भारत के बहत-से निवासी अव्यवस्थित दशा को प्राप्त हो गये थे। वशाक्रमानगत वित्त का अनुसरण कर सकना भी अब उनके लिये सम्भव नहीं रहा था, और जीवन-निर्वाह का कोई समजित साधन न होने के कारण वे लटमार के लिये विवश हो गये थे। यह भी सम्भव है, कि बाहीक देश के जिन गणराज्यों का मैसिडोनियन सेनाओं द्वारा व्यस कर दिया गया था. उनके निवासी विदेशी शासन को सहन न करने के कारण ऐसा जीवन विताने लगे हो, जिसे ग्रीक लेखको ने लुटेरो का जीवन कहा है। चन्द्रगुप्त ने इन्ही को एकत्र कर उस शतिशाली सेना को सगठित किया. जिसने कि न केवल भारत से मैसिडोनियन शासन का अन्त कर दिया, अपित मगध को प्रबल सैन्यशक्ति को परास्त करने में भी सफलता प्राप्त की।

सिकन्दर ने जिन जनपदों को जीत कर अपने अधीन किया था, युढ में सद्यपि वे परास्त हो नये थे पर वे विदेशी जायायय को स्वीहत करने के लिये उद्यत नहीं थे। इसी का यह परिणास था कि उनसे मिल्तर विज्ञोह होते रहते थे। चन्द्रगुप्त ने इस परिस्थित से भी लाभ उठाया। जब सिकन्दर मात और पराजा को प्रत्याच के प्रत्याचन से स्थस्त था, अस्त्रकेन (अस्वकारन) लोगों ने पुष्कलावती (गान्यार) के सक्य सिकनोर की हत्ये सम कर दी थी। इस निकनोर की अधीनता से अस्कायन जनपद के शासन के लिये स्व मारतीय भी नियुक्त किया गया था, जिसका नाम श्रीक लेखको ने सिसिकोट्टस (Sisicottus) लिखा है। यह सम्मवतः शशिनुप्त का रूपान्तर है। अध्वकायन लोग इसका भी बन्त कर देने के लिये प्रयत्नशील थे, पर सिकन्दर ने इसकी रक्षा के लिये अन्य प्रदेशों से सेनाएँ भेजी, जिनकी सहायता से ही शशियप्त अपनी रक्षा कर सकते में समर्थ हुआ। गान्यार के क्षेत्र मे भी मैसिडोनियन आधिपत्य के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, जिसका नेतत्व करने वाले वीर का नाम ग्रीक विवरणों में दमरैक्सस (Damaraxus) लिखा गया है। ये बिद्रोह तो उस समय में हुए थे. जबकि सिकन्दर मारत मे ही था। जब उसने पातालप्रस्थ से अपने देश के प्रति प्रस्थान किया. तब स्थिति और भी अधिक विश्वह गई। पुष्कलावती मे जो मैंसिडोनियन सेना स्थापित की गई थी. उसका सेनापित फिलिप था। -वह न केवल एक सेनापति था, अपितु शासन-सम्बन्धी अधिकार भी उसे प्राप्त थे। निकनोर की हत्या के पश्चात पूष्कलावती के क्षत्रप का पद भी सम्भवतः उसे ही प्रदान कर दिया गया था। ३२५ ई० पू० में फिलिप की भी हत्या कर दी गई। सिकन्दर अभी जीवित था। फिलिए की मत्य के समाचार से वह बहत कदा हुआ। उसने तत्काल यह आदेश दिया, कि तक्षशिला का राजा आस्मि फिलिप का स्थान भी महण कर ले, और सिन्ध नदी के तट पर स्थित मैसिडोनियन शिविर का सेनापति यदेमस (Eudamus) शान्ति और व्यवस्था स्थापित रखने मे आस्मि की सहायता करे। पर यदेमस के पास पर्याप्त सेना नहीं थी। चन्द्रगप्त और चाणक्य जैसे बीर और चाणाक्ष नेताओं के नेतत्त्व में बिद्रोहियों की शक्ति दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ रही थी। इस दशा मे युदेमस को अपने कार्य मे सफलता प्राप्त नहीं हुई।

सिकन्दर की मृत्यु (३२३ ई० प्र०) के पश्चात् उसके मुस्बाल साम्राज्य में उत्तरायकार के सम्बन्ध में प्रारं प्रारंभ हो गये थे। मैसिसीनियन साम्राज्य के एतियान प्रदेशों
(विपासा नदी से मृम्म्य सापर तक बिरतीण प्रदेशों) के विचय में ये झगड़े सिकन्दर के दो
लेगापतियों के बीच में ये, जिनके नाम सैन्युक्त और एण्टियोनस थे। ऐसी स्विति में
यूदेमत का कार्य और भी अधिक कठिन हो गया। अब वह यह आचा नहीं कर सकता था,
कि उत्तर-पश्चिमी मारत में मैसिडीनियन आधिपत्य को स्वापित रखने के लिये पश्चिम
से कोई कृष्ट से नाम सम्बन्ध नियन आधिपत्य को स्वापित रखने के लिये पश्चिम
से कोई कृष्ट से नाम स्वाप्त ने मैसिडीनियन आधिपत्य को स्वापित रखने के लिये पश्चिम
से कोई कृष्ट में साम प्रारंभी। चन्द्र पुर्वे में स्वाप्त नियन स्वाप्त स्वाप्त

मैसिकोनियन वासन के विरुद्ध मारत में जो विद्रोह हुआ, उनमें आवार्य बाणस्य का कर्तु त्य जयत्य सहत्वपूर्ण था। बाणस्य तहाविका में मध्यापन का कार्य करते थे, और वहाँ के 'विश्वविक्यात' आवार्य में उनका प्रमुक्त तथान था। वण्डनीति के कहि कि वहाँ के 'विश्वविक्यात' आवार्य में उनका प्रमुक्त तथान था। वण्डनीति के कहि कि विश्वविक्यात' मासना में हासन अक्षेत्र हुस के अल्यात अनुवित व हास्कियक अर्थवात्म में वीराज्य (विदेशी शासन) के दोषों को उन्होंने इस प्रकार प्रयट किया है, कि इस प्रकार के वासन में शासन अल्यात है, विश्वविक्यात है, उत्तर मासनता, उत्तका वोश्य कर देता है, अर्था प्रवाद है। विश्वविक्य कर देता है, अर्था प्रवाद है। विश्वविक्य है। कि विश्वविक्य कर देता है, अर्था प्रवाद है। कि विश्वविक्य कर देता है, अर्थ प्रवाद है। कि विश्वविक्य कर देता है, अर्थ प्रवाद है। कि विश्वविक्य है। कि विश्वविक्य कर विश्वविक्य है। कि विश्वविक्य कर विश्वविक्य है। कि विश्वविक्य कि वि

केवल नाणक्य ही नहीं, अन्य भी अनेक बाह्मण व आवार्य सिकन्दर के बासन के विद्य अपना रोध प्रषट करने से तरार वं। प्रीक विकरणों में इस प्रकार के अनेक निर्देश विवासन है। एक बार एक ऐसे बाह्मण से जो सिकन्दर के विद्य एक राजा को अबका रहा था, यवन राज ने प्रकार किया—पुन क्यों इन राजा को मेरे विव्य मक्त करों हो? बाह्मण ने उत्तर दिया —में नाहला हैं, यदि वह जिए तो सम्मानपूर्वक जिए, अन्यथा सम्मानपूर्वक भर आए। एक अन्य बाह्मण क्यासी ने सिकन्दर से कहा था—पुरहारा राज्य सूत्री हुई साल के समान है, जिसका कोई एक लान्य का होता है। ताक्षिणला के एक वृद्ध दण्डी हिता इसरा पावर्व उसके विक्त उठ खड़ा होता है। ताक्षिणला के एक वृद्ध दण्डी (Dandams) को सिकन्दर के सम्मृत्त यह उर दिखा कर लाने की कोशिया को वाई कि सिकन्दर तो ससार के स्वामी श्री (Zcus) का पुत्र है। यदि तुम उसके सम्मृत्त अनुत नहीं होंगे, तो वह मुनहरित को बस से अलग कर देशा। यह मुकर दण्डी ने उथेना-जनक हंसी हसते हुए कहा—मैं भी उसी प्रकार श्री का पुत्र हैं, जैसे सिकन्दर है। मैं अपनी मातृर्म्वा मारत से पूर्णवस चंद्रपट हों जो माता के समान मेरा पालन करती है। उत्तरी दण्डी क्या ज्ञाह के स्वामी के अलगा-जनक हंसी हसते हुए कहा—मैं भी उसी प्रकार श्री के समान मेरा पालन करती है। उत्तरी दण्डी के अकुत्र के हसी में कहा—पित कि कि स्वासी से से स्वासी है। उत्तरी दण्डी के सात्र के प्रवास कि सात्र तो है। इसी हुण कहा कहा से कहा—पित की स्वास के सात्र के सात्र के प्रवास के सात्र के सात्र के से अलग के प्रवास के सात्र के सात्र के सात्र के सात्र के सात्र के स्वासी के सात्र के सात्र के स्वस के सात्र के सात्र के स्वस के सात्र के सात्र

सिकन्दर के विरुद्ध मारत से जो विद्रोह हुआ, वह वस्तुतः जनता का विद्रोह था। उसमे उन गणराज्यों के निवासियों ने विश्लेष रूप से माग लिया था, जिनकी स्वतन्त्रता का मैसिडोनियन सेना द्वारा अन्त कर दिया गया था। गणराज्यों को अपनी स्वतन्त्रता से

 <sup>&</sup>quot;वराज्यं तु जीवितः परस्याध्यक्ष्यः "नैतन्मम" इति मन्यनानः सर्वायस्थ्यवास्थ्यति, पण्यं वा करोति, विरक्तं वा परित्यज्य अपगण्यतीति ।" जौ. अर्थः ८।२

बहुत अधिक प्रेम था। वे विवेशी आकान्ता के प्रशुश्य को कदापि सहन नहीं कर सकते थे। गणराज्यों की तो बात ही क्या, सम्भवतः, राजतन्त्र राज्यों के राजाओं के सिये भी मैसिडोनियन शासन के विरुद्ध विद्रोह की भावना से अपने को पथक रख सकता सम्भव नहीं रहा था। इसी कारण केकयराज पोरु (जो विवस्ता और विपासा नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश का सिकन्दर द्वारा नियक्त शासक था) और यवन सेनापति यदेसस में विरोध हो गया था, और यदेससने पोह का चात करा दिया था। वाशक्य और चन्द्रगन्त ने इस परि-स्थिति से परा-परा लाभ उठाया और विपाशा (व्यास) नदी के पश्चिम के सब भारतीय प्रदेशों से मैसिडोनियन शासन का अन्त कर दिया । इन प्रदेशों के जनपदीं ने स्वामाविक रूप से अपने को विवेशी आधिपस्य से स्वतंत्र कराने वाले चन्त्रगण्त की अधीनता स्वीकार कर ली । इसीलिये ग्रीक लेखक जस्टिन ने लिखा है--'सिकन्दर के लौट जाने पर सेन्डा-कोइस (चन्द्रगप्त) ने भारत को स्वतन्त्रता दिलायी। पर अपने इस कार्य में सफलता प्राप्त कर चकने पर शीध ही उसने स्वतन्त्रता को दासता के रूप मे परिवर्तित कर दिया। जिन्हें उसने विदेशियों के जए में स्वतन्त्र किया था. उन्हें उसने अपने अधीन कर लिया। उत्तर-पश्चिमी मारत को अपनी अधीनता में ले आने के पश्चात चन्द्रगुप्त ने किस प्रकार मगण से नन्द वश के शासन का अन्त कर पाटलियुत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, इस सम्बन्ध में महावसों की टीका का यह कथन ध्यान देने योग्य है-सीमान्त देश से वे (चाणक्य और चन्द्रगप्त) पूर्व की ओर बढते गये। नगरो और ग्रामो को अपने अधीन करते हुए वे निरन्तर आक्रमण करते हुए चले। एक भारी सेना उनके साथ थी। ठीक समय पर उन्होंने पाटलिएन को आकान्त किया. और धननन्द को मार कर राज्य प्राप्त कर लिया।

विद्यालयत्त के प्रसिद्ध नाटक मृद्राराक्षस द्वारा भी इस बात की पुष्टि होती है। उसके अनुधार चाणक्य और चन्द्रमुख की जिन सेनाओं ने पाटिकपुत्र को आक्रक्त किया था. उसमें शक, यकर, किरात, काम्योज, पारतीक, बाह, लीक आदि की सेनाएँ साम्मिक्त थीं, सिन्हें चाणक्य ने अपनी वृद्धि द्वारा कर्म कर रखा था। इस प्रसंग में अमान्य राखास और विराधम्पत की गढ़ वार्ता उल्लेखनीय है—

"राजस—सन्ते ! चन्त्रगुरत के नगर (पाटलियुन) में प्रवेश कर चुकते के अनन्तर क्या कुछ हुआ, और हमारी ओर से उसके वस के लिये नियुक्त तीक्षण विवदायी बुस्तवरों ने क्या किया, यह सब प्रारम्म से ही सनने की हमारी इच्छा है।

विरायपुरत-आरम्भ से ही कहता हूं। चानका अपनी बृढि हारा का में करके सक, प्रवन, किरात, काम्बीम, पारसीक, बाहु लीक झांदि की सेनाओं को से आया और क्यापुरत तथा पर्यत्क की सेनाओं के साथ हन्होंने प्रक्षम के समृद्र के समान कुनुसपुर (पाट-निषक्ष) को बेर किया।"

B. Cambridge History of India Vol. I, p. 429

मुद्राराक्षस की कथा के अनुसार वाणक्य ने पर्वतक नाम के एक सिकासाठी राजा को जगव का आधा राज्य देने का बचन प्रदान कर उसको भी सहागता प्रान्त की थी। जैन प्रव्य परिश्रिष्ट पर्व की कवामें भी पर्वतक का उत्तेज है, और वह भी अपने तेताक ताथ पर्वज्ञ की सहायता कर रहा था। बीज अनुवृत्ति के अनुसार पर्वतक भगव के राजकुळ का ही था, यह उनर जिल्ला जा चुका है। पर्वतक की स्थित के साववन्य में मतमेद होते हुए भी प्रार्थीन साहित्य के सव विवयण हरा बात पर एकमत हैं, कि नन्य वंश का अन्य करने के क्षेत्र विवत नेतानों ने साव पर आक्रमण किया था, उनमे पर्वतक की भी सेता समितित वी, और साथ ही परिवमी तथा उत्तर-पिचमी भारत के अन्य अनेक राजाओं की सेताएँ भी। मुद्राराक्षस के अनुसार ये राजा निमालिक्षत वे—कुल्ल हुल्लु) का राजा विववर्षा, मान्य (स्वाच तथा साववर्षा) मान्य राजा कि स्ववर्षा, साववर्षा (स्वाच तथा विववर्षा) मान्य परिवचनी का राजा प्रित्य का राजा प्रित्य का राजा विववर्षा, साववर्षा (स्वाच तथा विववर्षा) मान्य साववर्षा के साववर्षा, साववर्षा के साववर्

कतिपय विद्वानो ने मद्राराक्षस में दिये हुए राजाओं के इन नामों को ग्रीक विवरणो में विद्यमान नामों से मिलाने का प्रयत्न किया है। टामस ने पर्वतक को पोरस या पोरु के साथ मिला कर यह लिखा है, कि पोरस की सहायता के बिना इस (चाणक्य और चन्द्र-गप्त के) आक्रमण का सफल हो सकना सम्भव नहीं था। इसलिये हमारे सम्मुख दो मार्ग रह जाते है, या तो पोरस ने स्वय इस आक्रमण मे माग लिया और वही नाटक के चन्द्रगृप्त का मित्र पर्वतक है. . .या वह पोरस का कोई उत्तराधिकारी है। एक विद्वान ने पारसीका-धिपति मेघाक्ष को मैगस्यनीज के साथ मिलाया है, और एक का कहना है कि विशाखदत्त ने मूल से शैलाक्ष का मेघाक्ष लिख दिया है, और यह शैलाक्ष सैल्यकस का ही सस्कृत रूपान्तर है। पर इस प्रकार के सब प्रयत्न न किसी ठोस आघार पर आश्रित हैं, और न उनका कोई विशेष लाम ही है। तात्त्विक बात यह है, कि जिस शक्तिशाली सेना को साथ लेकर चन्द्रगप्त ने मगघ पर आक्रमण किया था, उसमे पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी भारत के बहत-से सैनिक तत्त्व सम्मिलित थे, और अनेक राजकूल भी इस आक्रमण में चन्द्रगप्त की सहायता कर रहे थे। चन्द्रगुप्त के प्रधान सहयोगी पर्वतक की तो पहले ही हत्या हो गई थी, और मुद्राराक्षस की कथा के अनुसार उसके पुत्र मलयकेतु की सेना मे खश, मगध, गान्धार, यवन, शक, चीण, हुण और कुलत देश के सैनिक सम्मिलित थे। इस सचि में मगध के अतिरिक्त अन्य सब नाम ऐसे हैं, जिनका सम्बन्ध उत्तर-पिवनी मारत तथा उससे भी परे के प्रदेशो के साथ है। मुद्रारांक्स की कथा के अनुसार पर्वतक बाद मे राजा नन्द और उसके अमास्य राक्षस के पक्ष में हो गया था, अत जाणक्य ने कूटनीति द्वारा उसका वय करा दिया गया था। पर्वतक का पुत्र मलयकेतु था, जो स्वामाविक रूप से राक्षस का साथ दे रहा था। अतः यदि उसकी सेना में विशास दत्त ने मगव के सैनिकों का भी उल्लेख किया हो, तो इसमें आदयर्थ की कोई बात नहीं है।

भागव साम्राज्य से नन्दवंश के शासन का अन्त करने के लिये चाणक्य की बद्धि द्वारा जिन सेनाओं का संगठन किया गया था, विशासवल के अनुसार उनमें शक, यवन, किरात, कम्बोज. पारसीक और बाह लीक बादि सैनिक थे, और कुलुत, मलय, काश्मीर, सिन्ध तथा परिवास के राजा चन्द्रगृप्त के विरोध में थे। पर्वतक के पूत्र मलसकेत की सेना में मी लका, गान्वार, यवन, कक, चीण, हण और कुलत के सैनिक सम्मिलित थे। यद्यपि मुद्राराक्षस के इस विवरण पर अविकल रूप से विश्वास कर सकता सम्भव नहीं है. पर इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सिकन्दर की भारत से बापसी के बाद उत्तर-पश्चिमी प्रदेशो मे जो अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, उसमे न केवल चाणक्य और चन्द्रगृप्त के लिये अपित् उनके विरोधी पक्ष द्वारा भी उनसे भृत सैनिको को बड़ी संख्या में भरती कर सकना सर्वेषा सगम हो गया था। प्राचीन भारत में 'यवन' शब्द का प्रयोग ग्रीक लोगो के लिये किया जाता था। सिकन्दर की सेना के जो ग्रीक व मैसिडोनियन सैनिक मारत मे रह गये थे और जिनके लिये अपने देश को बापस लौट सकना क्रियात्मक नहीं था, वे यदि चन्द्रगृप्त और मलयकेतु--दोनों की सेनाओ मे मत सैनिको के रूप मे भरती हो गये हों, तो यह सर्वया स्वामाविक है। सिकन्दर के साम्राज्य मे पर्शिया (पारसीक देश) भी अन्तर्गत था। एक पारसीक महिला से सिकन्दर ने विवाह भी किया था। स्वामाविक रूप से बहुत-से पारसीक सैनिक भी उसकी सेना मे भरती थे। दिग्विजय करता हुआ सिकन्दर मध्य एशिया के क्षेत्र में भी पहुँच गया था। सम्भव है, कि इस क्षेत्र की कतिपय जातियों के यवक भी उनकी सेना में मरती हो गये हो। बाह लीक बास्त्री या बैक्टिया को कहते थे। इससे परे के प्रदेशों में उस समय शकों और हणों का निवास था। यदि कतिएय शक और हण यवक भी सिकन्दर के मध्य एशिया के क्षेत्र में आने पर उसकी सेना में सम्मिलित हो गये हो, तो यह असम्भव नहीं है। खश जाति का अभिजन भी मध्य एशिया के क्षेत्र में ही था। विशाख-दत्त ने मलयकेत् के सैनिको में 'बीणो' का भी उल्लेख किया है। सदाराक्षस की कतिपय पाण्डलिपियों में 'चीण' के स्थान पर 'चेंदि' पाठ भी मिलता है। चौथी सदी ई० प० मे चीन के सैनिको ने भी चन्द्रगृप्त और नन्द के सचर्ष मे भाग लिया हो, यह सम्भव नही प्रतीत होता । विशासदत्त ने जिस समय अपना नाटक लिखा था. शक लोग मारत मे प्रविष्ट हो चुके थे, और हणों के आक्रमणो का भी सूत्रपात हो गया था। चीन के साथ भी उस समय तक मारत का घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो चुका था। इस दशा मे यदि विशाख-दत्त ने उत्तर-पश्चिम की जातियों का उल्लेख करते हुए शको, हुणो और चीनियों को मी उनमें सम्मिलित कर दिया हो, तो इसमे आश्चर्य की कोई बात नहीं।

सिकन्दर के आक्रमण के परचात मारत के सीमान्त क्षेत्रो से अनेकविष जातियों के युवको को मृत सैनिकों के रूप में भरती कर सकना बहुत सुगम या । उस समय इन प्रवेषों मे ऐसे लोगो की कोई कमी नहीं थी जिनकी आजीविका का कोई सुनिध्यित साथन नहीं रह गया था. और जो चोरी या लुटमार करने में भी सकोच नहीं करते थे। जस्टिन ने इन्ही को 'लटेरा' कहा है। इस सम्बन्ध में कीटलीय अर्थशास्त्र का एक निर्देश महस्य का है। वहाँ लिखा है कि जिसके पास अपने जनपद, दुर्ग आदि न हो और उसे सैन्य शक्ति सगठित करनी हो, तो वह 'उत्साहहीन श्रेणीप्रवीरपुरुषों, चौर-गणो. आटविकों. म्लेच्छ-जातियो और परापकारी गढ पुरुषों को सेना में भरती करे। प्राचीन मारत में शिल्पियों. कर्मकरो और सैनिका आदि की 'श्रेणियाँ' (Guilds) सगठित थी। 'श्रेणियल' की मी अन्यतम प्रकार का सैनिक बल माना गया है। सैनिको की श्रेणियाँ वृत्ति प्राप्त कर यद में किसी एक का पक्ष लेकर सम्मिलित हो जाया करती थी। श्रेणियो में सगठित शिल्पियो के समान श्लेणि के सैनिक भी नियन्त्रण में रहते थे, और 'श्लेणि' के निर्णय के विपरीत आचरण नहीं कर सकते थे। ऐसे (श्रेणियों में सगठित) सैनिकों को कोई विजिगीषु अपनी सेना में भरती नहीं कर सकता था। पर जब कोई सैनिक-श्रेणि उत्साहहीन हो जाए, तो उसके प्रवीर (बीरता और साहस से परिपूर्ण) पुरुष अपनी श्रेणि से असत्षट होने के कारण किसी नई सेना मे सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त कर लेते थे। 'चोरगण' से कौटल्य को वही लोग अभिन्नेत हैं, जिन्हें जस्टिन ने 'लुटेरा' कहा है। अटवियो (जगलो) में निवास करने वाली जातियों की 'आटविक' सज्जा थी। इनके यवको को भी सेना में भरती किया जा सकता था। सिकन्दर के आक्रमण के पश्चात उत्तर-पश्चिमी भारत में म्लेच्छ जातियों की कोई कमी नही रह गई थी। कितने ही ग्रीक, मैसिडोनियन, पारसीक आदि जातियों के सैनिक जो सिकन्दर के साथ भारत आये थे. उस द्वारा इस देश में स्थापित छावनियों में रह गये थे और मिकन्दर के भारत से लौट जाने और उसकी मृत्यु के पश्चात् उत्पन्न हुई अव्यवस्था के कारण बेंकार हो गये थे। ऐसे ही लोगो को कौटल्य ने 'म्लेच्छजाति' कहा है। 'पराप-कारी' का अर्थ दूसरो को क्षति पहुँचानेवाला है। जो लोग दूसरो को क्षति पहुँचाने का सामध्यं रखते हो, उन्हें भी भरती कर अपनी सैन्यशक्ति को बढाया जा सकता है। निस्स-न्देह. चाणक्य और चन्द्रगुप्त ने जिस सेना की सहायता से मगब के नन्द वश का विनाश किया था, उसका संगठन उत्तर-पश्चिमी भारत के इसी प्रकार के लोगों द्वारा किया गया था। ऐसी सेना को ही विशासदत्त ने 'चाणक्यमतिपरिगृहीत' का विशेषण दिया है।

मारत से मैसिडोनियन आधिपत्य का अन्त कर चन्द्रगुप्त ने सगब की और प्रस्वात किया। इस सम्बन्ध में लका की बौड अनुभूति का इसी अध्याय से अपर उल्लेख किया वा चुका है। जी नम्प परिशिष्ट पर्य की कथा भी उससे मिलती-जुलती है। वहाँ लिखा है कि जैसे कोई बालक लोग के मारे अपना हाथ गएम खीए में डाल देता है और उससे उसका

 <sup>&#</sup>x27;तेवामलाम...उत्साहहीनभेगीप्रवीरपुषवाणां कोरगणाढिकश्मेण्डकातीनां परापकारिणां गृढपुरवाणां च सवालासमुवक्षयं कुर्वीतः ।' कौ. सर्व. ७११४

पर मागध सम्राट् नन्द की शक्ति का अन्त करना सुगम कार्य नही था। जैसा कि पिछले अध्याय में लिखा जा चुका है, ग्रीक विवरणों के अनुसार नन्द की सेना में २,००,००० पदाति, २०,०००, अश्वारोही, २,००० देश और ३,००० हाथी थे। कॉटयस ने तो नन्द की सेना के पदाति सैनिको की सख्या दो लाख के बजाय छ. लाख लिखी है। इस शक्ति-शाली सेना को परास्त करने के लिये चाणक्य और चन्द्रगप्त को विकट यद की आवश्यकता हुई थी। बौद्ध ग्रन्थ 'मिलिन्दपन्हो' के अनुसार इस यद्ध मे १०० कोटि पदाति, १० हजार हायी, १ लाख अस्वारोही और ५ हजार रथ काम आये थे। इस विवरण में अवस्य ही आतिशयोक्ति में काम लिया गया है। पर यह स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त और नन्द के युद्ध की विकटता और उसमें हुए घन-जन के विनाश की स्मित चिरकाल तक कायम रही थी, और जनता उसकी मयकरता को मूल नहीं सकी थी। मिलिन्दपन्हों के अनुसार नन्द के सेना-पति का नाम महसाल था। परिशिष्ट पर्व मे लिखा है, कि युद्ध करते-करते जब नन्द की सब सेना, सम्पत्ति, शक्ति और यहाँ तक कि बृद्धि भी नष्ट हो गई. तो उसे चाणक्य और चन्द्र-गुप्त के सम्मुख आत्मसमर्पण कर देने के लिये विवश होना पड़ा । परास्त हुए नन्द का चाणक्य ने घात नही किया. अपित उसे अपनी दो पत्नियों और एक कन्या के साथ पाटलिपुत्र से बाहर चले जाने की अनुमति प्रदान कर दी। साथ ही, उतनी सम्पत्ति मी उसे अपने साथ ले जाने दी. जितनी कि एक रथ में आ सकती थी। पर अन्य प्राचीन अनश्रति में चाणक्य और चन्द्रगप्त द्वारा नन्द के विनाश का उल्लेख है।

परनन्दकानासकरदेने के साथ ही चन्द्रगुत्त और वाणक्य का कार्य पूर्ण नहीं हो गया। राजा नन्दके अनेक मन्द्री थे। इनमें राक्षस प्रधान था। वह जाति से बाह्मण था। और रच्छनीति का प्रकाण्ड पण्डित था। मुद्राराक्षस की कथा के अनुसार राजा नन्द की मुख्य के पद्मालु स्वास्त्र राज्यस ने उसके साई सर्वावेदिक को राजा घोषित कर दिया। यद्याप पाठीलपुत्र यर चन्द्रगुत्त का अधिकार हो गया था, पर समय की जनता नन्दर्य के अति शक्ति रखती थी। अभी मगध की लेग पूर्णतया परास्त भी नहीं हुई थी। इस दखा में वाणक्य के सम्मृत प्रधान कार्य यह था, कि अमात्य राक्षस को वस में लाए और उसे सर्वाधितिह का पक्ष छोड़ कर चन्द्रणूप का सहुतागी होने के लिखे तैयार करें। दूसरी और अमात्य राख्त का यह यह यह के समय के राजीतहासन पर नन्द वंश का आधिपस्य स्थिर रहें। नीतिशास्त्र के इत दो आपार्य (वाणक्य और राख्त हो) में जो सचयं हुआ, मुद्राराक्षस भे उसी ना वह युन्दर रूप से वर्णन किया गया है।

## (५) सैल्युकस का आक्रमण

सनव के सम्राट् नन्द के विनास के परचात् चन्द्रगृप्त मीर्स एक विशाल साम्राज्य का स्वामी ही गया था। महाप्त नन्द ने जित विवाल साम्राज्य का निर्माण किया था, उसका उल्लेख पिछले अध्याय में किया जा चुका है। बीक लेखकों के अनुसार नन्द राजा गर्गे-रिवी (Cangaridae) और प्रासिकोई (Prasso) का स्वामी था। गर्गोरिवी से गयान्यमुना की वाटी का प्रदेश अभिन्नेत, है और प्राध्निओई (प्राची) से प्राच्य भारत का ग्रहण किया जाता था। कलिङ्क मी नन्दों के आधिष्य, में था, यह खारतेल के हार्योगुम्म शिला-लेख हारा सूचित होता है। दक्षिण में कर्णाटक तक के प्रदेश नन्दों के शामन में थे, इस सम्बन्ध में जी निर्देश शिलालेखों में व अन्यत्र पाये जाते हैं, उनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इसमें मन्देह नहीं, कि नन्दर्श्य के विनाश के साथ ही एक मुविशाल साम्राज्य चन्द्रपुत के अधिकार में जा गया था, जो हिमालय से दिलागाय और उससे भी पर तक तथा बाता खाड़ों में यमुना नित कि विन्तुत्व था। भारत के जिन प्रदेशों की तिकत्य ने वाच साम्राज्य के साम्राज्य में साम्राल की ति नित किया वाच था। भारत के जिन प्रदेशों की तिकत्य ने विस्त के साम्राज्य में साम्रालव की नीति-तिपुणता और चन्द्रगुत की सैनिक प्रतिमा के कारण मचल के साम्राज्य में साम्रालित हो गये थे। मारतीय इतिहास में सम्मवत यह सहला अवसर था, जबिक इतना विवाल जुकाल्य एक साम्राट की अधीनता में आया था। और उसके वासर का सम्बन्धल एक केन्द्र से किया जाता था।

जिस समय बन्द्रगुत अपने नये प्राप्त किये हुए साझाज्य के सासन को मुद्रुद करने में
आपूत था, उसी समय सिकन्यर का अन्यतम केतायित सैट्युक्त भी मैसिडोनियन साझाज्य
के परिवान प्रदेशों में अपने शासन की नीव को सुद्रुद करने में व्यस्त था। सिकन्यर की मृत्यु
के परवात् उत्तका साझाज्य किस प्रकार अनेक मानो में विमक्त हो यात्र था, इनका उल्लेख
इसी अध्याय में उत्तर किया जा चुका है। मैसिडोनियन साझाज्य के प्रियान प्रदेशों पर
अपना सासन स्वाधित करने के किये सिकन्यर के दो सेनापतियों में प्रकुष रूप से संबंद्ध हवा।
में नेनापति सैट्युक्त और एन्टिगोनस सं । सैट्युक्त के पिता का नाम एन्टिजोनस था, और
वह सिकन्यर के पुत्रक सीर एन्टिगोनस सं ने नापतियों में एक था। सैट्युक्त को गणना भी
सिकन्यर के पुत्रस्थ सेनापतियों में को आती थी। भी वर्ष के अज्ञान तक सैट्युक्त और एन्टि-

योनस में अन्मई बारो रही! कवी सैल्युक्त की विजय होती, जीर कमी एन्टिगोनस की। प्रारम्भ में विजयभी ने एरिटगोनस का साथ दिया। पर २१ ई के पूर में सैल्युक्त में वैधि-कोन जीत जिया। तब से मुंद की गति वदक नई। वीर-बीर सैल्युक्त ने एन्टिगोनस को पूर्ण क्य से परास्त कर दिया, जीर उसे मिल में जाकर सरण केने के किये विवस किया। अब सैल्युक्त ने सम्राट् पद प्रहुण किया, जीर २०६ ई० पूर में बड़ी घूमधाम के साथ उसका राज्यामियेक हुआ। इसी समय से उसने निकेटर या विजेता की उपाधि बारण की। सैल्युक्त की राजधानी सीरिया के लेन में भी, इसी कारण वह सीरियन सम्राट् के नाम से प्रविद्ध है। पर उसका साम्राज्य परिवस में मूमध्यसायर व एसिया माइनर से लगा कर पूर्व में मारत की सीमा तक विस्तुत था।

पश्चिमी एशिया मे अपनी स्थिति को सुदढ बनाकर सैल्यकस ने यह विचार किया, कि एशिया के जो प्रदेश सिकन्दर द्वारा जीत लिये गये थे, और उसकी मृत्यु के पश्चात् स्वतन्त्र हो गये थे. उन्हें फिर से अपने अधीन किया जाए। इसी उद्देश्य से उसने पहले वैक्टिया पर आक्रमण किया, और फिर भारत पर । बैक्टिया की विजय मे उसे सफलता प्राप्त हुई, पर भारत को वह नहीं जीत सका। इस सम्बन्ध में ग्रीक लेखक जस्टिन का यह विवरण उल्लेखनीय है-"उस (सैल्यकस) ने अपने तथा सिकन्दर के अन्य उत्तराधिकारियों के बीच साम्राज्य के बँट जाने के पश्चात् पूर्व मे बहुत-सी लडाइयाँ लडी। पहले उसने बैबि-लोन को अधिकृत किया, और फिर बैक्टिया की विजय की । इसके पश्चात वह मारत गया, जिसने सिकन्दर की मत्य के अनन्तर अपने कन्धे से दासत्व का जआ हटा फैंकने के विचार से शासकों को मार दिया था। सैन्डाकोट्टम ने उसे स्वाधीन किया था। किन्तु जब विजय उसे प्राप्त हो गई, तो उसने स्वाधीनता को दासत्त्व के रूप में परिवर्तित कर दिया। वह उन्हींको दासत्व से पीडित करता था. जिन्हें कि उसने विदेशो आधिपत्य से मुक्त किया था। ' 'इस प्रकार राजमुक्ट प्राप्त कर चन्द्रगुप्त उस समय भारत का स्वामी बन गया था, जबकि सैत्युकस अपने भावी महत्त्व की नीव रख रहा था। सैत्युकस ने उससे समझौता कर लिया, और पूर्वी जगत के सब मामलो का निबंदारा कर वह एन्टिगोनस के विरुद्ध यद्ध में तत्पर हुआ (३०२ ई० प०)।"

अस्टिन के अतिरिक्त एप्पिएनस ने भी सैत्युक्त और चन्द्रगुप्त के युद्ध का उल्लेख किया है। उसने क्लिस है, कि "उस (सैन्युक्त) ने मिन्य नदी को पार किया और मार-तीयों के राज्य सैन्युक्त हैं, सब ले उसने 1 पर अन्त में उसने मुलह कर ली और उसके साथ विवाह का सम्बन्ध स्वापित किया।"

स्ट्रेंबो के अनुसार सैत्युकस ने सैन्द्राकोट्टस को एरिआना का बडा माग प्रदान किया था, और इस समय से एरियाना के बडे माग पर मारतीयो का आधिपत्य हो गया था। बढ़के में सैत्युकस ने पाँच सी हाथी प्राप्त किये थे, और सैन्द्राकोट्टस से वैवाहिक सम्बन्ध भी स्थापित कियाया। इसी बात भी पुष्टि प्लूटाक आदि अन्य श्रीक केवकों के विवरणों द्वारा भी होती है।

ग्रीक लेखकों के विवरणो के अनुशीलन से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि सैंस्युक्स ने भारत पर आक्रमण किया था। पर इस आक्रमण में वह भारत में कितनी दर तक आगे बढ़ आया था, इस विषय पर ग्रीक लेखकों से अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती। कतिपय विद्वानो ने यह प्रतिपादित किया था, कि सैल्यक्स भारत को आकान्त करता हुआ मध्यदेश में प्रविष्ट हो गया था और पालिबोधा (पाटलिपुत्र) को जीत कर गंगा के मुहाने तक चला गया था। पर यह मन्तव्य सर्वथा निराधार है। लैसन, श्लेगल, श्वानबक आदि विद्वानों ने इस मत का यक्तिपूर्वक खण्डन कर यह प्रतिपादित किया है, कि सैल्यकस केवल सिन्ध नदी तक ही आ सका था और वही पर उसको चन्द्रगुप्त का सामना करना पडा था। वस्तुत , ग्रीक लेखको ने सैल्यकस के मारतीय आक्रमण को विशेष महत्त्व नहीं दिया है। उन्होंने केवल आनविक्रक रूप से ही उसका उल्लेख किया है। यदि सैल्यकस सिकन्दर के समान बाहीक (पंजाब) देश तक भी भारत में अग्रसर हुआ होता, तो ग्रीक लेखक उसके भारतीय आक्रमण की इतनी उपेक्षा कदापि न करते । अधिक सम्मव यही है कि चन्द्रगृप्त की सेनाओं ने सिन्ध नदी के पूर्वी तट पर कही सैन्यकस का मकाबला किया था. और वह मारत मे इससे अधिक आगे नहीं बढ सका था। सिकन्दर के भारतीय आक्रमण के समय उत्तर-पश्चिमी भारत और पजाब के प्रदेशों में राजनीतिक एकता का सर्वथा अभाव था। वहाँ बहत-से छोटे-बडे जनपदो की सत्ता थी. जो परस्पर यद्धों में व्यापत रहते थे। इस दशा में सिकन्दर के लिये उन्हें जीत कर विपाशा नदी तक बढ़ आना सम्भव हो गया था। पर अब चन्द्रगप्त मीर्य के नेतत्व में भारत में एक विशाल और संसंगठित साम्राज्य की स्थापना हो गई थी । इस दशा मे यदि सैल्यकस सिन्ध नदी से आगे नही बढ सका, तो इसमे आश्चर्य की कोई बात नही है।

युद्ध के परवात् वन्त्रपुन्त और सैल्युक्स से जो सन्धि हुई, उसका मुख्य धार्ते निम्न-लिखित थी— (१) वन्त्रगुन्त सैन्युक्स को ५०० हाथी प्रदान करे। (२) वरले मे सैन्युक्स वन्त्रपुन्त को ये वार प्रदेश है—परोपनिसर्शी (Paropanisadae), आक्षिया (Archosia), आरिया (Aria) और जड़ीसिया (Gedrosia)। (३) इस सन्धि को स्थायी मैत्री के रूप मे परिवर्तित करने के प्रयोजन से सैन्युक्स अपनी कन्या का विवाह वन्त्रपुन्त के साथ कर है।

१. भ्रीक लेखकों के ये उदरण McCrindle : Ancient India as Described by Megasthenes and Arrian की सुनिका से लिये गये हैं।

२. McCtindle: Ancient India as Described by Megasthenes and Atrian की भूमिका में लैकन, क्लेपक और ब्यानवक की युक्तियों का सार दिया गया है।

इस सिन्य के परियामस्वक्य बन्यपुर्त मौर्य के राज्ञाण्य की पविवसी सीमा हिन्दुकुश पर्वतमाला के पविवस में की कुछ दूर कक विदर्शीण ही वर्ष थी। सैन्युक्त के राज्ञाण्य के मारा प्रवेश का अपनाय के मारा प्रवेश का अपनाय के सारा प्रवेश के प्रतास के उस पर्वत्व के सारा प्रवेश के हैं जो दिन्दुकुश पर्वतमाला के समीप में दिसत है। काबुक का प्रान्त इसी के अत्वर्धत है। बावुक का प्रान्त इसी के अत्वर्धत है। वाक्षिया से आज करू के कम्बहार का वहण होता था। आरिया आयुनिक हेरात का पुराना नाम था। बड़ोसिया का अनिप्राय वर्तमान समय के मकरान (अलोपिस्तान) के प्रवेश की है। इस प्रकार सैन्युक्त के आकृष्ण के परि-गानस्वक्य काबुक, कन्दहार, हेरात और कार्जिस्तान के प्रवेश मानव साज्ञाल्य में सीम्पान कर काबुक, कन्दहार, हेरात और कार्जिस्तान के प्रवेश मानव साज्ञाल्य में सीम्पान कर किया था। असके हिस्स होता के प्रवास के प्रविक्त होता की प्रवेश के सिंप के स्वाप्त कर किया था। जिसके लिये उसके विदिश्त उसरायिकारी व्यव्य में ही आहं मत्ते रहे और जिले से लोकही तथा। चनवृत्री सियो के मुगल समाइ भी कभी पूर्णता के साथ प्राप्त निव सा राज्य थे।

यह मन्यि २०३ ई० पू० में हुई थी। इसके बाद चीन्न ही सैत्युक्त ने मैगस्थनीब को अपना राजबूत बनाकर चन्नपूर्त की राजबत्ता में मेजा, और वह चिरकाल तक मौर्य सामाज्य की राजबतानी पाटलिजुन में रहा। उतने अपने समय का उपयोग मारत की मोनोलिक स्थित और आपिक तथा राजनीतिक दवा जादि का अनुसीकन करने बोर उन्हें लेजबढ़ करने में किया। मैगस्थनीय के इस विवरण के जो अंग इस समय उपलब्ध है, वे मौर्यकालीन मारत के परिमान के लिये अत्यन्त प्रामाणिक समसे चारते हैं और उनसे बहुत-सी महत्त्वपूर्ण बातें जानी जा सकती हैं। पाटलिजुन में मिनुस्त होने से पूर्व मैगस्थनीय आकांशिया के अत्रन्त सित्युक्त का राजबूत था। उसे कृटनय का अच्छा अनुमव था। क्यों के अब आकांशिया चन्द्रगुर्त को प्राप्त हो गया था, अत. सिर्विट्यस की राजवसा में सैत्युक्त सा का उन्हें स्था था, अत. सिर्विट्यस की राजवसा में सैत्युक्त सा त्यां प्राप्त की स्थान स्थान के स्थान सित्युक्त के स्थान स्थान

सैन्युकस और बन्द्रगुप्त में हुई सन्धि की शर्तों के सम्बन्ध में कतिपय बातें विचारणीय हैं। इस सन्धि के परिणामस्वरूप सैन्यकस ने ५०० हाथी प्राप्त किये थे। उस युग की

 <sup>&</sup>quot;The first Indian emperor, more than two thousand years ago, thus
entered into possession of that scientific frontier sighed for invain
by his Buglish successors and never held in the entirety by the
Moghul Monaschs of the sixteenth and seventeenth centuries."
Smith V.A. Early History of India, p. 126

युद्ध कला में हाथियों का बहुत महत्त्व था। कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार युद्ध में सफलता प्रधानतथा हस्तिसेना पर ही निर्भर करती है। सैल्युकस जो अपने मुख्य प्रतिद्वन्द्वी एन्टि-गोनस को परास्त कर सकने मे समर्थ हजा था, उसका एक बडा कारण उसकी यह हस्ति-सेना ही थी। इप्सस के जिस रणक्षेत्र में एन्टिगोनस की बुरी तरह पराजय हुई थी, वहाँ मारत से मेजे हुए ५०० हाथी समय पर सैल्युकस की सहायता के लिये पहुँच गये थे। सैल्यकस द्वारा जो चार प्रदेश चन्द्रगुप्त को प्रदान किये गये, उनके सम्बन्ध में कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। उनकी मौगोलिक स्थिति सर्वथा स्पष्ट है। इन प्रदेशों में ऐसी जातियों का ही निवास था, जो सम्यता, संस्कृति आदि की दृष्टि से अन्य भारतीय जातियों के समान थी। पहले इन प्रदेशों में भी अनेक जनपदों की सत्ता थी, जिन्हें जीत कर सिकन्दर ने अपने अधीन कर लिया था। अब ये प्रदेश चन्द्रगुप्त की अधीनता में आ गये, और मागध साम्राज्य के अग बन गये। चन्द्रगप्त का विवाह सैल्युकस की कन्या के साथ हुआ था. इस सम्बन्ध मे विद्वानों में मतभेद हैं। एप्पिएनस के विवरण से केवल इतना ज्ञात होता है कि सैत्यकस ने चन्द्रगप्त के साथ विवाह का सम्बन्ध स्थापित किया था। पर इस सम्बन्ध का क्या रूप था. इस पर एप्पिएनस ने कोई प्रकाश नहीं डाला। चन्द्रगप्त सैल्यकस का जामाता था. या सैल्यकस चन्द्रगप्त का-एप्पिएनस के विवरण द्वारा यह स्पष्ट नही होता। पर सन्धि की शतों के अनुसार चार प्रदेशों का चन्द्रगुप्त द्वारा प्राप्त किया जाना यह सूचित करता है कि युद्ध मे सैल्युकस को नीचा देखना पडा था। इस दशा मे ऐतिहासिको को यही मत अभिन्नेत है, कि विजेता चन्द्रगुप्त ने यवन कन्या को विवाह मे प्राप्त किया था और उसके साथ मे परोपसिदी आदि चार प्रदेशों को भी। जो ५०० हाथी चन्द्रगुप्त द्वारा सैल्यकस को प्रदान किये गये थे, वे एण्टिगोनस के विरुद्ध उसकी सहायता करने के प्रयोजन से ही दिये गये थे।

# (६) चन्द्रगुप्त का शासन

सैन्युक्स को युद्ध मे परास्त करने के अनन्तर चन्द्रगुप्त ने अपनी शक्ति को स्थिर रखने या अपने साम्राज्य का और अधिक विस्तार करने के प्रयोजन से अपन भी कोई युद्ध किये थे या नही—इस विषय में मी ऐतिहासिको में मतमेद हैं। प्लुटार्क ने लिखा है, कि मैत्युक्स से समित्र कर चुक्ते पर चन्द्रगुप्त ने ६,००,००० सैनिको को साथ लेकर सारे मारत को अपने आधिक्य में कर लिखा। 'सारे मारत' से प्लुटार्क का क्या अधिमाय है, यह स्थाट नहीं है। महापच नन्द द्वारा स्थापित मागच साम्राज्य नन्द वश्च के शासन के विषद्ध हुई क्रांति के सम्य क्रिय करा तक अधुष्ण रह सका था, इस विषय में भी सुनिव्हित्व क्य से कोई मत प्रयन किया वा सकता। किलक्क नन्द के अधीन था, यह बारवेल के हाथीगुष्मों लेख द्वारा सुप्तित होता है। इस राज्य की विजय कर नन्द बही से जिन की एक मृति मी पाटलियुन ले गया था। पर बाद में लिख्क मान्य के साम्राज्य से सिम्मालित नहीं रह

गया था। तमी राजा अशोक को उसे जीतने की आवश्यकता हुई थी। सम्मव है, कि कलिञ्ज ने उसी समय स्वतन्त्रता प्राप्त की हो, अबकि चन्त्रगुप्त की सेनाओं ने मग्ध पर आक्रमण कर वहाँ से नन्दवश के शासन का अन्त किया था। यह भी सम्मव है, कि उस समय की अव्यवस्था से लाम उठाकर दक्षिणापच और कर्णाटक आदि के अन्य मी अनेक प्रदेश, जो नन्दों के अधीन थे, स्वतन्त्र हो गये हों, और उन्हें पूनः मागव साम्राज्य मे सम्मि-लित करने के लिये चन्द्रगृप्त को युद्धों की आवश्यकता हुई हो। सम्भवतः, प्लुटाकं ने चन्द्र-गुप्त की इन्ही विजयों की बोर निर्देश किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं, कि सौराष्ट्र (काठियावाड) चन्द्रगप्त के साम्राज्य के अन्तर्गत था। गिरनार में उत्कीर्ण शक रुद्रदामन के एक लेख में सुचित होता है, कि वहाँ चन्द्रगप्त द्वारा एक झील का निर्माण कराया गया था। उस समय सौराष्ट्र का 'राष्ट्रिक' (प्रान्तीय शासक) प्रव्यगुप्त था, जिसे चन्द्रगप्त हारा यह आदेश दिया गया था, कि गिरनार की नदी के सम्मुख एक बांध वांधकर उसे एक झील के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए. और उससे नहरें निकालकर उस बदेश मे सिचाई का प्रबन्ध किया जाए। इस झील का नाम 'सुदर्शन'रला गया। मीयों के दक्षिण-विजय के कुछ निर्देश प्राचीन तमिल साहित्य में भी पाये जाते हैं। ये विजय चन्द्रगप्त द्वारा की गई थी या बिन्दसार द्वारा. इस प्रश्न पर हम अगले एक अध्याय में विचार करेंगे। पर यह मुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है, कि सैल्यकस की पराजय के पश्चात भी चन्द्रगप्त को अनेक युद्धों की आवश्यकता हुई थी। ये युद्ध पूराने मागध साम्राज्य को अक्षण रखने के लिये भी हो सकते हैं, और साम्राज्य विस्तार के लिये भी।

सम्मवत , इन्ही युद्धों के कारण चन्द्रगुप्त के राज्यकोध में घन की कमी हो गई बी और उपकी पूर्ति सामारण करों द्वारा नहीं की वा सकती बी। पतञ्चित ने महामाव्य में लिकार है, कि सुवगं की इच्छा से मोयों ने पूचार्य मुर्तियाँ बनाकर घन एकत्र किया। यह कार्य सायद चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में ही हुआ यो नी कन्द्रभृति के जनुसार चन्द्रगुप्त ने ८० करोड़ चटिया मुद्राएँ बनाकर अपने कोश की पूर्ति की बी। इस सब की आयस्यकता सायद निरन्तर युद्धों के कारण ही हुई थी।

जीविकार्षे वापको (पाणित ५।३।९९) पर आव्य—"अपन्ये इत्युच्यते तत्रवं म सिव्यत्यति । शिवः स्कत्वो विशास इति । कि कारमम् । मौर्वीहरण्याचिभिरण्योः अकल्यिताः अवेतास न स्यात ।"

#### पौचवौ अध्याय

# चन्द्रगुप्तकालीन शासनव्यवस्था

### (१) साम्राज्य की शासन-व्यवस्था

मागव साम्राज्य के विकास से पूर्व मारत में बहुत-से छोटे-बड़े जनपदी की सत्ता थी, जिनने जनेकविष शासन-पद्धतियाँ विवासन थी। कुछ जनपदी में राजतन्त्र शासन में, जीर कुछ ने पायन । चन्न पहुक र रापियन में हिन्दुकुष पर्वतमाला से भी परे तक विस्तृत था। इस विवास माम्राज्य की शासन-व्यवस्था उन जनपदी की शासन-व्यवस्था उन जनपदी की शासन-व्यवस्था उन जनपदी की शासन-व्यवस्था उन जनपदी की शासन-व्यवस्था उन कर्म कर सम्म्राज्य के शासन-व्यवस्था उन कर्म कर सम्म्राज्य के स्वासन प्रवासन कर सम्म्राज्य के स्वकास के साथ-साथ एक ऐसी शासन-व्यति का मी विकास हुआ, जो विशाल साम्राज्यों के विजयं उपयुक्त थी।

वग और आन्ध्र तक विस्तीर्ण विशाल साम्राज्य का सुचार रूप से शासन नहीं किया जा सकता था। अत शासन की दृष्टि से मीयों के अधीन सम्पूर्ण 'विजित' को अनेक भागो में बाँटा गया था। अशोक के समय में इन मागी की समया पाँच थी, और इनकी राज-वानियाँ कमशः पाटलिपुत्र, तोमाली, उज्जयिनी, तक्षशिला और सुवर्णगिरि थी । तोसाली कलिज्ज की राजधानी थी, जिस प्रदेश की विजय अशोक द्वारा की गई थी। विन्ह्याचल से दक्षिण में स्थित प्रदेशों को जीत कर राजा बिन्द्रसार ने मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत किया था, और इन मुविस्तृत प्रदेशों का शामन करने के लिये मुवर्णगिरि को राजधानी बनाया था। कलिङ्ग और दक्षिणापथ के प्रदेश चन्द्रगुप्त मौर्य के माम्राज्य मे सम्मिलित नहीं थे। अत उसके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य तीन मागो या चको मे विमक्त था---(१) उत्तरापय-जिसमे कम्बोज, गान्वार, काश्मीर, अफगानिस्तान और पजाब आदि के प्रदेश अन्तर्गत थे। इस चक्र की राजधानी तक्षशिला थी। (२) पश्चिम चक्र---इसमे सौराष्ट्र. गजरात, राजस्थान और मालवा आदि सम्मिलित थे। इमकी राजधानी उज्जयिनी थी। (३) मध्यदेश-इसमे कुरु, पाञ्चाल, काशी, कोशल, मतस्य, अग, बग आदि अन्तर्गत थे. और इसकी राजवानी पाटलिपुत्र थी। इन चक्रां का शासन करने के लिये प्राय<sup>.</sup> राजकुल के व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिन्हें 'कुमार' कहते थे। कुमार अनेक सहामात्यो की सहायता से अपने-अपने चक्र का शासन करते थे। अशोक और कुणाल राजा बनने स पूर्व उज्जयिनी, तक्षशिला आदि के 'कुमार' पद पर रह चके थे।

व्यक्त के वर्षाववाय—इन वकों के अन्तर्गत अनेक मस्त्रल थे, जिनमें "कुमार' के अवीन महागारव सायन करते थे। सम्त्रवत, इन मध्यकों की सजा 'विष' थी। उज्यविश्वी के अवीन सीन दीर्थ पर, कृष्ण कुष्ण हों वा, विस्तर वासक क्रव्युप्त के समय में वंदर पुर्वप्यप्त वा। अवोक के समय में वंदर पुर्वप्यप्त वा। अवोक के समय में वंदर पुर्वप्यप्त वा। अवोक के समय में वंदर वा साय के साय के अवोन था। नावक सम्राद की लोती थी, व कां के "कुमारों के महासायों के नाम ही होती थी। उन्हीं के हारा वे आजाएं, वीतों के बासकों को जीव लाती थी। यर मध्यवेस (राजवारी—याटिक्युप्त) के सक के बासन के लिये कियी कुमार की नियुक्ति नहीं होती थी, उसका वासन सीमें सम्माद के अवीन था। कौटलीय अर्थवास्त्र के अञ्चयन से साम्राय्य के इन विवामों और उनके वासन के समयन में कोई निर्वेश उपलब्ध नहीं होते। इनकी स्ता का परिजान क्योंक के विश्वलेखों और जनके साम्यन से कोई निर्वेश प्रयुक्त विद्वार से लिये के सम्माद के समयन से कोई निर्वेश प्रयुक्त कि साम्राय्य के इन विवामों और उनके वासन के समयन में कोई निर्वेश प्रयुक्त विद्वार से लियों के सम्माद के सम्माद के सम्माद के स्वयन्त से कोई निर्वेश प्रयुक्त विद्वार से कि सम्माद के समयन से स्वयन क्षा के की सामन-व्यवस्था का विवेशन करते हुए अधिक विस्तर दिसार से लियों ने सम्माद से अवोक की वासन-व्यवस्था का विवेशन करते हुए अधिक विस्तर दिसार से लियों ने

कनयद और प्राम— चन्द्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य तीन वकों मे विमक्त था, और ये कक अनेक स्पष्टकों या देवों में विमक्त था। प्रत्येक सप्तत्र में बहुत-से जनपद होते थे। सम्मत्रत, ये जनपद प्राचीन काल के उन जनपदों के प्रतिनिधि थे, जिल्हें मगम के सम्राटों ने विजय कर अपने 'विवित्त' या साम्राज्य से सिम्मिलित कर लिया था। महत्त्वाकाकी विजित्तीयु तमायटों डारा विजित हो जाने पर भी शासन की दृष्टिन हे वन जनपदों की पृष्ट सामा अभी विद्यमान थी। कीटलीय अर्थशास्त्र के अनुवीलन से जनपदों की शासन-व्यवस्था का मलीमीति परिचय प्राप्त होता है। मायव साम्राज्य के अयीन हो जाने पर भी इन जनपदों की आत्मर्यक्त अभी अष्टुष्ण थी, और इनमें पर जानपद कादि पुरानी शासन-मदायाँ भी अभी विद्यमान थी। सब जनपदों की शासन-पद्धति भी एक सद्धा नहीं थी।

सासन की युविया के लिये जनपदी के भी अनेक विमाग होते ये, जिन्हें कीटलीय अर्थ-सारक में स्थानीय, हीणमुख, खार्विटक, समझ्य और माम कहा गया है। सासन की सबसे छोटी इकाई माम थी। यस मामों के समूद को सगदूण कहते थे। बीस संग्रहणो(या२०० मामों से एक खार्विटक बनता था। दो खार्विटको (या ४०० मामों) से एक होणमुख और दो होणमुखों (८०० मामो या ८० संग्रहणों) से एक स्थानीय बनता था। ' सम्मवन, स्थानीय, होणमुख और खार्विटक सासन की दृष्टि से एक ही विमाग को सूचित करते हैं। स्थानीय में प्राय: ८०० के स्थममा बाम हुआ करते थे। पर कुछ स्थानीय आकार में छोटे होते थे, या कुछ प्रवेशों में सथन वावायी न होने के कारण 'स्थानीय' में गौवों की संस्था कर रहती थी। ऐसे ही स्थानीयों को होणमुख और खार्विटक कहा जाता था। स्थानीय, होणमुख

१. 'अव्यक्षतप्रास्या सच्ये स्थानीयं, चतुःशतस्याम्या श्रोणसूत्रं,

द्विशतप्रान्या कार्वटिकं, दशप्रामीसंप्रहेण सङ्ग्रहणं स्थायवेत् ।' कौटलीय अर्थशास्त्र २।१

जोर सार्विटक में मेद एक अन्य आधार पर भी था। जिन पट्टणो (पत्तर्गे) में जर्फ जौर स्वल दोनों प्रकार के मार्गों से आया-जाया जा सके, वे प्रोप्यमुख कहाते थें', जौर जो पत्तन छोटे हो, जिनके प्राफार मुख्यविष्यत न हो, उन्हें सार्विटक कहते थे ' बस्तुत, जनपदों के जो छोटे उपविभाग होते थे, उनमे प्रामों की सक्या और उपविकामों के साधन-केन्द्र पत्तन के स्वरूप को देविट में रखकर उन्हें 'स्थानीय', प्रोधमुख या 'सार्विटक' कहा जाता था।

ग्राम का शासक ग्रामिक, सग्रहण का शासक गोप और स्थानीय (या द्रोणमुख या खार्बिटक) का शासक स्थानिक कहाता था। सम्पूर्ण जनपद के शासक की संज्ञा समाहर्ती थी। समाहर्ती के ऊपर महामात्य होते थे, जो वको के जन्मर्गत विविध मण्डलों या देखों का शासक रने के लिये पार्टालपुक की केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये आते थे। इस मण्डल-गहामात्यों के उपर कुमार और उनके सहायक महामात्य रहते थे। सबमें उपर समाट की रियनि थी।

श्वासकवर्ष — शासनकार्य में साम्राट् को सहायता के जिये एक मन्त्रिपरिवर्द होती थी। कोटलीय अर्थवाएक में इस मन्त्रिपरिवर्द का विस्तार से वर्णन किया गया है। अशोक के शिलालेकों में भी उसकी परिवर्द का बार-बार उल्लेख है। चको के शासक कुमार मी किन नहामात्यों की महायता से शासन का सवाजन करने थे, उनकी भी एक परिवर्द होती थी। केन्द्रीय सरकार को आर से जो राजकर्मचारी साम्राज्य में शासन के विविध्य पदी पर नियुक्त थे, उन्हें 'पुष्य' कहते थे। ये पुष्य उस्ता, मध्या और हीन—इन तीन वर्गों के होते थे। जनकारी के समृहीं (पण्डलो या देशों) के उसर शासनक करने वाले महामात्यों की सजा मम्प्रवत 'प्रादेशिक' या 'प्रदेश्या' थी। उनके अधीन जनवरों के शासक 'समाहती' कहाने थे। निस्सन्तेह, ये उस्तम 'पुष्य' होते थे। इनके अधीन जनवरों के शासक 'समाहती' कहाने थे। निस्सन्तेह, ये उस्तम 'पुष्य' होते थे। इनके अधीन 'पुक्त' आदि विविध कर्मचारी मध्यम और होत वर्षों के स्वेश जो थे।

स्थानीय स्थासन—जनपरों के शासन के लिये जहीं केन्द्रीय सरकार की ओर से ममाहतों नियत थे, यहाँ जनपरों की अपनी आन्तरिक स्वतन्त्रता भी असुण्ण रूप से कायम थीं। कीटलीय अर्थेसाहन से बार-बार इस बान पर जोर दिया गया है कि जनपरों, नगरों और ग्रामों के घर्म, चरित्र और व्यवहार को असुण्ण रखा जाए। इसका जीमप्राय यही है, कि इनसे अपना स्थानीय स्वतासन पुरानी परस्परा के अनुसार खारी था। सज जनपरों में पूर्ण हो सदूस स्थानीय स्वतन्त्रता नहीं थीं। मागव साम्राय्य के विकास से पूर्व कुछ जनपरों में वंशकानुगत राजाओं के शासन ये, और कुछ में गयों के शासन की सत्ता थी।

२. 'भूल्लकप्राकारवेष्टितं सर्वटम् ।'

उनके वर्म, वरित्र और व्यवहार भी पृथक्न्युवक् थे। जब वे मानघ साझाज्य के अधीन हो बये, तो भी उनमें अपनी प्राचीन परम्परा के अनुसार स्वामीय स्ववासन कायम रहे, और प्रामों में प्रामत्वमाएँ तथा नगरो (पुरी) में भीर समाएँ विश्वमान रही। पामो के सन्हों या जनपदों में मी जानघद सजाजों की सत्ता कायम रही। पर केन्द्रीय सरकार की और से भी विश्वम करों को एकत्र करने तथा शासन का सञ्चालन करने के लिये 'पुन्य' निवृक्त होते रहे।

बन्तगृप्त मौर्यं की शासनव्यवस्था की बही रूपरेखा है। अब हम अधिक विस्तार से इसका निरूपण करेंगे।

## (२) विजिगीषु सम्राट्

विविध जनपदो और गणराज्यों को जीत कर जिस विधाल माग्रध साम्राज्य का निर्माण हुआ था. उसकी शासन-शक्ति स्वामाविक रूप से राजा या सम्बाट में केन्द्रित थी। चाणक्य के अनुसार राज्य के सात अगो मे केवल दो की ही मुख्यता है, राजा, और राज्य (देश) की। प्राचीन परम्परा के अनुसार राज्य के सात अग माने जाते थे--राजा, अमात्य, जनपद, दर्ग, कोश, सेना और मित्र। शासीन काल मे मारत मे जब बहत-से छोटे-छोटे जनपदों की सत्ता थी, और उनमें प्राय एक-एक ही 'जन' का निवास होता था, तो उनमें राजा की स्थिति विशेष महत्त्व की नही होती थी। इसी कारण आचार्य भारद्वाज की दृष्टि मे राजा की तुलना मे अमात्य का महत्त्व अधिक था। मन्त्रफल की प्राप्ति अमात्यो द्वारा ही होती है, अमात्य ही राज्य पर आयी हुई विपत्तियों का प्रतीकार करते हैं और उनके अमाव मे राजा सर्वथा अशक्त हो जाता है, अत. राजा की अपेक्षा अमात्यों का महत्त्व अधिक है. यह मारद्वाज का मत था। अाचार्य विशालाक्ष की सम्मति मे अमात्यों की तलना में भी जनपद अधिक महत्त्व के होते हैं. क्योंकि कोश और सेना की शक्ति जनपद पर ही निर्भर रहती है। यदि जनपद निर्वेल हो, तो राजा या उसके अमात्य क्या कर सकते हैं ? इसी प्रकार पाराशर, पिशन, कौणपदन्त आदि अन्य आचार्यों ने दुर्ग, कोश आदि की महत्ता का प्रतिपादन किया है। पर चाणक्य ने इन सबके मतो का खण्डन कर राज्य सस्था मे राजा को सबसे अधिक महत्त्व का सिद्ध किया है।" यह स्वामाविक भी है, क्योंकि विविध जनपदो को जीत कर जिन विशाल साम्राज्यों का निर्माण किया जा रहा था, वे किसी

<sup>3. &#</sup>x27;राजा राज्यसिति प्रकृति संक्षेप: ।' कौटलीय अर्थशास्त्र ८।२

४. 'स्वान्यमात्य जनपद पूर्वकोश दण्ड मित्राणि प्रकृतयः ॥' कौ. अर्थ. ६।१

५. 'स्वान्यमात्यव्यसनयोरमात्यव्यसनं गरीयः ।' कौ. अर्थ. ८।१

६. कौदलीय अर्वज्ञास्त्र ८।१

छोटे-छोटे जनपदो के युग मे इस प्रश्न पर मतमेद की गुरुजाइस थी, कि उनमे राजा की महत्ता अधिक है या अमात्यों की, या जनपद की या सेना आदि की। राजतन्त्र जनपदों में भी राजा 'समानों में ज्येष्ट' ही होता था। ये पुराने जनपद किसी एक व्यक्ति की शक्ति व प्रतिमापर आधित नहीं थे, अत प्राचीन आचार्य यदि राजा की गुलना में जमात्य, जनपद, कोझ आदि को जीवक महत्त्वपूर्ण माने, तो यह सबंधा स्वामाविक था। पर साझाज्यवाद के युग में 'विजिशीष्ट्र' राजा की महत्ता सबंधा निर्ववाद थी।

सुयोग्य व शक्तिशाली हो, तो वह राज्य के अन्य अंगो की निर्वकताओं को दूर कर सकेगा। अन्यया, अन्य प्रकृतियाँ उसका विनाश कर देंगी। (कौ० अर्थ० ६।१)

चाणक्य इस तथ्य को भली भाँति समझते वे कि इस प्रकार का आदर्श राजा मुगमता से प्राप्त नहीं हो सकता। पर शिक्षा और विनय द्वारा ये गुण उत्पन्न व विकसित किये जा सकते हैं। यदि एक कूलीन और होनहार व्यक्ति की बचपन से ही उचित शिक्षा दी जाए, तो उसे आदर्श राजा बनने के लिये तैयार किया जा सकता है। चाणक्य ने उस शिक्षा व विनय का विस्तार के साथ वर्णन किया है, जो बचपन और किशोरावस्था में राजा को दी जानी चाहिये। राजा के लिये यह आवश्यक है कि वह काम, क्रोध, लोक, मोह, मद और हर्ष-इन छ शत्रुओ को परास्त कर अपनी इन्द्रियो पर पूर्णतया विजय स्वापित करे। उसका एक-एक क्षण काम में लगा हो। दिन में तो उसे बिलकुल ही विश्राम नहीं करना चाहिये। रात को भी उसे तीन घण्टे से अधिक विश्राम नहीं करना चाहिये। रात और दिन के उसके सारे समय का कार्य कम चाणक्य ने अर्थशास्त्र में दियाहै। मोग-विलास. नाचरग आदि के लिये कोई भी समय उसमें नहीं दिया गया है। वाणक्य का राजा एक राजींप है, जो सर्वगण-सम्पन्न आदर्श पुरुष है, जिसका एकमात्र लक्ष्य विजिगीषा है । वह पड़ोम के मब जनपदों को विजय कर अपने अधीन करने के लिये प्रयत्नशील है। चात्-रन्त माम्राज्य के आदर्श को उसे कार्यान्वित करना है। उसका मन्तव्य है, कि 'सारी पृथिबी एक देश है। उसमे हिमालय से लेकर समृद्र पर्यन्त सीघी रेखा खीचने से जो एक सहस्र योजन विस्तीर्ण प्रदेश है, वह एक चक्रवर्ती राज्य का क्षेत्र है। हिमालय से समूद्र तक फैली हुई एक हजार योजन विस्तीर्ण जो यह भारतममि (देश) है, वह सब एक चक्रवर्ती राजा के अधीन होनी चाहिये। इस स्वप्त को जिस व्यक्ति को 'कटस्थानीय' होकर परा करना हो, वह यदि मर्वगुण-सम्पन्न न हो, यदि वह राजींप का जीवन व्यतीत न करे, और काम कोच आदि शत्रओं को यदि उसने अपने बश में न किया हआ हो, तो वह कैसे सफलता प्राप्त कर सकता है ? अत चाणक्य के 'विजिनीषु को आदर्श' पुरुष बनने का प्रयत्न करना ही चाहिये।

मौयों ने जिस प्रकार अपने साम्राज्य का निर्माण किया था, उसकी सफलता के लिये राजा को अवस्य ही अनुपम शक्तिशाली और गुणी होना चाहिये था। मगम के राजा जिरकाल से साम्राज्य विस्तार के लिये तरार थे। विस्त्रियार, जजातशत्रु और सहारध नन्द सैंस माथ राजा जो अन्य जनपरों को जीत कर अपना उत्कर्ष करने से समर्थ हुए थे, उसने उनकी व्यक्तिगत समरा विश्वति भी महत्त्वपूर्ण कारण थीं। निस्त्रस्त्रु, माय

१. फोटलीय अर्थशास्त्र १।२ और १।१६

विक्षः वृत्तिको । सस्यां हिम्बस्समृक्षान्तरमृत्रीकीनं योजनसहस्रपरिमाणमितर्यक् वक्तमित्रोजन ।' कौ. अर्थ. ९।१

में राजा ही कुटस्थानीय हुआ करता था। यही कारण है कि यदि कोई राजा निर्वेक या अमीम हुआ, तो उसके विषद विद्योह उठ सड़े होते से जीर साम्राज्य की शक्ति सीण होने कमती थी। मनम के बाहुंडम बंग के राजा रिपुञ्जय को को पुक्कि ने मरण दिया या, जोर उसके पुत्र कुमारोक को हत्या मिट्टम ने करायी थी। प्रताभी मानम राजा विमासार के उसके नामा का पाया की सामर कर उसके अनाव्य विपास के स्वाम नाम्यसक को मार कर उसके अनाव्य विपास के प्रताभ नाम्यसक को मार कर उसके अनाव्य विपास के स्वाम नाम्यसक को मार कर उसके अनाव्य विपास के प्रताभ कर प्रताभ के प्रताभ के प्रताभ के स्वाम नाम्यसक को काम्यस कर की स्वाम का स्वाम के स्वाम र स्वाम के स्वाम के स्वाम का अन्य कर सिरा या।

क्योंकि राज्य में राजा की स्थिति सबसे अधिक महत्त्व की होती है, और शासन की स्थिरता के लिये राजा का सर्वगुण-सम्पन्न और शक्तिशाली होना अनिवास है, अत. आचार्य चाणक्य ने उन उपायो का विदाद रूप से प्रतिपादन किया है, जिनका प्रयोग कर राजा को आदर्श बनाया जा सकता है। इसके लिये चाणक्य ने 'इन्द्रियजय' पर सबसे अधिक जोर दिया है। काम, क्रोघ, लोम, मान, मद और हर्ष–इन छ शत्रुओ पर विजय प्राप्त कर राजा को इन्द्रियजयी होना चाहिये। चाणक्य की सम्मति में इन्द्रियो पर विजय ही सब शास्त्रों का सार-तत्त्व है। <sup>२</sup> जो राजा इन्द्रियजयी नही होगा, वह न केवल अपना विनाश कर लेगा", अपितु उसके बन्ध-बान्धव और उसका राष्ट्र भी विनष्ट हुए बिना नहीं रहेगे। पर इन्द्रियजय के लिये साथना की आवश्यकता है। जबतक राजा की समुचित शिक्षा न दी जाए, बचपन से ही उसे नियन्त्रण मे न रखा जाए, उसे 'विद्याविनीत' न किया जाए, वह कभी आदर्श राजा नहीं बन सकता। पर विद्या और प्रशिक्षण द्वारा भी ऐसे व्यक्ति में ही उत्कृष्ट गुण विकसित किये जा सकते हैं, जिसमें बीज रूप से ये पहले से ही विद्यमान हो। जिस प्रकार अच्छे घट के निर्माण के लिये अच्छी मृतिका की आवश्यकता होती है, वैसे ही अच्छे राजा के लिये भी उत्कष्ट 'द्रव्य' अपेक्षित है। जिस व्यक्ति का व्यक्तिस्व-रूपी 'द्रव्य' उत्कृप्ट प्रकार का न हो, उसे प्रशिक्षण द्वारा कैसे उत्कृप्ट बनाया जा सकता है। विद्या व प्रशिक्षण द्वारा केवल ऐसे मनुष्य को ही विकसित किया जा सकता है, जिसमे श्रवण, ग्रहण, घारण, विज्ञान और ऊहापोह की क्षमता हो। " ऐसे व्यक्ति की ब्रह्मचर्यपूर्वक

१. 'तस्मादरिषड्वगंत्यागेनेन्द्रियजयं कुवींत ।' कौ. अर्थ. १।३

२. 'कुल्ल्नं हि शास्त्रमिन्त्रियजयः।' कौ. अर्थ. १।३

३. 'तद्विरुद्धवृत्तिरवस्येन्द्रियश्चातुरन्तोऽपि राजा सद्यो विनस्यति ।' कौ. अर्थ. १।३

 <sup>&</sup>quot;क्या हि ब्रव्यं विनयति नाडव्यम् । शुभूवा व्यवज्ञहरूण बारण विकानोहापोहतस्या-भिनिविष्टवृद्धि विद्या विनयति नेतरम् ।' कौ. अर्थ. १।२

विवाध्ययन करा के और अनुमवी विद्वानों के सत्तंत्र में रखकर हत प्रकार प्रीच-श्रित किया वा सकता है, कि वह राजा के अपने कर्तव्यों का मलीमीति पालन कर सके।

क्योंकि मौर्व राजा एकतन्त्र शासक या एकराट थे, और राज्य में उनकी स्थिति कट-स्थानीय थी. अत: उनकी वैयक्तिक रक्षा का प्रश्न भी इस यग में बहत महस्य का था। इसी कारण शत्रुओं से राजा की रक्षा करने के उपायों का कीटलीय अर्थशास्त्र में बड़े विस्तार के साब वर्णन किया गया है। अपने शस्यागार में राजमहिली के पास जाते हए भी राजा निश्चिन्त नहीं हो सकता था। शब्या के नीचे कोई शत्र तो नहीं छिपा हवा है, कही रानी ने अपने केशो या वस्त्रों में कोई अस्त्र या विष तो नही छिपा रखा है, इन सब बातो पर सुचार रूप से ध्यान दिया जाता था। राजमहिषी के कक्ष में छिपकर उसके माई ने ही महसेन की हत्या कर दी थी। मौकी शब्या में छिप कर पत्र ने अपने पिता कारूश को मार दिया था। अपनी वेणी में शस्त्र छिपा कर रानी ने विदृर्थ की जान ले ली थी। (कौ० अर्थ० १।१७) अत आवश्यक है कि राजा की रक्षा के लिये सचेष्ट होकर रहा जाए । राजा को न केवल बाह्य शत्रओं से अपनी रक्षा के लिये तत्पर रहना चाहिये, अपित अपनी रानियो, राजपत्रो और निकट सम्बन्धियों से अपना बचाव करने के लिये भी जागरूक रहना चाहिये। राजा को अपने पत्रो तक से भय रहता था। वे कभी भी उसके विरुद्ध षडयन्त्र कर सकते थे। वह भोजन तक भी निश्चिन्त होकर नहीं खा सकता था। कोई उसके भोजन में विव न मिला दे. यह आशंका सदा उसके सम्मख रहती थी। इस सबका कारण यही था. एक साम्राज्य की स्थिति प्रधानतया राजा पर ही निर्मर थी, और वह उसी दशा में अपने पद पर रह सकता था जबकि वह सब प्रकार के मयों के प्रतीकार के लिये सचेष्ट हो। चन्द्रगप्त मौर्य जैसे सम्राट जो चिरकाल तक मागध साम्राज्य का शासन कर सके. उसका कारण यही था कि कौटल्य के झक्टो से वे 'विद्यावितीत' के और उनकी व्यक्तिगत शक्ति अत्यधिक थी।

#### (३) मन्त्रिपरिषद

 करते रहें। राज्यकार्म सहायता के बिना सम्पादित नहीं किये का सकते। एक पहिये से राज्य की गाड़ी नही चलती। अतः राजा सचिवो को नियुक्त करे, और उनकी सम्मति को सुने। यह तो स्पष्ट ही है, कि अकेला राजा स्वय शासन-कार्य का सम्पादन नहीं कर सकता । छोटे-छोटे जनपदो के शासन के लिये भी राजा को अनेक सहायकों व राजकर्म-चारियों की आवश्यकता होती थी.क्योंकि जैसा चाणक्य ने लिखा है. राजवन्ति प्रत्यक्ष.परोक्ष और अनुमेय तीन प्रकार की होती है, और जहाँ राजकीय कार्य बहुत-से होते हैं, वहाँ वे बहत-से स्वानो पर भी होते हैं। जब जनपदों तक का शासन एक व्यक्ति के बस की बात नहीं भी, तो विशाल साम्राज्यों का शासन तो कोई एक व्यक्ति (चाहे वह कितना ही योग्य व शक्तिशाली क्यों न हो) कर ही कैसे सकता था। इसीलिये चाणक्य ने यह प्रतिपादित किया कि राज्यकार्य में सहायता करने और परामर्श देने के लिये अमात्यों या सचिवों को नियक्त करना अनिवार्य है। पर सभी अमात्य (सचिव) मन्त्री भी हों, यह आवस्यक नही था। चाणक्य ने लिखा है, कि "अमात्यों के विभव (Functions) को देश, काल और कर्म के आधार पर विभक्त किया जाए, और सब विभवों के लिये अमात्यों की नियक्ति की जाए। ये सब राजकर्मचारी अमात्य तो होगे, पर मन्त्री नही।" (कौ० अर्थ० १।४) इस उक्ति से यह स्पष्ट है कि जमात्य-विमय (राजकीय कार्यों) को तीन बातों को द ब्टिमे रखकर विभक्त किया जायगा---(१) देश---राज्य के किस प्रदेश या स्थान पर राज-कर्मचारी को नियुक्त करना है। (२) काल-कितने समय के लिये राजकर्मचारी की नियक्ति की जानी है। (३) कर्म-राजकर्मचारी को कौन-सा राजकीय कार्य सपदं किया जाना है। यह स्पष्ट है, कि विविध स्थानों के लिये, विविध समयों के लिये और विविध कार्यों के लिये बहुत-से अमात्यों या सचिवों की नियुक्ति की जायगी। पर ये सब अमात्य मन्त्री नही होगे। अमात्यों में से कतिपय प्रमल व्यक्तियों को ही मन्त्री की स्थिति प्रवान की जायगी, सबको नहीं । अमात्य या मध्यिय एक व्यापक सजा है, जिससे राज्य के सब प्रमुख पदाधिकारियों का बोध होता था, पर मन्त्री का पद किनप्य विशिष्ट अमान्यों को ही प्राप्त होताया।

का हा आपन होता था। राज्यकार्थ सम्पादन के लिये राजा को केवल सहायक हो नही चाहिये, अपितु ऐसे मन्त्री भी चाहिये जो महत्त्वपूर्ण राजकीय विषयों के मम्बन्ध से उसे परामर्थ दें। इसी कारण कौटलीय अर्थशास्त्र से मन्त्रिपरियद् की व्यवस्था की गई है। राजा के लिये मन्त्रियो

 <sup>&#</sup>x27;प्रत्यक्षपरीक्षानुमेवा हि राजवृत्तिः । स्वयं वृद्धं प्रत्यक्षम्, परोपविक्दं परोक्षम् । कर्मेषु कृतेनाकुतावेक्षणमनृत्येवम् । अयोगवदात् कर्मणामनेकस्वावनेकस्यवाच्य वेवकालाक्ष्यं मा मृत् इति परोक्षनमार्थः कारयेत् अमायकर्मः ।' बतै. अर्थ. ११५ २. 'खावसाम्यं राजस्यं चक्रमेकं न वर्तते ।

बुर्वीत सचिवस्तिरमात्तेवां च न्यूज्यान्मतम् ॥' कौ. अर्थ. १।३

की उपयोगिता राजवास्त्र के पूराने आचार्य भी स्वीकार करते थे। पर मन्त्रिपरिषद के मन्त्रियों की संख्या कितनी हो, इस सम्बन्ध में उनमें मतभेद था। बाणक्य ने लिखा है---"मानव सम्प्रदाय का मत है कि बारह अमात्यों की मन्त्रिमरियद बनायी जाए। पर बाई-स्पत्य सम्प्रदाय का मत है-सोलह की। औद्यनस सम्प्रदाय का मत है-सीस की। पर कौटल्य का मत है---यवासामध्ये।" कौटल्य के अनुसार मन्त्रिपरिषद में कितने मन्त्री हो, यह निश्चित करने की आवश्यकता नहीं । जितनी सामर्थ्य हो, जैसी आवश्यकता हो, उसके अनसार मन्त्रियों को नियत किया जाना चाहिये। साथ ही, चाणक्य के अनसार बड़ी मन्त्रिपरिषद को रखना राजा के अपने लाम के लिये है. क्योंकि इससे उसकी मन्त्रशक्त में बद्धि होती है। सब समारम्मों की सफलता 'मन्त्र' पर ही निर्मर है। इन्द्र की मन्त्र-परिषद में सहस्र ऋषि थे, जो इन्द्र की चक्षु के समान थे। इसीलिये दो आँखोबाला होने पर भी उसे हजार औंखोंबाला कहा जाता है। बड़ी मन्त्रिपरिषद का यही लाम है। उससे राजा की मन्त्रशक्ति बढ़ जाती है। कौटलीय अर्थशास्त्र के बनुशीलन से इस बात में तो कोई सन्देह रह ही नहीं जाता कि चन्द्रगप्त मौर्य के समय में मन्त्रिपरिषद की सत्ता थी. पर उसमे कितने मन्त्री थे इसे जानने का हमारे पास कोई साधन नही है। हिमालय से समद्र पर्यन्त सहस्रयोजन विस्तीर्ण मौर्य साम्राज्य की मन्त्रिपरिषद मे यदि मन्त्री अच्छी बडी संख्या में हो, तो यह सर्वथा स्वामाविक है।

मोर्यों की मन्त्रिपरियद् का क्या स्वरुप था, इस विषय में विद्वानों ने अनेक करणनाएँ की है। औ रसेशवन्द्र समुम्बार ने लिखा है—"ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक समिति की सच्चेत्र प्रतिनिध्य वह मन्त्रिपरियु (प्रियों को सिक) थी, जिसका उल्लेख केटिल्य ने कपने अर्थवात्त्र में किया है। यह मन्त्रिपरियु सामान्य मन्त्रियों की सक्षा है सद्ध मन्त्रियों और अर्थवात्त्र में किया है। यह मन्त्रियों एयं सामान्य मन्त्रियों की सक्षा से स्पष्टत्या पित्र है क्यों के किया है। यह मन्त्रियों और मन्त्रियों को स्पाद्ध का स्पाद्ध की मन्त्रियों की सक्षा हुआ करती थी, यह वाणक्य के इस कथन से स्पष्ट हैं कि इन्ह की मन्त्रियों एवं में एक सहस्र व्यवित स्वस्था होते थे।" आगे पल कर भी मनुत्रवार ने लिखा है, कि 'यह बात ष्यान वेने योग्य है कि पारत में मी शासन क्याओं का निकास इङ्गालिश की प्रदुप्त हुआ और स्प्री मन्त्रवार ने पित्र के ही लब्ब हुआ और अपना इस्त्रवार के सिक्ष के ही लब्ब हुआ और असार इङ्गालिश को पाइ निवास क्यान है। विश्व प्रकार इङ्गालिश को पाइ ने बात व्यान स्वास के स्वास की स

१. 'मन्त्रपुर्वास्समारम्थाः ।' कौ. अर्थः १।११

२. 'इन्त्रस्य हि मन्त्रिपरियद् ऋषीणां सहजन्। तज्यकुः। तस्मादिनं हपकं सहज्ञाजनाहः।' की. अर्थ. ११११

Mazumdar R. C. Corporate Life in Ancient India (Second edition) pp 126-127.

अपने विश्वस्त मन्त्रियों को चुनते रहें और मन्त्रिमण्डल (कैंचिनेट) का निर्माण हुआ, इसी तरह मारत में भी बैंदिक काल की समिति बाद में मन्त्रिपरिखर् के रूप में परिणत हो यह और इसी परिखर् से राजा अपने मन्त्रिमण्डल के मन्त्रियों को चुनते रहे।"

श्री काशीप्रसाद जायसवाल ने अपने प्रसिद्ध प्रम्य 'हिन्तू पोलिटी' से मिलपरिपद्
का सबक्य और स्थिति पर विश्वद रूप से विवार-दिसर्य करके यह परिणाम निकाला है
कि मिलपरिपद् का स्वरूप एक राष्ट्रसभा (Council of State) के सद्दा था,
जिसमें विश्वित प्रकार के मन्त्री व अन्य व्यक्ति सदस्य रूप से रहते थे। पर कोटलीय अर्थसारल के अनुशीलन से यह जात नहीं होता कि मिलपरिपद् प्राचीन काल की समिति की
उत्तराविकारी सस्या थी, या इसका स्वरूप राष्ट्रसभा के सद्य था। मगव के विशाल
साझाल्य के लिये यह सम्मव मी नहीं था, कि उसी किसी ऐसी सस्या की नारता हो जो कि
पुराते समय के छोटे-छोटे जनपरो की 'सिमित' के सद्य हो। मीर्य युग की मिलपरिपद्
विजित्तीय सम्माद की अपनी हित थी, जिसके सदस्यों की नियुक्ति वह मन्त्रवालिक से प्राप्ति
के लिये अपनी आवश्यकता के अनुनार कर लिया करता था। मिलपरिपद् का प्रयोजन
यही था, कि महत्त्वपूर्ण राजकीय विषयों पर विचारवित्य करने के लिये राजा को ऐसे
व्यक्तियां का साहाय्य प्राप्त हो वसे, जो कि 'बृद्धवृद्ध'हो। कोई व्यक्ति अपने जीवकार
से मिलपरिपरिय के सदस्य नहीं होते थे। के बल्प मन्त्रवित्त की प्राप्ति के लिये ही राजा

कौटलीय अर्थशास्त्र के निम्निलियन सदमें से यह बात स्पट् हो जाती है—"गुस्र विषयों पर अकेला हो मन्त्रणा करे, यह मारडाज का मत है। मन्त्रियों के भी मन्त्री होने हैं, और उनके भी अन्य मन्त्री होते हैं। मन्त्रियों की इन परम्परा के कारण मन्त्र गुस्त नहीं रह सकता ।...पर विशालांक का मत है कि अकेले से मन्त्र की निर्मिद्ध सम्भव नहीं है। क्योंकि राजवृत्ता प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमेय तीन प्रकार की होती है, अत. बुढिबूबों के साथ मन्त्र करना वाहिए। किसी की उपेक्षा न की जाए, सबकी बात मुनी जाए। यदि बालक भी कोई सार्यक वात कहें, तो समझदार आदमी को उनका भी उपयोग करना चाहिये। यर परायार की सम्मित में इस प्रकार मन्त्र का ज्ञान तो सम्मत्र है, मन्त्र को रक्षा स्वस्त्र नहीं हो सकती। अत बात को युमा फिरा कर मन्त्रियों ने प्रकार किये जाए।. पर पिशृत इस्सी सहस्त्र नहीं है। उनका कहना है कि युमा फिरा कर बात पुछने पर मन्त्री उसे समुच्चित महस्त्र नहीं देते। वे अनादर के साथ उनका उत्तर देते हैं। अत. जिस कार्य का जिसके साथ सम्बन्ध हो, उनके उसके विषय में मन्त्रण की जाए। . .पर कोटल को यह भी स्वीकार्य नहीं है। तीन या चार मन्त्रियों से मन्त्रण की जानी चाहिये।.. देश, काल की कह और कार्य को दृष्टि से एव कर एक दो या जैसी आवश्यकता समझी जाए, उसके अनुसार मन्त्रियां को हिट से एव कर एक दो सा जैसी आवश्यकता समझी जाए, उसके अनुसार मन्त्रियां को

Mazumdar : Corporate life in Ancient India pp 128-129,

भन्त्रणा की जाया करे ।. . . मन्त्रियों से एक-एक करके भी परामर्श किया जाए, और सामू-हिक रूप से मी।' (की० वर्ष० १।११)

इस संदर्भ के अनुश्रीकत से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि मीयं युग को मन्त्रपरिषद् कोई ऐसी सस्या नहीं थी, जिसकी दुकना इक्क्सकंट की प्रियो कौसिक या वर्तमासम्बक्त राष्ट्रसमाओं से को आ सके। बस्तुत, वह राजा की अपनी कृति थी, जिसके सस्यों की नियुक्ति वह समय की आवश्यकता को दृष्टि मे रक्कर स्वय किया करता था।

जिस मनियरियद् की रचना राजा ने स्वय मन्त्रबल की प्राप्ति के लिये की हो, उसके लिये यह मर्वचा स्वामाविक वा कि राजा मन्त्र की गृप्ति पर विश्वेष ड्यान दे। चाणक्य के अनुसार इसके लिये एक ऐसा स्थान चुनना चाहिये, जिस्त पर पश्चियो तक की दृष्टि न पड़े, जहीं से कोई भी बात बाहर का आदमी न सुन सके। कहते हैं कि सूक, सारिका व अन्य जीवजन्त्रओं तक से मन्त्र के में वे लुग पाया था। अत. मन्त्ररक्षा की यूर्ण व्यवस्था किये विचा इस कायें में कभी प्रवृत्त न हो। यदि कोई मन्त्र का मेद लोले, तो उसे जान से मार दिया जाए। (की॰ अर्थ ॰ १११)

किन विषयो पर राजा को मनिजयों से परामर्थ की आवश्यकता होती है, इसपर भी कोटलीय अर्थशास्त्र से प्रकाश पडता है। ये विषय निम्नलिबित है—(१) राज्य द्वारा जो कार्य सम्पन्न किये जाने हो, उनको प्रारम्म करने के उपाय, (२) उन कार्यों को सम्पन्न करने के लिये कितने पुरुषों और कितने धन की आवश्यकता होगी, इसका निर्धारण, (३) राज्यकार्यों के सम्पादन के लिये सह निश्चय करना कि उन्हें किस देश से सम्पादत किया जाए, और उनके लिये समय की अर्थाध निर्धारित करना, (४) विपासियों का प्रतीकार, और (५) कार्यक्षिद के साधनों पर विचार। (की अर्थंध ११११)

एक अन्य स्थान पर चाणक्य ने लिखा है— "मन्त्री राजा के स्वपक्ष और पर्यक्ष का चिन्तन करें। जो कार्य अब तक नहीं किये गये हैं उनको आरम्म करें। जो कार्य अपरम्म हो चुके हो उनको और अधिक आगे बढ़ाएँ, और राजकीय आदेशों का समुचित रूप से पालन कराएँ। '(की अवर्ष ११११) मन्त्रियों को जिस नस्पक्ष और परस्क्ष का चिन्तन करना है, उसे हम आजकल की माणा में राज्य के आम्पन्तर कार्य (Home Affaus) और वाह्य कार्य (External Affairs) कह सकते हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य युग में मन्त्रिपरियद् के अतिरिक्त एक छोटी उपसिमित मी होती थी, जिसमें तीन या चार मन्त्री होते थे। कोटलीय अपंशास्त्र मे इसे मन्त्रिण.' कहा गया है। आरविषक (जिनके सम्बन्ध मे सुन्तन निजय करना हो) विषयों पर 'मन्त्रिण.' से परामर्ख किया जाता था, ओर फिर आसन्तनानुसार सम्पूर्ण मन्त्रिपरियद् की बैठक मी बुलायी आती थी। राजा प्राय. अपने 'मन्त्रिण.' और सन्त्रिपरियद् के परामर्थ में ही राज्य-कार्य का संवालन किया करता था। वह सलीमीति समझता था, कि मन्त्रसिद्ध अकेले कमी नहीं हो सकती। जो बात जात नहीं है उसे जात करना, जो जात है उसका यवार्ष कर से तिम्बय करना, जिस बात में समय हो उसके संवाद को दूर करना, जो बात वाधिक रूप से तात हो उसे पूर्णीय में जाना—वह सब मन्तिर्पाद में निर्धारित मन्त्र डारा ही सम्प्रक हो अत. जो व्यक्ति बुंबिवुव हों, उन्हें सचिव व मन्त्री बनाकर उनके साथ पराम्लें करना चाहिये। मन्त्रिपारवर्ष में मृध्यिक (बहुसस्थक) जो बात कहें, उसी के बनुसार कार्य करना चाहिये। मन्त्रिपारवर्ष में मृध्यिक (बहुसस्थक) जो बात कहें, उसी के बनुसार कार्य करना चाहिये। मन्त्रिपारवर्ष में मृध्यिक की वात 'कार्यविद्यक्त' प्रमीत न हो, तो उसे वहीं बात माननी चाहिये, जो उसकी दृष्टिय में कार्यविद्यकर हो। जो मन्त्री उपस्थित न हो, उनकी सम्पत्ति वन्न हारा प्राप्त की जाए। (औं) व्यव्य ११११)

मानिवरिषद् के सदस्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में भी कौटलीय अर्थवास्त्र से कुछ निर्देष प्राप्त होते हैं। यह उत्तर लिखा जा चुका है कि सब अवास्त्रों को मन्त्री को स्थित प्राप्त नहीं होती थी। वाणक्य ने कनित्य ऐसी क्वीटियों या जीचों (उपायों) का वर्ष निया है, जिनमें खरा उत्तरने पर ही किसी व्यक्ति को अवास्त्र काना चाहिये। जो व्यक्ति रुपये सैंने के मानके से खरे हो (अर्थोपवायुद्ध हो), उन्हें समाहतों और सिप्तयाता जैसे परों पर नियुक्त किया जाता था, क्योंकि राजकीय आय व अ्य के साथ इनका सम्बन्ध होता था। इसी प्रकार निष्पक्ष व्यक्तित यांचिय अपन क्यायालयों के न्यायायों को ना वाद्यांचा नियुक्त किये जाते थे। पर मन्त्री केल ऐसे अमान्य होता था। इसी प्रकार निष्पक्ष व्यक्तित व्यक्ति क्यों के न्यायायों को नियुक्त किये जाते थे। पर मन्त्री केल ऐसे अमान्य होते होते के ले हैं, जो 'सर्वोपवायुद्ध' हो, जो दमं, अर्थ, काम, मय आदि की परखों में बरे उत्तरे। जो पन की जालक में न आएं, जो इसरों से डर कर कोई काम न करे, जो काम के केवीचूत होकर अपने कर्तव्यक्त व्यक्ति जा सके, ऐसे 'सर्वोपवायुद्ध' व्यक्तियों को ही मन्त्रियों कर सहस्य बनाया जाता था। सन्त्रियों 'सर्वोपवायुद्ध' व्यक्तियों को ही मन्त्रित करने हुए राजा मन्त्री और पुरोहित संज्ञा के दो प्रयान जमात्यों से परामर्त्रा केता था, और उन्हीं की सम्मति के अनुसार राज्य के सब प्रयान अमार्यों की नियुक्ति की वारी थी।'

मीयों के शासन मे मन्त्रिपरिषद् का स्थान अत्यन्त महत्त्व का था, यह सर्वेषा अस-न्दित्य है। पर यह परिषद् किसी प्राचीन सम्या का प्रतिनिधित्त्व करती हो और राजा को अनिवार्य रूप है इसके निर्णयों के अनुसार ही कार्य करना पढ़ता हो, यह स्वीकार कर सकना सम्मव नहीं है। वस्तुतः, कोटलीय अपंशास्त्र में उल्लिखित मन्त्रिपरिषद् एक ऐसी संस्था है, जिसकी उपयोगिता केवल इस कारण से है, स्योकि शासन से मन्त्रबल का सल्के हो राजा है। राजकीय विषय अत्यन्त जटिल होते हैं, विद्यानुद्ध मन्त्रियों से परामर्थ करते हो राजा को उनके विषय में कोई निर्णय करना चाहिये। मन्त्रियों और मन्त्रिपरिषद् की आवश्यकता

१. 'मन्त्रिपुरोहितसकस्सामान्येस्वविकरचेवु स्थापयित्वाऽमात्यानुवचामिक्कोचयेत् ।' कौ. अर्थः १।६

इसीिल में है। "यदि बटिल (अर्थकुच्छ) मानलें पर केवल एक से परामयों किया जाए, तो किसी निरमय पर पहुँच सकना कठित होता है। एक मली यसंप्ट क्य से आवरण करता है, और वह मर्यादा नहीं रसता। यदि दो मन्त्रियों से मन्त्रमा की बाए, और वे दोनों मिल जाएँ, तो राजा उनके सम्मूल असहाय हो जाता है। यदि उन दोनों मन्त्रियों से स्त्रियों हो, तो यह स्थिति भी नामकारी होती है। पर यदि तीन या चार मन्त्रियों से मन्त्रमा की जाए, तो कोई ऐसा महायों उत्तरम नहीं हो तकता। हस देशा में राजा किसी निरमय पर पहुँच सकेवा। यदि मन्त्रियों की सक्या इससे अधिक हो, तो निर्मय करने में कठिनाई ही उपस्थित होगी, और मन्त्रमा को गुप्त एक सकना भी मुगम नहीं होता। ""

जब मिलयो और मिलपरियर् का प्रयोजन केवल राजाको परामयों देता ही हो, और उसे यह मी अधिकार हो कि वह स्विविक से मिलयों के परामयों की उपेक्षा कर जिसे यह कार्यस्थित कर समझे उसे ही करे, तो मिलपरियर्द राजा को अपने वस में किस प्रकार रख सकती है ? बस्तुत, मीर्च यू में राजा की सिवित हरस्वातीय की यो साम्रत के सब अधिकार उसी में केन्द्रित है। पर राजा किम अग्रत तक स्वेच्छावारी कप से शासन के सब अधिकार उसी में केन्द्रित है। पर राजा किम अग्रत तक स्वेच्छावारी कप से शासन के सब अधिकार उसी में केन्द्रित है। पर राजा किम अग्रत तक स्वेच्छावारी के स्वीवत्तर के साम्रत निर्मा से पालम प्रकार निर्मा है। पालम्ब केन्द्रित मुग्नेस मन्त्री राजा को अपना वावतों बनाकर रख सकते थे। ऐसे मिल्यों के मैतून्त में शासन राजायत्तर (राजा के अधीन) न होकर सिववायत्तर (सर्विव या मन्त्री के अधीन) हो जाता था। इस सम्बन्ध में मुझाराक्षस का एक सदर्म उल्लेखनीय है। विशालवत्त हारा विर्मित इस नाटक में चाणक्य के सुख से यह क्ल्याया पाता है— "यूवन्द्रा मुझा, अर्थामान के मणेता तीत अत्रत की निव्यों मा बर्णन करते हैं— राजायत्तानिव्धित स्त्रित साम निवाद के मध्यो तीत अर्थान होत सिव्यों मा बर्णन करते हैं— राजायत्तानिव्धित स्त्रित साम तो मिलक के अधीन है। इस कारण तुम्हे प्रयोजन पूछने की स्था आयवकता है ? इस कारण तुम्हे प्रयोजन पूछने की स्था आयवकता है ? इस कारण तुम्हे प्रयोजन पूछने की स्था

एक अन्य स्थान पर विद्यालदत्त ने अमात्य राक्षम के मुख से चन्द्रगुप्त के विषय मे यह कहळवाया गया है—''हाँ, असमर्थ है। क्यों? क्योंकि यह तो उन्हीं राजाओं के लिये सम्मव

 <sup>&</sup>quot;मन्त्रयमाणो होकेनार्थकुण्कुं मृ विश्वयं नाधिगण्डेत् । एकस्य मन्त्री यथेष्टमनय-प्रकृत्वरित । हान्या मन्त्रयभाणो हाम्या संकृतम्यमन्त्रहृति । विगृहीतान्यां मन्त्रयसे । विश्व चतुर्वुं वा नेकालो कृत्ये पोर्थन महावेषम् । प्रचले हु भवति । ततः वर्षम् कृष्णुं वार्वितव्ययो गम्मते । मन्त्रो च रक्वते :"की. वर्षः १११

 <sup>&</sup>quot;वृषत ! भूमताम्, इह सल्वर्यशास्त्रकारास्त्रिका सिद्धिनृपवर्णयन्ति—राज्ञायसां सिव्वायसामृभयायसां वेति । ततः सिव्वायसासिद्धेसत्व कि प्रयोक्तमम्बेयमेन । यतो वयमेवात्र नियुक्ता वेत्स्यामः ।" गृहारासतः—नृतीय र्यक ।

है, जो स्वायत्तिसिद्ध हों। यह दुरास्मा चन्द्रगुप्त तो सचिवायत्तिसिद्ध है। जिस प्रकार विकल चक्षु वाले मृतृष्य के लिये लोकष्यवहार अग्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार चन्द्रगुप्त के लिये भी है। वह कैसे स्वय कोई कार्य कर सकता है।""

इसमें कोई सन्देह नहीं कि चन्नपुष्त मौर्य स्वायनसिद्धिन होकर सिचवायसिद्धि वा। वह वर्षमे गुरु, मन्त्री और पुरोहित चाणवस की सम्मित से ही राज्य कार्य के संचालन करता वा। वाणवस के सम्मुख उसकी स्विति तर्बंचा अवच्य थी। पर इसका कारण यह नहीं वा, कि वाणवस किसी ऐसे मिन्नपळ के नेता हो, जो जनता द्वारा निवित्तित सवस के प्रति उत्तरदायी हो। इसका कारण केवल यह था, कि चन्नपूष्त चाणवस का शिष्य था, और उन्हीं के साहात्य्य वे उसने नारणे कोवल यह था, कि चन्नपूष्त चाणवस्य का शिष्य था, और उन्हीं के साहात्य्य वे उसने नारणे को तिवास कर समय के राजीसहात्त्रत पर अधिकार स्वापित किया था। वाणवाच्य चन्नपूष्त के किन मन्त्री हो नहीं थे, अपितु पुरोहित भी थे। पुरोहित के विषय में कोटलीय अर्थवारक का गृह किया चा। वाणवाच्य कन्नपूष्त ने नेत्र के उत्तर हुआ हो, विमान वाणा हो, जो अभिवित्तीत (प्रविद्याक्ष प्रदार मर्यादित जीवन वाणा) हो, और को आवर्षण उपायों इत्तर देवी और मानुषी आपत्तियों के निप्तकरण में समय हो, ऐसे व्यक्ति को पुरोहित पद पर नियुक्त किया जाए। जैसे सिच्य आचार्य का, पुत्र पिता का, और मृत्य स्वापी का अनुवर्ती होकर रहता है, वेंद हो राज्य पुरोहित का अनुवर्ती होकर रहता है, वेंद हो राज्य पुरोहित का अनुवर्ती होकर रहता है, वेंद हो राज्य पुरोहित कर वाल प्रवर्ती होकर राज्य हो, वेंद मांचान के स्वाप्त यो का चाणवस का अनुवर्ती होकर राज्य तहें, वेंद मांचान के स्वाप्त वेंद परिता का, जार मांचान करता था, उसका कारण यही या कि चाणवस में पुरोहित के से सब पृत्र चितानान ये।

मौर्य युग के राजा ज्ञासन से कूटस्थानीय होने के कारण यथि अव्यन्त द्रासितज्ञाली से, पर सुरोग्य मनती उन्हें अपने बत्त में रख सकते से, यह निर्मिष्ठा है। अपने पुरित्त और मन्त्रियों की उपेक्षा कर सकता उनके लिये समझ्य नहीं था। कीट्यन देक ही लिखा है। कि जो राजा बाह्मण पुरु द्वारा सुचार कप से विद्यात्रिनीत किया गया हो, मन्त्रियों की मन्त्रियां को जो समुचित महत्त्व देता हो और जो चालतों के आदेखों का पालन करता हो, बहु अजित होनर सर्वन्त विजय प्राप्त करता है। शास्त्र के आदेख ही उसके लिये सर्वश्रेष्ठ सरस होते हैं।

 <sup>&</sup>quot;वाडमसमर्थः । कुतः स्वायतसिद्धियु तस्तंभवति । चन्नयुप्तस्तु दुरास्मा निर्यं सिचवायत्तिद्धावेव स्थितचक्त्र्विककः इवाप्रत्यक्तलेकव्यवहारः कर्चानव स्वयं प्रतिविचात् समर्थः स्थात् ।" मुत्राराक्तस—चतुर्थं अंक ।

 <sup>&</sup>quot;पुरोहितम्बितोबितकुण्योलं वडङ्गे वेदे देवे निमित्ते वच्छानीत्यां च अभिविनीत-मापदां वैवमानुषीणां अपर्वभिष्यावैश्व प्रतिकर्तारं कुर्वीत । तमाचार्यं शिष्यः चितरं पूत्रो मृत्यस्स्वामिनमित्र चानवर्ततः ।" की. अर्थः १।५

३. "बाह्मणेनेथितं क्षत्रं मन्त्रिमन्त्राभिमन्त्रितम् । जयस्य जितमस्यन्तं शास्त्रामृतम् शस्त्रितम् ॥" कौ . अर्थः १।५

## (४) केन्द्रीय शासन का संगठन

कौटकीय अर्थवास्त्र के अध्ययन से मौर्य साम्राज्य के केन्द्रीय शासन के सन्त्रज्य में विश्वव क्ष्म से परिचय प्राप्त होता है। मौर्य मृत्य में सासन के विश्विष अधिकरणो (सहकर्षा) की संज्ञा 'तिथे' थी। प्रत्येक तीर्थ एक-एक महामात्य के अधीन होता था। इन तीर्चों की सक्या बठाइट थी। 'इन अठाइह तीर्थों (अधिकरणो) और उनके विविष कार्यों को संक्षेप से इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है—

(१) मन्त्री और पुरोहित-यद्यपि ये दोनो पथक पद थे, पर सम्मवतः चन्द्रगप्त के शासन में आचार्य चाणक्य मन्त्री और पुरोहित दोनों पदो पर विद्यमान थे। बाद में राधा-गुप्त जैसे प्रतापी अमात्य भी सम्भवत मन्त्री और पुरोहित दोनो पदों पर रहे। कौटलीय अर्थशास्त्र में इन दोनो पदो का उल्लेख प्राय एक ही साथ आया है। राजा इन्ही के परा-मर्श से विविध अधिकरणों के अमात्यों की नियक्ति करता था, और उनके शौच (शचिता) व अशीच (श्चिहीनता) की परीक्षा लेता था, प्रजा की सम्मति और गतिविधि को जानने के लिये गप्तचरों को नियत करता था, अतर विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति व परराष्ट्रनीति का सचालन करता था। शिक्षा का कार्य भी इन्ही के अधीन रहता था। राज्य के अन्य सब अधिकरणो पर भी मन्त्री और पूरोहित का नियन्त्रण रहता था। राजा इन्ही के परामर्श से राज्यकार्यों का सम्पादन करताथा। इन पदो पर प्रायः बाह्मण ही नियक्त किये जाते थे। यदि राजा क्षत्र शक्ति का प्रतिनिधि था, तो ये बह्मशक्ति का प्रतिनिधित्तव करते थे। राजनीतिशास्त्र के प्राचीन ग्रन्थों में ब्रह्म और क्षत्र तत्त्वों के सहयोग को बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है। प्राचीन मारतीय समाज में इन्ही दो तत्त्वों की प्रमखता थी। राजा से यह अपेक्षा की जाती थी, कि वह सदा शास्त्र मर्यादा का पालन करें। उसकी स्वेच्छाचारिता को रोकने का सबसे वडा साधन यही था, कि वह देश के धर्म, चरित्र और व्यवहार का अतिक्रमण नहीं कर सकता था। पर धर्म क्या है, इसका

 <sup>&#</sup>x27;तानराजा स्वविवये मन्त्रिपुरोहित सेनापति युवराज वीवारिकान्तर्वीक्षक प्रशासन् समाहतृ' सक्रियात् प्रवेष्ट्रि नायक पौर व्यावहारिक कार्मानिक मन्त्रिपरिवयध्यक्ष वय्ववर्गान्तपालाटविकेष्. " की. अर्थ. ११८

२. भी. अर्थ. १।६

 <sup>&#</sup>x27;मिन्त्रपुरोहितसक्तस्तानान्येस्विकरणेषु स्वापियत्वाऽमास्यानुपर्वातः शोषयेत्।'
 कौ. अर्थः १।६

४. 'सन्त्री चौद्यां बुल्तिकर्मभ्यां वियतेत ।' की. अर्थ. ११७

પ. **થો. ગર્ચ.** શારર

६. की. अर्थ. १।६

प्रतिपादन शास्त्र द्वारा ही किया जाता था, और शास्त्र के अभिप्राय को अभिव्यक्त करना काह्यण परोहितो का ही कार्य था।

(१) समाहता—साम्राज्य के अन्तर्गत विविध जनपरों के शासन के लिये नियुक्त अमार्त्यों (राजपुरूषों) को जहाँ समाहतों करते थे, वहाँ केन्द्रीय शासन का भी एक अधिकरण (तीर्ष) समाहतों नामक अमान्य के अधीन था। राजकीय करो को एकत्र करता इस अधिकरण का सर्वप्रधान कार्यथा। समाहतों के अधीन अनेक अध्यक्ष होते थे, जो अपने-अपने विमाग के राजकीय करों को एकत्र करते थे, और व्यापार, व्यवसाय व उद्योग का सञ्ज्यालन करते थे।

राजकीय आय के सात मुख्य स्नोत थे—दुगँ, राष्ट्र, स्नित, सेतु, वन, बज और विणक्-प्य । ' दुगँ, राष्ट्र आदि वारिसाधिक शब्द है, जिनके कीटकीय अर्थवाहन में विशिष्ट अर्थ है। राजकीय नाय-स्थय पर प्रकाश डालते हुए इन शब्दों का विश्वाद रूप से विवेचन किया जायगा। यहाँ समाहतां के कार्यों को स्पष्ट करने और यह प्रसंधात करने के लिये कि उसके अधिकरण के अधीन कौन-कौन से विमाग थे, इन शब्दों के अमित्राय को स्पष्ट करना उपयोगी होगा। 'दुगँ' से गुल्क, दण्ड, पौतद, नागरक, लक्षणाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, सुरा, सुना, सुन, तैल, पून, सार, वौर्वाणक, पथ्यतस्था, बेस्या, यूज, बास्तुक, कारशिवित्यगण, देवताध्यक्ष, द्वारदेय और वाहित्कादेय का प्रकृष्ट होता था। ' दुगै' के अन्तर्गत जो यूल्क, रूप्ट अदि है, वे सब भी विशिष्ट अयों का बोध करानेवाली संजाएँ है, और थे सव शब्द राजकीय आपदनी के विशिष्ठ ओतों के लिये प्रमुक्त किये गये हूँ। इनका सम्बन्ध प्रधानतया दुगौँ या नगरों के साथ है, इसी कारण इन्हें 'दुगं' के अन्तर्गत किया गया है।

'राष्ट्र' से सीता, भाग, बिल, कर, विणक्, नदीपालस्तर, नाव, पट्टन, विकीत, वर्तनी, रज्जु और चोररज्जु का ग्रहण होता था।

'खिन' से सुवर्ण, रजत, वज्र, मिण, मुक्ता, प्रवाल, शख, लोह, लवण, सूमिप्रस्तर, रस तथा अन्य धातुओं का ग्रहण होता था।

सितुं से गुप्प, फल, बाट, वण्ड, केदार, मूळ और बाप का ग्रहण किया जाता था। 'बज' से गो, महिष, जजा,अबि, लर, उन्द्र, अब्स और अक्वतर प्रहण किये जाते थे। 'बन' से पण्, मृग, हस्ति और अन्य आङ्गळिक द्रव्यों के वनों सहण होता था। 'बिपिकस्य' में म्लप्य और अरुग्ध दोनों का अन्तमीव था।

१. 'समाहता दुर्ग राष्ट्रं सॉन सेतुं बनं बनं बणक्षयं वावेस्रेत।' की. मर्थ. २।६

 <sup>&#</sup>x27;शुर्क वण्डः पौतवं नागरको लक्षणाच्यको मुद्राघ्यकः शुरा सूना चुत्रं तैलं घृतं आरं सीवाँगकः पण्यसंस्या वेदया घृतं वास्तुकं कार्वाशिल्पगणो वेबताच्यको द्वार-बाहिरकावेयं च वृत्तम् ।' की. अर्थः २।६

कौटलीय अर्थशास्त्र में हुएँ, राष्ट्र, लिन आदि को 'आवकरीर' कहा है।' राजकीय आयदनी के विभिन्न सामनों को इन विविध वर्गों में विभन्न कर चाणक्य ने यह भी लिखा है, कि राज्य को जो बाद आराज होती है, उसके 'मुख' बात हैं—मूल, माग, ब्याजी, परिच, कुलूप्त, करिक और करवय ।' राजकीय आय-व्यय का विवरण देते हुए इन सब पर विशद कर से प्रकाश बाला जायगा।

अर्थधारण में जिस प्रकार राजकीय शाय के विविध्य सावनों को दुर्ग बादि सात प्रमुख वर्गों और दूसने से प्रयोक वर्ग को बहुत-से उपवर्गों में विश्वमत विधा गया है, वैसे ही राज-कीय व्याय के निम्मिलिसित वर्ग प्रतिपारित किये गये है—-वेशूबन, एत्पूपता, वान, स्वस्तित-वाचन, अत्तरपुर, महास्ता, हुराशार्वतियम्, कोष्टागार, आयुष्पारा, रम्पणूष, कुप्पान्न, कर्मान्त, विविट, परिसारियह, अवव्यरियह, हिस्तपरिवह, रम्परिवह, गोमण्डल, पहुबाट, मृगवाट, पश्चिवाट, व्यालकाट, और तृणवाट। ये सब भी पारिभाषिक शब्द है, और अर्थवाल में इनके विविषट कर्य है।

समाहर्ता का अधिकरण राजकीय आय और व्यय की व्यवस्था करता था। इस अमात्य को यह देखना था कि कौन-से कार्य हाथ मे है, कौन-से कार्य सिद्ध हो चुके है, कौन-से कार्य रोष है, कितनी आय है, कितना व्यय है, और कितनी विश्वद्ध आमदनी है। (की. वर्ष. २१६)

समाहर्ता के कार्यों का चाणक्य ने इस प्रकार उपसहार किया है—वह राजकीय आय को एकत्र करे, आय में बृद्धि करे, व्यय में कमी करे, इससे विपरीत न होने दें।

(३) सिष्ठवाता—राजकीय कोश के प्रधान अधिकारी को 'सिष्ठवाता' कहते थे । वह कोशानू, पत्यमृह, कोध्यार, कुचगृह, आयुवानार और क्यानारा का निर्माण करा कर जनकी देवसाल करता था। कोशानूह आदि की व्यवस्था के ियं सिष्ठवाता के अधीन कर जनके देवसाल करता था। कोशानूह आदि के करते थे। कोशानूह में विविध परायों का सावह किया जाता था। कोशानूह के विषय मे चाणक्य ने लिला है— 'एक चौकोन बावडी खोदी आए, जिसमे न पानी हो और न नमी। उनकी चारो दीवारों और कर्ज को बडी-वडी सिणाओं से पक्का तिमाण आए। उनके अन्दर पक्की लक्डी द्वारा पिचर के ढंग का एक मकान बनाया आए, जो तिमजण हो और जिसमें कनक कमरे हो। इसमें द्वार केवल एक हो। इसमें यनन्त्यक्त सीढी (तोपान) कर्जी हो, और देवता मी इसमें स्थापित हो।

१. 'इत्यायशारीरम् ।' कौ. अर्थ. २।६

२. 'मूर्ल भागो व्याजी परियः क्ल्टप्तं रूपिकमत्ययात्रच मुक्तम् ।' कौ. अर्थ. २।६

 <sup>&</sup>quot;वेबचित्रपूजावानार्यं स्वस्तिवाचनमन्तःपुरमहानसं बृतप्रार्वातमं कोकागारमायुवा-गारं वच्यमृहं कुप्यमृहं कर्मान्तो बिग्दिः वस्थात्रपरविद्यपरिष्महो गोमण्डलं वस्नु-मृगविक्रव्यालवादाः काकतृचवाद्यवेति व्यवसरीरम्" कौ अर्थः २।६

इसके करर कोषागृह का निर्माण किया जाए, जो दोनों ओर से बन्द हो, जिसकी छत डालदार हो, जो हैंटों से बनाया गया हो जीर जिससे माण्ड (कोष्य पदाणों) को भरने के लिये एक नाली बनी हुई हो।" (को. जमें २१५) इस प्रकार के सुरक्षित कोषागृहों में सिप्तमाता हारा बहुमूल्य स्थ्यो का सञ्चय कराया जाता था। विविध प्रकार के रत्न, मणि, माणिक्य और अन्य बहुमूल्य स्तुएं उनकी जीच में कुशल ष्यक्तिको हारा गरीक्षा के अनन्तर कोशागृह में सञ्चित की जाती थी।

सिम्नघाता के अधीन भी अनेक उपविभागों की सत्ता थी-कोशगृह, पण्यगृह, कोष्ठागार, कुप्यगृह, आयुधागार और बन्धनागार। कोशगृह के अध्यक्ष को 'कोशाध्यक्ष' कहते थे। वह सब प्रकार के रत्नो और अन्य बहमत्य पदार्थी का कोशगृह मे संग्रह करता था। चाणक्य के अनुसार कोशाध्यक्ष का कर्तव्य है, कि वह रत्नो के मूल्य, प्रमाण, लक्षण, जाति, रूप, प्रयोग, संशोधन, देश तथा काल के अनुसार उनका चिसना या नष्ट होना, मिला-वट, हानि का प्रत्यपाय आदि बातो का परिज्ञान रखे। पण्यगृह मे राजकीय पण्य (विक्रेय पदार्थ) ए कत्र किये जाते थे। राज्य की ओर से जिन विविध उद्योगी व व्यवसायों का सचा-लन किया जाता था. उन द्वारा तैयार किये गये पदार्थ सन्निधाता के अधीन पण्यगह मे भेज दिये जाते थे। राजकीय पण्य की विकी कराने के अतिरिक्त पण्याध्यक्ष का यह भी कार्य था कि वह अन्य माल की बिक्री को नियन्त्रित करे । माल के विक्रय के सम्बन्ध में अर्थशास्त्र मे यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है, कि उमे जनता की मलाई की दृष्टि से बेचा जाए। यदि बहुत अधिक लाभ की सम्भावना भी हो, तो भी माल की बिकी ऐसी कीमत पर न की जाए, जिससे जनता का अहित होता हो। कोच्ठागार मे वे पदार्थ एकत्र किये जाते थे जिनकी राज्य को आवश्यकता होती थी। सेना और राजपुरुषो आदि का खर्च चलाने के लिये राज्य की ओर से जो माल खरीदा जाता था. स्वय राजकीय कारखानो बनाया जाता था, या बदले मे प्राप्त किया जाता था. उस सबको कोच्ठागार मे रखा जाता था। कुप्यगृह में कुप्य पदार्थ (जगलो से प्राप्त होने वाले विविध प्रकार के काष्ठ, ईंधन, चर्म आदि) एकत्र किये जाते थे। अयधागार में सब प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों का संग्रह रहता

१. "अतः परेषां रत्नानां प्रमाणं मूत्यलक्षणम् । जाति रूपं च जानीयस्त्रिधानं नवकर्मच ॥" कौ. अर्थ. २।११

२. कौ. अर्थ. २।१६

 <sup>&</sup>quot; उमयं च प्रजानामनुष्रहेन विकाययेत्। स्यूलमिप च लामं प्रजानामीपवार्तिकं बारयेत्।" कौ. अर्थ. २।१६

४. कौ. अर्थ. २।१५

५. 'कुप्याच्यको प्रव्यवनपार्लः कुप्यमानाययेत् । प्रव्यवनकर्मानाद्यं स्थापयेत् ।" कौ. अर्थः २१९७

या। बन्धनामार (जेल्लाना) का विभाग भी सिम्रधाता के अमीन था। वाणक्य के अनुसार बन्धनामार के सब कमरे सब ओर से सुरक्षित बनाये जाने चाहिएं, और स्त्री-पुरुषों के निवास के लिये वृषक्-पृथक् कमरो की व्यवस्था की जानी चाहिये।

क्योंकि समिवाता का एक महत्त्वपूर्ण कार्य राजकीय कोश की देशमाल करना या, अतः उससे यह आशा की जाती थी, कि राजकीय आय और व्यव्य का भी उसे मलीमीति जान ही। वाणक्य ने लिला है— "सिम्नशाता को सैकड़ो क्यों की बाह्य तथा आम्यत्तर आय का ज्ञान होना चाहिये, जिससे कि वह पूछे जाने पर तुरत्त व्ययसेष (Net income या Surplus) को बता सके।"

- (४) सेनामित—यह पृढ विमाय का महामात्य होता था। वाणक्य के अनुसार "पैनापित युविषदा और अस्म-बालों की विषय में धुवार कप से सुविधितत होकर हांची, योडे तथा रच के सञ्चालन से समर्थ हो। वह चदुरंग (पदाति, अस्त, रच से हिस्ति) वक के कार्यों तथा स्थान को अलीमीति जाने। अपनी मूमि (मोरावा), युढ का काल, वानु की सेना, युद्ध ब्यूह का मेंद, टूटे हुए ब्यूह का फिर से निर्माण, एकन सेना को तितर वितर करना, तितर वितर हुई सेना का सहार करना, किले को तोडना और युढ यात्रा का समय आदि बातों का व्यान रखें।" सैन्य विमाय का वर्षोच्य अधिकारी 'तैनापित' कहाता था, जिसके लिये युढ नीति में विसार होना और सैन्य संचालन के कार्य में समर्थ होना आवश्यक समझा जाता था।
- (५) युवराज—राजा की मृत्यु के वाद जहाँ युवराज राजीसहासन पर आरूढ़ होता था, वहाँ राजा के जीवन काल में मी शासन में उसकी महत्त्वपूर्ण स्थिति होती थी। उसका एक पूपक् अधिकरण (तीर्थ) था, और शासन-सम्बन्धी अनेक अधिकार उसे प्राप्त थे। इन अधिकारों के विषय में कोई निर्देश की टुलगढ़ अधिकार नहीं मिलते, पर दिव्याव-दान की एक कथा से सूचित होता है, कि मुदलगढ़ को यह मी अधिकार था कि वह राजा की आज्ञा को कार्यान्तित होने से रोक सके। इस कथा के अनुसार जब राजा बड़ोक ने मिल्यु-सम की राजभीय कोश से दान देने का सकल्य किया, तो यवराज सम्प्रति ने उसे ऐसा नहीं

१. की. अर्थ. २।१८

२. 'विभक्त स्त्री पुरुष स्थानमपसारतः सुगुप्तकस्यं बन्धनागारं कारयेत्।' कौ. अर्थ-२।५

३. 'बाह्यमान्यन्तरं चायं विद्याहर्वेशतादि ।

यथापुट्टो न सज्येत व्यवदोवं च दर्शयेत् ॥' कौ. अर्थ २।५

 <sup>&</sup>quot;तदेव सेनापतिस्तवं युद्धप्रहरण विद्याविगीतो हस्त्यव्यरमध्या सम्युद्धकाषुरङ्गस्य बक्त्यानुष्ठानाचिष्ठानं विद्यात् । स्वभूति युद्धकालं प्रत्यनीकिमक्षभेवनं निक्त-सन् बालं संहतभेवनं निक्तवयं कृतिवयं वाजाकालंब परवेत् ।" की. अर्थ. २।३३

करते दिवा, और अवोक विवेधा होकर चुप रह गये। 'अवोक के समय की वासन व्यवस्था का निरूपण करते हुए हम दस क्या का विवाद रूप से उल्लेख करेंचे। पर यदि अवोक के समय में युपराज को इतने महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त वे, तो पत्रमुप्त के अध्यादक तीयों में से अध्यादम तीयें 'युवराज' के भी इसी प्रकार के अधिकार प्राप्त होंने, यह सहज मे स्वीकार किया वा सकता है।

राजा का ज्येच्ठ पुत्र ही युकराज के पर पर नियुक्त हो, यह जावसक नहीं था। अयोध्य व विद्यावित्तीत होने पर ही ज्येच्छ पुत्र को युकराज का पर प्राप्त हो सकता था। जानक ने तो सहीं तक दिल्ला है, कि 'यदि राजा का एक ही गृद हो और वह नियतिन कहे, तो जेवें राज्य में स्थापित न किया जाए। 'हत दशा में यह स्थीकार करना होगा, कि युकराज भी एक राजकीय पर था, जिसकी किये ऐसे ही व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था जो इस पर के सोध्य हो। यही कारण है कि अशोक के पुत्र कुणाल के कन्या हो जाने पर सुकराज का पद उसके पुत्र सम्प्रति को दिया गया था, कृषाल को नहीं।

(६) प्रवेच्या—मीर्य युग से दो प्रकार के न्यायालय होते थे, कण्टकसोचन और समंस्थीय। इन के मेंद्र पर पशास्त्रान प्रकार हाला जायना। कटकसोचन न्यायालय के प्रमान न्यायांचीय को प्रवेद्या कहते थे। न्याय विकास का यह महत्त्रपूर्ण अधिकरण प्रदेश्य हो अधीन या। न्याय के अतिरिक्त कतिपय अन्य कार्य मी प्रवेद्य को प्रदान कियं गये थे। विविध अध्यक्षों और अध्यक्षों के अधीन राज-पुरुषों के कार्यों पर नियन्त्रण राक्ता और यह ध्यान रखना कि वे वेईमानी, चीरी, रिस्तत आर्थि से हुए रहे, भी प्रदेश्य कार्य या। यह कार्य वह समाहता के सहयोग से सम्पादित करता था।"

(७) नायक—सैन्य सञ्चालन करनेवाला अधिकरण नामक के अधीन था। सेनायति सेना विमाग का महामात्य होता था, और नायक युद्ध क्षेत्र में सेना का सञ्चालन करता था। रणक्षेत्र में वन ...गे के आगे रहता था। स्कत्यवादा (छावनी) तैयार कराने का काम भी उसी के हाथ में था। युद्ध का अवसर उपस्थित होने पर सैनिकों को क्या-स्था

१. विक्यावदान. पृ. ४२९-४३२

२. "न चैकपुत्रमविनीतं राज्ये स्थापयेत्।" कौ. अर्थ. १।११

३. की. अर्थ. ४।१

४. 'समाहतुं प्रवेष्टारः पूर्वमध्यक्षाणामध्यक्षपुषवाणां च निवसनं कुर्वुः । सनिसारकर्मान्त्रेम्यस्सारं रत्नं वायहरतः झुढववः ।' कौ. अर्थ . ४।९

५. 'पुरस्ताजायकः ।' की. अर्थ. १०।२

 <sup>&#</sup>x27;वास्तुकप्रशस्तवास्तुनि नायकवर्षिकरीहृतिकाः स्कन्याबारं वृत्तं दीर्ध बहुरशं वा, मृत्तिवरोन वा बतुद्वरि बट्चवं नवसंत्वानं नायवेयः ।' की. अर्थ. १०।१

कार्य विवे जाएँ, सेना की व्यूहरवना कैसे की जाए, और मुख किस प्रकार लड़ा जाए— इन सब बातों का निर्णय नायक ही करता था।

- (९) व्यावहारिक---धर्मस्थीय न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को व्यावहारिक कहा जाता था। इसी को 'धर्मस्थ' भी कहते थे। '
- (१०) मिनवरियवस्थान—राज्य कार्य में राजा को परामधं देने के लिये मीये युग में मिनवरियाद की सता थी. इस पर पहले प्रकास डाला जा चुका है। उसका एक पुषक् अविकरण था, जिसके अध्यक्ष की पिनवी राज्य के प्रथान बण्डादय तीयों में की जाती थी। चाणवय ने राजा के लिये आवस्यक गुणो का उल्लेख करते हुए लिखा है, कि उसे 'जबुह-परियदक' (जच्छी बडी परियद् वाला) होना चाहिये।' इससे सुचित होता है, कि मिन-परियद् न केवल एक महत्त्वपुणं सस्या थी, अगितु उस का आकार भी अच्छा बड़ा होता था। इस दशा में यदि उसके अध्यक की गणना राज्य के प्रचान तीयों में की जाए, तो यह सर्वेष स्वामानिक ही है।
- (११) बण्डपाल—सेनापित और नायक नाम के दो महामास्यो का सम्बन्ध सेना के साथ था, यह ऊपर लिखा जा चुका है। दण्डपाल के अधिकरण का सम्बन्ध भी सेना के ही साथ था। इमका विशेष कार्य सेना को आवश्यकताओं को पूरा करना और उसके लिये

१. कौ. अर्थ. १०।२

 <sup>&#</sup>x27;वातुसमृत्यतं तज्जात कर्मान्तेषु प्रयोजयेत् । कृतमाण्डव्यवहारमेकमृत्यमत्ययं चान्यत्र कर्त् सेतृविक्येतृणां स्थापयेत् ।' की. आर्थ. २।१२

 <sup>&#</sup>x27;धर्मस्यास्त्रयस्त्रीऽमारमा जनपदसांन्य संग्रहण ब्रोणमुख स्थानीयेषु व्यावहारिका-नर्जात् कुर्युः ।' की. अर्थ. ३।१

४. की. अर्थ. ६।१

सब प्रबन्ध करना बा । कौटलीय अर्थशास्त्र मे दण्डपाल का उल्लेख बहुत कम स्थानी पर किया गया है ।

- (१९) अक्तपाल-मीर्स गुग में सीमान्तों का महत्त्व बहुत विकस् था। सीमा की रह्मा के लिये उस समय बहुत-से हुगों का निर्माण किया जाता था। विदेशी देता जब राज्य की सीमा को लावने का प्रयत्न करने रुगे, तो देश की रह्मा के लिये से दुर्ग बहुत उपमीणी किय होते थे। सीमा प्रदेश के मार्मों पर मी स्थान-स्थान पर स्कन्यवाश स्थापित किये जाते थे। इन सब की व्यवस्था अन्तपाल के अधिकरण के सुदूर्द थी। सीमान्त के प्रदेश में बागुरिक, वावर, हुकिय, क्याल, होस की प्रवाद की प्रवाद की स्थापित की भी बसाया जाता था, जो सीमान्त की रक्षा से सहायक हो सकें । इन सब की व्यवस्था भी अन्तपाल के अधीन थी। सीमान्तो पर स्थापित दुर्गों को 'अन्तपालव्हा' कहते थे।
- (१६) हुर्षवाल-जिस प्रकार सीमान्त प्रदेशों के दुर्ग अन्तपाल के अधीन से, बैसे ही साम्राज्य के उन्तर्वर्सी हुर्ग दुर्गपाल के अधिकरण के अधीन रहते से । दुर्गी की आवश्यकता केवल सीमान्तों पर ही नहीं थी, साम्राज्य की आजारिक व्यवस्था के लिये भी उनका उपयोग था। वैसे तो इस यूग मे प्राय: अभी बढ़े नगरों की रचना दुर्ग के रूप मे की आती थी, पर ऐसे मी दुर्ग होते से जिनका निर्माण युद्ध तथा सुरक्षा की वृष्टि से ही किया जाता था। वन्हें साम्पराधिक दुर्ग कहा जाता था। वे दुर्ग अनेक प्रकार केहते से, अन्तर्वीण दुर्ग, अविक दुर्ग, आवत दुर्ग प्रारं होते पर्दी अपित होते स्वरूप केवल दुर्ग प्रारं होते पर्दी होते पर्दी होते पर होते स्वरूप करना दुर्ग पाल का महत्त्वपूर्ण कार्य होता था।
- (१४) नागरक-जैसे जनपदो का शासन समाहतों के अधीन या, बैसे हो नगरो या पुरों के शासन का सर्वोच्च अधिकारी नागरक होता था। प्राचीन सुग के राज्यों में पुर या राज्यानी का महत्त्व बहुत अधिक था। मीर्थ साम्राज्य की राज्यानी पाटिलपुत्र एक विशाल नगरी थी, जिसका विस्तार इस युग के रोम और एयन्स सदृश पात्रवार्य नगरी संबहुत अधिक था। मागय साम्राज्य में पाटिलपुत्र को विशिष्ट स्थिति थी, और उसका शासन यदि केन्द्रीय सरकार के एक पृथ्य अधिकरण के अधीन हो, तो यह सर्वेषा उचित था।
- (१५) प्रवास्ता—नागस्य के अनुसार 'राजकीय आजाओ पर ही शासन आघारित होता है। सन्त्रि और विग्रह का मूल राजकीय आजाएँ ही है, अत राजा 'शासन प्रधान' ही होते हैं।' इन राजकीय आजाओ (राजशासन) को लिपिबढ़ करने के लिये एक पृथक्

१. 'अन्तपालेब्बन्तपालदुर्गाणि । जनपदद्वाराष्यत्तपालाधिकितानि स्थापयेत् । तेषाननाराणि वागरिक शबरपुलिन्द चण्डाकारण्यचरा रक्षेतः।' कौ. अर्थ. २।१

२. 'चतुर्विशं जनपदान्ते साम्पराधिकं दैवकुतं हुर्ग कारयेत् ।' कौ. अर्थ. २।३

३. 'शासने शासनमित्याबक्षते। शासनप्रवाना हि राजानः, तन्यूक्रस्वात् सन्विविद्यहयोः।' कौ. अर्थ. २१९

अविकरण या, जिवके प्रवान अधिकारी को 'प्रवास्ता' कहते थे। जिसमें अमास्य के सब मुण विद्यमान हों, जो सब दमयों (बिरियाओं या अनुबन्धों) का झान रखता हो, खिले सब प्रवां (Records) के साथ पूर्ण परिचय हो, विसका केल सुन्वर हो, जोर जो जिलाने व बीचने में निल्यात हो, ऐसे असित को लिलाक निम्या जाए। वह अध्यय मन से राजकीय आदेशों को मुने, और उन्हें इस इंग के 'लेखों (लेक्स या Documents) के रूप में लिलिया कर विज्ञका अभिप्राय सुनिविषत हो।' सम्मवदा, यह 'लेक्स 'ही मीयों के अध्यादा तीचों में प्रवास्ता संज्ञा से परिणियत है। यह भी सम्मव है, कि प्रवास तीचों में प्रवास्ता संज्ञा से परिणियत है। यह भी सम्मव है, कि प्रवास तीचाल साम्य में लिला हो। सुन्यता के साम यह करपना की वा सकती है, कि मीयों के विचाल साम्राय के मुमासन के लिले एक केन्द्रीय विचालका की सत्ता भी अवस्थ होगी, जिसमें बहुत-ते लिपिक आदि कार्य करने होंगे। वे लेक्स 'ना मान अमस्य के अभीन कार्य करते होगे, और यह राजकीय विचान प्रवास लात कि निकरण में होगा। भी

प्रशास्ता के अधिकरण (तीर्ष) के अधीन ही 'अक्षपटलमध्यक्ष नाम का महत्त्व-पूर्ण अमात्य कार्य करता था, जिसे विभिन्न निबन्ध-पूस्तको (रजिस्टरो) की संमाल का कार्य सुपूर्व था । कौटल्य ने लिखा है--'अक्षपटलमध्यक्ष एक निबन्ध-पुस्तक-स्थान का निर्माण कराए, जिसका मुख्य द्वार पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो और जिसमे विविध कर्मचारियों के बैठने के लिये पृथक्-पृथक् स्थान बने हो। यह अमात्य निवन्ध-पुस्तक-स्थान मे निम्निलिखित को निबन्ध-पुस्तकस्थ (रिजिस्टर्ड) करता था--(१) राज्य के विविध अधिकरणां (विमागो) की सल्या, (२) राज्य द्वारा सञ्चालित कर्मान्तो (कारसानों) मे क्या-क्या कार्य हो रहा है, और उनमे क्या-क्या व कितना उत्पादन हुआ है. (३) राजकीय कर्मान्तो से कितना लाम हुआ, कितनी हानि हुई, कितना व्यय हुआ, कितना व्याज प्राप्त हुआ, कितनी कमाई विलम्बित होकर हुई, किन कार्यों से घन फसा हुआ है. कितने वेतन दिये जा रहे हैं और कितनी बेगार ली जा रही है. (४) रतन, सार (काष्ठ सार आदि), फल्गु और कृप्य पदार्थों की वर्तमान कीमतें क्या है, बस्त-विनिमय या प्रतिवर्णक (Barter) द्वारा उनके बदले मे क्या प्राप्त किया जा सकता है. उन्हें तोलने के लिये किन मानों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें मापने के लिये किन मानों का प्रयोग किया जाता है, और उनकी संख्या, भार या माप क्या हैं, (५) विभिन्न देशो (जनपदों), ग्रामो, जातियो और कुलो व उनके संघातो के क्या-क्या धर्म, चरित्र और व्यवहार है, (६) राजा पर आश्रित व्यक्तियों को राज्य की ओर से क्या कुछ प्रदान किया

१. की. अर्थ. २।९

अक्षयटलमध्यक्षः प्रत्यक्षमुक्कमुक्कं वा विभक्तोपस्थानं निकम्बपुस्तकस्थानं कारवेत् ।' कौ. अर्थ. २।७

अक्षपटल्सम्यक्ष के अधीन बहुत-से कर्मचारी कार्य करते थे, जिन्हे गाणनिक्य, कार-णिक, संख्यायक, कार्मिक आदि कहा जाता था। रै

(१६) वीचारिक—राजप्रासाद के प्रधान श्रीकारी को दोनारिक कहते थे । विशाल मायस साम्राज्य के शासन में राजा की स्थिति 'कूटसानीय' थी. जो बड़ी शान व वैमव के साथ अव्यन्त विशाल राजप्रसाद से निवास करता था। राजप्रसाद से हजारे रहनें। पुरुष रहते थे। राजा की रानियो, पुत्रो और निकट सम्बन्धियो के निवास के लिये पृथक्-पृषक् शासाद बने होते थे। इत सबकी व्यवस्था करना दोनारिक का ही कार्य था। राज-प्रसाद अनेकविष पदयनों का भी केन्द्र होता था। वाज्य ने राजपुत्रों की पुन्ना कर्केटको (कैंग्बर्ड) के शास की है, जो अपने जनक को ही ला जाते हैं।' कोई राजपुत्र राजा के विरुद्ध पद्धमन कर स्वयं राजीसहासन की प्राप्ति का प्रयत्न न कर सके, इसका व्यान रखना उस पुग में अत्यन्त सहस्थ कार्य राजीसहासन की प्राप्ति का प्रयत्न किम प्रकार अपनी रखा करें, कीट-जीय अर्थवासन के इस समस्या पर विवाद रूप में विचार किया गया है। उसी हो कोई राजपुत्र उत्पन्न हो आप हो आप हो आप उसके साम्राज्य उत्पन्न हो आप हो कोई राजपुत्र उत्पन्न हो आप, उनसे अपनी रखा का प्रतन राजा के सम्मुख उनस्थत हो आता था। राज-

१. की. अर्थ. २१७

 <sup>&#</sup>x27;ततस्तर्वाधिकरणानां करणीयं सिद्धं शेवनायस्थयौ नीबीमुपस्थानं प्रचारजिरित्र-संस्थानं च निबन्धेन प्रथन्छेत्।' कौ. आर्थ. २१७

३. की. अर्थ. २१७

४. 'कर्कटकसवर्माणो हि जनकभक्षाः राजपुत्राः ।' कौ. अर्थ. १।११

माता और उसके निकट सम्बन्धी राजपुत्र का पक्ष लेकर राजा के विरुद्ध पड्यन्त्र करने में तत्पर हो जाते से। ' अतः राजा को केवल राजपूत्रों से ही अपनी रक्षा नहीं करनी होती थी, अपितु दाराओं राजमाताओं या रानियों से भी उसे सावधान रहना पड़ताथा। राजा ज्यों ही यह देखें कि राजपुत्र का उसके प्रति अस्नेहमान है, वह उसे मुप्त रूप से दण्ड दे, यह आचार्य भारद्वाज का मत वा। पर आचार्य विशालाक इससे सहमत नहीं थे. उनका कहना था कि ऐसा दण्ड नशंस होगा और इससे क्षेत्र के बीजनाश की मी सम्माबना रहेगी। अतः उचित यह है, कि राजपुत्र को किसी एक स्थान पर अवरुद्ध करके रखा जाए । पर आचार्य पाराकार इस उपाय को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि राजपत्र शीध ही यह समझ जायगा कि राजा ने मझे विरोध के मय से एक स्थान पर अवस्त कर दिया है, और वह राजा को ही अवरुद्ध करने के लिये प्रयत्नशील हो जायगा। जतः उचित यह है कि राजपुत्र को अन्तपाल दुर्ग में निवास के लिये मेज दिया जाए। सीमान्त के दुर्ग मे निवास करते हुए वह राजा के विरुद्ध षड्यन्त्र नहीं कर सकेगा। पर आचार्य पिशन को इस विचार मे यह विप्रतिपत्ति थी कि सीमान्त के अन्तपाल से मिलकर राजपूत्र अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ा सकता है। अतः समजित यह होगा कि राजपुत्र को अपने राज्य से बहुत दर किसी सामन्त राज्य के दर्ग मे रखा जाए। पर आचार्य कीणपदन्त को इस व्यवस्था में यह आशका थी, कि कही राजपुत्र को अपने पास पाकर सामन्त राजा को उस ढंग से न दुहने लगे, जैसे ग्वाला बछडे को आगे करके गाम को दुहता है। अत. अधिक अच्छा यह होगा, कि राजपुत्र को उसकी माता के बन्धओं के पास रखा जाए। पर आचार्य वात-व्याधि इससे सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि राजपूत्र की माता के बन्धबान्धव भी राजा से निरन्तर कोई न कोई याचना करते रहेंगे, अत. उचित यह है कि राजपूत्र को भोग-विलास मे फसा दिया जाए। भोग मे फस कर राजपुत्र पिता के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर सकेगा। पर आचार्य चाणक्य को यह नीति स्वीकार्य नही थी। उनका कहना था, कि इससे तो राजपुत्र जीवनकाल में ही मत के समान हो जायगा। जैसे घन काष्ठ को खा जाते हैं, वैसे ही अनियमित व अविनीत जीवन बिताने से राजकुल का विनाश हो जायगा। अत उचित यह होगा कि गर्भाधान के समय से ही राजपुत्र में ऐसे संस्कार डाले जाएँ, जिनसे वह एक सच्चरित्र मनव्य बन सके और उसकी शिक्षा पर समजित ध्यान दिया जाए। राजपुत्र को भोग-विलास में फसा देना महादोष की बात है। जिस प्रकार कच्ची मिट्री को जिस आकार मे चाहे ढाल सकते हैं. वैसे ही कच्ची बद्धि वाले राजपत्र को जैसा चाहें बनाया जा सकता है। अत उसे धर्म अधर्म और अर्थ अन्थ का विवेक कराके सन्मार्ग पर प्रवत्त करना ही उचित है।

१- 'रिक्तितो राजा राज्यं रक्षत्यासक्रेम्यः परेम्यश्च । पूर्वं बारेम्यः राजपुत्रेम्यश्च ।'

काः अवः रारर

२. की. अर्थ. १।११

कोटलीय अर्थशास्त्र के इस संवर्ष से यह स्पष्ट हो जाता है, कि राजप्रासाय में राजा के विकाद बहुवन्त्रों को तथा सम्मावना बनी रहती थी, जो रानियों व राजपुत्रों से राजा को सावा आधका बनी रहती थी। इन वह जानी का प्रतिरोध करने के लिये वाणक्य ने गुज्य से ती मी व्यवस्था की है। सूद (पाकक), अरातिक (रासोद्ये), स्मापक (सान कराने वाले), अस्तरक (बाव्या बनाने वाले), कल्पक (नाई), प्रतामक (न्यूंगार करने वाले), उदक-परिचारक (पानों लाने वाले) आदि के रूप में ये गुजवर राजप्रसाय में सर्वत्र नियुक्त किये जाते हैं। और राजप्रसाय के सर्वत्र नियुक्त की जाते हैं। अपन राजप्रसाय के सर्वत्र नियुक्त की अपनि होती थी।

निस्सन्बेह, सौबारिक एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अमात्य होता था। वौबारिक की स्थिति पर महाकाबि आणमृह के हुंचचिरतम् द्वारा जच्छा प्रकाश पत्रवा है। वहीं एक दौबारिक का वर्णन किया गया है, जिस के लिये महाप्रतीहारों से तसके प्रयान (महाप्रतीहाराणा-मननार,) जिस पर औद न ठहरें (चहुप्यः), निष्ठुत्ता के काम मे निमुक्त होने पर मौ इस प्रतिच्तित पद पर प्रथ्य के सामा न मझ (नैट्यूवीचिच्छोनेऽपि प्रतिच्छित पर प्रथयमिवाबन-प्रण) और कर्मवारियो हे सूचित किया जाता हुआ (द्वारपालकोकेन प्रत्यमिकायमान) आदि विशेषण प्रयुक्त किये गये हैं। यद्यपि वर्तमान समय मे द्वारपाल वा सौवारिक खट्ट अधिक समानास्यद असे मध्यक्त नहीं होता, पर प्राचीन कांल मे वह एक अस्यन्त उच्च स्थिति के अमात्य को सूचित करता था।

(१७) आन्तर्वशिक--राजा की निजी अगरलक सेना के प्रधान अधिकारी को आन्तर्वशिक कहते थे। राजा की रक्षा के लिये एक पृषक् अगरलक सेना सगरित थी। जिसके सैनिक अन्त-पुर की विविध्य कथ्याओं के बीच के स्थानों पर सर्वंत्र नियुक्त रहते थे। कैनिक अन्त-पुर को विवाद कर से वर्णन किया था है। उसका निर्माण राजप्रसाद के एक प्रधान्त प्रदेश में किया जाता था। उसे भी प्राकार और परिस्ता से पिरा हुआ बनाया जाता था, और उसमें प्रवेश के लिये एक ही द्वार रहता था, यद्यपि राजा, रानी आदि के निवास के लिये उसमें बहुत सी कथ्याओं का निर्माण किया जाता था। और असमें प्रवेश के लिये प्रकृति वा बारा, जैसे के कोशाबूह होता है। आन्तर्वशिक सेना के सैनिक सदा राजा के साथ-माथ रहते थे। वह उसी समय कहेता हो। पर तब भी यह सकी भीति देख उसी समय कहेता होता है। आन्तर्वशिक सेना के सैनिक सदा राजा के साथ-माथ रहते थे। वह उसी समय कहेता होता है। आन्तर्वशिक सेना के सैनिक पर हा हो। पर तब भी यह सकी भीति देख उसी समय कहेता होता है। जान वर्षा से सिक रहा हो। पर तब भी यह सकी भीति देख

१. की. अर्थ. १।८

२. हर्वचरितम्, द्वितीयोच्छासः ।

३. 'कक्यान्तरेष्वन्तर्वेशिक सैन्यं तिष्ठेत ।' कौ. अर्थ १।१७

 <sup>&#</sup>x27;वास्तुकप्रशास्ते वेशे सप्राकारपरिस्ताद्वारमनेककक्यापरिगतमन्तःथुरं कारयेत्।' कौ. अर्थ. १११७

किया जाता था, कि व्यवनापार में कोई अन्य व्यक्ति छिपा हुआ तो नहीं है। आन्तर्विषक हारा नियुक्त परिवारिकाएँ तस न केक्व अवनापार या वायगृह की मधी अधित तठाधी केत्री थी, अपितु रामी के बल्क, वेची आदि की सी परिक्षा के ठेता थी। 'यह सम प्रमञ्ज अ अन्तर्विषक के ही हार्यों से था। आन्तर्विषक तेना में केवक ऐसे ही सैनिक भरती किये जाते से, जो पूर्णवया विश्ववासपात्र हों। कीटकीय अर्थशास्त्र से इस सम्बन्ध में यह लिखा गया है, कि ''जो पिता-पितामह के समय से चके आ रहे हों, जिनके गुप्रतिष्ठित व्यक्तियों के सास सम्बन्ध हो, जो तुर्विश्वित हो, जो राजा के प्रति अनुस्ति क्या जाए। ऐसे लोगो को आन्तर्विषक तेना में कदापिन लिखा आए, जो विश्वेश हों, और जिन्होंने पूर्ववेश काल से उत्तम से बा हारा सम्मान न प्राप्त किया हो। अपने देश के ऐसे व्यक्तियों को आन्त-वैशिक तेना में कतापिन जा अस्तर्य कार्यों को करने में व्यापृत हो। "

राजा के निजी प्रयोग के लिये जो भी पदार्थ मेजे जाते थे, वे पहले आन्तर्वाधक के हाथ से गुजरते थे। वह उनकी शुद्धता की परीक्षा करता था, और उनपर मृहर लगाकर यह प्रमाणित करता था कि वे सर्वथा शुद्ध व निर्दोध होने के कारण राजा के उपयोग के योग्य हैं।

(१८) आटबिक -- मौर्स साम्राज्य की सेता में 'आटबिक बल' का भी बहुत महस्व या। मगव के सम्राटो ने अपने साम्राज्यके विकास के लिये अटबि-सेता का भी आश्रय लिया था। इसी सेता के प्रधान को 'आटबिक' कहा जाता था, और उसे भी अच्छादश तीयों में स्थान प्राप्त था। सैनिक संगठन का विवेचन करते हुए 'आटबिक' के कार्यों पर अधिक विश्वद रूप से प्रकाश डाला आयगा।

मीर्थ साम्राज्य के केन्द्रीय बासन के यही अण्टादश तीर्थ (अधिकरण) थे, जिन ढारा मीर्यों के युक्तित्त 'विज्ञव' का बासन चलाया जाता था। इनमे मन्त्री और दुरोहित प्राचीन परम्परा की 'बहु।' शिंतक को सूचित करते थे। मारत के आर्य राज्यों की पुरानी परम्परा के अनुसार बहुत और अन के सहयोग से ही राज्यसम्या का चुचारक्ष्म से सम्बाधन सम

१. 'अन्तर्गृहनतत्स्यविरस्त्री परिसुद्धां देवीं पश्येत् ।' की. अर्थ. १।१७

पितृवेतामहं महासम्बन्धानुस्यं शिक्षातमनुरस्तं कृतकाणं जनमासम्रं कृतित । नाम्यतो देशीय मकृतायमानं स्वदेशीयं वाज्यकृत्योपगृहीतं अन्तर्वशिकः सन्यं राजान-मन्तःप्ररं च रक्ततः । की. अर्थः १११८

<sup>3.</sup> की. अर्थ. १।१७

सुपुर्द से। प्रदेश्या और समेल्य (व्यावहारिक) राज्य के त्याय विमाण के प्रधान विवकारी से। सेनायित, नायक, अलदाछ, दुर्गराल, आत्मर्विक्षक और आदिक्षक का सम्बन्ध सेना के विविद्य विभागों के साथ था। नागरक राज्यानी का प्रमृत्त अविकारी था, और आदिता हारा केन्द्रीय सासन के सविवालय का सञ्चानन किया जाता था। राज्य हारा सम्मालित कमेलित (कारकाने) कार्यानिक के अधीन ये। मन्त्रियरिवस्थ्यक्ष मन्त्रिपरिवर्द्य का समापित होता था, और युवराज को भी सासन में पृषक् स्थित प्राप्त थी। इन अध्यादय प्रदानाकों के अधीन अन्य बहुत से अधिकरण थे, जिनके सिथे पृषक्-पृषक् अध्यक्षों की नियुक्तित की जाती थी।

### (५) केन्द्रीय शासन के कतिपय प्रमुख विभाग

राजकीय करों को एकत्र करने का कार्य समाहत्ती के सुपूर्व था, यह ऊपर लिखा जा चुका है। उसके जयीन अनेक अध्यक्ष होते थे, जो अपने-अपने विभाग के राजकीय करो को एकत्र किया करते थे, और ऐसे व्यापार, व्यवसाय व उद्योगों का मी सन्वाहन करते थे जो राज्य के स्वामित्व से किसे वाले हो। ऐसे करियद अध्यक्ष निन्नानिवित्त ये—

- (१) शुक्काध्यक्ष—व्यापार से सम्बन्ध रक्षनेवाले अनेकविष करों को एकव करना शुक्काध्यक्ष का कार्य था। अब कोई व्यापारी अपना पष्य लेकर नगर में विक्रम के लिये आता था, तो उसके साल पर शुक्क रिल्या जाता था। इसे वसूल करना शुक्काध्यक्ष का कार्य था। शुक्क केवल विक्रंध साल पर ही नहीं लिया जाता था, अपितु जिन रखुओ या गाविय पर डोकर साल लाया जाए, उनपर भी शुक्क देना होता था। केताओं की प्रतितस्था के कारण यदि मून्य बहुत वड जाए, तो बडा हुआ मून्य राजकीय कोश को प्रदान करना होता था। शुक्क न देने या कम देने का प्रयत्न करने एर व्यापारी को दण्ड क्य से भी पनराधि देनी पड़ती थी। विदेशों से आये हुए सार्थ (काफिले) विक्रय के लिये जो माल लाते थे, शुक्का-
- (२) पौतवाध्यक —तोल और नाप के विविध मानो का नियन्त्रण राज्य की ओर से किया जाता था। व्यापारी लोग तोल और माप के केवल ऐसे ही मान प्रयुक्त कर सकते थे, जो राज्य द्वारा स्वीकृत हो। इसीलिये राज्य की और से ऐसे कर्माना (कारखाने) स्वापित से, जिनमे इन मानों (बाट आदि) को तैयार किया जाता था। इनका सञ्चालन पौतवाध्यक्ष के अचीन था।
- (३) मानाष्यक्ष—दूरी (देश) और काल को मापने के विविव साधनो का नियन्त्रण भी राज्य के अधीन था। यह विभाग मानाष्यक्ष के सुपूर्व था।

१. की. अर्थ. २।२१ और २।२२

२. कौ. अर्थ. २।१९

३. कौ. अर्थ. २।२०

- (४) शुक्तस्थाक्ष--राज्य की ओर से जो अनेक व्यवसाय नजाये जाते थे, उनमें सूत कारते जार बुनने का व्यवसाय नी था। विषयत, विकलाङ्ग, अनाय, कन्या, मिलारों, राज्य के कैरी, वेदसाओं की वृद्ध मांताएं, वृद्ध राजवासी, देवदासी आदि के पाजन-पोचण के लिये राज्य की और से उन्हें काम दिये जाते थे, जिनमें सूत कातना, कपड़ा बुनना, कवच बनाना और रस्ती बटना मुख्य थे। ये सब कार्य सुनाध्यस द्वारा ही कराये जाते थे। इनके अतिरिक्त ऐसे कर्मान्त भी स्थापित थे, जिनमें सूत कातने, वस्त्र बुनने क्रांवि के कार्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा कराये जाते थे, जो इनमें निपुण हों। इनके कर्मकरों (सबदूरो या सिलियों) के या तो निर्मारित बेतन दिया जाता था, और या कार्य के अनुसार उनको मबदूरी प्रदान की जाती थी।
- (५) सीताष्यक हिप-विमाग के प्रधान कर्मचारी को 'सीताष्यक' कहते थे। वह न केवल देश में हिष की उसति पर ही ब्यान देता था, अपितु उपक्रीय मूर्ति पर खेती भी करवाता था। सीताष्यक्ष के लिये यह आवश्यक था कि वह हृषि-विश्वा में अधीण हो, और साथ ही वनस्पति के आयुर्वेद का भी जाता हो। यदि सीताष्यक में, स्वयं थे गुण न हों, तो उसके साथ एक ऐसा व्यक्ति अवश्य होना चाहिते, औदन विवाजों में निष्ठण हो।
- (६) सुराष्यक्ष---शराब का निर्माण, प्रयोग और व्यापार राज्य द्वारा नियन्त्रित या । मुराष्यक्ष का कार्य शराब बनवाना, उसकी विक्री का प्रबन्ध करना और उसके प्रयोग को नियन्त्रित करना था ।
- (७) सुनाष्यक्ष —सुनावो (वृचडलानो) का नियन्त्रण करना सुनाष्यक का कार्य था। वृचडलानों के सम्बन्ध से अनेक प्रकार के नियम थे। कतियय पशुको और पिकारों की हत्या निषिद्ध थी। अनेक ऐसे जङ्गल भी थे, जिनसे पशु-निवारों के शिकार का नियंच था। सुनाष्यक्ष न केवल राज्य के वृचडलानों का नियन्त्रण करता था, अपितु राजकीय सुना का प्रवन्य भी उसी के हाथों से था।
- (८) गणिकाण्यक्ष—मीर्य युग में राजनीतिक दृष्टि से भी वेश्याओं का उपयोग किया जाता था। जनपर-सघो, सामन्तो आदि को बढ़ा मे रखने के लिये गणिकाएँ प्रयुक्त को जाती थी। जमाय्यो, राजपुरुषों तथा जनता के चरिज, शील आदि का पता करने के लिये वे युजवरों का भी कार्य करती थी। अतः बहुत-सी व्याजों को राजकीय सेवा में भी रखा जाता था। बहुत-सी गणिकाएँ राजा के स्नान, मर्दन, छत्रवारण, विश्विका, पीठिका, रय आदि पर साथ चलने और रसी प्रकार के अन्य कार्यों के लिये भी रहती थी। यह सब

१. की. अर्थ. २।२३

२. की. वर्ष. २।२४

३. की. अर्थ. २।२५

४. की. वर्ष. २।२६

विभाग गणिकाध्यक्ष के हावों में वा। स्वतन्त्र रूप से कार्य करनेवाली केवाओं का निय-न्त्रण व प्रवस्थ भी इसी विभाग के अभीन था। वेच्याओं के असिरिक्त नर, नरेल, जायक, वादक, मौत, भार, रस्ती पर नावने वाले, प्रेक्षा (तमाक्षा) विचानेवाले, चारण आदि भी गणिकाध्यक के विभाग के ही असीन थे। इन सव गर भी राज्य का नियन्त्रण वा।

- (९) मुडाष्यक--वेश से बाहर जाने और विदेश से स्ववेश में आने के लिये राजकीय महा प्राप्त करना आवश्यक था। यह महा प्रदान करना महास्यक्ष के हाथों में था।
- (१०) विश्वीताम्यक्त--गोचर गूँमियों (चरागाहों) का प्रवन्त इस विशान का कार्य या । कोर तथा हितक जन्तु चराणाहों को मुकसान न पहुँचाएँ, इसकी व्यवस्था करता; जहाँ पहुंजों के पीने के लिये गानी न हो, नहां उसका प्रवन्त करता और ताजाब तथा कुएँ वनवाना इसी विशास के कार्य थे । जंगलों की सड़कों को ठीक हालत में रखना, व्यापारियों के सावों (काफिलों) के मान की रखा करना, बाकुबों से काफिलों को बचाना तथा जगलों व चराणाहों से होकर जाने बढ़नेवाले वासुबों के विशय में शुकना देना---ये सब कार्य मी विजीताम्यक के गुपरे में ।
- (११) नावष्यक्ष---जलमार्गों की व्यवस्था नावष्यक्ष के अधीन थी। छोटी-बडी नदियो, समुद्र-नदो तथा महासमुद्रों को पार करनेवाली नौकाको और बहाजों का प्रबन्ध क नियन्त्रण भी नावष्यक्ष के विकाग का ही कार्य था। जलमार्ग से यात्रा करने पर क्या कर लगे, यह नावष्यक ही तथ करता था।
- (१२) बोड्य्यक्स—राजकीय जाय और सैनिक उपयोग की दृष्टि से गौजो तथा अन्य पहुलो की उम्रति पर मौर्य युग में विशेष स्थान दिया जाता था। राज्य की जोर से पौचालाओं और जन्य पमुशालाओं की मी स्थापना की जाती थी। यह सब प्रबन्ध गोड्य्यक्ष के अधीन था।
- (१३) अवनाध्यक---मीर्थ युग मे सेना के किये घोडो का बहुत महत्त्व था। इसी कारण उनके पालन, सबयंन और उनकी नरफ की उन्नति पर राज्य द्वारा बहुत स्थान दिया जाता था। युढ के किये घोड़ों को तैयार करने के किये उनसे अनेक प्रकार की कवायद भी करायी जाती थी। ये कार्य अस्वास्थल के अधीन थे।
  - (१४) हस्स्यध्यक्त--मागध साम्राज्य की सेना मे हस्ति-बल प्रधान था। मगध

१. कौ. अर्थ. २।२७

२. कौ. अर्थ. २।३४

३. कौ. अर्थ. २।३४

४. की अर्थ २।२८

५. कौ. अर्थ. २।२९

६. कौ. अर्थ. २।३०

जो अन्य बनपदों को बीत कर अपने अदीन करते में समर्थ हुआ था, उसका बहुत कुछ श्रेय हस्तिसेंगा को ही था। अतः हाथियों को जंगलों से पकड़वाने, हस्ति-बनो की रक्षा करने, हाथियों को गालने और उन्हें मुद्ध के लिये प्रतिक्रित करने के कार्य इस युग ने बड़े महस्य के थें। में सब कार्य हस्त्यम्बास के हाथों में थें।

कौटकीय वर्षशास्त्र में ऐसे निर्देश मिलते हैं, कि ऊँटों, सब्बरों, त्रैसों और बक्रियो आदि के पालन व सवर्षन के लिये त्री पृथक्-पृथक् विभाग थे, जो विभिन्न अध्यक्षों के सुपूर्व थें।

(१५) कुष्यास्थल-कुप्प पदाचों का विमाग साक, महुवा, तिक, सीकाम, साक, लं, विगिर, देवरा, रूप्पा, रूप्पा, राज, ओषधि वादि से हैं। अंगको से प्राप्त होनेवाके प्रथम के कोटकीय वर्षधारम में 'कुप्प' कहा गया है। इनके वनेक वर्ष वे, दाक, वेणु (बीय), वल्की (लताएँ), वल्क, रुज्यू वनाने की मावड़ व्याधि वस्तुएँ, पत्र, पुप्प, बीवाहि, विद्युप्पा, पत्र, प्राप्त, कोचाहि, विद्युप्पास्थल का यह कार्य था कि बंगकों में उपपास्थ का यह कार्य था कि बंगकों में उपपास्थ की कार कार्य कार

कुप्याष्यक्ष के अधीन द्रव्यपाल, बनपाल आदि अनेक अन्य राजकर्मचारी भी होते थे, जो कुप्य द्रव्यो को एकत्र कराने और जगलो की रखा का कार्य करते थे।

- (१६) पष्पाध्यक्ष—यह अमार्य न केवल स्वदेशी और विदेशी व्यापार का नियन्त्रण करता था, अपितु राजकीय कर्मान्तो द्वारा तैयार माल की विकी की भी व्यवस्था करता था। विकय के लिये प्रस्तुत द्वव्यों की उपयोगिता, अनुपयोगिता, मूल्यो का उतार-चढ़ाव, मौग और उपलब्धि अपित का ज्ञान प्राप्त कर द्वव्यापार को नियन्त्रित करता था। अपने राज्य के माल को विदेशों में विकवाने और विदेशी माल के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करते की उत्तरदायिता भी उसी को थी।
- (१७) अवनाम्बल-मुदापदित का सञ्चालन लवाणम्बल के अधीन था। गोर्थ युग का प्रचान सिक्का 'पण' कहाता था, वो चौदी का बना होता था। पण के अतिरिक्त अर्थपण, पारचण, अञ्च्यायपण, मासक आदि अन्य भी अनेक सिक्के थे, जिनका निर्माण लक्षणाम्बल के अधिकरण के सुपूर्व था।'
  - (१८) आकराज्यक-मौर्य युग मे आकरो (खानो) से वातुओ और अन्य बहुमृत्य

१. की. अर्थ. २।३१

२. तिन मोमण्डलं सरोष्ट्रमहिषमजाविकं च व्यास्यातम् ।' कौ. अर्थ. २।३०

३. की. अर्थ. २।१७

४. की. अर्थ. २।१६

५. की. अर्थ. २।१२

पदायों को निकालने का शिल्प अच्छी उप्तत दशा ने वा। आकराज्यक इसी का प्रधान अधिकारी वा। उसके जवीन लोहाय्यका, जवणाय्यका, स्वत्यव्यक्त, सुव्यक्तिका सारिक, आकरिक जाबि बहुतनी राजपुत्व नियुक्त रहते थे, वो सानों से इच्च निकम्बनने और उनके शोधन, प्रयोग जादि के प्रयोजन से स्वाधित कर्मानों को सेमान्त्रों वे।

- (१९) सोर्बाजक—टकसाल के अध्यक्ष को सौर्वाजक कहते वे। जनता अपनी चांदी और सोने को टकसाल के जाकर सिक्कों के रूप मे परिवर्तित करा सकती वी। टकसाल की सम्पूर्ण व्यवस्था सौर्वाजक के अधीन थी। यह अमास्य सम्बद्धत. लक्षणाध्यक्ष के अधीन रहकर कार्य करता था।
- (२०) देवताच्यक्त—देवी देवताओं के मन्दिरों की व्यवस्था देवताच्यक द्वारा की जाती थी।

कौटलीय अवंशास्त्र में इन अध्यक्षों का उल्लेख किया गया है, जो समाहतों के अधि-करण (तीये) के अधीन विविच राजकीय कार्यों का सम्पादन करते ये। मीर्य युग की शाननपद्धति का स्वरूप इन विभिन्न अध्यक्षों द्वारा पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो जाता है।

समाहर्ता के समान सम्निघाता के अधिकरण (तीर्य) के अधीन भी अनेक राजकीय विभागों की मत्ता थी. जिनमें में कतिपय उल्लेखनीय हैं—

- (१) कोबगृह—गजकीय कोश के अध्यक्ष को कोशाध्यक कहते थे। वह कोशगृह में सब प्रकार के रन्तों, गणिमाणिक्य और अन्य बहुमूत्य पदार्थों का सब्बह कर उन्हें सुरिशत रूप से रस्ताया में कीमती वस्तुओं को राजकीय कोश में एकत्र करना ही इस अध्यक्ष का प्रमुख कार्य था।
- (२) पष्णगृह—जैसे कोशगृह मे रत्न, मिणमाणिक्य आदि बहुमूच्य पदार्थ एकव किये जाते वे, वैसे ही पष्णगृह में राजकीय कर्मोत्ता में तैयार किया गया माल किक्य के लिये सिंग्वत किया जाता था। कोटलीय अर्यकाश्तर में लिखा है कि पष्णगृह की दोशारे तथा सम्बेष्मकी इंटो के बनाये जाएं। उससे केवल एक द्वार हो, पर बहुत्तने समरे और स्तम्म हो। 'पष्णगृह में राजकीय पष्ण को एकत्र करना सिन्नाता के अधिकरण में था, और उसकी विक्री की व्यवस्था समहती के विमाग के अधीन पष्णाव्यक्ष द्वारा की जाती थी।
  - (३) कोष्ठागार---राजकीय खर्च के लिये जिन पदार्थों की आवश्यकता होती थी,

१. की. अर्थ. २।१८

२. की. अर्थ. २।१४

३. की. अर्थ. २१६

४. की. अर्थ. २१५

 <sup>&#</sup>x27;वक्वेष्टकास्तरमं बतुःशालमेकद्वारमनेकस्यानतलं विवृतस्तरभाषसारमुभ्यतः प्रव्य-गृहम्।' कौ. अर्थः २।५

उन्हें कोच्छारायानक कोच्चावार में एकक करारा था। ये पदार्थ केविकास कह, संबु, लक्का आदि समेक प्रकार के होते थे। इनका उपयोग न केवल राज्य की तेवा में नियुक्त सैनिकों और राजपुष्टमों आदि के लिये विशाय बाता था, व्यितु दुम्बिक आदि प्रकृतिक विशिद्यों के समय सर्ववाचारण करता के निर्वाह के लिये मी ये पदार्थ कोच्छापार से प्रवान किये आदे थे।

- (४) कुप्यगृह—बतमें कुप्य पदार्थ सिन्ध्वित किये जाते थे, जिनकी विकी की व्यवस्था सम्राहर्ता के अधीन कुप्याध्यक्ष करता था।
- (५) बायुवागार-आयुवागाराध्यक्ष न केवल विविध प्रकार के अस्त-सस्त्रों का संबह ही करता था, अरितु उन्हें तैयार भी करता था। कौटस्य ने लिखा है, कि बारम्बार आयुवां के स्वानों का परिवर्तन किया जाए, और यह व्यवस्था की आए कि उन्हें यूण और बायु लस्ती रहे। को हथियार नमी, गरमी, सरदी, बायु, कोई बारि के सरस्व हो बाने-वाले हों, उन्हें यूथक् रखा आए। जाति, रूप, लक्षण, प्रमाण (आहति), आगम (आित), मूल्य तवा गुण के अनुसार हथियारों का वर्गीकरण किया आए। आयुवागाराध्यक्ष का यह मी कार्य था, कि वह युद्ध के उपयोग में आनेवाले लस्त्र-बारण कार्य तथा वाल्य कर्च का तरावत्य करावत्य करावत्य करावत्य कराव कराव कराव कराव कराव कराव कराव प्राप्त करे। कि सर्वेद, आयुवागाराध्यक्ष या आयुवेश्वर राज्य का एक अल्पन महत्त्वपूर्ण पराधिकारी था, जो सेता के लिये अस्त-वाल्य व आयुवेश्वर राज्य का एक अल्पन महत्त्वपूर्ण पराधिकारी था, जो सेता के लिये अस्त-वाल्य व अन्य युव-सामधी की व्यवस्था करता था।
- (६) बन्धनागार---जेल या बन्धनागार का विमाग भी सफ्रिधाता के अधिकरण

(नीर्य) के अन्तर्गत था, जिसके लिये एक पृथक् अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी।

मोर्यों के सासन में महामात्यों और अध्यक्षों के अधीन बहुत-से अन्य राजकर्मचारी भी कार्य करते थे। कोटलीय अर्थशास्त्र में प्रसायण इनका मी निर्देश किया गया है। उनके लिए युक्त, उत्युक्त और तत्युक्त आदि संज्ञाओं का प्रयोग किया गया है। युक्त ऐसे अधीनस्य कर्मचारियों की सज्ञा थी, जो शासन के सभी अधिकरणों और अध्यक्षों के अधीन कार्य करने के लिए नियुक्त थे। उत्ययुक्त नामक कर्मचारी युक्तों की शुक्ता में हीन स्थिति रखते थे। मौर्य युग में भी ये कर्मचारी रिस्तत लेने व इसी प्रकार के

१. की. अर्थ. २१५

२. की. अर्थ. २।१७

 <sup>&#</sup>x27;स्वान परिवर्तनमातपप्रवानं च बहुतः कुर्वात् । ऊच्जीपस्नैहिकिमिभिक्यहृत्यमान-मन्यवा स्थाप्येत् । बातिकपस्तमपप्रमाणामम्स्यिनितेपैत्रचीयक्तमेतः।"
 की. सर्वं, २११८

४. "इच्छामारम्जनिर्व्यात प्रयोगं व्याजिमुख्यम् । सम्बद्धयौ च बानीयात् कृष्यानामायुर्वेश्वरः॥" कौ. अर्थ. २।१८

५. को अर्थ २।५

अन्य अमुचित कार्यों से बाज नहीं जाते थे। यद्यपि कीटल्य ने रिस्कत समृद्धा अपराध के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था की है, पर उन्हें यह स्वीकार करना पढ़ा है कि जैसे यह पता कर सकना कटिन है कि जल में रहती हुई मछलियों कब जल पीती है वैसे ही यह जात हो सकना मी कटिन है कि राजकीय कार्य में नियुक्त 'युक्त' कब बन का अपहरण कर लेले हैं।'

(६) राजा की स्वेच्छाचारिता पर नियन्त्रण और जनताका शासन

मोयों के शासन मे राजा की स्थिति कूटस्थानीय थी, और राज्य-कार्य में उसे परामर्थ देने व उसकी सहायता करने के लिये जिम मन्त्रिपरिषद् की सत्ता थी, बहु राजा की अपनी ही कृति थी—यह हमने अपर प्रतिपादित किया है। इस अवस्था में यह प्रत्न स्वामाविक रूप से उत्पन्न होता है, कि क्या मौये राजा सर्वेषा निरुक्त और स्वेक्छावारी में ? क्या इस के सामन में अनता का कोई मी हाय नही हा ? यह मही है कि अपने व्यक्तियात प्रताप और अपने प्रति अपने स्वास्त्रियत प्रताप और अपने प्रति अपने स्वास्त्रियत प्रताप और अपने प्रति अपनुस्त्रियों हो स्वास्त्रिया हो जिम मौयों ने हिमाल्य से समुद पर्यन्त महस्त्र्यों अन विस्तर्यों के विद्या के स्वाप्त की स्वाप्ता की बी, उन पर अकुक रखने वाली कोई अन्य उच्चतर सत्ता नहीं भी, और से राजा ठीक प्रकार में प्रजा का पालन करे, इसके लिये प्रत्या की वाली की नी वाली सत्ता उनकी अपनी योग्यता, अपनी वालामात, अपनी वालीनीतता और अपनी महानुमावता, अपनी वालीनीता की स्वाप्त में अपनी साला की स्वाप्त स्वाप्त है स्वाप्त से स्वाप्त में अतता का प्रयोग्त स्वाप्त सुक्त निम्मालिकित कारण है—

(१) मौर्यों ने मारत के जिन प्राचीन जनपदी को जीत कर अपने अधीन किया था, उनके घर्म, चरित्र और अवस्थाद को उन्होंने अक्षुम्म रक्षा था। मौर्यों ने यह यल नहीं किया, कि पुराने जनपदों से परम्पतात रूप में जो कानृत व चरित्र-व्यवहार प्रचित्त में, उनको हटाकर राजवातन द्वारा नये घर्म, चरित्र और व्यवहार को आपू किया आया । वे इन्त्र पुराने मत्तव्य का अनुनरण करते में, कि विमिन्न अनपदों, आतियों, अियानों और कुलों में जो 'वर्म' परम्परानत रूप से वर्षेत्र आप्त है, उनको दृष्टि में रखते हुए ही 'स्ववधों' का निर्धारण किया आए।' चाणक्य ने न्यय निज्ञा है कि देश (जनपद), जानि, नम्ब और प्राम के जो वर्म हो, उन्हों के अनुनार 'दायवर्म' का प्रयोग किया जाए। यही कारण है कि

 <sup>&#</sup>x27;मत्स्याः ययान्तः सिललं प्रविष्टाः हातृं न झक्याः सिललं पिवन्तः ।
 युक्तास्तया कार्यविषौ नियुक्ताः हातृं न झक्याः धनमाहरन्तः ॥" कौ. अर्थः २।९
 रः 'जाति जानयदान् धर्मान् स्रेजीयमंदिक धर्मवित् ।

<sup>ः -----</sup> जाराज्यस्य चनान् अजावनाश्च बनावत् । समीक्ष्य कुरुषमाश्च स्वधमं प्रतिपादयेत् ॥' मनुस्मृति ८।४१

३. विशस्य जात्या संघस्य धर्मो प्रामस्य वाऽपि सः । उचितस्तस्य तेनैव डायधर्मं प्रकल्पयेत् ॥' कौ. अर्थ. ३।७

नीयें साम्राज्य के अन्तर्शत को बहुत-से जनपद में, उनकी अन्तःस्वतन्तता इस साम्राज्य-मुग में भी कायम रही। बहुत-से पुराने जनपदों में पौर-जानपद संस्थाओं की जी सत्ता बी, जिन द्वारा सर्वेसाधारण जनता मी जनपद के सासन में हाम बटाती थी। कोटलीय अर्ध-सास्त्र में अनेक स्थानों पर 'पौर जानपद' का उल्लेख आया है। जनपदों के सासन पर हम अर्फ अध्याय में विशय कर से विजय तेंगे। यहाँ इतमा निर्देश कर देना ही। पर्याप्त है, कि जनपदों की अन्तःस्वतन्त्रता के मुरक्तित रहने के कारण मौसों के साम्राज्य में भी जनता को अपना सासन स्थर कर सकने का सुपत्तित उनवर विषयान था।

(२) जनपदों के समान नगरो और ग्रामों में भी स्वशासन-सस्थाओ की सत्ता थी। इनके शासन पर भी हम अगले अध्याय में प्रकाश डालेंगे।

(३) व्यवसायियों और सिल्पियों के सगठन सौर्यकाल में विद्यमान ये, जिन्हें 'श्रीण' (Guld) कहा जाता था। इसी प्रकार व्यापारी भी समृहों या समवायों में संगठित थे। व्यवसायियों, शिल्पियों और व्यापारियों के इन सगठनों के कारण इनमें सिम्मिलित लोगों को यह अवसर था, कि वे अपने सम्बन्ध में स्वयं कानून व नियम बना सकें। राजकीय न्यापारी में इनके कानून सान्य होने थे, और उन्हीं के अनुसार न्यायाधीश वादों का निर्णय किया करने थे।'

जनपदो, नगरो, पामो, शिल्प-श्रेणियो और स्थापारी-समवायो के विविच सगठन इस प्रकार की स्ववामन-सस्वार्य थीं, जिनके कारण सर्वसाघारण जनता को अपने कानृत स्वयं ननाने, अपने व्यवहार को स्वय निर्मारित करने और अपने नाम सन्वय स्वनेवाले मामको की स्वयं स्वयस्था करने का अवनर प्राप्त रहता था। मीयों का साम्राज्य इतना अधिक विचाल था, कि उनके वासन के लिये किसी प्रकार की लोकतन्तात्मक प्रतिनिध-सस्थाओं की मत्ता सम्मव ही मही थी। आवामन के समुण्ति नामजों के अमाव ये प्राचीन काल के विचाल सामाज्यों में यदि जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर प्रदान भी किया जाता, वो इन निर्वाणित प्रतिनिधियों के लिखे साम्राज्य की राजवानी में एकत्र हो सकना सुगम नही वा। यही कारण है, कि प्राचीन युग के वहे राज्यों में प्रतिनिध-संस्थाओं का विकास सम्मव नहीं हुआ। पर जनपद, नगर, प्राप्त आदि में इन सस्थाओं की सत्ता थी, की रहन होरा जनता अपना शासन स्वयं किया करती थी। मीयं युग में भी जनता के शासन का सही रूप था।

जनपद, नगर आदि की स्वधासन संस्थाओं के कारण जहाँ राजा के राजधासन का क्षेत्र सीमित था, वहाँ ताथ हो कतिपथ अन्य भी ऐते कारण ये जिनसे मीर्य दूग का राजा पूर्णत्या स्केच्छावारी व निरङ्ग्य नहीं हो सकता था। प्राचीन काल के मारतीय राज्यों ने बहुस्रासित का स्थान अस्तन महस्वपूर्ण था। राजा को सर्वादा में रखने के लिये बानप्रस्थ, ब्राह्म,

६. की. अर्थ. ८।४

आचार्य और संन्यासी सदा तत्पर रहते थे । इसीलिये चाणक्य ने लिखा है---"यदि दण्ड-शक्ति का ठीक दग से प्रयोग किया जाए, तो वह प्रजा का धर्म, अर्थ और काम से विनियोजन करता है। पर यदि काम, कोव या अज्ञान के कारण दण्डवक्तिका समुक्ति रीति से प्रयोग न किया जाए, तो वानप्रस्थ और परिवाजक तक भी कुपित हो जाते है, किर वृहस्यो का तो कहना ही क्या है। ' ' एक अन्य स्थान पर कौटलीय अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है, कि "आचार्य और अमात्य राजा को मर्यादा मे स्थापित रखें। वे राजा को कुमार्गगामी होने से बचाएँ।" कामन्दक नीतिसार में इसी बात को और अधिक स्पष्ट रूप से इस प्रकार कहा गया है—''राजा के वे ही मुहृद् और गुरु होते हैं, जो उसे उलटे मार्ग पर जाने से रोकते रोकते हैं।''' निस्सन्देह, राजा को सदा इस बात का मय बना रहता था, कि जनता उसके विरुद्ध विद्रोह न कर दे। चाणक्य ने लिखा है—'जनता का कोप अन्य सब कोपों की तुलना मे अधिक मयकर होता है। "" यदि राजा धर्ममार्ग का अनुसरण करना छोडकर कुमार्ग पर चलने लगे, निरकुश होकर स्वेच्छाचारी रूप से शासन करने लगे, तो गृहस्यो की तो बात ही क्या, सन्यासी और वानप्रस्थ तक उसके विरुद्ध उठ खडे होते थे, और राजा के लिये उनका मुकाबला करना कठिन हो जाता था। यद्यपि वानप्रस्थ और परिवाजक नगरों से दूर अरण्यों में आश्रम बना कर निवास किया करते थें, पर राजा लोग उनका बहुत आदर करते थे। कृष्ण वृष्णि-संघ के मुख्य थे, वृष्णियों में परस्पर विरोध के कारण जब कृष्ण के सम्मुख कठिन समस्याएँ उपस्थित हुई, तो उन्होने मुनि नारद से परामर्श किया और उनकी सम्मति के अनुसार अपनी कठिनाइयों को दूर किया। मागम राजा अजात-शत्रु ने बण्जि-सच पर आक्रमण करने से पूर्व अपने महामान्य वस्सकार को बुद्ध के पास परामर्श के लिये भेजा था। अाचार्य चाणक्य ने नन्दवश का इसीलिये सहार किया था, क्यों कि नन्दराजा कुपथगामी हो गये थे। चन्द्रगुप्त मीर्य के शासन से कुछ समय पूर्व जब यवनराज सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया था, तब उसकी अनेक वीतराग ब्राह्मण आचार्यों से मेट हुई थी। ये ब्राह्मण सिकन्दर के विरुद्ध भारतीय राजाओं को उमाड रहे थे। एक ऐसे ब्राह्मण से सिकन्दर ने प्रश्न किया--- 'तुम क्यो इस प्रकार मेरे विकदा

 <sup>&#</sup>x27;बुबिबातप्रणीतो हि बब्बः प्रजा धर्मार्थकार्मयाँजयति । बुष्पणीतः कामकोषास्या-म ज्ञानाहा वानप्रस्थ परिवाजकानिए कोययति, किमञ्ज पुनगृ हस्थान् ।'कौ.सर्थं. १।२

२. 'मर्यावां स्थापयेवाचार्यानमात्यान्या । य एनमपायेन्यो वारयेयुः ।' कौ. वर्ष. १।३

 <sup>&#</sup>x27;नृपस्य तेहि सुद्धदस्त एव गृरवो मताः । य एनमृत्यमगतं वारयन्त्यनिवारिताः ।।

४. 'प्रकृति कोषो हि सर्वकोपेम्यो गरीयान्।" वाणक्यसूत्राणि, सूत्र १३

५. महाभारत, ज्ञान्ति वर्व ८१।१-३१

६. बुद्धवर्या (महापरिनिव्वाव सुक्त) पृष्ठ ५२०-५२१

रावा को जमाद रहे हो ?! बाह्यण ने उत्तर दिवा—"मैं काह्या हूँ कि विद नह विद्यु, तो सम्मानुमंक विद अन्यक्षा सम्मानुमंक मर बाद । एक अन्य संभावी ने दिककर दे कहा था—"तुम्हारा राज्य तो एक मुली हुई लाल के समान है, निवका कोई गुरुताकेन्द्र नहीं होता । वद दिककर राज्य के एक पृत्व दे राज्य के समान है, निवका कोई गुरुताकेन्द्र नहीं होता । वद दिककर राज्य के एक पृत्व दण्डी (Dandamis) को यह नय दिकार दिककर के समझ अपस्थित करने का प्रमान किया नया, कि दिककर तो संसार के स्वानी थी: (Zous) का पृत्र के हैं । यदि तुम उनसे सम्मूल अपस्थित न हो होने, तो तुम्हारा दिस पड़ के अलग कर दिया आयता । यह तुनकर दण्डी ने उपेकापूर्व के हंतत हुए कहा— मैं भी बी. का उत्ती प्रकार पुत्र हूं, जैसे तिकन्दर है। ये अपने देख नारत से पूर्णत्या संतुष्ट हूं, जो माता के समान सेरा पालन करता है। उत्त दण्डी ने अपने देख नारत से पूर्णत्या संतुष्ट हूं, जो माता के समान सेरा पालन करता है। उत्त दण्डी ने अपने देख नारत से पूर्णत्या संतुष्ट हूं, जो माता के समान सेरा पालन करता है। उत्त दण्डी ने अपने देख नारत से पूर्णत्य संतुष्ट हों, जो माता के समान सेरा पालन करता है। उत्त दण्डी ने अपने से हम से हम निकार पेता कि पार के अरुत में आपना, तो (नन्द की) सेना उत्ते यह विश्वास दिला देशी कि वह अभी सारा है पार के से का समानी नहीं वन तका है।

बाह्यणो और आचायों का प्रभाव प्राचीन पुग के भारतीय राजाओं को निरंकुश व स्वेच्छावारी नहीं होने देवा था, यह बात असदिष्य है। इसीविंग प्राचीन भारत में यह विचार भी प्रचित्त या, कि 'राजा तो ध्वजमात्र होता है।' कोट्यन ये यह भी किखा है, कि यदि राज्य की जनता मुयोग्य हो, तो राजा के अमाव में भी राज्य का काम चल सकता है।' इस प्रकार यह स्पन्ट है, कि मीयें यूग के राजा क्टस्वानीय होते हुए वी सर्वेचा निरं-कृश व स्वेच्छाचारी नहीं थे। रसी कारण विशासदस ने वन्त्रगुल मौयें को 'स्वायत-सिद्धि' न कहक 'संविवायत्तासिद्ध' कहा है। वस्तुत; इस युग के राजा आवार्य जाजकर के इस मत्तव्य का पालन किया करने थे—'प्रजा के सुख से हो राजा का मुख है, प्रजा के हित में हो राजा का हित है। राजा का जपना प्रिय हित कुछ नहीं होता, प्रजा का ग्रिय हित ही उत्तका ग्रिय हित है।"

### (७) गुप्तचर विभाग

मीर्थ साम्राज्य के शासन मे मूढ़ पुज्यों (गुज्य रो) का महत्त्वपूर्ण स्थान था। हिमाज्य से समुत्रपंतन सहस्र योजन विस्तीणें मागव साम्राज्य के मुशावन के जिये यह आवश्यक था, कि उसके अमारथों, मनियों, राजकर्मजारियों और पौर-जानपदी पर दृष्टि रही जाए, उनकी शतिविधि और मनोमाजी का परिकान प्राप्त किया जाए, और पडीसी राज्यों के

१. 'ध्वजमात्रोऽयम्।' की. वर्षः ५।६

२. 'प्रकृतिसम्पदा द्वानायकमपि राज्यं नीयते ।' जाजक्य सुत्राणि, तुत्र १२

 <sup>&#</sup>x27;प्रवासुको सुका राजः प्रजानां च हिते हितन् । नात्वप्रियं हितं राजः प्रजानां तु प्रियं हितन् ॥" की. अर्थः १।१६

सम्बन्ध में भी सब जानकारी शासन को प्राप्त होती रहे। इसीलिये मौथे युग में बहुत-से गुप्तचरों की नियुक्ति की व्यवस्था की जाती थीं, जिनके मुक्य कार्य निम्म्बलियत होते थे—

(१) अवास्यों पर दृष्टि रस्नना—केवल ऐसे व्यक्तियों को ही अमास्य-पद पर नियुक्त किया जाता था, विविध उपधाओं (परलों) द्वारा जिनके 'शौथ' (शृचिता) और 'अशीच' (असुचिता) का पता लगा लिया गया हो। ' उपधाएँ चार प्रकार की होती बीं, धर्मोपचा, अर्थोपचा, कामोपचा और मयोपचा। जो व्यक्ति वर्मोपचासुद्ध पाये आएँ (परस्रो द्वारा जिनके विषय में यह जान लिया गया हो कि वे घामिक या साम्प्रदायिक मावना के बद्यीमूत होकर कर्तव्यविमुख नही होगे), उन्हें घर्मस्थीय और कष्टकशोधन न्यायालयों का न्याया-श्रीश नियुक्त किया जाता था। कामोपधाशद्ध (जो काम के बशीमत न होने पाएँ) व्यक्तियों को राजप्रासाद और अन्त.पुर मे कार्य दिया जाता था। अर्थोपवाश्द्ध (जो धन के लालव मे न आएँ) व्यक्ति सन्निषाता और समाहत्ती बनाये जाते थे। मयोपषाशुद्ध (परखो द्वारा जिनके बारे में यह जान लिया जाए कि वे डर के कारण कोई अकरणीय कार्य नहीं करेंगे) व्यक्ति राजा के समीपवर्ती कार्यों के लिये नियुक्त किये जाते थे। जो सब परखों में खरे उतरे, उन्हें मन्त्री बनाया जाता था। जो किसी भी परल में खरेन उतरे, उन्हें खानो, कार-खानो आदि में कार्य दिया जाता था। <sup>\*</sup> अमात्यो की नियुक्ति करते हुए उनकी शुचिता की परल करना एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य था, जिसे गढपूरव ही किया करते थे। जब मन्त्री, अभात्य आदि पदो पर नियम्तियाँ कर ली जाती थी. तब भी गढ पुरुष उन पर दुष्टि रखते थे, और उनकी गतिविधि से राजा को सुचित करते रहते थे। यह आशंका सदा बनी रहती थी, कि कोई अमात्य क्रोध, लोभ, मय और मान के वशीमत होकर शत्र से न मिल जाए। कोई व्यक्ति किन कारणों से कोध आदि के वशीमत हो जाता है, कौटलीय अर्थशास्त्र मे इस विषय का विशद रूप से निरूपण किया गया है। कोई अमात्य इस कारण ऋद हो सकता है, कि राजकीय सेवा करते हुए उसकी समिवत रूप से पदोन्नति नहीं की गई. उसे पदच्यत कर दिया गया. या किसी अन्य को उसके स्थान पर उच्च पद पर अधिप्ठित कर दिया गया। कोई अमात्य इस कारण मय के वशीमत हो सकता है, कि उसने अनुचित रूप से कोई धनराशि प्राप्त कर ली, या अपने राजकीय कर्तव्यो की करते हुए उससे कोई मयकर मल हो गई। कोई अमात्य लोम का बशवर्ती इस कारण सगमता से हो सकता है. क्यों कि उसे कोई व्यसन है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, जिन्हें अपनी मानमर्यादा का आवश्यकता मे अधिक ध्यान रहता है, और इस कारण वे अपनी दशा से सदा असंतोष अनमन करते है।

 <sup>&#</sup>x27;मिन्त्रपुरोहितसवस्सामान्येव्यविकरणेषु स्थापित्याञ्चात्यानुष्यामिक्कोक्येत् ।' कौ० प्रयं ० १।१०

२. की. अर्थ. १।१०

ऐसे जमात्य मान के वशीमूत होकर कर्तेन्यपालम से न्यूत हो बाते हैं। मूल्ट्रक्सें को स्वा यह व्यान एक्सा होता था, कि कीई कमात्य कोब, यम, लोक या मान के कारणे किसी लानूराज़ के काबू में तो नहीं काने लगा है। व्योतियों बादि के सेव बनाकर मूल दुक्त बनात्यों के साव: सम्मर्क स्थापित करते थे, जीर सब्द बानने का प्रयत्म करते से कि उनके परस्पर सम्मन्य कित प्रकार के हैं, जीर सब्द-राज्य के साव उनके सम्बन्तों का क्या क्य है।' कोई व्यक्ति अमात्य-यद पर तभी निवृत्त किया बाता था, यब यून्यवरों की सूचनाएँ उनके सम्मन्य में ममुकूल हो, और अमात्य-यद पर निवृत्त हो जाने के पश्चात् भी उसे निरस्तर गुन्तवरों की तीक्ष्य दृष्टि ने रहना पढ़ता था।

(२) राजकर्मचारियों की गतिविधि पर निवाह रखना-वहें राजपदाधिकारियो (अमात्यों) के अतिरिक्त साधारण राजकमंचारियों पर भी गप्तचर दिष्ट रखते थे। इन राजकर्मचारियों से यह मय तो नहीं था, कि वे सन्न-राज्य से मिलकर कोई विशेष क्षति पहुंचा सकोंगे। पर वे अपने राजकीय कर्तव्यों की उपेक्षा कर सकते थे. राजकीय वन का अपहरण कर सकते थे, रिश्वत ले सकते थे, और अन्य अनेक प्रकार से जालसाजी करके राज्य और जनता को नुकसान पहेँचा सकते थे। इन पर निगाह रखना झासन की सुव्यवस्था के लिये बहुत आवश्यक था। कौटल्य ने लिखा है कि राजकर्मचारियों का चित्त कभी स्थिर नहीं रहता। वे घोडों के समान होते हैं, जिनका मिजाज सदा बदलता रहता है। यह आब-स्यक है कि उनके कार्यों की निरन्तर परीक्षा की जाती रहे। यदि राजकर्मवारी परस्पर मिलकर 'संहत' हो जाएँ, तो वे मिलकर राजकीय आमदनी को खाने लग जाते हैं। इसके विपरीत यदि वे परस्पर विरोध भाव रखने लगे. तो काम विगाड देते है। " यदि राजकर्म-चारी अधिक मात्रा में राजकीय कर वसूल करे,तो जनता को हानि पहुँचती है। यदि वे कर न्यन मात्रा में लें, तो राजा को हानि पहुंचती है। राजकर्मचारी किस प्रकार से राजकीय धन का अपहरण करते है, यह पता कर सकना बहुत कठिन है। जैसे यह पता नहीं किया जा सकता कि जल में रहती हुई मछली कब जल पीती है, वैसे ही यह पता कर सकना की सम्भव नहीं है कि राजकर्म चारी कब धन का अपहरण कर रहे हैं। आकाश में बहुत उंचाई

१. कौ० अर्थ. १।१४

२. 'कुञ्चलुक्यभोताबमानिमस्तु परेवां कृत्याः । तेवां कार्तान्तिकनीवित्तिकवौद्गतिक-व्याञ्जानाः परस्पराभितस्यान्यं अभिषं प्रति सम्बन्धं वा विकृः ।' कौ. अर्थ. १११३

 <sup>&#</sup>x27;कर्मसु चैवां नित्यं परीक्षां कारचेत् चितानित्यत्वान्वनृष्यानाम् । अववसयमानि क्रि मनच्या निवक्ताः कर्मस् चिक्रवेते ।' कौ. अर्थ. २।९

४. 'संहता अक्षयेयुः । विगृहीता विनाशयेयुः ।' की. अर्थ. २।९

५. 'यससमुदयं परिहानविति स राजार्थं अक्तयति...यससमुदयं हिनुषमृद्धावयति स जनवारं अक्तयति ।' जी. अर्थ. २।९

पर उड़ान करते हुए पिलयों की जाति को जान सकना कदाचित् सम्मन मी हो, पर राजकर्स-भारी प्रच्छन्न मान से जो गतिनिधि अपनाते हैं, उसे जान सकना कदापि सम्मन नहीं हैं।

रावकर्मचारी जनेक प्रकार से रावकीय कोख को शिंत पहुँचाते हैं। उनका एक बंग 'परिह्मपण' है, जिसमें जामकरी कम प्रविक्त की जाती है, और व्यव की मात्रा बढ़ा दी जाती है। एक जन्म वंग 'जरहार' है, जिसमें रावकीय जामकरी को हिताब में प्रकिट ही नहीं किया जाता। राजकर्मचारी विद्या रावकीय माल को वरकरूर उसके स्वान रच चरिया माल एक देते है, रावकीय जामकरी को अपने अपर सर्च कर केते है, और अन्य अनेक प्रकार से रावकीय कोश को शांति पहुँचा सकते हैं। कीटल में ऐसे कुछ ४० डवा किसे है, जिनते रावकीय कर्मचार से रावकीय कर्मचार रावकीय कोश से प्रति है। कीटल परते हैं। अतः उनपर देवलेख रावता वहत आवयरक है, और यह कार्य गुण्यद विभाग ही सम्पन्न करता है।

- (३) पीर जानपदी की गतिविधि और मनोमाबी का पता करना—पूत पुरुषों का एक महत्त्व पूर्ण कार्य यह भी था. कि वे पूरों (नगरों) और जनपदों में निवास करनेवाली जनता के विचारों और माननाओं का पता करते रहे। जनता में किस बात से असतीय है, लोच राजा और उसके कार्यों का पत्त करते हैं या नहीं,देश के वनी मानी व्यक्तियों के क्यां वाचा उसके कार्यों का पत्त करते हैं या नहीं,देश के वनी मानी व्यक्तियों के क्यां विचार है—इन सब बातों का परिकान प्राप्त कर गृढ़ पुरुष सरकार को सूचित करते रहते थे। वे तीर्थ-स्थान, समा, साला, प्राल, जनसम्बाय आदि में जाकर लोगों के साथ विचार विमर्श में सम्मिलित हो जाते है, और इस प्रकार जनता के मनोमाबों का पता किया करते थे। '
- (४) विदेशी राज्यों के मेदों का पता करना—गुप्तचरों को केवल अपने राज्य मे ही नियुक्त नहीं किया जाता था, अपितु अन्य राज्यों मे भी उनकी नियुक्ति की जाती थी। ' 'सिन्न, शन्तु, उदासीन आदि सब मकार के विदेशी राज्यों मे हस अयोवन से गुप्तचरों को मेवा आता स्त्र कि वे हन विदेशों की राजकीय नीति, सैनिक शक्ति आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करते रहे। जिस राज्य को जीत कर अपने अधीन करना होता था, नहीं गुप्तचरों का का एक जाल-सी विद्या दिया जाता था। वहीं जाकर गुप्तचर लोग केवल गुप्त मेदी का ही

 <sup>&#</sup>x27;मस्त्याः यवान्तः सलिलं प्रविष्टा झातुं न सक्याः सलिलं पिवन्तः । युक्तास्त्रवा कार्यिवनीः नियुक्ताः झातुं न सक्याः वनमाहरन्तः ।। अपि प्राक्या गतिर्झातुं यतता चे यतिष्याम् ।
 व तु प्रष्टका भावानां यूक्तानां वप्तां नर्ताः । की. अर्थ. २।९

२. 'तेवां हरणोपायावचल्बारिशत्।' कौ. अर्थ. २८।

 <sup>&#</sup>x27;गृङ्युष्यमणिविः क्रतमहारयायसर्थः वौरवानपदामपसर्यमेत् । सित्रचो इन्द्रिनस्तीर्थ-सम्मद्रास्तपुराजनसम्बायेषु विवादं क्रुर्यः ।' कौ. आर्थ. १।१३

४. की. अर्थ. १।१४

पता नहीं करते थे, अपितु बही के राजकुल के प्रमुख व्यक्तियों, कुलों, जमाल्यों और मिन्यों में कूट शतकर या उन्हें लालच देवर अपने राजा के पता में करने का प्रयत्न भी किया करते थे। अववर माने पर शत्रु राज्य के प्रमुख व्यक्तियों का बात करने में भी वे संकोच महीं करते थे।

गृढ़ पुरुष (गुप्तवर) अनेक प्रकार के मेस बनाकर अपने कार्यों का सम्मादन करते थे। कौटलीय अर्थशास्त्र में उनके अनेक भेद प्रतिपादित किये गये हैं -(१) कापटिक छात्र-दूसरों के मर्म को जानने में प्रवीण बद्धिमान गप्तचर छात्र का मेस बनाकर रहते है। मीर्ध युन में शिल्पी और व्यवसायी भी अपने-अपने संगठनों में संगठित थे, जिन्हें 'श्रेणी' (बिल्ड) कहते थे। इन श्रेणियों में एक आचार्य के अधीन बहत-से अन्तेवासी (साधिर्द या छात्र) कार्य करते थे। गुप्तचर लोग अन्तेवासियों (छात्रों) का मेस बनाकर इन श्रेजियों में प्रवेश पा लेने थे. और वहाँ के सब मेद पता करते रहते थे। (२) उदास्थित-परिवासक या मन्यामी के भेस में काम करनेवाले गुप्तचर 'उदास्थित' कहाते थे। ये बहुत बड़ी शिष्यमण्डली के साथ और बड़े ठाठ-बाठ में रहते थे। स्वामाविक रूप से जनता इन्हें श्रद्धा की दिष्ट से देखती थी और इनके निकट सम्पर्क मे आती थी, जिससे इन्हें लोगों के मनोमाओं का परिज्ञान प्राप्त करने का उत्तम अवसर मिल जाता था। (३) गृहपतिक-इस वर्ग के गुप्तचर कृषकों के मेस मे रहते थे। राज्य की ओर से इन्हें खेती के लिये मूमि प्रदान कर दी जाती थी, और ये क्रपको के रूप में रहते हुए जनता के मेदों का पता करते रहते थे। (४) वैदेहक-स्पापारी या सौदागर के मेस मे काम करनेवाले ग्याचरों का एक पृथक वर्ग था, जिसे 'वैदेहक व्यञ्जन' कहते थे। (५) तापस-बहुत-से गुप्तचर मुण्ड (सिर मुंडाये हुए) या जटिल (जटाजट से युक्त) तापसों का मेस बनाकर रहते थे। इनके साथ भी शिष्मों की एक बहुत बडी मण्डली रहा करती थी, जो सब मुण्ड या जटिल तापसो के रूप में ही रहते थे। ये नगर के समीप डेरा डाल कर पड जाते थे, और यह प्रदक्षित करते थे कि हम मास या दो मास के पश्चात् मृट्ठी भर अनाज या साक खाकर अपना निर्वाह करते हैं। सबके सामने ये एक या दो मास के पश्चात ही भोजन ग्रहण करते थे, यद्यपि गुप्त रूप से यथेष्ट भोजन करते रहते थे। र नगर के निवासी इनके प्रति श्रद्धा रखने लगते थे, और इस प्रकार ये उनके मेद पता किया करते थे।

कापटिक छात्र, उदास्थित, गृहपतिक, वैदेहक और तापस के रूप में कार्य करने वाले गुप्तवर 'सस्थाओ' मे संगठित होकर कार्य करते थे। कौटलीय अर्थशास्त्र मे इन्हें 'पञ्च-

१. को अर्थ १।११

२. 'मृष्यो बहिलो वा वृत्तिकामस्तायसः व्यञ्जनः । सः नगरान्यायो प्रभूतमृष्यजहिला-भौवासी झाकं यवस मुच्टि वा मासद्विमासान्तरं प्रकाशमध्नीयात्, गृद्धमिष्ठाहारम्।' को. जर्षः ११११

संस्थाः' कहा गया है। राजा द्वारा इनकी वन और मान द्वारा पूजा की जाती वी और इन संस्थाओं में संगठित गुस्तचर राजकर्मचारियों के वीच और अवीच का पता लगाने में निरस्तर प्रयत्नवील रहते थे। राजा द्वारा इन्हें बन जी मिलता था और सम्मान थी।'

कतिपय गढ परुष ऐसे भी थे, जो संस्थाओं में संगठित नहीं थे। इन्हें 'सञ्चार' कहा बाता था। सञ्चार गुप्तचरों के चार मेद थे। (१) सत्री-इस वर्ग के गुप्तचर ऐसे व्यक्ति होते थे. जिनके कोई सम्बन्धी या पारिवारिक जन न हों. जिनका पालन-पोषण राज्य द्वारा किया गया हो और जिन्हें गुप्तचर का कार्य करने के लिये विशेष रूप से प्रशिक्तित किया गया हो. और जिन्हें इसी प्रयोजन से अनेकविश विद्याएँ पढायी गई हो। (२) तीक्ण-इस वर्ग के गुप्तचर अत्यधिक शूर और साहसी होते थे, और धन लेकर हाथी व हिंस पश्जा से लड़ने में भी सकोच नहीं करते थे। शत्र की हत्या के लिये इन्हें प्रयक्त किया जाता था। (३) रसद-इस वर्ग के गुप्तचर अत्यन्त कूर होते थे। अपने बन्यु-बान्ववों के प्रति भी वे स्नेह मावना नहीं रखते थे। उनसे शत्र को विष देकर हत्या कराने का काम लिया जाता था। (४) परिवाधिका-परिवाजको के समान परिवाजिकाओ से भी गुप्तचरों का कार्य लिया जाता था। समाजि में इन्हें प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता था, अत ये राजा के अन्त पूर और महामात्य आदि उच्चवर्ग के घरों में निर्वाघ रूप से प्रवेश पा सकती थीं। इनके लिये उच्चवर्ग के भेदो का पता कर सकना बहुत सूगम था। परि-ब्राजिकाओं के समान मुण्डा (सिर मुडाकर रहनेवाली मिक्षणियाँ) और वृषली (वेदविरुद्ध सम्प्रदायों या पाषण्डों की सन्यस्त स्त्रियाँ) स्त्रियों में भी गृप्तचर का कार्य लिया जाता था।

गुन्तचरो की सस्थाएँ अपने कर्तव्यों का सम्यादन करती हुई अनेकविश्व कोगों से सहायता प्रहुण करती थी। सुद (रसीइया), अरालिक (पाचक), स्तायक (स्तान करानेवाला), सवाहक (ससायन करानेवाला), आरत्तरक (विस्तर बनाने वाला), करवक (ताई), प्रसायक (श्रृयार करनेवाला), उटकपरियारिक (पानी पिछाने वाला), कुन्व (कुनवा) वामन (नाटा), किरात (बहुत छोटे कर वाला), मूक (मूंगा), स्विर (वहरा), जब

१. 'पूजिताञ्चार्यमानाम्यां राज्ञा राजोपजीविनाम् ।

जानीवुः शौचमित्येताः पञ्चसंस्याः प्रकीर्तिताः ॥' कौ. अर्थ. १।११

२. कौ. अर्थ. १।१२

३. 'वे चाप्पसम्बन्धिनाऽवश्यभर्तव्यास्ते लक्षणमङ्ग्रचित्रां...अधीयानाः सन्निणः ।' कौ. वर्षः १।१२

 <sup>&#</sup>x27;ये जनवडे जूरास्त्यक्तात्मानो हस्तिनं व्यालं वा ब्रव्यहेतोः प्रयोधयेयुस्ते तीक्ष्णाः ।' कौ. अर्थ. १११२

५. 'ये बन्युषु निस्स्नेहाः कूराञ्चालसाञ्च ते रसवाः ।' कौ. अर्थ. १।१२

(मूर्च) अन्य (अन्या) आदि का बहाना करनेवाले, नट, नर्तकः वावक, गायक आदि सब प्रकार के व्यक्ति गुस्त मेदों का पता करने के लिये प्रयुक्त किये जाते थे।

विविच गुहणुक्य जिस फिसी जात का गता लगाते थे, उसकी सुचना वे 'संस्या' को गई वा तेते थें। संस्या द्वारा वह उपयुक्त राजयराधिकारी के पास मेन वी जाती थी। इसके लिये युन्त लिए का प्रयोग किया जाता था। विविच सावों को सूचित करने के लिये विनिक्त संतरों हैं ति हों कही कारण कौटलीय वर्षयाहन में इस गुन्तिलिए को संज्ञा-लिपि कहा गया है।' गृहणुक्यों का संस्थाओं के साथ सीचा सम्मन्य नहीं होता था। सस्या और गृहणुक्यों के सीच में सम्यन्य स्थापित करने का कार्य रिश्वों द्वारा किया जाता था, जो विश्विक्त होता, कुचील्या, वाती, सिक्कुली आदि के मेस काकर यह यह कार्य सम्पन्न करती थी। ये गुन्त पर रित्यों सम्पन्न करती थी। ये गुन्त पर रित्यों साथ सम्यन करती थी। ये गुन्त करती थी। किस गीत को माने साथ साथ होता थी। किस गीत को माने या किस वाच को बजाने से क्या अनिप्राय समझा जाए, यह पहले से ही नियत रहता था। या सुक्त हुन्तीन आदि को विनिज्ञ इस के बजाने पर विनिक्ष अभिप्रायों का बोच होता था। यू अपित अपित के विनिज्ञ करती थी। किस गीत को विनिज्ञ इस कार्यों के स्था विन्या स्था । यू अपित अपित के विनिज्ञ इस के बजाने पर विनिक्ष अभिप्रायों का बोच होता था। यू अपित अपित के विनिज्ञ करती थी। मुक्त भीतों। द्वारा मी सुचनाएं में जो साथ करती थी। विवान के वात था। यू अपित अपित के विन्य साथ करती थी। में स्थान स्थान स्थान स्थान के कार्यों किया जाता था। यू क्र क्षार्यों का बाद स्थान स्यान स्थान स्थान

गूरपुरण विदेशों में भी नियुक्त किये जाते में, यह ऊपर लिखा जा चुका है। इस बात की आयंका सदा बनी रहाती थी, कि अपना कोई मुत्यचर क्षत्राज्य से न मिक आए बीर अपने देश के मेद शत्रु-राजा को न पहुँचाने लगे। ऐसे गुत्यचरी को कौटलीय अवंधारण में 'जयम देतन' बेहा सो शाई है। ये दोनों राज्यों (अपने राज्य और शानु-राज्य) की सेवा मे रहते हुए दोनों से बेतन प्राप्त किया करते थे। अपने राज्य का कोई मुत्यचर किसी शानु-राज्य से मिलकर 'उमय बेतन' न हो जाए, इसके लिये विशेष रूप से सत्तर्क रहा जाता था।'

कीटलीय अर्थशास्त्र में गुराचर विभाग का बटे विश्वय रूप से निरूपण किया गया है। गिस्सान्देह, मीचों के शासन में गुराचरों का बहुत अधिक महत्त्व था। मगय के विश्वन लाली व महत्त्वाकाशी निविचीगुं, जाब विषय जनपदों को जीत कर अपने किस चाहुरत्य साम्राज्य के निर्माण में तत्पर थे, उसका मुशासत तभी सन्मय था. जब कि मृह पुरुषी हारा

१. की. वर्ष. १।१२

२. 'संस्थानामन्तेवासिनः संज्ञालिपिभिश्वारसंचारं कूर्युः।' कौ. अर्थ. १।११

 <sup>&#</sup>x27;माल्पित्व्यञ्जनाः शिल्पकारिकाः कुशीलवा वास्यो वा गीतवाद्यभाष्य गृडलेक्य-संज्ञाभियां चारं निर्हरेयः ।' की अर्थ १।१२

 <sup>&#</sup>x27;तस्करावित्राज्यातमे शंकदुन्तुभिशस्त्रमग्राद्धाः कुर्युः।...गृहकपोर्तर्नृश्रमुक्तिर्येयुः कृष्णानिवरस्पराया वा।' कौ. अर्थ. २।३४

५. की. वर्ष. १।१२

क्षमात्वों और राजकमंत्रारियों के 'सीच' तथा 'जदीच' का सही-सही परिकाल प्रांप्त किया जाए, जनता की मावनावों का पता किया जाए और नवें जीते हुए तथा पड़ीस के राज्यों की गतिविधि पर दृष्टि रखी जाए। ये सब कार्य एक सुसंगठित गुप्तचर विभाग द्वारा ही सम्मावित किये जा सकते थे।

## (८) राजदूत

विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति की प्रथा भी मौर्य युग मे विद्यमान थी। मैगस्थनीज यवनराज सैल्यकस के राजदत के रूप में ही चन्द्रगृप्त मौर्य के राजदरबार मे रहा था। भौबं सम्राट् की ओर से भी यवनराज के राजदरबार में राजदत नियक्त किये गये होंगे--यह कल्पना करना असंगत नहीं है। कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से राजदतो और जनकी नियक्ति के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण सुचनाएँ प्राप्त होती है। वहाँ तीन प्रकार के दुतों का उल्लेख किया गया है' (१) निस्ष्टार्थ-ऐसा दूत जिसमें अमात्य के सब गुण बिद्यमान हों और जो अमात्य की स्थिति रखता हो । इसे विदेशी राजा से सन्धि आदि करने के पर्ण अधिकार प्राप्त रहते थे, और यह अविकल रूप से अपनी सरकार का प्रतिनिधित्त करता था। (२) परिमितार्थ-अमात्य की तुलना में इसकी स्थिति हीन मानी जाती थी. और यह समझा जाता था कि जमात्य के लिये आवश्यक गणो के एक चौथाई माग की इसमें न्यनता है। परिमितार्थ दूत को किसी निश्चित मामले में समझौता करने का ही अधिकार प्रदान किया जाता था, और वह ऐसा ही समझौता कर सकना था, जिसका उसे आदेश दिया गया हो। (३) शासनहर-इसकी स्थित और भी हीन मानी जाती थी। यह केवल राजकीय सन्देश को पहुँचाने का ही कार्य करता था। स्वयं कोई सन्धि या समझीता करने का इसे अधिकार प्राप्त नहीं होता था। अमात्य के लिये जो गण आवश्यक थे. उनके आधे गण ही शासनहर दत के लिये पर्याप्त समझे जाते थे।

कौटलीय अपवास्त्र मे बूतो के लिये बेतन की दरो का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। पर उन्हें किन वर मे मत्ता दिया जाए, यह विश्वत रूप से निरूपित है। मध्यम स्थिति के (पिरिमतार्थ) दूत के पहले दस योजनों की यात्रा के लिये दस पण प्रति योजन की दस से मता निर्माप्त किया गया है, और बाद के योजनों के खेबी से पण प्रति योजना ।' इससे यह अनुमान किया जाता है, कि यूचराज, सेनापित, नायक, समाहत्ता आहि के दसी पर नियुक्त अमायों को ही आवश्यकता के अनुसार राजदूत बनाकर भी मेज दिया जाता

 <sup>&#</sup>x27;अमात्य सम्पदोपेतो निसृष्टार्यः । पादगुणहोनः परिमितार्यः । अर्थगुणहोनः शासन-हरः ।' कौ. अर्थ. १।१६

 <sup>&#</sup>x27;वेशपणिको योजने यूतः मध्यमः, वशोलरे डिगुणवेतन आयोजनशतादिति।'
 कौ. अर्थ. ५।३

बा। समात्य वा मन्त्री निस्च्यार्थ हुत निमुक्त किये जाते से, और उनसे हीन स्थिति के राजप्यशिकारी परिमितासे और सास्त्रमहर दूतों के रूप में मेजे जाते हो। उन्हें सही देवन प्रदान किया जाता था, जो कि अपने स्थायी पद के कारण उन्हें आप्तान्य वा। पर हुत के स्था में हार्स करते हुए वे अतिरिक्त कत्ता अवस्य प्राप्त करते से, जिसकी दर विनिम्न स्थिति के हुतों के लिये विश्व-निषय होती थी।

कौटलीय अर्थशास्त्र में राजदूत के निम्नलिखित कार्य लिखे गये है--(१) प्रेषण---अपने राजा के सन्देश को पहुँचाना। (२) सन्धिपालत्व-सन्धियां करना और यह ब्यान रखना कि उनका यथोचित रूप से पालन किया जाए। (३) प्रताप-अवसर के अनुसार विदेशी राजा को चुनौती देना। (४) मित्रसंब्रह-अन्य राज्यों के साथ मैत्री करना। (५) उपजाप-विदेशी राज्य मे वहबन्त्र करना। (६) सहुद मेद--जिन विदेशी राज्यों में सौहाई सम्बन्ध हो, उनमे मेद उत्पन्न करके उनके सौहाई माब को नष्ट करना। (७) गढदण्डातिसारण-अपनी सैन्यशक्ति को गप्त रूप से शत्र राज्य में पहुँचाना । (८) बन्ध्रत्नापहरण--शत्रु राज्य के राजा के बन्ध्वान्धवो और सम्पत्ति का अपहरण करवाना। (९) चार ज्ञान-विदेशी राज्यों के गप्तचरों की गतिविधि का पता रखना। (१०) पराक्रम--आवश्यकता पडने पर पराक्रम प्रदक्षित करना । (११) समाधिमोक्ष--जिस विदेशी राज्य के साथ जो सम्बन्ध विद्यमान हो, उसे मग कर नये सम्बन्ध स्थापित करना ।' निस्सन्देह, ये सब कार्य अत्यन्त महत्त्व के थे। विदेशी राज्यो में नियुक्त राजदूत जहाँ अपने राजा के सन्देश पहुँचाने का कार्य करते थे, वहाँ साथ ही विदेशों के साथ सम्बन्धों को निर्धारित करना भी प्रधानतया उन्हीं का कार्य था। विदेशी राज्यों द्वारा नियुक्त राजदूतो (परदूतो) की रक्षा करना राज्य के लिये आवश्यक माना जाता था। साथ ही, यह भी ध्यान मे रखा जाता था, कि विदेशी दुत राज्य को किसी प्रकार से क्षति न पहुँचाने पाएँ। इसके लिये उन पर अनेक गुप्तचर तथा 'रक्षी' नियुक्त किये जाते थे, जो कि दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार के होते थे। इन गप्तचरो और रक्षियो के कारण विदेशी राजदूतो के लिये राज्य को क्षति पहुँचा सकना सगम नही रहता था।

दूतो से यह भी आशा की जाती थी, कि विदेशी राज्य में निवास करते हुए वे उनके अन्तपालो, अटविमुख्यो, पूरमुख्यों और राष्ट्र (जनपद) मुख्यों के साथ सम्पर्क स्थापित

प्रेयणं सन्ध्यालस्यं प्रतायो निजयंग्रहः । व्यवणायस्तुहृष्ययो गृहयण्डातिसारणम् ॥ सन्पुरलाग्रहरणं चारसानं चराक्रमः । सन्पुरलाग्रहरणं कारसानं चराक्रमः । स. स्वृतेः कारयेवेतत् चराहृत्येक रस्वेति । प्रतिहत्तास्त्रपान्यां वस्त्राव्ययेक रस्तिति ॥' की. सर्व. १११६

करें; विदेशी राज्य के अनीकस्थान (स्कन्यावार आदि सैनिक स्थान), युद्ध-प्रतिषह (मुद्ध के सावन तवा सामग्री) और अपसारमृषि (जहां से सैन्य सञ्चालन किया जा सके) के सम्बन्ध में रिचय प्राप्त करें, जीर अपने राज्य की इन वालो के साथ उनकी तुलना करें; और यह जानकारी प्राप्त करें कि विदेशी राज्य के चुगों (वुवेक्य नगरों) और राष्ट्र (जनपद) का कितना प्रमाण (आकार-प्रकार) है, और उसके कीन से स्थल सशक्त है, कीन से निर्वेष हैं, और कीन से स्थल सशक्त हैं,

राजबूत के क्विय यह जावस्थक माना जाता था, कि विवेधी राजा से सम्मान प्राप्त कर वह कूछ न जाए, विदेशी राज्य की शक्ति को देखकर उसके ब्लाव में न बा जाए, यदि उसे कटू बचन भी कहा जाए तो उसे सहन कर ले, युरा और सुन्दरी के सम्मकं से बचकर रहे, और अकेश शयन करे। को हे दूप या पुन के प्रमाव से मत्त हो जाने की दक्षा मे दूसरो के मनोमाबो का पता कर सकना बहुत सुगम होता है, अतः राजबूतों से यह आशा की जाती थी कि वे अकेले सोयों और सुरा तथा सुन्दरी से संसंग नहीं करेंगे।

अठव्यन्तपालपुरराष्ट्रमृब्येत्रच प्रतिसंसर्ग गच्छेत । अनीकस्थानयुद्धप्रतिष्ठाः पसारभूमीरात्मनः परस्य चावेक्षेत । दुर्गराष्ट्रप्रमाणं सारकृतिगृप्तिच्छ्याणि चोपकमेत ।' कौ. अर्थ. १।१६

 <sup>&#</sup>x27;प्रपुजया नोत्सिक्तः । परेषु बिन्दवं न मन्येत । वाक्यसिनव्यं सहेत ।
 त्विवः पानं च वर्णयेत् । एकश्वायीत । सुप्तनस्तयोहि भावकानं बृष्टम् ।'
 कौ. अर्थ. १११६

#### छठा अध्याय

# जनपदों, नगरों और ग्रामों का शासन

### (१) जनपद का स्वरूप

मौर्य युग की शासनपद्धति को मली माँति समझने के लिये जनपदों, नगरों और ग्रामों के शासन पर विचार करना बहुत उपयोगी है। शासन की सुविधा के लिये राज्यों को अनेक मागों और उपविभागों में विभक्त किया जाता है। वर्तमान समय मे कमिश्नरियो, जिलों और तहसीलों के रूप मे मारत के जो बहत-से माग व उपविभाग है. उनका निर्माण गासन की सुविधा को दृष्टि में रखकर ही किया गया है। मौर्य साझाज्य भी अनेक चकों और मण्डलों में विमक्त था, यह पिछले अध्याय में लिखा जा चुका है। पर मण्डलों के अन्त-र्गत जो बहुत-से जनपद थे. उनका निर्माण शासन की सुविधा को दृष्टि में रख कर नही किया गया था। ये उन्ही पराने जनपदो का प्रतिनिधित्व करते थे. जिनकी विजय कर मगघ के प्रतापी व महत्त्वाकाक्षी राजाओं ने अपने विशाल साम्राज्य का विस्तार किया था। प्राचीन काल मे मारत मे बहत-से छोटे-बडे जनपदो की सत्ता थी। इनमें प्राय: संघर्ष होता रहता था, और कुछ जनपदों ने पड़ोस के जनपदों को जीतकर 'महाजनपदो' की स्थिति प्राप्त कर ली थी। महात्मा बद्ध के समय में इन महाजनपदो की संख्या सोलह थी, यह पहले लिखा जा चुका है। मगघ के सम्राटों ने इन महाजनपदो और जनपदों की आन्तरिक स्वतन्त्रता को नष्ट नहीं किया था। साम्राज्यवाद के यग में भी ये कायम रहे थे। विजि-गीषु सम्राट् की इन जनपदी के प्रति क्या नीति हो, इसका प्रतिपादन कौटलीय अर्थशास्त्र में विशव रूप से किया गया है. और ऐसा करते हुए वहाँ कतिपय ऐसे निर्देश भी दे दिये गये हैं, जिनसे जनपदो के स्वरूप का सुस्पष्ट परिचय प्राप्त किया जा सकता है।

कोटल्य के अनुसार जनपर का निर्माण ऐसे प्रामो से मिलकर होता था, जिनमे १०० से ५०० तक कुल (परिवार) निवास करते हो। प्राम का सेनफल एक कोश (कोस) से दो कोश तक होता था। प्राम के निवासियों की बहुसस्या यूदों की होती थी, जो आयं-कुलो की मूमि पर सेती किया करते थे। ठीक यही दक्षा प्राचीन थीस और प्राचीन इटली के उन नगर-राज्यों (City States) की सी थी, जिन्हें शीस में पीलिस (Polis) और इटली में विविदास (Civius) कहा जाता था। इन नगर-राज्यों के अन्तरीत प्रामी

 <sup>&#</sup>x27;त्रक्षकंकप्रायं कुल्यातावरं पञ्चातकुलपरं प्रामं कोशद्विकोशसीमानमन्योन्यारकं निवेशयेत ।' कौ. अर्थ. २।१

या प्राय-संस्थाओं ( Village Communities ) के बहुसंस्थक निवासी भी दास या हेक्ट होते ये, जिल्हें शासन के सम्बन्ध में कोई भी स्थिति प्राप्त नहीं थी। भारत के सभी जनपरों के प्रायों में शुरू-कर्षकों की बहुसंस्था हो, यह स्वीकार कर सकता तो कठिन है, पर मुख्य, अंग, संग्र आदि प्राच्य जनपरों में आर्थ-निक्त कोण अवस्थ ही बहुस्क्या में थे।

दस प्रामों को मिलाकर 'संप्रहुण' बनता या, दस संप्रहुणों या १० व्यामों से एक 'लार्ब-दिक का निर्माण होता था, और ८०० घामों या ८० संप्रहुणों से एक जनपद बनता था।' यदि एक ग्राम में १०० से ४०० तक परिवार निवास करते हों और प्रयोक परिवार की सदस्य-संस्था ५ मान ली जाए, तो एक जनपद की जनसंस्था ४ लाख के २० लाख तक होनी चाहिए एवन्स, स्पाटों आदि प्राचीन प्रीक नगर-राज्यों की आबादी भी प्राय. इसी के लगनम थी। वहाँ कोई भी ऐसा नगर-राज्य नहीं था, जिसमें ५० लाख से अधिक व्यक्तियों का निवास हो। बहुतस्यक प्रीक नगर-राज्यों की जनसंस्था २० लाख से कम ही थी। कौटलीय अर्थशास्त्र के निर्देशों से प्रारत के प्राचीन जनपदों के सम्बन्य में भी मही बात सुचित

बाणस्य के अनुसार जनपद के अन्तर्यंत प्रत्येक ग्राम को 'जन्योन्यारक' होना चाहिये ।' वह जहाँ स्वय अपनी रक्षा करने में समय हो, वहाँ साम हो अन्य मानों को रक्षा में मी सहायक हो। जनपद की सीमाओ पर अन्तराल हुने स्थापित किये जाएँ, जिनके बीच के सीमा-अदेश में वानुर्पेक, शवर, पुलिन्द, जण्डाल, अरच्यचर व आटिक का तियों को बसाया जाए, ताकि शव्यु के आक्रमण की दशा में उनका उपयोग जनपद की रक्षा के लिखे किया जा सके।' पर जनपद की रक्षा का प्रथम आधार बह 'पुर' होता था, जिसे जनपद के मध्य में निर्मात किया बता था, और जिसकी रचना एक हुने के समान होती थी। यह पुर (राजवानी) न केवल जनपद के राजनीतिक, आर्थिक, वार्यिक व सांस्कृतिक जीवन का केव्ह हाता था, अर्थियु जनपद की रक्षा ची इसी एर आधित वी। कोट्य के अनुसार पुर के चारों ओर लिस प्रत्या की होते था होते, जिन्हें मुंतर के स्व का प्रत्या होते वाहिये, जिन्हें पुत कर से बनाया गया हो। पुर के अन्दर तीन राजमाने पूर्व से परिचम की ओर और तीन राजमाने पुर के प्रकार के राज्य की सी पर्याचन का से का निर्मात की और और तीन राजमाने उत्तर से दक्षिण की ओर आने वाले हो।' पुर की कुक मृमि के रोश मागर कल पुर होना वाहिये, जो कि पुर के जत्तर साम में स्वत हो। राजमासाइ के पूर्मी पर अपनी, पुरीहित, मनते आदि से निवास हों, दक्षिण-पुत्र में हित्तराला, कोण्ड-

१. कौ. अर्थं. २।१

२. कौ. अर्थ. २।१

३. की. अर्थ. २।१

४. 'त्रयः प्राचीना राजमार्गास्त्रय उदीचीना इति वास्तुविश्रागः । स हावशहारी युक्ती-वक-भनिक्छत्रपयः ।' कौ. अर्थ. २।३

बार जादि खुँ। उससे परे पूर्व की कोर गन्य, साल्य, साल्य, रास काहि की पब्यशालाएँ हों, और क्षांप्रयां क्या प्रचाण वितिवयों के निवास-स्थान हों। दिवाण-पूर्व मान में साव्यावार, जावपटल और कमीन्त रहें। दिवाण-पिचम जान में कुष्यतृह और आयुवाबार बनाये जाएँ। पुर के कम्प्र मान में प्रपाचित, अप्रतिवृद्ध और वेच्यन के क्षेण्ठक तथा वित्त, वैश्वन, और तायुवाबार वनाये जाएँ। पूर के क्षा मान में प्रचार के पूर्व के क्षा मान में किस-किस का निवास रहे, इस वक्ष विवाद कर ये वर्षण कोटलीय अर्थवास्त्र में दिवा मान है। यह भी व्यवस्था की वई है कि प्रति दस परिवारों के लिये एक-एक कुएँ का निवास मान है। यह भी व्यवस्था की वई है कि प्रति दस परिवारों के किये एक-एक कुएँ का निवास किया जाए, और वास्य, नमक, औषी, विप्त के क्षा के किया में वास में विवास के स्थाप का जाए, और वास्य, नमक, औषी, विप्त के कार्य के वास में वर्षों कि की वे समाप्त न हो सकें। पुराने सामान को निरत्यर करना जाता रहे, ताकि सिन्यत करने न पराएं। कोटलय ने पुर की रक्षा का निवास करने विवास क्या है, उतका कारण बही वा कि जनपड की रक्षा प्रधानत्त्र पुर पर ही आधित रहती थी। वस्तुतः, जनपर में पुर की रिवास कर्वित्र के स्थाप कारण में है।

जनपदों का स्वा स्वरूप था, इस सम्बन्ध में कीटलीव अर्थशास्त्र के 'कब्बप्रधामनम्' प्रकरण से महत्त्वपूर्ण निरंध उपकब्ध होते हैं। इस प्रकरण में उन उपायों का विश्वद रूप से उल्लेख किया गया है, जिनका प्रयोग नये जीने हुए जनपदों में शान्ति स्वाधित करने और उनके निवासियों को अपने अनुकूल बनाने के किये करना चाहिये। ये उपाय निम्निलिखित हैं—

- (१) जनपद के पुराने सासकों में जो दोव हो, उन्हें अपने गुणो और सत्कर्मों हारा आच्छादित कर देना चाहिय। पुराने सासकों के जो गुण हो, उनके जो अच्छे कर्म हों, उनको आच्छादित करने के लिये अपनी ओर से दुपने गुणों और सत्कर्मों का उपयोग करणा चाहिये। जन्मुह, उपहार, परिद्वार (देन्सों में कभी या छूट) हान और सम्मान हारा नावरिकों को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न किया जाए।"
- (२) विजित जनपद के निवासियों के जो प्रिय नेता हो, उनकी सम्मति को महस्व दिया जाए। वहाँ के जिन कोगों ने जनपद को जीतते समय अपना साथ दिया हो, उन्हें के सब पुरस्कार व अनुग्रह प्रदान किये जाएँ, जिनकी कि उनसे प्रतिज्ञा की गई थी। जिसने जितनी जीवक सहायता की हो, उसे उतने ही अधिक पुरस्कार व अनुग्रह दिये जाएं। जो

१. की अर्थ २।३

२. 'आपराजिताप्रतिहतज्ञयन्तवैजयन्तकोष्ठकान् शिववैधवणाश्विजीनविरागृहं च पुरतको कारवेत ।' कौ. अर्थ. २।३

इ. की. सर्व. २।३

४. की. सर्थ. १३।१४

अपने बचन को पूरा नहीं करता, उस पर न अपने लोग विश्वास करते हैं, और न पराये । जो जनता के विश्व आचरण करता है, उसका नी कोई विश्वास नहीं करता ।

- (३) विकित जनपद के जो शील, देश, मात्रा और आचार (प्रवाद)हों, उनको स्वीकृत करना चाहिये। इसी प्रकार विकित जनपद के जो उपास्त्र हों, उनके प्रति अभित रखनी चाहिये। वहाँ के जो तसाज (सार्वजनिक आमोद-प्रमोद के स्वान), उत्सव और विकृत (बावृह्विक मनोरन्जन) हों, उनमें उत्साह प्रविधित करना चाहिये।
- ( थ ) देश (जनपद) -संबों जीर बाम-संबों के मुख्यों के सम्मूख विजेता के गुष्तचर यह प्रयट कर कि दूसरों के प्रति केंसा कठोर व्यवहार किया जाता रहा है, पर उनके प्रति विजेता केंस्रा अच्छा बरताव किया है, उनके प्रति वह कैसी मिस्त रखता है और उनका वह कितना साहार करता है।
- (५) विजित जनपद के निवासियों को उचित मोग (पुरस्कार), परिहार (टैम्स में छूट) और रक्षा (सुरक्षा की व्यवस्था) द्वारा प्रसक्ष व संतुष्ट किया जाए। उनके देवताओं और शामिक आक्ष्मों का पूजन किया जाए। विजित जनपद के जो विद्वान, वास्मी, शामिक और सूर पुरुष हो, उन्हें मुनि और चन प्रदान किये जाएँ, और उनके टैम्सो में छूट दी जाए। वहों के कैदियों को छोड दिया जाए, और दीन, अनाय तथा व्याधि-नीड़ित लोगों के प्रति जनबह प्रदक्षित किया जाए।
- (६) विजित जनपद में यदि कोई ऐसे परम्परायत चरित्र हो, जो घर्म के अनुकूल न हो या जो राज्यकोध तथा सैन्यशिका के विकास में हानिकारक हो, तो उन्हें हटाकर घर्मा-नुकूल व्यवहार की स्थापना की जाए। पर विजित जनपद के जो चरित्र व व्यवहार घर्म के अनुकूल हो उन्हें कायम रखा जाए, इस बात की अपेखा किये बिना कि उनका प्रारम्म विजेता हारा न होकर किसी जन्म द्वारा किया गया था।

१. की. अर्थ. १३।१४

२. 'तस्मात्समानशीलवेवभावाचारतामुपगण्छेत् । वेशवेवतसमाचोत्सविवृश्येषु च भक्तिमनुवर्तेत ।' कौ. अर्थ. १३।१४

वेशपानजातिसंबनुष्येषु चाजीस्नं सित्रणः परस्यापचारं वर्शवेषुः । बहाआस्वं मन्तिस्य तेषु स्वामिनः स्वामितस्कारं च विद्यमानम् ।' कौ. अर्थः १३।१४

उचितंत्रचेनान् भोगपरिहाररक्षावेक्षणैः भुज्जीत सर्वाधमपूजनं च विद्यावाद्ययर्थं-सूरपुच्याणां च भूमित्रव्यदानपरिहारान् कारवेत् । सर्वजन्यनमीक्षननृष्कृं दीजा-नापच्याधितानां च । ' कौ. अर्थ १३।१४

 <sup>&#</sup>x27;वच्च कोसवण्डोपचातिकमर्वामळं चा चरित्रं मन्येत, तदचनीय चर्मव्यवहारं स्थापयेत्।' कौ. मर्च. १३।१४

(७) विजित जनपद का जो अपना विशिष्ट नक्षत्र ही, उसमें एक दिन के लिये पशु-हिसा निषद्ध रसी जाए।  $^{\rm t}$ 

कौटलीय अर्थशास्त्र के इन निर्देशों से जनपदों के स्वरूप के सम्बन्ध में निम्मलिसित

सूचनाएँ प्राप्त होती है---

(१) जनवसें के अपने-अपने श्रीक, वेश, जाया और आचार होते के जिल्हें वे बहुत महत्त्व केते थे। इसी किसे किसी किजेता द्वारा परास्त हो जाने के बाद थीं वे उन्हें कायम राजने को हच्छुक रहते थे। इसी कारण भाणवय ने विजिणीय राजा को यह परामर्थ दिया है कि वह विजित जनपदों के शीक आदि को कायम रखे।

(२) जनपदों के अपने देवता, धार्मिक संस्थाएँ, समाज, उत्सव और विहार होते थे, जिनके प्रति मक्ति को प्रदक्षित करना विजिधीषु राजा के लिये आवश्यक समझा जाता था।

(३) जनपदों का अपना विशिष्ट नक्षत्र भी होता था, जिसे वे पवित्र मानते थे।

(४) जनपदों का शासन संध-मुख्यों के हायों में होता था। विजियीयु राजा के लिये मी उनके प्रति आदर-सत्कार प्रदक्षित करना उपयोगी था। जनपदों के अन्तर्गत बामों के मी अपने-अपने प्रामम्ख्य होते थे।

(५) जनपदी के अपने परम्परागत कानून, जरिज और व्यवहार होते थे। कीटस्य का विकिपीय राजा को यह परामर्था था, कि वह वह को कायम रखे। केवल ऐसे कानूनों, व्यव-हार और वरिज को ही कायम न रहने दिवा आए, जो वर्मीवरुद्ध हो या जो कीच तथा सैन्ययंत्रित के विकास में बावक हों।

(६) विजित जनपद की जनता को अपने अनुकूल करके उसे दान, परिहार, अनुग्रह आदि द्वारा संतुष्ट रखना कौटल्य की दृष्टि में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात थी।

इस प्रसम से यह मी ध्यान से रखना बाहिये कि कौटलीय अर्थशारम के 'लक्यप्रधानम्' प्रकरण में जनपर के लिये देवां बाबर का प्रयोग किया नया है। प्राचीन प्रस्थों में जनपर, देवा और विवय सब्द गायंग्या किया नया है। प्राचीन प्रस्थों में जनपर, देवा और विवय सब्द गयंग्याया में के 'विवयों देवों '(अच्टाच्यायीं के 'शिया है) सुन की टीका करते हुए काशिका में लिखा है कि विवय सब्य के अनेक अर्थ हैं। प्रामों के समुदाय को भी 'विवय' कहते हैं, जैसे खिबि लीगों का विवय 'वाव' कहाता है। इसी प्रकार पाणिन के एक अन्य सूत्र 'जनपरे लूप' (अच्टा-च्यायी पार/८१) पर टीका करते हुए काशिका में बानों के समुदाय को जनपरे कहा गया है। 'इस अप्तर स्वरूप के लिये प्राचीन समय ये विवय, देश और जनपर-व्य बब्दों का समान कर से प्रयुक्त किया जाता था।

१. 'राजदेशनकाभेषु एकराजिकम् ।' कौ. अर्थ. १३।१४

 <sup>&#</sup>x27;विषयो देशे । विषय शब्दो ब ह्युर्यः । क्विक्त् प्रामसमुदाये वर्तते । तिबीनां विषयो देशः श्रीवः । प्रामसमुदायो जनपदः ।' काशिका ४)२।८१

खनवर के स्वक्य को समझने के लिये कीटलीय अर्थवास्त्र का एक अन्य निर्देश मी सहस्त्र का है। वहाँ फिला है कि जिय देश पर शत्रुवों जोर खंबनी वच्छाँके निरस्तर अक्षमण होते रहते हो, या जिवसों मुंग्य पहारा रहता हो, या जहाँ यहामारियों बहुआ के सिता रहती हो, उसका परिस्तान कर दिया जाए। ' यह व्यवस्था देशे कमवदों के लिये ही सम्मव बी, जो छोटे-छोटे हो और जिनमें भूमि या प्रवेश के मति जनता की विशेष मित्र ता निरुप्त में होते हो जीर जिनमें भूमि या प्रवेश के मति जनता की विशेष मित्र ता निरुप्त के आक्रमण या आन्तरिक सम्या से विचय होकर जनता अपनी मूमि को छोड़ कर लावन जा वाची थी। मारत के प्राचीन इतिहास में अर्दास्त्र के निरस्तर सामग्री से परेशान होकर जनवक-वृष्णि सभ ने अपने प्राचीन जिल्ला का परिस्तान के निरस्तर सामग्री से परेशान होकर जनवक-वृष्णि सभ ने अपने प्राचीन जिल्ला का परिस्तान कर हारिका में प्रवास कर लिया वा। इती प्रकार टिक्डी एक के आक्रमणों के मारण कुर जनपद के निवासी अपने जासिजन से प्रवास कर लेने के लिये विवय हुए थे। हो में के आक्रमण के कारण पंजाब के साजवक ही पहित आदि का ने का पर पर वाह के साजवक है पहला है से वाह थे।

कौटलीय अर्थशास्त्र के जिन निर्देशों का इस प्रकरण मे उल्लेख किया गया है, उनसे इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि मारत के प्राचीन जनपदों का स्वरूप प्राय वही या. जैसा कि प्राचीन ग्रीस के 'पोलिस' और प्राचीन इटली के 'सिवितास' का था। ये ऐसे छोटे-छोटे राज्य थे. जिनके लिये 'नगर-राज्य' (City State) संज्ञा सर्वया उपयक्त है। इन सबकी शासनपद्धति एक सदश नही थी, और न इनमे सदा एक-सा ही शासन रहता था। यं जनपद ऐसे बहुत-से ग्रामों के समृह थे, जिनके मध्य में एक बढ़ा पूर (राजधानी) होता था। जनपद के सम्पन्न नागरिक, राजपूरुष, शिल्पी आदि इसी पूर में निवास करते थे। व्यापारियों के निगमो (Corporations) और विणज्या द्वारा निर्वाह करनेवाले विणक लोगो के अधिष्ठान भी इस पर में ही होते थे। एक जनपद में प्राय: एक ही 'जन' (Tribe) का निवास होता था, और जनपद का नाम भी इस जन के नाम पर ही हुआ करता था। कुरु जनपद मे कुरु जन का निवास था, और शिवि जनपद शिवि जन का। इस 'जन' के लोगो के अतिरिक्त बहुत-से शुद्र भी जनपद में निवास करते थे, जो जन के कुलों की मुमि पर खेती का कार्य किया करते थे। चन्द्रमध्त मौर्य से भी पर्व सम्रघ राजाओं ने जब अपनी शक्ति का विकास प्रारम्भ किया. तो इन प्राचीन जनपटो में से सोलह ने 'महाजनपदी' की स्थिति प्राप्त कर ली थी, क्योंकि पड़ोस के अनेक जनपटों को जीत कर उन्होंने अपने अधीन कर लिया था।

मीर्य साम्राज्य के विकास के समय मारत मे जो बहुत-से जनपद थे, चाणक्य ने उन्हें अनेक वर्गों मे विमक्त किया है। ये वर्ग निम्नलिखित थें---

१. 'परचकाटबीयस्तं व्याधिदुर्गिनसपीडितम् । वेशं परिहरेतामा व्ययकोडावच वर्णयेत्।" कौ. झर्च. २११

- (१) विगुण और अधितंहत्—जिन जनवर्षो या वर्णो ने परस्पर मिलकर संचात (Confederacy) का निर्माण कर किया हो, उन्हें 'अभिवंहत् कहते चे। अन्य संच 'विगुण' कहाते चे।' प्राचीन चीच में नगर-राज्यों के संवातों की 'लीग' (Longue) संज्ञा ची। कौटस्प ने जिल्ला है, कि अधिसंहत गण या संच सुवमता से परास्त नहीं किये जा सकते, क्योंकि वे 'वाच्या' होते हैं।
- (२) वार्ताशस्त्रोपजीवि और राजशब्दोपजीवि-कृषि, पशुपालन और वणिज्या को प्राचीन नीति ग्रन्थों में 'वार्ता' कहा गया है।' जिन सच-जनपदों के निवासी कृषि, पशुपालन और विजया द्वारा अपना निर्वाह करते हों और शस्त्रधारण कर बात्मरक्षाव अपने उत्कर्ष के लिये प्रवत्त रहते हों. उन्हें 'वार्ताशस्त्रीपजीवि' कहा जाता था। विश्व के प्राचीन इतिहास में फिनीशियन राज्य के निवासी जहाँ उत्कृष्ट व्यापारी थे, जो समूह मार्ग द्वारा सुदूर देशी के साथ व्यापार के लिये आया जाया करते थे. वहाँ साथ ही वे विकट योद्धा भी थे। वैदिक साहित्य में इन फिनीशियन लोगों को 'पणि' कहा गया है, और उनकी सैन्यशक्ति को भी निर्दिष्ट किया गया है। कौटल्य की परिभाषा के अनसार फिनीशिया एक बार्ताशस्त्रोप-जीवि गण था। मारत मे भी काम्मोज, सराष्ट्र, क्षत्रिय, श्रेणि बादि इसी ढंग के बार्ता-शस्त्रोपजीवि राज्य या जनपद थे। राजशब्दोपजीवि जनपदों मे कृतिपय क्षत्रिय कुलों का शासन होता था, जिनके बद्ध (elders) या मरूप 'राजा' कहाते थे। इन्हीं को पाणिनि ने 'जनपदी' नाम से कहा है, बौर मन ने इन्हीं जनपदों की 'जातिमात्रोपजीवि' सज्ञा दी है। कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार लिच्छविक, वृजिक, मल्लक, मद्रक, कूकूर, कुर, पाञ्चाल आदि 'राजशब्दोपजीव' गण या जनपद थे।' वार्ताशस्त्रोपजीव और राजशब्दोपजीवि दोनो प्रकार के जनपदों में किसी बंशकमानुसत राजा का शासन नही होता था। उन का स्वरूप गणराज्यों या संघ-राज्यों का था. और उनमें या तो जनता का शासन था, और या कतिपय विशिष्ट कूलों का जिनके 'बुद्ध' या मुख्य 'राजा' कहाते थे।

गण-सासन वाले जनपदों के अतिरिक्त बहुत से ऐसे जनपद भी थे, जिनमें वसकमानु-गत राजाओं का सासन था। इनके भी अनेक वर्ग थे, जैसे राज्य, द्वैराज्य आदि।

 <sup>&#</sup>x27;संयाभिसंहत्यात् अयुष्यान् परेवां ताननुगुणान् भुञ्जीत सामवानाम्याव् । विगुणान् भेववण्यान्यान् ।' कौ. अर्थ. ११।१

 <sup>&#</sup>x27;कृषिपाश्चयास्ये विजया च वार्ता धान्यपञ्जिष्ट्रच्यकुर्व्यविष्ठप्रदानादीपकारिकी' की. अर्थ. १।३

३- 'काम्भोजसराब्द्रकत्रियभेष्यावयो वार्ताजस्त्रोपजीविनः।' कौ. अर्थ. ११।१

४. 'जनपहिनां जनपदवत्सर्वं जनपदेन समानशब्दानां बहुबचने ।' अञ्चाच्यायी ४।३।१००

पंतिच्छितिकवृत्तिकमन्तरकममञ्जककुकुरकुरपाञ्चालावयो राजदाव्योपश्चीविनः ।'
 कौ. अर्थ. ११।१

# (२) जनपदों का शासन

मीर्यं साझाज्य के अन्तर्गत जो बहुत-से जनपद थे, पाटलिपुत्र के शासनतन्त्र की अधीनता में रहते हुए भी उनकी आन्तरिक स्वतन्त्रता और प्रथक स्थित कायम थी, यह हम पहले लिख चके हैं। इसी का यह परिणाम था, कि ज्यों ही मौर्यों की शक्ति शिथिल हुई और यवनो के आक्रमण पन. भारत पर प्रारम्भ हए, ये जनपद पून. पूर्णरूप से स्वतन्त्र हो गये। कौटलीय अर्थशास्त्र मेंअनेक ऐसे निर्देश विद्यमान है जिनसे इन जनपदों के शासन पर अच्छा प्रकाश पहला है। कौटल्य ने प्रतिपादित किया है, कि दोनों प्रकार के देश-संबों (जनपद-सच जो कि अभिसहत और विगुण दो प्रकार के थे) के पारस्परिक न्यक्र (ईर्ष्या). वैर. देव और कलह के स्थलों को जानकर उनका उपयोग विजिगीय राजा द्वारा उन्हें परास्त करने के लिये किया जाए। इयोंकि संघ-जनपदों में किसी एक राजा का शासन नहीं होता, अपित बहत-से संवमस्य या कुलबद्ध उनका शासन करते हैं, अतः यह सर्वया स्वामाविक है कि इन सब मुख्यों में परस्पर ईर्ब्या, बैर, द्वेष और कलह विद्यमान हो। इन सबको जानकर इनका उपयोग संघो की विजय के लिये किया जा सकता है। यह कार्य गप्तचरो (सत्रियो) द्वारा किया जायगा। सित्रयों द्वारा सच के संघमस्यों में फट डलवायी जा सकती है। र्धव्या, वैर, हेव और कलह के स्थानों का पता करके मंत्री लोग सच के नेताओं में फट उत्पन्न कर सकते हैं। कौटल्य के अनुसार विजिनीयुराजा के सत्री को चाहिये कि वह एक सचमुख्य से जाकर कहे-- 'वह आपकी निन्दा करता है। कुछ मत्री आचार्य (उस्ताद) का वेश बनाकर जायें, और सध-जनपद मे जहाँ विद्या, शिल्प, यत या खेलो में साम्मस्य हो रहे हो. वहाँ जाकर सब के नेताओं में छोटे-मोटे कलह उत्पन्न करें। तीक्ष्ण गुप्तचर मद्यशाला व नाटक-घरों में जाकर ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा करें जिनका सघ-जनपद में उच्च स्थान न हो. और इस प्रकार संघ के प्रमल पूरुषों में पारस्परिक कलह और विद्वेष उत्पन्न करें। जन्म से हीन कुमारो के कुलो की प्रशसा करके और उनका पक्ष ग्रहण कर उनमे महत्त्वाकाक्षा का प्रादमीन किया जाए। जन्म और कल की दिष्ट से विशिष्ट लोगों में यह भावना उत्पन्न की जाए, कि वे अपने से हीन लोगो के साथ मोजन व विवाह-सम्बन्ध न करें। जन्म और कुल की दिष्ट से हीन लोगों को इस बात के लिये प्रेरित किया जाए, कि वे दूसरों के साथ भोजन किया करें और उनके साथ विवाह-सम्बन्ध भी स्थापित करें। परम्परागत व्यवहार के विपरीत कुल, पौरव और सामाजिक स्थिति की उपेक्षा कर हीन लोगों के प्रति जो समानता बरती गई हो, उसे प्रगट कर गुप्तचर लोग असन्तोष उत्पन्न करें। मुकदमों से लाग उठाकर तीक्ण सत्री रात के समय सम्पत्ति, पशु और मनुष्यो (मुकदमे से सम्बद्ध) का विनाश कर झगडे को और बढ़ाएँ। सघ-जनपद में झगडो के जो भी अवसर हो, उनमें विजिशीवु राजा

 <sup>&#</sup>x27;सर्वेवामासम्राः सनिणः संवातां परस्परन्यकुद्वेववैरकत्रवृत्यातान्युपतस्य कमा-मिनीतं भेदमपचारयेतः।' कौ. अर्थः ११।१

के गुप्तचर निर्वेल पक्ष का पक्ष लेकर और उसे घन व शक्ति द्वारा सहायता देकर प्रवल पक्ष के विनाश का प्रयत्न करें। चेद ढाल कर उनके विनाश का प्रयत्न किया जाए।

कतिपय ऐसे संब-जनपद भी थे, जिनमें पहले राजवनन शासनों की सत्ता थी, पर बाद में बही गणशासन स्थापित हो नये थे। इनमें ऐसे राजकुमार विख्यान थे, जिनके पूर्वज पहले कभी राजा रह बुके थे। ऐसे संधो की विजय के लिये पानवय ने विजिनीय राजा को यह परामर्थ सिया है—राजवाक्योपजीति लोगो हारा परच्छत किये से थे। मंत्र किये पर्व किसी कुलीन जनिजात व्यक्ति को राजपुत्र के रूप में स्थापित कर दिया जाए। ज्योतियी आदि का सेस बनाकर गुप्तचर सब के कोगों को यह जताए कि यह राजपुत्र राजा के सब लक्षणों से युक्त है। वर्षाय्य अस्पूर्वों को यह समझाया जाए कि यह मुमार जमूक राजा के सब लक्षणों से युक्त है। वर्षाय्य अस्पूर्वों को यह समझाया जाए कि यह मुमार अमुक राजा के गा पुत्र है, जौर इसकी सत्ता को स्वीकार करना उनका शानिक कर्तव्य है। जिन संबग्धकों को यह बात तमझ में जा जाए। उनकी यन और चिनत संवाम्य साहता की जाए और इस प्रकार उन्हें अपने पक्ष में कर लिया जाए, जब 'विक्रम' (कार्यविद्ध का समय) का जवसर उपस्थित हो, तो गुप्तवर पुत्र उनका, विवाह या मृत्यू का निमित्त बता कर सम्यमुक्यों को निमन्तियत करें, और उन्हें साराब के दीकड़ों कुम्म पिलाएँ। इन मचकुम्मों में मदन रस मिला दिया गा गा हो।। 'जी अर्थ ० ११११

सम जनपद के बाहनो और सुवर्ण की वस्तुओं को विजिनीयु राजा के सनी प्राप्त कर छें, और उन्हें किसी सम्-मुख्य को प्रदान कर दें। जब संग्र द्वारा इस सम्बन्ध में पूछताछ की जाए, तो वे संग्र के सम्मुख यह स्वीकार कर ले कि ये बस्तुर व बाहन अमुख सम्-मुख्य को प्रदान की गई थी। इस प्रकार सम्-मुख्यों में सूट पैदा की जाए। कौटस्य ने इन सब उपायों का निक्पण इसी प्रयोजन से किया था, ताकि संग्-जनपदों के सम्मुख्यों में प्रस्पर कल ह व देव प्रावन्ति किये जा सकें।

यिदि किसी संघमुख्य का कोई पुत्र महत्त्वाकाक्षी और अपने को बड़ा समझने वाला हो, तो विजियोचु राजा के गुरावर उसे करें— 'तुमतो अमुक राजा के पुत्र हो। बातु के जम से ही तुम्हें यहाँ रखा गया है। 'बब उस सम्मुख्य के पुत्र को इस बात पर विश्वास ही आए, तो और सैन्यासिक द्वारा उसकी सहायता की जाए और उसे सम-वनपद के विश्व स्वा कर दिया जाए। जब उसके विज्ञोह के कारण अपने कार्य की सिद्धि हो जाए, तो उसे भी देशनिकाला दे दिया जाए। (की उसके ११११)

विजिनीयू राजा के गुराजर दरम रूप-बोबन-सम्पन्न रित्रयों का संव मुख्यों के साथ परिचय कराएँ। जब संचमुख्य उन पर मोहित हो जाएँ, तो उन रित्रयों को अन्य सचमुख्यों के पास अंकर-पृष्ण हुए संचमुख्यों से यह कहा जाए कि दूसरा संचमुख्य जबदेश्ती तुम्हारी प्रिय रत्नी को अपने बार नात के गया है। इस प्रकार सचमुख्यों ने सनवें देश विजे आएँ, जीर समयें के बाने पर गुराजच संचमुख्यों का गात कर यह चोशित कर दें कि अमुक संचमुख्यों का मृत्रया समूख्य के सुप्त संचमुख्यों का सुप्त संचमुख्यों का सुप्त संचमुख्यों का सुप्त संचमुख्य के सुप्त स्व

कीटल्य ने इसी प्रकार के अन्य भी बहुत से उपायों का उल्लेख किया है, जिनका प्रयोजन सममूख्यों में फूट डालना था। कीटल्य के अपने सब्दों में इन सब उपायों का मही उद्देश्य था, कि सब जनपदों को जीतकर विजुनीयु राजा उन पर अपना 'एकराज' शासन स्थापित करे। कीटल्य के अनुसार इसमें सम्बन्तनपरों को मी लाग था, क्योंकि 'एकराज' की अधीनता में रहते हुए उनमें आन्तरिक कल्द्रों की कोई गुजाइस हो नहीं एड जाती थी।

कौटलीय अर्थशास्त्र के 'सम्बुत्तम्' अधिकरण का प्रतिपाद्य विषय यह है, कि सच-जन-पदी की स्वतन्त्रता का अन्त कर कित प्रकार जन्हें विकाशिय राजा की अवीत्ता से लाया जाए। पर इस अधिकरण के अनुशीलन से इस बात का भी परिचय प्राप्त हो जाता है, कि इन वय-जनपदी के साथन का क्या प्रकार चा: :--

(१) सब-जनगरों मे अनेक 'सब-मूख' होते थे, जिजमे पारस्थरिक ईर्ब्या, जैर, डेय और कलह के कारण उत्पन्न होते रहते थे । ये संचमुख्य प्रायः एक दूसरे के प्रतिद्वन्द्वी होते थे, और इसी कारण इनमे मेद या फूट को उत्पन्न कर सकता सुगम हुआ करता था ।

- (३) जहीं संच-जनवर में अवेक संचमुक्य होते थे, जो सम्मवत:. उस संघ के अन्तर्मेश विविच कुछों का गोनों के मूक्य (कुछमूक्य या कुछन्य होते थे, वहीं साथ ही सम्मूर्ण संघ का मी एक प्रचान होता या जिसके लिये भी 'संचमुक्य' संका, का ही प्रयोग किया जाता या। संचमूक्य के सावन्य में कोट्य की यह उतित उत्तरेशनीय है—"संचमूक्य को चाहिये कि वह संघ में सबके प्रति न्याय की वृत्ति रखे, सबका हित सम्पादित करे, सबका प्रिय बनकर रहे, प्रियोग पर संबम एक, सबके प्रति वयायोग्य व्यवहार करे तीर सबके वित्त का अनुवर्ती नकर रहे।" निस्मव्येह, इस प्रकार के गुणो से युक्त संचमूब्य के नेतृत्व में ही संच जनपर अपने सासन कार्य का प्रचारक्य से सम्बाद्य कर सकते थे।
- (४) सघ-जनपदों के सम्बन्ध में एक अन्य महत्त्वपूर्ण निर्देश कौटलीय अर्थशास्त्र के इस श्लोक में मिलता है-- "या फिर कुल का राज्य होना चाहिये, क्योंकि कुल-संघ दुर्जय होते हैं। उनमे अराजकता या राजा के न होने का खतरा नही रहता. और वे शास्वत रूप से पृथिवी पर कायम रहते हैं।" यह क्लोक बड़े महत्त्व का है। यद्यपि चाणक्य एकराज-शासन के पक्षपाती थे और स्वय सम्पर्ण भारत में एक चक्रवर्ती शासन की स्थापना के लिये प्रयत्नकील थे. पर अपने समय में बिद्यमान सघ-जनपदों की उपयोगिता और लामों को मी वह स्वीकार करते थे। इस क्लोक मे ऐसे संघ-जनपदों का निर्देश है, जो कुलतन्त्र या श्रीणतन्त्र (Oligatchical) थे। इनमे किसी एक राजा या राजवंश का शासन न होकर कतिपय कुलों (गोत्रो) का शासन होता या, और चाणक्य की सम्मति में उनका सबसे बड़ा लाम यह था कि उन्हें अराजकता या राजविहीनता की विपत्ति का सामना करने की कभी सम्भावना नहीं होती थी। अर्थ शास्त्र के जिस अध्याय में यह क्लोक आया है, उसमे यह प्रतिपादित किया गया है कि राजपूत्र (युवराज) की रक्षा और शिक्षा के लिये क्या उपाय किये जाएँ। राजतन्त्र शासनो से राजपूत्र का स्थान अस्यन्त महत्त्व का होता था। राजपूत्र (युवराज) की हत्या हो जाने की दशा मे राजनिहीनता या अराजकता की विपक्ति उपस्थित हो सकती थी। राजपुत्र के दुराचारी या कुपयगामी होने की दशा भी राज्य के लिये एक विपत्ति ही थी। चाणक्य ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि कुलतन्त्र जनपदों में इस प्रकार की विपत्ति की सम्भावना नहीं रहती। इसी कारण वे दुर्जय होते हैं, और चिरकाल तक पृथिवी पर स्थिर रहते हैं।

(५) मीर्च साम्राज्य के विकास के कारण यद्यपि संघ-वनपदों की राजनीतिक स्वत-न्त्रता का अन्त हो यया था, पर उनकी आत्तरिक स्वान्त्रता और पृषक् सत्ता अमी कायन थी। एकराज वासन और चन्नवर्ती साम्राज्य के परम समर्थक चाणक्य ने भी यह प्रतिपादित किया है कि सभो को अपने अनुकूक कर उनसे मित्रता स्थापित कर लेना वण्ड और मित्र-

१. कुलस्य वा भवेदाज्यं कुलसंघो हि वुर्जयः । अराजन्यसमावायः सादवदायसति क्षितिम् ॥' कौ. अर्थ. १।१४

लाम की तुलना में भी अधिक उत्तम है। जितना लाम सैन्यशक्ति की वृक्षि और पड़ोसी राज्य के साथ मित्रता से प्राप्त किया जा सकता है, उससे कहीं अधिक लाम संब-वनपदों से मित्रता और उन्हें अपने अनकल बनाने से हो सकता है। अतः चाणक्य ने संघ-जनपदों के प्रति इस नीति का प्रतिपादन किया है, कि जो संघ-जनपद परस्पर मिलकर संगठित हो गये हों. और जो अभिसहत (Confederated) हो जाने के कारण अवस्य (जिन्हें सनमता से जीता न जा सके) हों, उनके प्रति साम और दाम की नीति का प्रयोग कर उन्हें अपने अनकल कर लिया जाए। जो सच अभिसंहत न होने के कारण 'विग्ण' हों, भेद और दण्ड का प्रयोग कर उनकी विजय कर ली जाए। वोनो नीतियो का यही प्रयोजन था, कि संब-जनपदो की स्वतन्त्रता या सर्वोपरिता (Sovereguty) का अन्त कर 'एकराजता' की स्थापना हो।पर इस नीति के कारण संघ-जनपदी की पृथक् सत्ता व आन्तरिक स्वतन्त्रता का अन्त नहीं हो जाता था। चाणक्य मली माँति समझते वे कि संघो में अपनी स्वतन्त्रता और पथक सत्ता की भावना को पूर्णतया नष्ट कर सकना सुगम नहीं है। इसी कारण उन्होंने यह प्रतिपादित किया था. कि (१) सघो के अपने धर्म (कानन) चरित्र और व्यवहार को कायम रखा जाए, (२) उनके देवताओं, समाजों, उत्सवो और विहारो के प्रति आदर व आस्था प्रदक्षित की जाए, (३) उनके शील, वेश, भाषा और आचार का आदर किया जाए, (४) उनके ग्राममस्यो, जातिमुख्यो और सचमस्यों को अपने अनकल बनाया जाए, (५) कैंदियों को मक्त करके और दिविध प्रकार से दीन, अनाथ व व्याधिपीडित व्यक्तियो की सहायता कर उनकी जनता की सहानुभित प्राप्त की जाए, और (६) इन संब-जनपदी मे अपने राजशासन व कानून को जारी करने हुए यह ध्यान में रखा जाए कि वे वहाँ के पर-म्परागत कानूनो के प्रतिकूल न हो। इसमे सन्देह नहीं, कि विशाल मौर्य साम्राज्य के अन्त-र्गत रूप से जिन बहत-से सघ-जनपदों की सत्ता थी. उनमे जहाँ अपने धर्म, चरित्र और व्यवहार पूर्ववत् कायम रहे थे, वहाँ साब ही उनमें संघ-मध्य भी पहेले के ही समान विद्यमान ये, यद्यपि वे अब मौर्य सम्राट् के प्रति आनुकृत्य मावना रखने लगे ये और उसे अपना अधि-पति व 'एकराज' भी स्वीकार करते थे।

मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत सभी जनपदों में सघ-शासन नहीं था। अनेक जनपद ऐसे मी थे, जिनमे राजतन्त्र शासनो की सत्ता थी। कौटलीय अर्थशास्त्र में अनेक विव राजतन्त्र जनपदो का उल्लेख किया गया है, जिनमे राज्य, दैराज्य और वैराज्य प्रधान है। जिस जनपद में किसी वशकमानुगत राजा का शासन हो, उसे 'राज्य' कहते थे। जिस जनपद मे

१. 'संबलाओ दव्हमित्रलाभानामुत्तमः।' कौ. अर्थ. ११।१

२. 'तरमात्समानशीलवेवभावाचारतामपगच्छेत । वेशवेवतसमाकोत्सवविकारेव भक्तिमनवर्तेत ।'

कौ. अर्थ. १३।५

यो राजाजों का यासन हो, उसकी संज्ञा दिराज्य था। प्राचीन फीस और स्टली में भी अनेक ऐसे नय-राज्य हो, किन्हें हैराज्य कहा जा तकता है। श्रीस में स्वाटी इराज्य का सर्वोत्सम उद्याहरण है। प्राचीन रोज में जी तो 'कान्सलों का एक साथ सासन रहता था, जत. वह जी डेराज्य था। महाजारत के सावाय के अनुसार अवस्ति जनपद के राज्य विन्य और अनुसार अवस्ति जनपद के राज्य विन्य और अनुसार के लिए हो कि हो है जिस में जनपद के स्वाट्य राजा के जीवित होते हुए ही कोई विदेशी राजींसहासन पर अधिकार कर ले, जीर यह अनिस्कृत व्यक्ति (Imposter) राज्य को 'यह मेरा तो है नहीं समझकर उसका मनमाने देश से अपकर्षण करे, उसकी सम्पत्ति को प्या के रूप में विकय करे, उसकी सम्पत्ति को प्या के रूप में विकय करे, उसकी सामान की प्या के रूप में विकय करे, उसकी सामान की प्या के रूप में विकय करे, उसकी सामान की प्या के स्वाटी कर से ले और जब जनता उसके विरुद्ध उस वहीं हो, तो उसे शोह कर पढ़े जाने में भी से सोजों का नहीं।

चाणस्य ने इन विविध प्रकार के राजतन्त्र शासनों के गुण दोयों का विवेषन मी किया है। है राज्य का दोय पह है कि दो राजाओं को सत्ता के कारण उनमें पारस्परिक हैंन, राजपात, किसी का किसी के प्रति अनुराग तथा परस्पर संघर्ष होते रहने से ऐसा राज्य गण्ड हो जाता है। वैराज्य का दोष यह है कि ऐसे राज्य के राजा को अपने जनपद के प्रति समता नहीं होती, वह उसे अपने व्यक्तित्यत काम के किये शोधित करता है, उसकी सम्पत्ति को पम्प के समान वसकता है और जनता का विरोध होने पर जनपद को छोड़कर चल देता है। ऐसे शासक को जनपद के प्रति न पश्चित होती है, और न उसमें कर्तव्य की मावना ही होती है।

जिन जनपदों को बाणक्य ने 'राज्य' की संज्ञा दी है, और जिनमें वंशकमानुगत राजाओं का सासन होता है, सासन की दृष्टि से वे भी तीन प्रकार के होते थे—(१) जल्ल, (२) बिल्डिसास्त्र, और (३) सास्त्रानुक्छ सासन करनेवाला राजा। अन्य राजा वह है, जो साहत्रानुक्छ सासन करनेवाला राजा। अन्य राजा वह है, जो साहत्र करनेवाला) हो, जो जिद्दी हो और दूसरे जिल्डिसाना) हो, जो जिद्दी हो और दूसरे जिल्हे सुगमता से अपने पीछे चलाकर मनमानी कर सके हैं। बेंदि सुगम तो से अपने पीछे चलाकर मनमानी कर सके हैं। बेंदि सुगम तो से अपने पीछे चलाकर मनमानी कर सके हैं। बेंदि सुगम तो से अपने पीछे चलाकर मनमानी कर सके हैं। बेंदि सुगम तो से स्वर्णकार से एकतन्त्र कह सकते हैं। 'बेलितसास्त्र'

१. 'विन्दानुविन्दौ जावन्त्यौ सैन्येन महता वृतौ ।

जियाय समरे बीरावाश्विनेयः प्रतायबान् ॥' महाभारत, सभापवं ३१।१०

 <sup>&#</sup>x27;बेराक्वं तु बोबतः परस्याच्छिव "नैतन्त्रम" इति मन्यमानः कर्वायस्यवाहयति, पव्यं वा करोति, विरक्तं वा परित्यक्य अपगच्छतीति ।" कौ. अर्थ. ८।२

३. "हैराज्यवैराज्यवो: हेराज्यमम्योन्यपक्षहेवानुरानाम्यां परस्पर संघर्षेण वा विनवसीत ।" की. वर्षः ८।२

 <sup>&</sup>quot;अशास्त्रवातुरन्वो यत्तिस्वरुवनतारो बृक्तिमिनिवेशी परप्रवेशी वा राज्यसम्यान्येनी-पहिला ।" की अर्थ. ८।२

राजा जह है जिसकी बृद्धि बारल से विमुख हो, और वो जन्मायी हो 1' को बारलानुकुल सासन करे, कीर स्वेच्छानारी व निरंडुका न हो, ऐसा राजा तीसरे प्रकार का होता है। कन्म और चिक्रसादका राजाओं ने कीन अधिक अच्छा है, इस विषय पर चाणकों ने पुराने आवामी का यह सत उद्युत किया है कि अन्य राजा अव्याय और कुषातन के कारण अपने राज्य का नाश कर देता है, पर 'चिक्रसादक' राजा की मित जब सास्त्र के विपरीत आचरण करने के किये प्रयुत्त हो, तो उसे ऐसा करने से रीक कर सास्त्र मर्याचा में का सकता सुगम है। अत अन्य और चिक्रसादक राज्य होता है। चनती यूचित यह है कि यहि बन्म राजा के यह चायकों के सहायक अच्छे हो, तो वे उसे कमी-कभी सही मार्ग का अनुसरण करने के किसे मेरित भी कर सकते हैं, पर जिस राजा की वृद्धि सास्त्र में हा उसे सही मार्ग पर ला सकता हो। तो उसे कमी-कभी सही मार्ग का अनुसरण करने के किसे मेरित भी कर सकते हैं, पर जिस राजा की वृद्धि सास्त्र से हट गई हो, उसे सही मार्ग पर ला सकता सम्मय नहीं होता। वह अन्याय डारा अपना और अपने राज्य का विनास कर लेता है। जता अन्य और पंजित साहन सामन नहीं होता। वह अन्याय डारा अपना और अपने राज्य का विनास कर लेता है। जता अन्य और पंजित सो राजा की नहीं साहन सामन नहीं होता। वह अन्याय डारा अपना और अपने राज्य का विनास कर लेता है। जता अन्य और पंजित और अपने साहन और विनास कर लेता है।

जाणक्य इस तथ्य को मलीवांति समक्षते ये कि बन्त और विलवसास्त्र राजाओं को जीत सकना बहुत सुगम होता है। ऐसे राजाओं की विश्वेषताओं का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि यदि शत्रू राजा इस प्रकार के हो, तो उन्हें सुगमता से जीता जा सकता है। वह शत्रू राजा (विजय करने की दृष्टि से) वाञ्चलीय है, जिससे निम्मलिखित विशेषताएँ हो—(१) अराजवीजी—जो किसी अभिजात क्या में उत्पन्न न हुआ हो। (२) तुख्य :—जो लोजी हो। (३) शृद्ध पितक्त —जिसी अपित्र सुद्ध हो। (४) विरक्त प्रकृतिक —जिसकी प्रवास का उपके प्रति तनुराग न हो। (५) आप्ता न जो अन्याय की वृत्ति :—जो अन्याय की वृत्ति :—जो अन्याय की वृत्ति :—जो अन्याय की वृत्ति :—जो अन्याय हो। (६) अपुक्त —जिसका चरित्र उन्हरूट न हो। (७) अपनि—जो अस्त्री में फस्ता हुआ हो। (८) यस्किननकारी—जो स्वन्ती में फसा हुआ हो। (८) यस्किननकारी—जो र व्यक्ति हो। (१) निरस्ताह —जिसमें उत्साह का अनाव हो। (१०) वैद्यप्रमाण :—जो माणवाद में विश्वास रखता हो। (१०) अननुत्वम :—जिसकी प्रजा के साथ राजा को में अनुतन्त (सदिवा या इक्तर) न हो। (१२) आरति ——जिसको प्रजा के साथ राजा का कोई अनुतन्त (सदिवा या इक्तर) न हो। (१२) आरति —निस्त के कोरी स्ता

 <sup>&#</sup>x27;बलितशास्त्रस्तु शास्त्रावन्ययाभिनिविष्टबृद्धिरन्यायेन राज्यसारमानं बोपहन्सीति।' को. अर्थ. ८।२

२. की. अर्थ. ८।२

 <sup>&#</sup>x27;नित कोटल्य:---"अन्यो राजा शक्यते सहायसम्यदा यत्रतत्र वा पर्यवस्थापिद्वितित । चलितशास्त्रस्तु शास्त्रावन्ययामिनिविच्डबृद्धिरन्यायेन राज्यसास्मानं चोचहुन्तीति ।" कौ. अर्थ. ८।२

हुतारों का अपकार करने वाला हो। ' अन्यन भी वाणक्य ने ऐसे राजाओं का उल्लेख किया है, जिन्हें जुन्होंने अधारमण्या, जन्म, गॉल्फ्रम्यनाकारी, दुर्शाभिनेत्रेती और र राज्येय कहा है। निःसन्देह, ऐसे राजा वाणक्य के युग में विद्यमान ये, और उनकी सम्मति में उनके राज्यों को सुगरता के साथ निजय किया जा सकता था।'

कीटलीय वर्षधास्त्र के वनुसीकन से राजाओं के कतियय वन्य वर्गों का भी निर्देश मिलता है। चालक्य ने इस प्रशां पर विचार किया है— (१) व्याधित और सर्थ राजा में कोन अधिक अच्छा है, और (२) अमिजात (कुलिम) और अमिजात (हीनकुक के) राजाओं में कीन अधिक अच्छा होता है। इस विचार के प्रशंम में व्याधित (रुप्प) राजा के भी दो मेद किये वर्षे हैं, पाप रोगी (जो मैतिक वृष्टि से रोगी हो) और अपरोगी (धारैर में जो रुप्प हो)। ' अमिजात राजा के भी दो मेद है— पुर्वक और बक्वान्। यही दो मेद अमिजात राजाओं के भी है।'

भी में मून के राजतन्त्र जनपरो के शासन को समझने के लिये कोटलीय अर्थणास्त्र के एक प्रसन्न को उद्भूत कहना उपयोगी है। वहीं लिखा है—"कीन राजा अधिक अच्छा है, व्याधित मा नव ? व्याधित राजा के शासन का संस्थानन मन्त्री करते हैं, सत: (मन्त्रियों के बहुयनमें के कारण) मा तो राजा अपने प्राणों से हाच चो लेता है और या उसका राज्य खिल जाता है। पर नवराजा स्वयमं के पालम, प्रजा के प्रति जनुगह, परिहार (टैक्सों की छूट), यान और दूसरों के बित सम्मान प्रदर्शित कर जनता का रण्डन और उपकार करता है, अर. नवराजा औष्ठ है। यह आचारों के मा तत्र पा, प्रणामक इस्ते सहस्त नहीं थे। उनका कहना था, कि व्यास्तित राजा वितिय राजपियों (राजकीय अमासों व मिन्त्रियों) का जनुवारी होकर राज्यका कर कि मा प्रणाम करता है। पर क्योकि नाया राजा कछ्यरोग द्वारा राज्य को प्राप्त करता है, अर वह यह समझ कर कि यह राज्य ने सर है, यथे स्थापित राजा है और उत्त यह त्यह समझ कर कि यह राज्य ने सर है, यथे स्थापात वित्रिय राज्य कोई नियम्बण नहीं रह राजा। वित्र कोई सामार्थ परस्पर समितिल होकर उन्नेस राज्य पर उपयात नहीं रह राजा। वित्र कोई सामार्थ परस्पर समितिल होकर उन्नेस राज्य पर उपयात नहीं रह राजा। वित्र कोई सामार्थ परस्पर समितिल होकर उन्नेस राज्य पर उपयात निर्मा हमार्थ परस्पर समितिल होकर उन्नेस राज्य पर उपयात निर्मा स्वास्त स्वास कर कि परस्पर समितिल होकर उन्नेस राज्य स्वर्ण पर उपयात निर्मा स्वर्ण सामार्थ कर स्वर्ण स्वर

 <sup>&#</sup>x27;अराजबीजकुम्यः सुवयरिवरको विरस्तप्रकृतिरन्यायवृत्तिरयुक्तो व्यस्तनी निक्तसाहो
वैषप्रमाणो यिक्कण्यन कार्यकारीरननुबन्धः क्लीवो नित्यापकारी खेल्यवित्रसम्यत्।"
कौ. अर्थ. ६।१

२. 'एवं भूतो हि शत्रुस्युक्षः समुच्छेतुं भवति।' कौ. अर्थ. ६।१

<sup>3. &#</sup>x27;व्याधिते विश्वेष:--वायरोग्ययरोगी स 1' को. अर्थ. ८१२

४. 'नवेऽप्यभिजातोऽनमिजात इति ।' कौ. अर्थ. ८।२

 <sup>&#</sup>x27;व्याचितो नवो वा राजेति ?—'क्याधितो हि राजा राज्योपवातनमात्वमूकः प्रापा-बार्च वा राज्यमूकमवाम्मीति । नवस्तु राजा स्वचर्मानुष्रहृपरिहारदानवानकर्मीभः प्रकृतिरञ्जनोपकारैश्वरतीत्वाचार्याः " को. अर्च. ८११

(बाबात) करने लयें, तो यह उन्हें शहन कर लेता है। क्योंकि बनता में उसकी कोई स्थित नहीं होती (बह राज्य में बदमूल नहीं होता), जत. तुगनता के साथ उचका उच्छद किया वा सकता है। वाणस्य की सम्मति ने नद राजा की दुलना में स्थावित राजा अधिक अच्छा सा, बाहे वह रापरोगी हो या अपरोगी।"

अभिजात नव राजा यदि दुबंज हो, तो वह अभिक अच्छा है वा ऐसा राजा जो विभिजात कुछ का तो न हो, पर कल्यान हो ? इस प्रकल पर भी वाणवर का पुराने काचारों से सतमेव या । जो राजा वशकमानुपान न हो, ऐसे राजा वो प्रकार के हो सकते हैं, उत्कर्ट कुछ मे उत्तर्भ (अभिजात) और हीन कुछ के (अनिवजात) । फिर ये दोनो प्रकार के राजा वल्यान भी हो सकते हैं, और निवंज भी । आचारों का मत या, कि अभिजात कुछ के दुबंछ राजा की गतिविध या कार्यनीति को राजा के वीबेल्य के कारण जनता करिजता से ही सहन कर राजी है । इसके विपरित अनिजात कुछ में उत्पन्न बल्यान राजा की गतिविध या कार्यनीति को जनता सहन कर लेती है, क्योंकि बहु बल्यान होता है । 'पर वाणवस्था मत इसविध मित्र वा । उनका कथन वा कि यदि अभिजात राजा है के रो रो सो जनता स्वय उत्तके सम्मुख सुक जाती है, क्योंकि समुख अनता में कुछीनता को महस्य देने की स्वामाधिक प्रवृत्ति होती है। यदि अनिजात राजा बल्यान भी हो, तो भी जनता उत्तकी मात्रा स्वय कार्यनीति को सहस्य है। विर्व भागिता राजा कर्यन भी के प्रति ही लोग अनुकूल मात्रा राजा रुदं है।'

कौटलीय अर्थ शास्त्र के इस विवरण को गठकर हुमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से प्राचीन ग्रीस के उन राजाओं के प्रति आहुट्ट होता है, जिन्हें टायरुट कहा जाता था। ये राजा किसी अमिजात बंध के न होने के कारण जनता का स्तेह या मिलत प्राप्त नहीं कर सकते थे, और प्रजा से इनका कोई अनुकल्प भी नहीं होता था। पुरानी शासन-सस्माओं की सर्वधा उदेशा कर ये मनमाने व स्वेच्छाचारी उन से सासन का सञ्चालन किया करते थे। मन्मवत, भारत मे भी ऐसे राजाओं की सत्ता थी और इन्हीं को चाणक्य ने 'नव' की सज्ञा

नीत कौटल्यः—स्थावितो राजा यथाप्रवृत्तं राजप्रशिधिमनुवर्तयति । नवस्तु राजा बलार्वाजतं "समेदं राज्यम्" इति यथेष्टमनवप्रहृश्यरित । सामृत्यायकरवनृहीतो वा राज्योपघातं सर्वयति । प्रहृतिष्वमृदः युक्तमुक्केनुं भवति ।" कौ. अर्थ. ८।२

दुवंशोऽभिजातो वलवानगनकातो राजीति ?—"दुवंशस्याभिजातस्योपकारं वीर्य-स्थायेकाः महत्त्वः कुच्छुं गोपगच्छत्ति । बलवतत्वानभिजातस्य बलायेकास्मुजेन ।" इत्याचार्याः । की. अर्थः ८।२

नितः कौटस्य:—"दुर्वकमिनवातं प्रकृतवस्त्वयमुपनमितः । बास्यमैदवर्यप्रकृतिर-नृवर्ततः इति । बलवतत्वानिनवातस्योपकारं विसंवादयन्ति... "अनुवागे सादपच्यम ।" कौ. अर्थ. ८१२

पौर और जनपद ऐसी संस्थाएँ थीं, जो मीयं साम्राज्य के केन्द्रीय शासन में तो नहीं थी, पर उसके अत्तर्गत राजतन्त्र जनपदी में ('गर्ब' राजाओं द्वारा शासित जनपदों के अतिरिक्त) जिनकी सत्ता कारम थी। कीटलीय अर्थधाल में अनेक स्थली पर पौर जानपद का उल्लेख हुआ है। राजा अपने कोश को किस प्रकार से पूर्ण करे, इसका विवेचन करते हुए याण्यक ने पहले विश्वेष परिस्थितियों में विश्वेप करो का लिक किया है, और फिर यह लिखकर कि ऐसी मार्ग केवल एक ही बार प्रस्तुत करनी वाहियें, यह प्रतिपादित किया है, कि "समाहतां कार्य (प्रयोजन) का निर्देश कर के पीर जानपद से मिला ले (मिला के रूप में मांग प्रस्तुत करने ले हों। " "राजा ऐसे अनुबह और परिहार (टैक्स में खूट) दे जो कि कोश में वृद्धि करनेवाले हों। जिनसे कोश को हानि पहुँचती हो, ऐसे परिहार न दे। अल्पकोश वाला राजा पीर-जानपद को ही प्रस्ता है।"

'लब्धप्रसमनम्' (जीत हुए जनपदों की व्यवस्या) प्रकरण मे वाणक्य ने लिखा है कि जीते हुए जनपद का शासक विजेता राजा को संतुष्ट व प्रसम्भ रखने के लिये जब कोश और सेना से उसकी सहायता करना चाहता है, तो इस बात की आधाका रहती है कि पौर-जानपद कुपित न हो आएँ और कुपित होकर उसका (विजित जनपद के शासक का) चात न कर दें।' कोट्य ज उन्हों राजा की दिनचर्या दी है, उसमें पौर-जानपद के कायों के लिये भी पृथक् कप से समय देने की व्यवस्था की है।'

कौटलीय अर्थशास्त्र के इन निर्देशों से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि मौर्य मुग के अनेक (राजतन्त्र) जनपदों में पौर-जानपद संस्थाओं की सत्ता विद्यमान थी। जनपद

१. 'तस्याकरणे वा समाहर्ता कार्यमपवित्रय पौरजानपदान् निस्नेत् ।' कौ. अर्थ. ५।२

२. 'अनुप्रहचरिहारी चैम्पः कोशबृद्धि करी बचात्। कोशोपपातिकी वर्जयेत्। अल्पको-को हि राजा पौरजानपदानेव प्रसते।" कौ. अर्च. २।१

 <sup>&#</sup>x27;कोशवण्डवानमवस्थाप्य अबुपकुर्वाणः पौरजानपदान् कोपयेत्, कुपितैस्तैरेनं घातयेत् ।'
 कौ. अर्थः १३।५

४. 'व्रितीये पौरजानपदानां कार्याणि पश्येत् ।' कौ. अर्थ. १।१९

की राजधानी को 'पुर' कहते थे, और जनपद के शासन में उसका विशिष्ट स्थान था। 'पूर' की समा की संज्ञा "पौर" थी। यह पूरसमाया पौर-समा राजवानी के शासन का संञ्चालन करती थी। 'जानपद' जनपद की समा थी, जिसमें जनपद के विकास्ट व्यक्ति सम्मिलित हुआ करते थे। प्राचीन साहित्य और शिलालेखों में अनेक स्थानों पर इन पौर-जानपद समाओं का उल्लेख मिलता है। बाल्मीकि रामायण के अनुसार जब कोशल अनपट के राजा दशरय ने भारत के प्राचीन राजाओं की परम्परा का अनुसरण कर राम को अपना उत्तराधिकारी नियत करना चाहा, तो उन्होने पौर-जनपद की सम्मति ली। महा-मारत के शान्ति पर्व मे भी पौर जानपद का उल्लेख किया गया है। वहाँ लिखा है कि आपत्ति की बाइंका से जब राजा कोश को सञ्चित करना चाहे, तो उसे चाहिये कि सक्षित (अधि-वेजन में एकत्र )और उपाधत (जो विश्राम कर रहे हो)दोनो प्रकार के पौर जानपदो, चाहे वे 'स्वल्यवन' भी क्यो न हो, के प्रति अनुकम्पा प्रदक्षित करे। घन की माँग प्रस्तुत करने से पूर्व उनके सम्मुख राष्ट्र के सम्मुख उपस्थित भय को प्रदक्षित करनेवाला माषण दिया जाए। दिव्यावदान में यह कथा आती है कि अशोक ने कुणाल को अन्या करने का आदेश 'पौर' के नाम पर भेजा था। महाक्षत्रप रुद्रदामा का जो शिलालेख गिरनार की सुदर्शन झील के बाँध का पून निर्माण करने के सम्बन्ध मे उपलब्ध हुआ है, उसमे भी उसने 'पौर जानपद' का उल्लेख किया है। " अशोक के शिलालेखों में भी पौर जानपद के विषय में राजा द्वारा अपने कर्मचारियों को दिये गये आदेश उल्लिखित हैं, जिन पर हम आगे चलकर प्रकाश डालेंगे। 'मृच्छकटिकम्' नाटक मे एक ऐसे राजा के पदच्यत किये जाने का उल्लेख है, जिसने कि एक सार्यवाह के साथ दुर्व्यवहार किया था। पदच्युत राजा का माई 'पौरो को आश्वस्त' करके राजा बना, और राजपरिवर्तन ने इस समाचार को लेकर एक दत 'जनपद-समवाय' (जानपद समा) के पास आया ।' मुच्छकटिकम् मे स्पष्ट रूप से 'पौर'

१. 'उपतिष्ठित रामस्य समग्रमभिमेत्रनम् । पौरजानपदाश्चापि नैगमश्च कृताञ्जलिः ॥ रामायण २।१४।५४

 <sup>&</sup>quot;पौरजानपदान्सर्वान् संवितोपाधितास्तवा । यथाशस्त्रधनुकम्पेत सर्वान् स्वल्यधनान्यपि ॥ प्रागेव तु घनादानमनुभाष्य ततः पुनः ।

सप्तिपत्ये स्वविवये प्रयं राष्ट्रे प्रदर्शयेत् ॥' महा. झाल्ति. ७८।२४-२६ । ३. 'तलविकाणपौरा अवंत्रिकाणि योजनानि मार्गकोमां नगरशोमां च इस्वा प्रस्युद्गताः, वस्यति च ।' दिव्यावदान, प. ४०७

 <sup>&#</sup>x27;अपीडियत्वा करिविष्टप्रणयिकियाभिः पौरकानपदं जनं स्वस्मात् कोझान्
महता पनीचेन अनितमहता च कालेन...सेतु...करितम् ।' (जूनावड शिकालेख)
५. 'पौरान समाहबास्य'

और 'जनपर बमनाय' का इस इंग से उल्लेख किया गया है, जिवसे उनका संस्था होना सूचित होता है। 'बसहुमार चरितम्' में एक राजा के माइयों के सम्बन्ध में यह लिखा गया है, कि 'पीर जानपदा' के शाव उनकी मैंपी बी।' वाजवत्त्व स्मृति में 'जानपद गर्ज' का उल्लेख है, जिसे राजा को 'बसे-चलित' नहीं होने देना चाहिये।'

इन सबको दृष्टि में रखकर इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि मारत के प्राचीन जनपदों में पीर-जानपद समाजों की सत्ता होती थी। नौमें नुव में जो जनपद मागम साम्राज्य के अभीन हो गये थे, उनमें जी ये समाएँ पूर्ववत विद्यमान रही। कोटलीय जर्पबास्त्र में कहाँ 'शीर जानपद' का उल्लेख है, वह साम्राज्य के जनमंत्र जनपदों की पीर जानपद समाजों के ही परिवायक है।

कौटलीय वर्षशास्त्र के आघार पर जनपदों के स्वरूप और शासन के सम्बन्ध में जो विवेचन इस प्रकरण में किया गया है, उसका सार निम्नलिखित है—

- (१) मानव साम्राज्य के विकास-काल में मारत में बहुत-में जनपवों की सता बी, जिनमें में कुछ में राजतन्त्र सासन रहति बी, और कुछ में गण या सब सासन विद्यमान थे। राजतन्त्र जनपदों के भी अनेक वर्ग थे, राज्य, ईराज्य, वैराज्य आदि। एक राजा वाले राज्यों के राजा भी अनेक प्रकार के थे, अन्य राजा, बिलतसाल्य राजा और सास्त्रामुक्त शासन करने वाले राजा। ये राजा व्यावित भी हो सकते थे, जीर नव भी। नव राजा (जो वंशकमानुगन न हो) अभिजात भी थे और अनिमजात भी। कुछ राजा दुवैल भी थे, और कुछ वरुवान, मी। सब-जनपदों के मुख्य भेद 'वातींसरओपजीवि' बीर 'राज-शब्दोपजीवि' तथा 'विस्तर्द्धत' और 'विष्णुण थे।
- (२) इन विविध जनपदो के प्रति मग्य के सम्राटों की यह नीति थी कि कर्हें जीतकर हिमाल्य से समुद्रपर्यन्त सहस्र योजन विस्तीणें सूनि में 'एकराजता' की स्थापना की जाए। जो संब-जनपद 'विष्ाण' होने के कारण निर्वेख हों उन्हें जीतकर अपने अधीन कर लिया जाए, और जो 'अम्बिसंहत' होने के कारण विस्तियाली हों उनसे मैंनी स्थापित कर उन्हें अपने अनकर व वयवर्ती बनाया जाए।
- (३) विविध जनपदों की आत्मारिक स्वतन्त्रता को कायम रखा गया था। विविधीषु राजा उनके वर्स, चरित्र, शील और व्यवहार को यथापूर्व कायम रहने देते थे, और उन की साथा, देवता, समाज और उत्सव आदि के प्रति आदर सत्कार प्रविधित करते थे। वात, उपहार, टैक्सों में छूट, सत्कार बादि साथनों से जनपदों की जनता को संयुग्ट किया जाता था, और संब-मुख्यों के प्रति भी आदर-साथ प्रविधित किया जाता था।

१. 'अनुकाः पूनः अतिबहुबः तैरपि घटन्ते पौरजानपदाः ।'

फुलानि जातीः सेणीइच गणान् जानपदानिप।"
 स्वध्यांक्यितान राजा वितीय स्थापयेत्यवि । याज्ञवस्यय स्मृति १।३६०-६१

सीर्य सम्राटो ने बाजवय द्वारा प्रतिपादित इसी नीति का बनुसरण किया वा। इसी कारल सक्षिप ने भारत में एक विचाल साम्राज की स्वापना करते में सबसे हुए से, तबारि उनके साम्राज्य में बहुत-से ऐसे जनपर विचाना रहे वे जो आन्तरिक बासत में स्वतन्त्र में, विनरे वर्ग, वरिल, अवहार व सासन-सत्याएं पूर्ववत् कावस वीं, और जो सासन की इस्टि से अपनी पत्रक सता रखते वें।

मोजों के 'एकराज' सासद में भी जो मारतीय जनता जनेक जंदों में अपना सासन स्वय किया करती थी, उसका प्रधान कारण इन जनेकदिय जनवहाँ की तसा ही थी। हमारे पास बहु जानने के कोई माधन नहीं है, कि चाणवय की नीति का अनुसरण कर किन जनपरी की पूर्णत्वा अपने जयीन कर लिया गया था, और किन के साथ मैंभी कर उन्हें ज्ञपना सहा-यक व वस्त्रवर्ती बनाया गया था। शाचय, मल्ल, जिच्छित, बृजिक आदि जो अनेक गणतन्त्र जनपद उत्तरी बिहार में स्थित में, उन्हें मोगी से पूर्व ही सपाय के राजाओं ने जीत लिया था। बस्त, कोखल और जबस्ति के महत्वाकाशी राजाओं के प्रशास जनेक जनपदों की स्वतन्त्रता का अन्त किया था। पर इन माझाव्यवादी राजाओं के प्रयत्न जनपदों की स्वतन्त्रता का अन्त किया था। पर इन माझाव्यवादी राजाओं के प्रयत्न जनपदों की प्यक्त सत्ता और स्वातन्त्र्य भावना को नण्टकर सकने में असमर्थ रहे थे। यही कारण है, कि मनप के साम्राज्य की शास्त्रत के बीण होते ही बहुतन्त्र पुराने जनपद पुरा: स्वतन्त्र हो गये। बचीन की मृत्यु के साम यह प्रक्रिया प्रारम्म हो गई थी, और शुक्क बंस के सामन-काल में सास्त्रत के बहुत बडे जारा पर ये पुराने जनपद फिर से प्रयत्न होते थे । सोते साम्राज्य की सासन-व्यवस्था का अनुसीजन करते हुए इस तथ्य को युग्टि मे रक्षना बहुत आवश्यक विस्तरीय अर्थवाल में जनपदों के सम्बन्ध में वित्रितीयु राज की नीति सा ओ इतने व्यक्ति के विक्ति प्रवेशाल में जनपदों के सम्बन्ध में वित्रितीयु राज की नीति

## (३) नगरों का शासन

नगरों के शानन के सम्बन्ध में कौटलीय अर्थशास्त्र (२।३६) में अनेक महत्त्वपूर्ण निर्देष विव्यान है, जो जनपदों की राजधानी (दुर) के शासन पर प्रकाश डालते हैं। जनपदा में एक नियम पर प्रकाश डालते हैं। इन पुरा को प्रवाह को होता था, वह पहले लिखा जा चुका है। इन पुरा को प्रवाह होता था, वैसे ही पुर का प्रधान सम्बन्ध जनपद का प्रधान राज-पदाधिकारी समाहतीं होता था, वैसे ही पुर का प्रधान शासक 'नागरक' था। शासन की पुष्ट से पुरा नगर को अनेक मानों में विवास किया जाता था, जिनमे सबसे छोटा मान रे जा र पर परिवाह के विवास स्वाह होता था, वैसे प्रधान के प्रधान रोज अपने के लिखा से प्रवाह के साम होता होता था, विवास करने विवास करने के स्वाह के नाम, गोत और जाति को जानना, वे क्या पेका करते हैं, कीर उनकी क्या जावस्त्री है के नाम, गोत और जाति को जानना, वे क्या पेका करते हैं, कीर उनकी क्या जावस्त्री है कीर कियाना सर्च है, यह पता रखना। गोर से अपर 'स्थानिक' संत्रा, का पदाधिकारी है। तथा से समूर्ण पुर के वतुर्थ मान का शासक था। स्थानिक के स्थीन क्रोके

धीप कार्यं करते थे, और पुर के चारों स्थानिक नायरक के अधीन होते थे। सन्त्रमस्तः, ये तीनों क्यों के सासक----मागरक, स्थानिक और गोप-केन्द्रीय सरकार की ओर से निमुक्त किये आते थे।

पूर के कासन में इन राजपदाधिकारियों को क्या-क्या कार्य करने होते थे. इस बात का परिचय कौटलीय अर्थकास्त्र के 'नागरकप्रणिविः' अध्याय से प्राप्त होता है। नगर में निवास करनेवाले सब स्त्री-पुरुषों के नाम, गोश, जाति आदि को जानना गोप का कार्य था, यह अभी लिखा गया है। ऐसा प्रतीत होता है, कि इस यग के परों में इस बात पर बहुत अधिक च्यान दिया जाता था. कि जो कोई भी व्यक्ति उनमे निवास, आमण, व्यापार या किसी भी कार्य से आए. उसकी जानकारी पुर के अधिकारियों को रहे । इसीलिये चाणक्य ने ये व्यवस्थाएँ की थी---धर्मस्थानो (मन्दिर, धर्मशाला आदि) में ठहरने के लिये जो भी पश्चिक (यात्री) या पाषण्ड (धार्मिक सम्प्रदाय के व्यक्ति) आएँ, उन्हें तभी वहाँ ठहराया जाए, जबकि उनके आगमन की सूचना तुरन्त अधिकारियों को दे दी जाए। तपस्चियों और श्रोत्रियों को तभी इन स्थानों पर ठहरने दिया जाए, जबकि वे जाने-पहचाने और विश्वास-योग्य हो । शिल्पी, कारु (कारीगर), वैदेहक (व्यापारी) शौण्डिक (शराब वेचनेवाले), पाक्वमासिक (मास को पकाकर बेचनेवाले), औदनिक (मात बेचनेवाले). रूपाजीवा (देश्या) आदि के लिये भी यही आदेश था, कि वे केवल ऐसे व्यक्तियों को ही अपने पास ठहरने दें. जो उनकी जान-पहचान के हो और जिनपर उनका पर्ण विख्वास हो। जब कोई अपरिचित व्यक्ति किसी के पास ठहरने के लिये आए, तब उसकी सुचना गांप (या स्थानिक) को दी आए, और जब वह अपने पास से जाए, तब भी उसकी सुचना दी जाए। ऐसा न करने पर तीन पण का जरमाना किया जाए, और बदि उस रात (जब कोई ऐसा अपरिचित किसी के पास ठहरा हो, जिसकी सचना न दी गई हो।) कोई वारदात हो गई हो, तो उसकी उत्तरवासिता उस पर रहे जिसने बिना सूचना दिये अपरिचित को ठहराया हो। इन निर्देशो से स्पष्ट है कि गोप और स्थानिक जैसे राजपदाधिकारियो का एक महत्त्व पूर्ण कार्य यह था, कि नगर मे आने-जानेवाले सब लोगो पर निगाह रखें और किसी की भी गतिविधि उनसे छिपी न रहे। साम्राज्यवाद के विकास के इस गुग में विभिन्न जनपदो के सत्री (गुप्तचर) सिद्ध, बैंदेहक, शिल्पी, बेश्या आदि के भेस बनाकर कार्य किया करते थे, और दे दूसरे जनपदो मे अव्यवस्था उत्पन्न करने और विनाशकारी कार्यों के सम्पादन में तत्पर रहा करते थे। उनसे अपने पूर की रक्षा के लिये ही ये व्यवस्थाएँ की गई थी।

यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक व्यव कर रहा हो और यदि कोई खतरे के कामों में लगा हो, तो उसकी सूचना मी योप या स्थानिक को दी आए। यह सन्देह किया जा सकता था, कि ऐते व्यक्ति क्रिसी विदेशी राज्य के युप्तचर हूँ या उससे कन प्राप्त कर अपने अनयद को स्नित युहुँचाने के लिये प्रयन्तवील हैं। इसी कारण उतपर व्यान रखना सी नगर के अधि-कारियों का कार्य था। (कीठ वर्ष ० रावेर) नगर में तकाई रखना भी नायरक आदि का कर्तव्य था। इसके लिये भी अनेक व्यवस्थाएँ की महिनी। सकी में गल्य एंकने पर ट्रेपण जुरसाना किया जाता था। नजी में पानी था कीचड इकट्ठा होने देने पर ट्रेपण जुरसान किया जाता था। विश्व सही पंपानी था कीचड इकट्ठा होने देने पर ट्रेपण जुरसान के व्यवस्था थी। यदि यही राजनाने पर किया जाए, तो हुनता जुरमाना लिया जाता था। चुन्य-स्थान (तीर्क-स्थान), उदक-स्थान (जलावय, कुआ आदि), देवमृह (मन्दिर) और राजकीय इमारतों के समीप विषटा करने पर एक पण या अधिक जुरमाना किया जाता था, और मुकेसियों करने पर इससे आधा। पर यदि ऐसा अधिव के प्रयोग, आधि (वीमारी) या सब के कारण किया यहां हो, तो कोई दण्ड नहीं दिया जाता था। "जगर के अन्दर कहीं यदि कोई मार्जार (विल्ली), स्व (कुता), नकुल (नेवला) या सीप का मृत शरीर फेंके, तो उसे तीन पण जुरसाना किया जाता था, और गये, ऊँट, सक्चर, थोडे व वाय बैल की लाख फेंकेन पर इससे दुगना। मनुष्य की लाश तमर में फेंक देने पर पचास पण जुरसान की व्यवस्था थी। (की० अर्थन ११६६)

शव को इसशान में ले जाने के लिये भी मार्ग नियत थे। अरथी को नगर के उसीहार से और उसी मार्ग से बाहर ले जाया जा सकता था, जो शवयात्रा के लिये नियरित हो। जो इसका अतिकमण करे, उनके लिये 'पूर्वस्ताहसदण्ड' की व्यवस्था थी, और उस द्वार के रक्षकों के लिये जिल्होंने नियम के विरुद्ध शव को अपने द्वार से सबाहर जाने दिया हो, २०० पण जुरमाने का विधान था। इसशान के वजाय किसी अन्य स्थान पर यदि शव का दाह कर दिया जाए, या उसे कही और छोड दिया जाए, तो बारह पण जुरमाना किया जाता था।

कपर जिन व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है, उनका प्रयोजन यही या कि नगर मे सकाई रहे और जनता के स्वास्थ्य को किसी प्रकार से क्षति न पहुँच सके। इसी उद्देश्य से नागरक और उसके कर्मचारियों के लिये यह भी आवश्यक या कि वे उदकस्थान (जलाशय, कुएँ आदि) का सदा निरीक्षण करते रहें। (की अर्थं० २।३६)

नगर के निवासियों के साल और जान की रक्षा करना भी नागरक और उसके कर्मचारियों की उत्तरदायिता थी। इस सम्बन्ध में कौटलीय अर्थशास्त्र के कतियय निर्देश उस्लेखनीय हैं। नगर की रक्षा के लिये जो कर्मचारी नियुक्त से, चाणक्य ने उन्हें 'रखी' की सज़ वी है। निस्तन्देह, रखी पुलिस के कर्मचारियों को ही सुचित करता है। अत्व के अनुवार जो रक्षी ऐसे व्यक्ति को रोके लिसे नहीं रोकने चाहिये, और ऐसे व्यक्ति को न रोके जिसे रोकना चाहिये, तो उसे दण्ड दिया जाता था। रक्षियों के लिये सम्बद्धित होना आवस्यक माना जाता या। यदि रखी का किसी वासी (दास-स्त्री) के साथ अनुचित सम्बन्ध हो, तो उसे पूर्वस्साहसण्ड दिया जाए। यदि वह किसी अवासी (जो तासी न ही) स्त्री से अनुचित सम्बन्ध रखे, तो उसे मध्यम साहस दण्ड दिया जाए। यदि उसका किसी ऐसी स्त्री से अनुचित सम्बन्ध हो जो अपराधी होने के कारण विरक्तार की हुई हो, तो उसे .उत्तम साहस दण्ड दिया जाए, और कुल-स्त्री (अभिजात कुल की स्त्री) से अनुचित सम्बन्ध होने पर प्राणदण्ड दिया जाए । चेतन या अचेतन -किसी भी प्रकार का राष्ट्रिकोच होने पर यदि रक्षी उसकी सूचना नागरिक को न दे, तो उसे दोख (अपराध) के अन्रूप दण्ड दिया जाए। इसी प्रकार अपने कार्य में प्रमाद करने पर भी उसे दण्डित किया जाए। राजि के समय अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होने की सम्मावना बनी रहती थी। चेतन मनव्य (चोर, बाक आदि) कुकर्म में पत्पर हो सकते थे, और आग लग जाने आदि की अचेतन घटनाएँ भी घटित हो सकती थी। इन सब की नागरिक को सचना देना रक्षियों का कार्य था। रात के समय नगर निवासियों की रक्षा एक महत्त्वपूर्ण बात थी। इसके किये यह व्यवस्था की गई थी कि सर्य डब जाने के कछ निविचत समय के बाद तरही बजा दी जाए। इसी प्रकार प्रात:काल होने से कुछ समय पूर्व फिर तुरही बजायी जाए। इन तुर्य-शब्दों (तुरहीनाद) के बीच के काल में कोई व्यक्ति राजकीय भवनों के आसपास न आ-जा सके। जो इस नियम का अतिक्रमण करे, उसे दण्ड दिया जाए। जिस किसी की गतिविधि झकाजनक पायी जाए या जिसे अपराधी होने की शका से गिरफ्तार किया गया हो, उससे पूछताछ की जाए। राजकीय मवनो के आसपास (शंकास्पद ढग से) घूमते हुए जिसे पाया जाए, या नगर की रक्षा के लिये निर्मित प्राचीर पर जिसे चढ़ते हुए देखा जाए, उसे मध्यम साहस दण्ड दिया जाए। पर रात के समय यदि कोई बच्चा जनाने या चिकित्सा के लिये कहीं जाए. या शबदाह के लिये अरथी को ले जाए. या दीपक हाथ में लेकर कही जाए. या नागरक के पास किसी काम से जाए, या तुरही की प्रेक्षा को देखने के लिये जाए, या आग लग जाने पर उसे बझाने के लिये जाए. या मद्रा (राजकीय अनमति का प्रमाण पत्र) लेकर कही जाए. तो उसे दण्द नहीं दिया जाना चाहिये। यदि कोई भेस बदलकर या खिपकर रात के समय बाहर निकले. या डण्डा व कोई अन्य अस्य लेकर निकले. तो उसे दोष के अनसार दण्ड दिया जाए। ये सब व्यवस्थाएँ इसीलिये की गई थी. कि नगर निवासियों की जान माल की सुवार रूप से रक्षा हो सके। निस्सन्देह, नागरक का यह भी एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यश्रा

आम न लग सके, इसकी व्यवस्था भी नागरक द्वारा की जाती थी। इस सम्बन्ध से भी कीटलीय अर्थशास्त्र में अनेक नियम प्रतिपादित किये गये हैं, जिन पर हम अन्यत्र यथा-स्थान प्रकाश डॉलेंगे।

चिकित्सकों पर मो नागरक का नियन्त्रण था। इसका प्रयोजन यह था, कि चिकित्सक किन्हीं ऐसे व्यक्तियों को छिपाने का प्रयत्न न कर सकें जिन्होंने कोई अपराध किया हो। चाजबद ने क्लिसा है— यदि चिकित्सक प्रच्छक कथ बाके या अप्यकारी (भीजन, सुरापान आदि का अत्यिकि मात्रा में सेवन करने के कारण रोगी हुए। व्यक्ति को सुचना गोप या कारिक को किसे बिना उसके रोग का प्रतीकार करे, तो उसे सी अपराधी के समान दोष वाला माना जाए। यही दोष उस गृहस्वामी का मी माना जायगा, जिसके घर पर चिकित्सा की जायगी। (कौ० अर्थ० २।३६)

नगर में पच्च उसी स्थान पर बेचा जा सकता था, जो इस कार्य के लिये नियत हो पच्य के विक्रव के लिये समय भी नियत होता था। 'अदेशकाल विकेता' को दण्ड विवा जाता था।

मीयं युग में नगरों के शासक नगर की मुरका और शुवासन के लिये क्या व्यवस्थाएँ किया करते थे, यह जानने के लिये कौटलीय अर्थशास्त्र के में निर्देश अर्थन्त महत्त्व के हैं। इन्हें पढ़ कर इस बात से कोई सन्देह नहीं रह जाता कि मीये युग के नगर मुखासित थे और उनमें निवास करने वाले लोगों की सब नगर की आपनीय से रखा के लिये समुचित अवस्था थी। नागरक की सहायता के लिये इस्पृच्च किसी समा की साथ भी बात में इस सम्बन्ध में की स्वास के लिये समुच्या की लिये इस्पृच्च के स्वास में में की स्वास की साथ भी बात में इस सम्बन्ध में कोटलीय अर्थनात्व के लोई सुचना प्राप्त नहीं होती। पर यह सहस्व भे अनुमान किया वा सकता है कि पुरों की पुरानी पौर समाएं इस काल में भी विद्यान थी।

नगरों के शासन के सम्बन्ध में मैगस्मिनीब के यात्रा विवरण से कुछ महस्व की सूचनाएँ प्राप्त होती हैं। इस यवन राजदूत ने पाटलिशुत्र के नगर-सासन का विश्वद रूप से वर्णन किया हैं। उसके अनुसार पाटलिशुत्र की नगर समा छः उपसमितियों में विमन्त थी। प्रमुक्त उपसमिति के पौच-पौच सदस्य होते थे। इन उपसमितियों के कार्य निम्नलिखित थे—

पहली उपसमिति का कार्य औद्योगिक तथा क्षित्य-सन्वन्धी कार्यों का निरीक्षण करना या। मबदूरी की दर निर्मारित करना तथा इन बात पर विशेष ब्यान देना कि जिल्दी कोल बुद तथा पत्का माल काम में कार्य है। हो दे हो के कार्य का तमय तम करना इसी उपसमिति के कार्य से। चन्द्रमूच मौर्य के तमय में शिलियों का समाज में बादरपूर्ण स्थान या। विलियों को राष्ट्र की मेवा में नियुक्त माना जाता था। यही कारण है कि सदि कोई व्यक्ति किसी शियों के ऐसे अंग को विकल कर दे जिसके कारण उसके हस्तकीवल में स्नृता आ जार, तो उत्तके लिये मृत्युच्छ की ब्यवस्था थी।

दूसरी उपसमिति का कार्य विदेशियों की देखमाल और सत्कार करना था। आजकल जो कार्य विदेशों के दूत मण्डल करते हैं, उनमें से अनेक कार्य यह समिति किया करती थी। जो विदेशी पाटलिश्रुम में आएँ, उन पर यह निगाह रखती थी। साथ ही, विदेशियों के निवास, मुरला और समय-मम्य पर औपधीचार का कार्य भी इसी उपसमिति के सुपूर्व या। यदि किसी विदेशी की पाटलिश्रुम में मृत्य हो आएं, तो उसके देश के रिवास के अनुसार उसे स्कान का प्रवन्ध में प्राप्त हो। यहिल की पाटलिश्रुम में मृत्य हो आएं, तो उसके देश के रिवास के अनुसार उसे स्कान का प्रवन्ध मी इसी हो। यहिल आपता था। मृत परदेशी की आयदाद व सम्मत्ति का प्रवन्ध भी यही उपमिति करती थी।

तीसरी उपसमिति का कार्य मर्दुमशुमारी करना होता था। मृत्यु और जन्म का रिकार्ड रखना भी इसी का कार्य था। कर लगाने के लिये यह रिकार्ड बहुत उपयोगी होता था। बौबी उपस्रमिति कथ-विकास के नियमों का निर्वारण करती थी। सार और काप के मानों को निविषत व नियमित करता, व्यागारी क्षेत्र उनका हो-बही उपयोग करते हैं इसका निरोक्षण करता कर उपसिमित का कार्य वा। व्यापारी क्ष किसी जास वस्तु को केन के अनुमति प्राप्त करता बाहते जै, तो इसी उपसिमित के पास आवेदन-मम केनते थे। ऐसी अनुमति देश राम अवेदन-मम केनते थे। ऐसी अनुमति देश राम अवेदन-मम केनते थे। ऐसी अनुमति देश राम अवेदन-मम

योचकीं उपसमिति व्यापारियों पर इस बात के किसे कहा निरोक्तण रखती की कि वे नई जोर पुरानी बस्तुओं को मिलाकर तो नहीं बेचते। तथे और पुराने वश्य को मिलाकर बेचना कानुन के विषद्ध था। इसे बंग करने पर सजा दी जाती थी। यह नियम इस कारण बनाया गया था, क्योंकि पुरानी वस्तुओं का विकय कुछ विश्वेय जवस्थाओं की छोड़कर सर्वेया निर्मिद्ध था।

छठी उपसमित का कार्य कथ-विकय पर टैक्स बसूक करना होता था। उस यूग में यह नियम था, कि जो कोई बस्तु जिल कीमत पर बेची जाए, उसका दसवी भाग विकरसन्तर के क्या को कोई सन्तु जिल कीमत पर बेची जाए, उसका दसवी भाग विकरसन्तर किस्पा हो।

इस प्रकार छ उपसमितियों के पृथक्-पृथक् कार्यों का उल्लेख कर मैगस्थनीख ने जिला है, कि "ये कार्य हैं जिन्हें उपसमितियाँ पृथक् रूप से करती है। पर पृथक् रूप से आहाँ उपसमितियों को अपने-अपने विशिष्ट कार्यों को सम्मादित करता होता है, बहाँ वे सब मिलकर सामृहिक रूप से सार्वजनिक या सर्वसामान्य हित के कार्यों पर भी ष्याना केती हैं, यवा इमारतों को युर्शक्त रखना, उनकी मुरम्मत का ष्यान रखना, कीमतों केती निय-वित्र करना और बाखार बल्दराह और स्वित्रों का स्वालक करना !"

मैगम्बनीज के इस विवरण से स्पट है कि बन्द्रगुप्त भौर्ष के समय में पाटिलपुत्र का का सासन तीस नामरिकों की एक समा के हाथों में या। सम्मवतः, यही प्राथीन पीर ममा थी। यह करपना करना अनुवित नहीं है कि इसी प्रकार की समाएं तस्रविक्ता, उच्छ-पिनी, श्रावस्ती, कीशाम्बी आदि अप्त नगरों में भी रही होगी। ये नगरियां पुराने सुव-जनपदों की राजधानी थी, और इनका शासन भी ऐसी ही समाओं द्वारा किया जाता होगा। केवक इन बड़े नगरों में ही नहीं, अपितु मागब साम्राज्य के अन्तर्गत विविद्य जनपदों के पुरों (राजधानोंमें) में भी इसी प्रकार की पीर समाओं की सत्ता सहज रूप से स्वीकृत की जा सकती है।

सैगस्चनीक का यह विवरण पाटिलपुत्र सद्धा नगरों के उस स्वायत्त झासन को सूचित करता है, जो उनमें परम्परागत रूप से विद्यमान था। पर सीर्य साम्राज्य जैसे विशाल साम्राज्य के विकसित हो जाने पर यह भी आवश्यक हो गया वा कि सम्राट की ओर

<sup>.</sup> McCrindle : Fragm. XXXIV.

से भी नगरों के युवासन की व्यवस्था की जाए। इसीकिये केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके सासन के किये 'नागरक' की नियुक्ति की जाती थी, जिसके सम्बन्ध में उत्तर प्रकाश झका जा चुका है। नागरक वहाँ प्रत्येक नगर में नियुक्त से, वहाँ साथ ही केन्द्रीय सरकार के जब्दादक अधिकारियों (तीयों) में भी नागरक नाम के एक महासार्य को स्थान प्राप्त था, जो नगरों के सासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था।

वरापि कौटलीय अर्थशास्त्र में कही भी नगर-सभा और उसकी उपसमितियों का उल्लेख नहीं मिलता. पर ऐसे निर्देश इस ग्रन्थ में अवस्य विद्यमान हैं, जिनसे यह सुचित होता है कि नगर के शासन द्वारा वे सब कार्य सम्पन्न किये जाते थे जिनका उल्लेख मैंगस्थनीज ने किया है। इस सदमें मे चाणस्य की निम्नलिखित व्यवस्थाएँ उल्लेखनीय है--कार, जिल्पी कशीलव, चिकित्सक, वाग्जीवन आदि को कितना वेतन दिया जाए, इसका निर्णय इम आघार पर किया जाए कि उनके समान कार्य के लिये अन्यत्र कितना बेतन दिया जाता है. या कशल (विशेषज्ञ) लोग इस प्रश्न का निर्णय करें। बेतन के सम्बन्ध में विवाद होने पर साक्षियों के आधार पर उसका निर्णय किया जाए ।' यदि कोई स्वामी कारीगर. शिल्पी आदि को बेतन न दे, तो उस पर देय बेतन से दस गुना या छ पण जरमाना किया जाए। यदि स्वामी वेतन की राशि का अपव्यय कर दे, तो इस प्रकार अपव्यय की गई राशि की पाँच गुना या बारह पण जरमाना स्वामी पर किया जाए। कार्यकर (मजदूर) और स्वामी में वेतन आदि के सम्बन्ध में जो अनुबन्ध हुआ हो, वह पड़ोम के लोगों को जात रहे। उन्हें यथासम्भाषित (जैसा कह दिया गया हो) बेतन दिया जाए। कारू, शिल्पी, कर्मकर आदि के बेतन के सम्बन्ध में मौर्य यग मे यह न्यवस्था थी, कि उन्हें 'यथासम्भाषित' वेतन दिया जाए। यदि यथासम्भाषित वेतन के सम्बन्ध में स्वामी (Employer) और कर्मकर मे मनभेद हो, तो उसका निर्णय आमन्न (समीपवर्ती) व्यक्तियां की साक्षी के आधार पर किया जाए। यदि कोई बेतन यथासम्मापित न हो, तो बेतन या पारिश्रमिक का निर्णय 'कूशलो' (expects) द्वारा किया जाए । कुशलो द्वारा बेतन के निर्धारित होने की बात अर्थशास्त्र मे अन्यत्र भी लिखी गई है। वहाँ चाणक्य ने यह व्यवस्था की है कि जगली पशओ द्वारा आकान्त होने पर या किसी अन्य प्राकृतिक विपत्ति मे फुस जाने पर यदि कोई व्यक्ति उस विपत्ति से मक्त करने वाले पुरुष को अपना सर्वस्व प्रवान करने की

 <sup>&#</sup>x27;कार्यशिल्फुक्रील्विचिकित्सकवाजीवनपरिचारकाविराशाकारिकवर्गस्यु पया-ऽन्यस्तद्विषः कुर्यात्, यथा या कुक्तलाः कल्ययेयुः, तथा वेतनं कभेत । सालि-प्रत्ययमेव स्थात् ।' कौ. अर्च. ६११३

२. 'वेतनादाने दशकन्यो दण्डः। यट्पणो वा । अपव्यवसाने द्वादशपणीदण्डः पञ्च-कन्यो वा ।' की. अर्थ. ३।१३

३. 'कर्नकरस्य कर्मसम्बन्धमासम्भाः विद्यः। यथासम्भावितं वेतनं क्रमेत ।' कौ. अर्थः ३।१३

प्रतिज्ञा कर के, दो यह सर्वेक्य प्रवान कानून के अनुकूल नहीं माना वायया। ऐसी दवा से उद्धार करनेवाले को प्रतिकल प्रारित का अधिकार तो होगा, पर प्रतिकल क्यो यह बेतन कितना हो, स्वका निर्वारण मी 'कुसलें' डारा ही किया आयगा।' अगस्यनीय ने नगर-समा की प्रवम उपसमिति के कार्यों में मबदूरी का निर्वारण गी एक कार्य लिखा है, उसकी पुष्टि में अर्थवालक के में निर्वेश महत्य के हैं। डिलियों, कार्यों और कर्मकरों के कार्यों के स्वार्थ स्वार्थ के स्वार्थ में स्वर्ध करने के निर्वेश महत्य के हैं। डिलियों, कार्यों की कार्ये में।'

मैनस्वनीय के जनुसार विदेशियों की दुष्ता जादि की व्यवस्था करना दूसरी उप-समिति का कार्य था। मागव साम्राज्य की राजवानी पाटिलपुन में बहुत-में विदेशियों का अवस्था ही निवास रहा होगा। परवेशी राजाओं के दूत भी वही रहा करते थे। मैनस्वनीय ने स्वयं स्वनाराज सैत्युक्त के राजवृद्ध के रूप में पाटिलपुन में निवास किया था। इन विदेशी दूतों के सम्बन्ध में कीटस्थ की यह उक्ति उस्लेखनीय है—'पर दूतों की राजा करे। इनकी राजा के प्रयोजन से दूष्य (जिल्हें सब देख सकें) और जव्यूय (जिल्हें दूष्य) राजी नियुक्त किये जाएँ, और साथ ही प्रतिदूत (परदूतों के समक स्थित के कर्मवारी) तथा गुन्तवार उनकी देख-माल करें।

मर्चुमशुमारी का कार्य नगरों में गोप के सुपुर्द था, यह उसर लिखा जा चुका है। वह जन्म और मरण के ऑकडे रखता था। इसी कार्य को मैंगस्थनीज के जनुसार नगरसवा की तीसरी उपसमिति करती थी।

तोल और माप के मानो को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में जो नियम मौधे युग में प्रवालत थे, कोटलीय वर्षधास्त्र मे उनका विषय रूप से उन्लेख हुवा है। पौतवाध्यक्ष नाम का कमात्य तीलने और मापने के लिये विविध वाटी मानो के क्षिय स्वाल करता था। अर्थधास्त्र के ''वैदेहक रक्षणम्' अध्याप में इन मापों के वहिष में हिन प्रवाण के विवध मानो के विषय में कि नियम कि विध्य स्वाल मिल के विध्य माने के विषय में तील माने कि विध्य में तील माने के माम के माने के माम के माने के माम के माने के माम के माने की स्वाल करती है। संस्थाध्यक्ष संज्ञा के कमात्य का यह कार्य था, कि वह किती व्यापारी को तोलने या मापने के मामके में थोखा न करते दे, वे पच्य को यही-सही तील और सही-सही मार्थ। एक द्रोण पच्य को तीलने हुए यदि आये पर इस प्रवास माना बाता था।' में की प्रवास माना बाता था।' में स्वास के माने की स्वस्त माने की माम की माने की स्वस्त माने की मान की मान की साम की स्वास के मान की स्वस्त स्वत्य स्वता स्वता स्वास स्वता स्वता स्वास स्वता स्वास स्वता स

 <sup>&#</sup>x27;नवीबेगच्यालास्तेनव्यालोपवर्धं सर्वस्वपुनवारात्मवानेनार्तस्कातारमाहृत्य 'निस्तीणं: कुशलप्रविष्यं वेतनं वद्यात ॥' की. अर्थं. ३११३

२. 'निविष्टवेशकासकार्यं च कर्म कूर्युः।' कौ. सर्थं. ४।१

२. 'परबुतांत्रच रक्षयेत । प्रतिबृतापसर्यात्र्यां वृत्यावृत्येत्रच रक्षितिः ।' कौ. वर्ष. १।१२

४. 'तुलामान भाष्कानि बाबेशेत, पीतबीपचारात्।' की. अर्थः ४।२

५. 'परिनानी ब्रोनकोश्चंयसहीनातिश्वितस्वोबाः। की. अर्थ. ४।२

वर्तमाल समय के यांचे के बराबर नान लिया जाए, तो परु एक खटांक के रूपनय होता है। होण में २०० परु होते थे, अतः वह १२। से र के रूपमय हुआा। १२। से र तोकले हुए यदि आयी खटांक का करतर पड जाए, तो उसे लान्य समझना सर्वेषा उचित था। पर यदि इसले अधिक अत्तर हो, तो व्यापारी को बारह पण दण्ड दिया जाता था। अत्तर के अधिक होने पर दण्ड में वृद्धि होती जाती थी।' तराजू भी यदि ठीक न पायी जाए, तो इस अपराय पर भी दण्ड दिया जाता था। पर यदि तराजू से तोलने पर केवल एक कर्ष (१६ मासे) का फर्क पड़े, तो इस फर्क की उपेक्षा कर दी जाती थी।' तोल और माप के सम्बन्ध में इसी प्रकार के कार्य मैं सम्बन्धीय के अनुसार नगर-समा की वांधी उपयोगित के मुसुर्य थे।

मैंगस्वनीज द्वारा बॉणत नगर-समा की छठी उपसमिति का कार्य क्य-विकाय पर कर बसूक करना था। कोटलीय अपंशास्त्र में इस कर का विश्वद कप से निक्पण किया गया है। कोई भी पच्च उत्पादन-स्थान पर नहीं विक सकता था। पच्च पर शुल्क प्रदान करने के अनन्तर ही उसकी विकी की जा सकती थी। कब-विकाय के इस शुल्क पर अगले एक अध्याय में विस्तार के साथ प्रकाश डाला आयमा। विकाय-शुल्क मौधु युग में राजकीय आय का एक महत्वपूर्ण माधन था। यह बुल्क किस प्रकार और विसिन्न पच्चों पर किन विमिन्न दरों से वसूल किया आए, वाणक्य ने विस्तार के साथ इसका निक्पण किया है।

पाटिलपुत्र की नगर-समा द्वारा किये जाने वाले जिन विविध कार्यों का उन्लेख मैनान्य-भोज ने किया है, कोटलीय अर्पवास्त्र के अनुसार मी वे नगरों के राजकीय अधिकारियों हारा किये जाते थे। पर नगर समा और उसकी छ. उपसमितियों के सम्बन्ध में अर्पवास्त्र से कोई निर्देख नहीं मिलला। सम्मवतः, हसका कारण यह है कि चाणक्य ने अर्पवास्त्र का

 <sup>&#</sup>x27;पलहीनातिरिको द्वावशयणो वण्डः । तेन पलोत्तरा वण्डवृद्धिव्यक्तिता ।' कौ. अर्थः ४।२

२. 'तुलायाः कर्वहीनातिरिक्तमबोवः । डिकर्वहीनातिरिक्ते बद्धको इच्छः ।' की. अर्च. ४।२

 <sup>&#</sup>x27;सारमाण्डमसारमाण्डं, तब्जातमित्यतब्जातं, राजामुक्तमुर्जमयुक्तं समुत्यरिवितमं वा विकयाचानं नवती हीनमृत्यं बतुष्यन्वावत्यको इच्छः ।' की अर्थ. ४।२

निर्माण 'नरेन्द्र' चन्द्रगुप्त के लिये शासन की विधि के रूप में किया था। साझाज्य के शासन में जो कार्य नरेन्द्र चन्द्रवृप्त को राज्य में 'कुटस्थानीय' रूप से सम्पादित करने वे और जिनका उसे नियन्त्रण व सञ्चालन करना था, प्रवानतथा अर्थश्वास्त्र में उन्हीं का निरूपण किया गया है। पर पाटलियुन और अन्य यूरों की नगर समाएँ (पौर सभाएँ) राजा द्वारा स्थापित नहीं की गई थी। वे वहाँ चिरकाल से विश्वमान थीं, और उनकी कार्यविधि व कार्याधिकार परम्परा पर आश्रित थे। अर्थशास्त्र से यह तो कहा गया है, कि जनपद, ग्राम बादि के सर्घो या गणों के बर्म, चरित्र और व्यवहार को कायम रहने दिया जाए, पर इन संघों का स्वरूप नया था, इसका कोई विवरण अर्थशास्त्र में उपलब्ध नहीं है। पर फिर भी कतिपय ऐसे निर्देश अर्थशास्त्र में विद्यमान है, जिनसे यह सचित होता है कि केन्द्रीय सरकार या राजा द्वारा नियुक्त राजपदाधिकारियो (अमात्यों, अध्यक्षो, राजपूरुवों और यक्तो) के अति-रिक्त जनपदो, नगरों और ग्रामो में ऐसे भी शासक वर्ग की सत्ता थी, जो राजा द्वारा नियक्त न होकर परम्परागत रूप से वहाँ विद्यमान थे। जनपदों के शासन के लिये 'समाहर्ता' संज्ञा के और नगरों के शामन के लिये 'नागरक' सजा के अमात्य केन्द्रीय सरकार की ओर से नियक्त किये जाते थे. यह इसी अध्याय में ऊपर लिखा जा चका है। पर अर्थवास्त्र में 'पुरमुख्य' और 'राष्ट्रमस्य' का भी अनेक स्थलो पर उल्लेख हुआ है. 'जो अधिकारी स्पष्टतया नागरक और ममाहर्ता से मिन्न थे। जनपद, देश और राष्ट्र पर्यायवाची संज्ञाए थी, यह भो पहले लिखा जा चुका है। सम्भवतः, ये पूर-मुख्य और राष्ट्र-मुख्य (जनपद-मुख्य) परा और जनपदों के ऐसे अधिकारी थे, जो इनके पुराने परम्परागत शासन का प्रतिनिधित्व करते थे। सघ-जनपदों में तो सध-समाओं का शासन था ही, और उनके प्रधान राजकीय अधिकारी 'सघमुख्य' कहाते थे। पर राजतन्त्र जनपदों में भी पौर जानपद समाओ की सत्ता थी, जो इन जनपदों के मगध के अधीन हो जाने पर भी नष्ट नहीं हुई थी। इसी प्रकार पुराने 'राप्ट्रमूख्य' और 'पुरमूख्य' भी अभी विद्यमान थे, जिनकी सत्ता और अधिकारी को मौर्य सम्राटो ने यथापूर्व कायम रहने दिया था।

### (४) ग्रामों का शासन

जनपदों का निर्माण बहुत-से ग्रामो से मिलकर होता था, यह इसी अध्याय मे उत्पर किला जा चुका है। अत्येक प्राम शामन की दृष्टि से अपनी पृथक् व स्वतन्त्र सत्ता रखता था। कीटफीस अर्थशास्त्र में प्रामो के शासन के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण निर्देश उपकथ्य होते हैं। अर्थक प्राम का एक-एक शासक होता था, जिसे 'प्रामिक केत्र से वेश स्वामिक को प्राम के किसी काम से कही बाना हो, तो 'उपवास' (प्राम केकार्य से उसे सहत्त्व रोश स्व

१. 'अटब्बन्तपालपुरराब्द्रमुख्यैश्च प्रतिसंसर्गं गण्डेत् ।' कौ. अर्थ. १।१२

१।। पण के हिसाब से जुप्ताना देना होगा। ' इससे यह त्यप्ट है, कि प्रामिक धानवासियों से जुप्ताना क्यूल करती था, और प्राम के सासन में उसकी सहायता करने के लिये कित्य व्यक्ति जी होते में, जिनकी सक्षा उपनायं थी। कौटलीय वर्षवाह्व में केनेक स्वक्तों पर 'प्रामधंब' का भी उल्लेख हुआ है। 'ये 'उपवाव' सम्भवतः धारमधं या प्राम समा के सदस्य होते थे, जो न केवल प्राम-सन्वन्धी मामलों पर विचारविषयों करते थे, अपितु शासन कार्य में प्रामिक की सहायता भी करते थे। सम्भवतः, ये ही 'प्रामवृद्ध' भी कहाते थे। प्रामिक में यह विकार भी प्राप्त था, कि वह किती ऐसे व्यक्ति को प्राम सं 'निरस्त' (बहिल्क्कत) कर सके, जो चोर हो या जो परस्वी-मामन का जपराथी हो। पर हन दो प्रमार के अपराधियों के अतिरिक्त विच हिस्सि अन्य को प्राम से निरस्त करे, तो उसे २५ पण जुरमाने का दण्ड दिया जाता था। इसी अपराध के लिये 'प्राम' को उत्तम-साहत ख्या मिलता था।' 'प्राम' को दण्ड दिया जाता था। इसी अपराध के लिये 'प्राम' को उत्तम-साहत ख्या मिलता था।' 'प्राम' को दण्ड दिया जाता था। इसी अपराध के लिये 'प्राम' को उत्तम-साहत ख्या मिलता था।' 'प्राम' को दण्ड दिया जाता था। इसी अपराध के लिये 'प्राम' को उत्तम-साहत ख्या मिलता था।' 'प्राम' को दण्ड दिया जाता था। इसी अपराध के लिये 'प्राम' को दल्क प्रतिपादित कर देती है, कि प्राम का एक मुसगरित कर भी बा, कानून की दृष्टि में विसका पण्क व्यक्तिरस्य था।

शामिक और 'शाम' (शाम-संस्था) के क्या कार्य थे, यह कीटलीय अर्थवारक के निम्न-निवित्त निर्यंशी से मली शीति स्पष्ट हो जाता है—"जो कर्षक (इवक) गाँव में खेती करते के लिये आए पर खेती न करे, उसपर जूरमाना किया आए और यह जूरमाना 'शाम' प्रास्त करे। विवान कार करने के लिये पेशानी बेतन (पारियमिक) के लिया हो, पर काम न किया हो उससे पेशानी ली हुई राशि का दुनना जूरमाने के रूप में बहुल किया जाए। यि ऐसा व्यक्ति किसी 'प्रवहण' में सम्मिलित हुआ हो और वहीं उसने मोजन, पेय आदि प्राप्त किया हो, पर उसके बदले में बाज्जित कार्यों का सम्मादन उसने न किया हो, तो मोजन और पेया के मुख्य का दुनना उससे वस्तु किया जाए। "'प्रवहण एक प्रकार के समाज या मेले होते से, जिनमें कता के आमोद-प्रमोद और मनोरंजन के लिये अनेकिय खोती हो, पर किये जाते से। इनमें सम्मिलत होने बालों को मोजन और पेय प्रवास किये खोती हो, पर इनके बदले में उन्हें कार्य करना पहता था। शाम की ओर से प्रेक्षाओं (नाटक, तमाशे

 <sup>&#</sup>x27;धामार्थेन प्रामिकं ब्रजलं उपवासाः प्रययिणानुगेण्छेयुः, अननुगण्छन्तः पर्णार्थपण्डिः योजनं दद्यः ।' कौ. अर्थ. ३।१०

२. की. अर्थ. २१७

प्रामिकस्य ग्रामावस्तेनपारवारं निरस्यतत्रवतुविक्रतियको वष्यः । ग्रामस्योक्तनः ।' कौ. अर्थः ३११०

 <sup>&#</sup>x27;कर्वकस्य प्राममस्युपेत्याकुर्वतो प्राम एवात्ययं हरेत् । कर्माकरणे कर्मवेतनद्विनुणं हिरण्यवानं प्रत्यंत्र द्विगुणंभस्यपेयवाने च प्रवहणेषु द्विगुणर्मकं वद्यात् ।'

की. सर्थ. ३।१०

कीटलीय अर्थवास्त्र के अनुवीलन से इस बात मे कोई वग्येह नहीं रह बाता, कि मीयें युग के धामों मे स्वायल संस्थाओं की सत्ता थीं। इन सस्वाओं को प्रामं या 'द्यामसव'ं कहते ये, और इन्हीं के वर्ष (कानृन), व्यवहार और चरित्र (दरम्परागत प्रवावों) बादि कं अवधरनमध्यक हारा निक्य-पुन्तकस्थ (रिक्ट्ड) जी किया जाता था। 'द्यामसव' कं अवधरनमध्यक हारा निक्य-पुन्तकस्थ (रिक्ट्ड) जी किया जाता था। 'द्यामसव कं सदस्यों को 'यामबुद कहते ये। 'सम्मवन, प्राम मे गिवाल करने वाले सब कुको (परि-वारों) के मुख्याओं (बुद्धोया cldess) हारा ही प्रामसंब का निर्माण होता था। प्राम मे एक वो से लवा कर पांच थी तक कुल उहने थे, यह उत्पर लिखा जा चुका है। पाणित की अच्टाध्याधी से कुलों के विषय में अनेक महत्वपूर्ण वार्ते जात होते हैं। कुल के लिये पाणिति की अच्टाध्याधी से कुलों के विषय से वोचे का महत्वपूर्ण वार्ते जात होते ही है। कुल के लिये पाणिति को नोत्र 'वार्य का प्रयोग किया है। वीच (कुल) का जो सबसे बायक जाय का पुरुष्ट हो, उसे 'पोत्रापत्य' कहते वे, और कुल के जन्य सब सदस्यों की संक्षा 'यूवापत्य' होनी थी। प्राम-सच में कुल का प्रतिनिधित्व ये गोत्रापत्य या कुलबुढ ही करते थे।' प्राम-

 <sup>&#</sup>x27;प्रेक्षायासमंत्रदः स्वस्वजनो न प्रेक्षेत । प्रच्छन्न अवणेक्षणे च सर्वहिते च कर्मीण निष्ठहेच डिगुणमंत्रं दक्कात् ।' की. अर्च. ३।१०

२ 'सर्वहितमेकस्य बुवतः कुर्युराज्ञाम् । अकरणे द्वादशपणो दण्डः ।' की. अर्थ. १३।०

३. 'राजा देशहितान् सेतून् कुर्वतां पवि संडकमात् । प्रामकोभावच रक्षात्रच तेवां प्रियहितं चरेत् ॥' कौ. अर्थ. ३।१०

 <sup>&#</sup>x27;विज्ञासम्बातिकुलसंबातानां वर्म व्यवहार चरित्र संस्थानं... निवन्यपुरसकरमं कारवेत ।' कौ. वर्ष. २।७

५. की. वर्ष. २।१

विस्तृत विवेचन के लिये देखिये—सत्यकेतु विद्यालंकार, प्राचीन भारतीय शासन-ण्यास्था और राजधास्त्र, अध्याय ७।

संव जहां अपराधियों को दण्ड देता था, उनसे जुरमाने बसूल करता था, शाय-विषयक सार्वजनिक हित के कार्यों का सम्पादन करता था, लोगों के मनोराञ्चन की व्यवस्था करता था, बाम को बुबोमित रखने के लिये स्वेषट रहता था, और शाम की रक्षा की स्थास्त करता था, बहां नावालियों की सम्पात का इलजाम करता भी उसी का कार्य था। धाम के रिखत मन्दिरों और देवन्यानों की सम्पत्ति का प्रदम्य भी झामसंव के ही हाथों में था। अपने क्षेत्र में सबके पुल और बीच बंबवाना मी इसी संघ का कार्य था।

इस बाससंव या बाससंस्था का मुखिया 'बासिक' कहाता या, पर साझाज्य की केन्द्रीय सरकार द्वारा भी बासी के साक्षन के लिये कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी। पीच से दब बामो तक के लेव के लिये 'बीप' नियुक्त होता था। यदि गाँव छोटे-छोटे हों, तो गोप के क्षेत्र मे २० या ४० संख्या तक के बाम भी सिम्मिलत हो सकते थे। 'बीप' का मुख्य कार्य राजकीय करो को एकन करना होता था। उसके कार्यों को कोटलीय अर्थशास्त्र मे इन प्रकार निर्विट किया गया है'—

- (१) ग्रामों की सीमा का निर्घारण करना।
- (२) प्रत्येक ग्राम के क्षेत्र के अल्तर्य त सूमि का यह हिसाब रखना कि उसमें फितनी सूमि पर जुते हुए खेत हैं, कितनी सूमि पर बिना जुते खेत हैं, कितनी सूमि परती पड़ी हुई है, कितनी सूमि केदार (बादर) है, फितनी पर आराम (बाप) हैं, कितनी पर दण्ड (मध्वी के खेत) हैं, कितनी बाजार के काममें हैं, कितनी पर प्रजंगक हैं, कितनी पर इमारते वहीं हुई हैं, कितनी पर चैत्य और देवाहर हैं, कितनी पर पाजा है, कितनी पर रमशान है, कितनी सत्र (अपर) के प्रयोग में आ रही हैं, कितनी प्रपा (पाज) के लिये हैं, और कितनी मूमि पर मुण्यस्थान, चरागाइ और रास्ते हैं।
- (२) मूमि के कय-विकय का उल्लेख करना, जगलो की सीमाएँ निर्वारित करना और मार्गों को तय करना।
  - (४) मूमि के दान और सम्प्रदान को उन्लिखित करना।
  - (५) किस मूमि को राज्य द्वारा टैक्स से छूट (परिहार) दी गई है।
- (६) कौन-से गृह कर से मुक्त है, और किनसे कितना-कितना कर लिया जाता है, इसका उल्लेख करना।
- (७) ग्राम मे चारो वर्णों के कितने-कितने मनुष्य निवास करते हैं, उनमें से कितने कृपक, कितने खाले, कितने व्यापारी (वैदेहक), कितने कार (कारीगर), कितने कर्मकर (मजदूर) और कितने दास हैं, इसका रिकार्ड रखना।

१. 'बालहब्बं ग्रामवृद्धाः वर्णयेयुरा व्यवहारप्रापणात्, वेवहब्बं श्रा' की. अर्थ. २१७

२. की. अर्थ २।३५

- (८) प्राम में वो पाँच वाके और चार पाँच वाके जन्तुओं की कितनी-कितनी संख्या है, इसका हिसाब रखना ।
- (९) बाम के प्रत्येक गृह से कितना सुवर्ण, कितनी विष्ट (बेगार), कितना सुल्क और कितना दण्ड (अरुआना) प्राप्त हजा है, इसका हिसाब रखना।
- (१०) ग्राम के अन्तर्गत प्रत्येक कुछ में कितने पुष्य हैं और कितनी स्मियाँ, उनमें कितने युख हैं और कितने बालक, वे स्था करते हैं, उनके स्था पेखें हैं, उनका चरित्र कैसा है, उनकी कितनी बाथ है और वे कितना व्यय करते हैं, इन सब बातों का रिकार्ड रखना।

निस्सन्देह, योग एक अत्यन्त महत्ववूर्ण राजकर्मचारी वा, विसक्षा कार्य अपने लेन के अन्तर्येव प्रामो के सन्यन्य में यह आवस्यक वारों का पूरा-पूरा रिकार्ट रक्ता होता था। अधिक इसे लेन में दे ही कार्य स्वानिक हारा किये जाते थे। अन्तर्य के योचे मार्ग में यह स्वानिक नामक कर्मचारी केन्द्रीय सरकार हारा इस प्रयोचन से नियुक्त किया बाता था।, कि अपने अधीन योघी से इन सब कार्यों को सुचार रूप से सम्पादित कराए। स्थानिक से अपर समाहता पूरे अन्यर्थ के लिये इन्हीं कार्यों को सम्पन्न करता था। यद्यित मार्ग और अन्यर्थ में स्थानीय स्वायत्त शासन की सत्ता थी, और उनके धाम-संव और अपने सन्यर्थ से स्वानिय स्वायत्त शासन की सत्ता थी, और उनके धाम-संव और अन्यर्थ सिंग स्वायत्त्र के अन्तर्यंत है। चुके थे, अत राटलियुन की केन्द्रीय सरकार के लिये भी यह आवश्यक था कि उस हारा इनके सुशासन के लिये और इनके विषय में पूरी-पूरी और सही-सही जानकारी प्राप्त करने के लिए राजक्रीचारी नियुक्त किये या एं। स्वानिक और गोर इसी इंग के कर्मचारी थे।

प्रामों को अनेक वर्गों में विमक्त किया आता था। अनसंख्या के आधार पर धार्मों के तीन वर्ग में, ज्वेष्ठ (वर्षे), मध्यम और किनष्ठ (छोटे)। एक बाम में एक सी से लेकर पांच सी तक की खंस्मा में कुकों (परिकारों) का निवास होता था, यह उकर लिखा वा चुका है। पांच सी के लगयन कुकों वाले बाम ज्वेष्ठ में, एक सी के लगयन कुकों कि लिख्य भी, और दानके बीच के बाम सम्यम्ब को के भे। इस तीनों प्रकार के बामों में विमक्त किया मध्य का के भे। इस तीनों प्रकार के बामों मध्य कर की दृष्टि से अनेक मायों में विमक्त किया गया था। ये विमान निम्नालिश्वित में "---

- (१) प्रामाप-ये सावारण प्राम वे, जिनसे राजकीय कर वसूल किया जाता था।
- (२) परिहारक—इस वर्ग के ग्रामो से कोई राजकीव कर नहीं लिया जाता था। सम्मवतः, ये ज्ञाम ऋत्विक्, आचार्य, पुरोहित और श्रोनिय बादि को 'ब्रह्मदेय' के रूप में

१. 'एवं च जनपदचतुर्व भागं स्थानिक : चिन्तवेत् ।' कौ. अर्थ. २।३५

 <sup>&#</sup>x27;समाहतां बसुवां जनपरं विभव्य कोळ मध्यम कलिळ विभागेन प्रामानं परिहारक मामुपीयं पान्यपत्तु हिराव्यविक्तिप्रीतकरिवदमेताविति विकल्ययेत् ।'

की. अर्थ. २।३५

प्रवान किये हुए होते में 1 न इनसे कोई कर लिया जाता वा और न जनाव जावि। महत्विक् आदि इनसे इसनी आमदनी प्राप्त कर लेते में, निससे कि के अपना निर्वाह मसी मिर्टी कर को। इसी प्रकार विविध अध्यक्तों (रावकीय विभागों के अध्यक्तों), संकारक, गोगों, स्थानिकों, अनीकस्वों (यहु-विकित्सकों), सिकित्सकों, अस्वस्थाओं (पोड़ों को प्रविधिक्त करने वालो) और अंधारिकों (पगुपालकों) को मी ऐसी मूमि व प्राप्त प्रदान कर विये आते में, किन पर उन्हें कोई कर नहीं देना परवा था। इन प्रामी व जायदाब को में न बेंच सकते में और न रहन ही रख सकते में ' ये केवल इनकी आमदनी का उपनोग ही कर सकते में और नामों की ही 'परिवारक' संज्ञा थी।

- (३) आयुधीय—िवन प्रामों से राजकीय कर तो न लिया जाता हो, पर जिनसे राज्य को सैनिक प्राप्त होते हो। बहुत-से प्राम ऐसे भी होते में, जो सेना के लिये सैनिक प्रदान करते थे, और इसी कारण वे राजकीय कर से मक्त रहते थे।
- (४) ऐसे ग्राम यो राजकीय कर नकद प्रदान न कर उसे थान्य (अनाज), यसु, हिर्च्य, कुप्प (कच्चा माल) या विष्टि (बेबार) के रूप में प्रदान करते थे। दुर्गों और राजकीय भवनों के निर्माण के लिये जिन शिल्पियों और सबदूरों की आवस्यकता होती थी, अनेक ग्राम उन्हें प्रदान कर राजकीय कर से खूट प्राप्त कर केते थे। क्योंकि इनके ग्राम राजकीय कर तो मुक्त होते थे, अतः राज्य का कार्य करने पर इन्हें कोई पारिजयिक नहीं दिया जाता था।

प्रामों के स्वरूप और शासन के सम्बन्ध में जो वे अनेक निर्देश कीटलीय अर्थशास्त्र में विष्यान है, वे अव्यत्त सहस्व के हैं। श्वामों में जहाँ पूरानी परम्परागत स्वायत्त शासन-स्त्याओं की सत्ता थी जिन्हें शासन के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण अविकार प्राप्त में, वहां केन्द्रीय सरकार की ओर से भी उनमें कर्भवारी निपृष्त थे। वाणव्य इस तत्त्य से अली-मीति परिचित थे, कि योग व स्थानिक सद्वुष कर्मवारी ही राजकीय करो को बसूल करते है, और वे ही उन बातों के रिकार्ड भी रखते हैं, जिन पर राज्य की युरक्ता, बात्ति और अवस्था निर्मर करती है। यदि ये कर्मवारी अपने कार्य में प्रमाद करें और शासवासियों के विषय से सही सही सुवनाएं केन्द्रीय सरकार को न दें, तो राज्यशासन कभी सुवाद कर्म में गई। कल सकता। अत. वाणक्य ने यह व्यवस्था की थी, कि बमाहती मृहपतिकों के मेर में ऐसे गुप्तपर शामों से त्यूब्त करे, जो गोगों और स्थानिकों के रिकार्डों की सायता व प्राथाणिकता का निवस्य करने से सत्तर रहे। शोगों और स्थानिकों के बेतों, गृहों और कुलों के विषय से, प्रामों के मतुब्यों और पश्चों की संख्या के बारे से, लोगो की आस और

 <sup>&#</sup>x27;ऋत्विपावार्यपुरीहितयोनियेन्यो महावेवान्यस्थकराच्यानिकपदायकानि प्रवच्छेत्। अध्यक्षसंब्यायकादित्यो योपस्यानिकानीकस्यविकत्सकाश्यक्तक खंबारिकेन्यदय विकथायानवर्तम् ।' कौ. गर्च. २११

श्यय के सम्बन्ध में और उनके चरित्र के विषय में जो मूचनाएँ रिकाई की हों, उनकी सथारा की अपि करना इन यूपवर्षों का कार्य वा । ' इसमें कोई सन्देह नहीं कि नीर्य यूप में वाणों का सावत वी अस्पत्त व्यवस्थित वा, बीर मीर्य समाद उन पर अपना नियन्त्रण मली-मीर्ति स्वासिक करने में समये हुए थे।

नीयों ने जिस विशाल सामाज्य की स्वापना की थी, उसमें यह सम्मव ही नही वा कि सम्मूर्ण सामाज्य में किन्हीं ऐसी प्रतिनिधि-सवाओं की सत्ता हो जिनके सदस्य नतता हारा निर्वाधित होते हों, क्यों कि उस समय में बाताबात के साथन समुक्त नहीं थे। पर प्रामों, नगरों और जनरवों में ऐसी स्वधालन सस्याएँ इस काल में भी विश्वधान माँ, जिनके हारा जनता को अपना सासन स्वयं करने का अवसर प्राप्त होता था। शामसंघों, नगरों और पीरसवाओं मोर जनरवों की जानपद-सवाओं का मौर्य युव के शासन में महस्वपूर्ण स्थान था।

 <sup>&#</sup>x27;तलाह्त् प्रविकाश्य गृहपतिक व्यञ्चना वेषु प्रामेषु प्रणिहितस्तेयां प्रामाणां स्रेमगृहकुलातं विद्याः । मानसञ्जातान्यां स्रोप्तां मोगपरिहाराच्यां गृहाणि वर्णकर्मस्यां कुलानि व । तेषां जंबासमस्यायां च विद्याः ।' की. वर्ण. २१३५

#### सातवाँ अध्याय

### न्याय व्यवस्था

### (१) न्याय विभाग का संगठन

भौयं साम्राज्य मे न्याय के लिये अनेक और अनेकविष न्यायालयो की सत्ता थी। सबसे छोटे न्यायालय ग्रामो के थे, क्योंकि 'ग्राम', 'ग्रामसघ' या 'ग्राम समा' को भी कतिपय मामलो मे न्यायसम्बन्धी अधिकार प्राप्त थे। ग्रामिक ग्रामबद्धों के साथ मिलकर अपराधियो को दण्ड देता था, और उनसे जुरमाने वसूल करता था। प्राम के न्यायालय से ऊपर संग्रहण द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद-सन्धि के न्यायालय होते थे। जनपद के निम्नलिखित विमागो का उल्लेख कौटलीय अर्थशास्त्र मे किया गया है, स्थानीय, द्रोणमूख, खार्बटिक, सग्रहण और ग्राम । इनके स्वरूप पर पिछले एक अध्याय मे प्रकाश डाला जा चका है। हम यह भी लिख चुके है कि सम्भवत स्थानीय, द्रोणमुख और खार्वटिक जनपद के एक ही विभाग को मूचित करते थे। विभाग के आकार को दृष्टि मे रखकर ही इन्हे स्थानीय, द्रोणमुख या खार्वटिक कहा जाता था । जहाँ तक न्यायालयों का सम्बन्ध है, ये सम्पूर्ण जनपद में और उसके विभागों (द्रोणमुख आदि) में स्थापित थे। ग्राम-न्यायालय से ऊपर द्रोणमुख न्यायालयो की (या स्थानीय व खार्वटिक न्यायालयों की) सत्ता थी, और उनसे कपर जनपद न्यायालय, और उनसे भी कपर पाटलिपुत्र के केन्द्रीय न्यायालय थे। सबसे ऊपर राजा का न्यायालय या, जो अनेक न्यायाधीशो की सहायता से किसी भी मामले का अन्तिम निर्णय करने का अधिकार रखता था। ग्रामसघ और राजा के न्यायालय के अति-रिक्त अन्य मव न्यायालय दो प्रकार के थे-धर्मस्थीय और कण्टक शोधन । धर्मस्थीय न्यायालयो के न्यायाधीश धर्मस्य' या व्यावहारिक कहाते थे, और कण्टकशोधन न्यायालयो के न्यायाधीशों की सज्ञा प्रदेष्टा थी। इनके न्यायाधीश अकेले न्याय कार्य नहीं करते थे। दोनो प्रकार के न्यायालयों मे तीन-तीन घमस्य और प्रदेख्टा न्याय कार्य का सम्पादन करते

१. कौ. अर्थ. ३।१०

२. 'वर्षस्थास्त्रस्त्रयोऽमात्या जनपदसन्धितंष्रहणद्रोणमृक्षस्थानीयेषु व्यावहारिकालवीन् कुर्युः ।' कौ. अर्थ. ३।१

३. की. अर्थ. ३।१

४. 'प्रदेष्टारस्त्रयस्त्रयो वाझ्मात्या कष्टकशोषनं कुर्युः।' कौ. अर्थ. ४।१

थे।' ज़ाबुनिक बुद के त्यायालयों में बी प्रायः दो, तीन या अधिक व्यायाधीख बेळव के रूप में बैठ कर कार्य करते हैं। यही दक्षा मीर्थ काल में बी बी।

चर्मस्वीय और कप्टकचोधन न्यावालयों में किन-किन विचयों के साथ सम्बन्ध रखने-बाले बाद म्याय के लिये प्रस्तुत किये वार्त थे, उनमें किन कानुनों के बनुसाए कैएले दिये जाते थे, और न्याय कार्य करते हुए किस प्रक्रिया का बनुसरण किया बाता चा-न्य नव बातों के सम्बन्ध में कीटलीस वर्षशास्त्र हारा विचाद रूप से परित्य प्राप्त किया जा सकता है। इस अध्याय में हम इसी विचय पर सक्षेप के साथ प्रकास कार्लेंगे। वर्षस्थीय और कप्टकचोधन न्यायालयों में बया चेद था, इसका स्पष्ट रूप से परित्रान जन वार्षों के अनु-चीलन से सुगमतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है, जो इन न्यायालयों में निर्णय के किय प्रस्तुत किये जाते थे। स्थूल रूप से हम यह कह सकते हैं कि व्यक्तियों के पारस्थितिक बाद धर्मस्थीय न्यायालय के विचय थे, और व्यक्तियों तथा राज्य के बाद कप्टकखोधन न्यायालय क्यायालय समझ सकते हैं, व्यक्ति कप्टक सोचन न्यायालयों में ऐसे विचय प्र प्रस्तुत किये जाते थे जिनका सम्बन्ध प्रसादन (Administration) के साथ होता या।

# (२) धर्मस्थीय न्यायालय

धर्मस्थीय न्यायालयो मे प्रधानतया निम्नलिक्षित विषयो से सम्बद्ध बाद प्रस्तुत किये जाते थे---

(१) व्यवहार स्वापना (की.अर्थ. २।१)—यो व अधिक व्यक्तियो या दो व अधिक व्यक्तित्व हो स्थापना वीर व्यक्तित स्थापना हो। व्यक्ति कीर व्यक्तित स्थापना है। स्थापना की अन्तर्गत कार्य था स्थापना है। अन्तर्गत कार्य थे स्थापना की अन्तर्गत कार्य था स्थापना है। स्थापना की अन्तर्गत कार्य हो। स्थापना कीर केर्य हो हो करते हैं। या अववहार करते के विषय में, कोर्ड दें। अन्तर्गत हो हो से कार्य है। तकते हैं। स्थापना पर व्यवहार करते के विषय में, कोर्ड दें। स्थापना पर व्यवहार करते के विषय में, कोर्ड दें। स्थापना पर व्यवहार केर्य में कार्य हो। साम समझता था, एउ उती द्या में व्यवहार है। कीर्य हो। साम समझता था, एउ उती द्या में व्यवहार है। कीर्य हो। साम समझता था, उत्तर विषय कीर्य हो। कीर्य के अनुसार देखे व्यवहार निर्वाद व अनाम्य होने, विज्ञ हो। कीर्य के अनुसार देखे व्यवहार निर्वाद व अनाम्य होने, विषय हो। कीर्य हो। कीर्य हो। कीर्य हो। क्षापना कीर्य हो। कुर कार्य हो। कुर कार्य हो। हम स्थापना कीर्य हो। हम स्थापना व्यवहार है। क्षापना वा कर्य हो हो। हम स्थापना व्यवहार हो। हम स्थापना वा हो। हम स्थापना वा हो। हम स्थापना वा हो। हम स्थापना व्यवहार है कारियो किरानिया कार्य हो। हो। हम स्थापना व्यवहार है कारियो किरानिया वा हो। हम स्थापना वा हम स्थापना वा हो। हम स्थापना वा हो। हम स्थापना वा हम स्थापना वा हो। हम स्थापना वा हम स्थापना वा हो। हम स्थापना वा हम स्थापना हम स्थापन हम स्थापना हम स्थापना हम स्थापना हम स्थापना हम स्थापना हम स्थापन हम स्थापन हम स

र. की. सर्व. ३।१ और की. अर्व. ४**।**१

को इससे आचा रण्ड दिया जाता था। जिन्होंने इस व्यवहार को स्वीकार कर लिया हो, वे अपनी क्षति के स्वयं उत्तरदायी थे। न्यायालय उनकी क्षतिपूर्ति नहीं कराता था, क्योंकि वह ऐसे व्यवहारों को मान्य नहीं समझता था।

पर इस नियम के कतिपय अपवाद भी थे। जिन व्यवहारों का विषय विरासत में प्राप्त होनेवाली सम्पत्ति का बँटवारा हो, जिनका सम्बन्ध धन के निक्षेप (deposit) से हो, जो बिबाह से सम्बन्ध रखते हो, जिनका सम्बन्ध किसी व्याधित (रौनिणी) या अनिक्कासिनी (परदे मे रहनेवाली) स्त्री से हो, और जिन्हें अमूद (जो मृद या पागल न हों) व्यक्तियों ने किया हो, ऐसे व्यवहार यदि किसी घर में गुप्त रूप से भी किये गये हों, वे मान्य होते। सावों (काफिलों) में सम्मिलित व्यापारियों, चरावाहों में रहनेवाली, आश्रमवासियों, ज्याची (बहेलियों) और चारों (गुप्तचरों)ने तथा जंगल में निवास करने-बाले लोगो ने जो व्यवहार निर्वारित किये हो, वे मान्य होगे बाहे उन्हें जंगल में भी निर्वारित किया गया हो। छलपूर्वक किये गये केवल वही व्यवहार मान्य होंगे, जो गुढ़ाजीवियों (सूप्त-चरो) द्वारा किये गये हो। इसी प्रकार के अन्य भी अनेक अपबाद कौटलीय अर्थशास्त्र मे उल्लिखित है, जिन्हें यहाँ उद्धृत करने का विशेष उपयोग नहीं है। सामान्य नियम यही था. कि न्यायालय उन्ही व्यवहारों को मान्य समझें. जो अतिरोहित (प्रगट) रूप से और सोच-समझकर किये गये हो । कुद्ध, आर्त, मत्त, उन्मत्त आदि दशा मे किये गये व्यवहार मान्य नहीं समझे जाते थे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति होशहबाश में न होने के कारण विवेक को स्रोये हुए होते ये। व्यवहार से सम्बन्ध रखने वाले वादों का निर्णय साक्षियो के आधार पर किया जाता था।

(२) स्त्रीवन करूप (की. अर्थ. ३।२)—स्त्री-चन के साथ सम्बन्ध रखनेवाले मुकस्तों का निर्णय भी वर्मस्थीय स्थायालयों द्वारा किया जावा था। स्त्रीयन के दो रूप ये—वृत्ति और आवस्य। दो सहस्त्र से अविक (पण) या इतने मृत्य की सम्पत्ति रत्नी की वृत्ति और आवस्य। दो सहस्त्र से अविक (पण) या इतने मृत्य की सम्पत्ति रत्नी की वृत्ति विवाह के तिय जाने पण के त्या की मही को 'वृत्ति' कहते थे। आयुषण आदि की संज्ञा 'आवस्य की। विवाह के समय प्रदान किये गये आयुषण वा अन्य कीमती पदार्थ भी स्त्रीयन माने जाते थे। आयुषण (आवस्य) की मात्रा कितनी हो, इसके ियं कोई सीमा निर्वारित नहीं थी। इस स्त्रीयक को स्त्री अपनी सन्तान और पुत्रवधू के परण-भोषण में अ्यय कर सकती थी। यदि पित कही प्रवास पर गया बुजा हो, और स्त्रीय की। कितप्य परिस्था का प्रवचन क कर गया हो, उद्य दिवास पर विवाह अब को को को कर सकती थी। कितप्य परिस्थातियों में पित को भी अपनी पत्ती के स्त्रीयन को कार्य कर सकती थी। कितप्य परिस्थातियों में पित को भी अपनी पत्ती के स्त्रीयन को कार्य कर सकती थी। कार्य अपनी पत्ती के स्त्रीयन की कार्य कर सकती थी। वादि अपनी पत्ती के स्त्रीयन की विवाह सम्प्री (प्रमृत्यूक्त) माने जाते थे। इतके अनुसार जिन पति-पत्ती का विवाह हुआ हो और ऐसे विवाह को हुए परि तीन साल बीत कुके हो, तो पति-पत्ती परस्पर वहस्ति से ऐसे विवाह को हुए परि तीन साल बीत कुके हो, तो पति-पत्ती परस्पर वहस्ति से ऐसे विवाह को हुए परि तीन साल बीत कुके हो, तो पति-पत्ती परस्पर वहस्ति से

स्त्रीयन को वर्ष कर सकते वे। यर यान्यकं और आसुर विधियमें से विवाह होने की वक्षा में पति-पत्नी को यह अधिकार नहीं वा, कि वे परस्पर सहमति से भी स्त्रीयन को वर्ष कर सकें। इन विधियों से विवाहित पति-पत्नी यदि स्त्री यन को वर्ष कर तें, तो उनके किये यह आवस्यक या, कि स्त्रीयन को सुदसहित वापस किया आए। राक्षस और पैहाप्य विधि से विवाहित पति-पत्नी यदि स्त्रीयन को वर्ष करें, तो इस कार्य को चौरी माना जाता था।

पति की मृत्यु हो जाने पर यदि श्री दूसरा विचाह न करने और वामिक जीवन विताने का निक्चय करे, तो सम्पूर्ण श्रीवन (वाहे वह आवृषणों के रूप में हो या अन्य रूप में) पुरन्त उसके युपुर्व कर विया जाता था। विद्यु वह पन उसे तुरन्त प्रवान न किया जा सके, तो यह वह म व्यान के साथ देना आवश्यक था। इसी क्रकार के जन्य बहुतन्ते नियम कोटलीय अर्थवास्त्र में स्त्रीवन के सम्बन्ध में उस्लिक्त हैं। यह स्वाजाविक था कि इनके विषय में बाद प्रस्तुत हों। इन वादों का निर्णय क्ष्मस्थीय न्यायाल्य ही करते थे।

(३) विवाह सम्बन्धी विवाद (की. अर्थ. ३।३)---मीर्थ यन में कतिपय दशाओं में नलाक (मोक्ष) और पूर्नीववाह की भी अनुमति थी। यदि स्त्री बत्क्या हो, या वह केवल ऐसी सन्तान को ही जन्म देती हो जो जन्म के पश्चात शीध्र ही मर जाए, तो ऐसी स्त्री का पनि पूर्नीववाह कर सकता था। पर ऐसा करते हुए उसे आठ वर्ष प्रतीक्षा करनी होती थी। यदि किसी स्त्री से केवल कन्याएँ ही उत्पन्न होती हों, तो उसका पति बारह साल के पश्चात पुनर्विवाह का अधिकारी हो जाता था। इस नियम का उल्लंबन करने पर २४ पण या अधिक दण्ड की व्यवस्था थी। साथ ही. यह भी आवश्यक था कि इस दक्षा में सारा स्त्रीधन स्त्री को सीप दिवा जाए और उसे हरजाना (बाधिवेदनिक) मी प्रदान किया जाए। यदि कोई पति दुष्चरित्र या नीच हो, या चिरकाल से विदेश गया हुआ हो, या राजडोही हो, या प्राणामिहन्ता (कातिल) हो, या पतित हो, या नपंसक हो, तो स्त्री को ऐसे पति को त्याग देने का अधिकार था। पत्नी का यह अधिकार स्वीकृत किया जाता था, कि पति उसका मरण-पोषण करे । यदि उपर्यक्त नियमों के अधीन किसी परुष ने पूर्नीवबाह कर लिया हो, तो उसकी पहली पत्नी उससे बरण-पोषण के लिये उपर्युक्त धन प्राप्त कर सकती थी। इस धन की मात्रा कितनी हो, यह पति की आमदनी व स्थिति पर निर्मर था। पर यदि इस दशा में स्त्री इक्सर कुछ की संरक्षा में रहने रुगे या पति से प्रथम हो जाए, तो उसे पति से भरण-पोषण का व्यय (भर्म) भ्राप्त करने का अधिकार नहीं रह जाता था । यदि पति पत्नी के प्रति या पत्नी पति के प्रति ईर्ष्यांक्श पारुव्य (कठोरता या करता) का बरताब करे, तो वह वण्डनीय हो । यदि पत्नी पति के प्रति हेप भावना रखती हो, पर पति तलाक (मोक्ष )से सहमत न हो, तो स्त्री विवाह-सम्बन्ध का विच्छेद नहीं कर नकती। इसी प्रकार यदि पति पत्नी के प्रति विदेव रखता हो, पर पत्नी तलाक से सहमत न हो, तो पति विवाह-सम्बन्ध का विच्छेद नहीं कर सकता। परस्पर

हेव के बाबार पर ही तकाक (भोका) सन्मव था। यदि पित के मना करने पर मी स्थी सवधान में ब्यापुत रहे और वर्ष (बसन्द्र) की क़ार्य करे, तो उस पर तीन पण खुरसाना किया जाए। पित के मना करने पर यदि स्त्री दिन के समय स्त्रियों की प्रेक्षा वेक्षने के लिये या विहार (उल्लब) में तम्मिलत होने के लिये जाए, तो उसे छः पण खुरमाने का प्रव्य दिवा बाए। यदि दुक्यों की प्रेक्षा व उत्सव देवने के लिये वहा जाए, तो उत्तरप बारह पण खुरमाना किया जाए। यदि कोई स्त्री जोर पुरुष (को पति-म्त्नी न हो) कोई ऐसी बेच्टा करें या ऐसे बाए। यदि कोई स्त्री जोर पुरुष (को पति-म्त्नी न हो) कोई ऐसी बेच्टा करें या ऐसे काए। यदि कोई स्त्री जोर पुरुष (को पति-म्त्नी न हो) कोई ऐसी बेच्टा करें या ऐसे काए ते विहास प्रयोजन कामवासता की तृत्वि हो या इसी उद्देश्य से एकान्त से बात-चीत करें, तो स्त्री पर २५ पण और पुरुष पर ५५ ८ पण जुरसाना किया जाए। यदि किसी वाकुत स्थान पर ऐसे कार्य किये जाएं, तो जुरसाने के स्थान पर कोड़ क्याने का बच्च दिया जाए। आपत्रि के अतिरिक्त अन्य दक्षा से यदि कोई स्त्री कपने पत्रि के परिचार को छोड़ कर चली जाए, तो उस पर छ. पण जुरसाना किया जाए। यदि पति हारा मना किया जाने पर भी बहु बाहर जाए, तो जुरसाने की मात्रा बाए। यदि पति हारा मना किया जो कपन विवाद सर्त्रहाहोते होते हैं, त्याय के लिये वे वसंस्थीय स्वायानक्ष से ही में जे जोते था।

(४) दाय भाग और दायकम (की. अर्थ. ३।५)--जिस सन्तान के माता-पिता जीवित हो. पैतक सम्पत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं माना जाता था। माता-पिता की मृत्यु के अनन्तर ही पैतक सम्पत्ति के पत्रों में विभाजन का प्रश्न उपस्थित होता था। पर यदि पुत्र ने कोई सम्पत्ति स्वयं उपाजित की हो. तो उसका विभाजन नहीं किया जाता था, वह उसकी अपनी सम्पत्ति मानी जाती थी. बहातें कि उसने यह उपार्जन पैतक सम्पत्ति हारा न किया हो। पिता द्वारा उपाजित मम्पत्ति को उसके पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र (चौथी पीढी तक) उत्तराधिकार में उसी अंश में प्राप्त करते थे. जो उनके लिये निविचत किया गया हो। चौथी पीढी के अनन्तर सब वशजो का पित्पैतामह से चली आ रही सम्पत्ति पर समान अधिकार माना जाता था । स्वयं जपाजित सम्यन्ति को पिता यदि अपने जीवन-काल में पुत्रों में विभक्त करे. तो वह किसी को विशिष्ट अश प्रदान न करे, और न विशेष कारण के बिना किसी को सम्पत्ति के माग से विरुचत रखे। पिता की मत्य हो जाने पर ज्येष्ठ पुत्र कनिष्ठों के प्रति अनुबह प्रदर्शित करे, बशर्त कि उनका चरित्र खराब न हो। नाबालिंगों को जो सम्पत्ति विरासत में मिले. उसकी देख-रेख या तो उनके मामा करें और या प्रामवृद्ध । जो विदेश गये हुए हैं, उनके लिये भी यह व्यवस्था थी । जिन भाइयो का अभी विवाह न हुआ हो, उन्हें उतनी सम्पत्ति (उनके विवाह-स्थय के रूप में) अतिरिक्त प्रवान की जाए, जितना धन कि उनके विवाहित माइयों के विवाहों में सर्व हुआ था। जिस सम्पत्ति का कोई वारिस न हो, उस पर राज्य का स्वत्त्व स्थापित हो जाए । यद्यपि पैतृक सम्पत्ति में सब पुत्रों के अंश एक समान होते थे. पर क्योंकि अयोष्ठ पुत्र को पिता की

सम्पत्ति के उत्तराधिकार बीर विमाजन के सम्मन्य में बहुत-से नियम कौटलीय अर्थ-शास्त्र में दिये गये हैं। स्वामाविक रूप से इनको लेकर अनेकविष विवाद उत्पन्न हो जाते थे, जिन्हें वर्मस्थीय न्यायालयों के सम्मृत्त निर्णय के लिये प्रस्तुत किया जाता था।

(५) मृहवस्युक्क (की. अर्थ ३।६) — गृह, लेल (खेत) आराम (वाग), पुल और सौंप, तटाक (सालाव) और जलावय की वास्तु (सत्ता थी। इनके सम्यत्त्व में वो दिवाद उत्पक्ष हो, उनका निर्णय साला की कायार पर किया जाता था। इनके सम्पत्तों के विषय में दो प्रकार के विवाद उत्पक्ष हो, उनका निर्णय साला का अलाव को किर तिर्णय हो सकते थे, कान के मालिक किसी किरायेदार से सकान खाली करने को कहे और वह खाली न करे, तो उपके लिये वारह पण जुरमाने की स्वयस्था थी। पर यदि किरायेदार सम्यान का किरायेदा हो करी हो हुए तो हो अर्थ के स्वर्ण करने के स्वर्ण के स्वर्य के स्वर्ण के स्वर्ण के स्

यह आवस्यक वा कि मकान इस इंग से बनाये आएँ कि उनसे गन्दा पानी उदक सार्थ में ही आए। जिस सकान में यह व्यवस्था न हो, उसके मालिक पर ५४ पण जुरवाना किया आए। इसी प्रकार के अन्य भी अनेक नियम कौटकीय अर्थकारन में प्रतिपादित है, जिनका उत्कादन करने पर विविध जुरवानो व अन्य दभो की व्यवस्था की गई है। ये सब विवाद भी वर्षस्थीय न्यापालयों हारा ही निर्णीत होते थे।

(4) वास्तु विकार (की. तथं. २१९) — गृह, क्षेत्र, तटाक आदि 'वास्तु' के कथ-विकार के लिये सुनिविचत नियम निर्वारित वे । वब किसी वास्तु का विकार करता हो, तो उसके स्तामी के लिये आवश्यक वा कि वह उसकी सीमाओं, विस्तार आदि की सही-सही सुन्या माम-वृद्धों बीर पढ़ीसियों को दे थे । साब हो, वह मृत्य की सुनिव कर दिया जाए, जिस पर कि स्वामी अपनी भूतम्यास को बेचना चाहता हो। यदि केताओं के मृत्य के सम्बन्ध में प्रति-स्पर्कों हो आए बीर इस कारण कीमत बढ़ जाए, तो बड़ी हुई मिरिस्स कीमत विकेश को प्राच्या होकर राज्यकोंचा में में वर्ष वा सायगी। भूतम्यास की विकेश र विकेश को राजकीय सुक्क भी प्रदान करना होगा। जिससे जैंदी बीली बीक्कर मू-सम्पर्सक क्रम की हो, उसे न बेचकर किसी अन्य को उसे बेच देने की दक्षा में विकेशा पर २०० पण जुरमाना किया जाए। वास्तु के क्य-विक्या से सम्बन्ध र स्वतेवाले बाद खहीं मर्मव्यीय न्यायाकची में निर्णय के लिसे प्रस्तुत किये जाते से, वहीं साय हो वास्तु की सीमाओं और मू-सम्पत्ति के सम्बन्ध रहानेताले अन्य वाद भी इन्हीं न्यायाक्यों में में जे जाते थे। इन जन्य वादों के विवय निम्मालिकत बे—सिचाई के प्रयोजन के जल को अवस्त्र करने, दूसरों की मूनि पर पुष्पस्थान, वैस्थ, देवायतल (मन्दिर) आदि बना लेना, रहन (आवान) रखी हुई मूनि सम्पत्ति को बेच देना, सकको व पयों में स्कावट बालना, और हुमरों के खेतों का कोई

- (७) समयस्थानपासमं (को. अर्थ. ३।१०)—-स्वामी भृत्य, हृपक, कर्गकर आदि के साथ जो 'समय' (सिवदा या अनुवन्य) करे, उसका अतिक्रमण स्वामी जी कर सकता या, और मूल्य व कर्मकर आदि मी। अन्य लोग भी परस्पर व्यवहार करते हुए जो जनुबन्य करें, उनके पालन व अतिक्रमण के विषय में अनेक प्रकार के विवाद हो सकते थे, जिनका निर्णय करना धर्मस्थीय न्यायालयों का ही कार्य था।
- (८) ऋषावासम् (की. अर्थ. ३१११)— पनिक (महाजन) और वारणिक (कर्ज-वार) ऋषा देते केने के विषय में जो अनुवन्त करते थे, वे भी राज्य द्वारा निवासीरत नियमों के अनुकूल ही किये जा मकते थे। महाजन किस दर से सुद के शके, यह निवास हारा निवासी मित्र वा। यदि कोई महाजन उक्त समय सुद को मौन करते लगे जबकि वह प्रदेश न हो या मुद को मूल में मिलाकर उसे मूल बताने लगे, तो उस पर विवादसस्त राखि का वार नृता जुरमाना किया जाए। यदि कोई अवमर्थ (कर्जवार) सुद देने के लिये आए, और महाजन उसे लेते से इन्कार करें, तज उस पर बारह पण जुरमाना किया जाए। यदि कोई महाजन दस साल तक ऋण की उपेजा करें, तो उसे ऋण की राखि पर कोई अविकार नहीं रह जायगा। पर यदि महाजन नावालिन हो, बुद हो, रीवी हो, विषयसन्त हो, परदेश पया हुआ हो, और या राज्य में अव्यवस्था (विजयन) होने के कारण कहीं अत्यक्त हो। कर्यवार की मृत्य हो जाने पर उसके युन, और यदि युन न हों तो समास लोग कर्ज और सुब के लिये उत्तरदायी होंगे। ऋण-सम्बन्धी मब विवास वर्मस्थीय व्यासाखों है ही प्रस्तुत किये आते थे, जहीं उनका निर्णय सालियों के आवार के बारण निर्णय कारताया हों हो। इस्तुत किये आते थे, जहीं उनका निर्णय सालियों के आवार पर किया जाता था।
- (९) ऑपनिविकम् (की. अर्थ. ३।१२)—वन को अधानत के रूप में रखने पर जो विवाद उत्पन्न होते थे, उनका निर्णय भी वर्धस्थीय न्यायाख्यों द्वारा किया जाता था। जो

सम्पत्ति किसी के पास अज्ञानत के रूप में रखी गई हो, उसे बापस करना उसका कर्तव्य था । पर कतिपय परिस्थितियों में अमानत रखी हुई सम्पत्ति को बापस लौटाना सम्भव नहीं पहता या । यदि क्षत्र सेना या आटविकों द्वारा वृत्ते (पूर) और राष्ट्र (जनपद) का व्यंस हो नया हो, या आकान्ताओं ने बामों, साथीं (काफिलों) और बज (चरागाह और उनमें बरनेवाले पश्जों) को विनष्ट कर दिया हो, या बाढ़ अथवा जरिन से मू-सम्पत्ति का नाचा हो गया हो, या माल से लवा हुआ जहाज पानी में डूब गया हो अथवा उसे डाक्ओ ने लट लिया हो, तो इन दक्षाओं में अमानत की राशि को वापस करने की उत्तरदायिता उस व्यक्ति पर नही रह जायगी, जिसके पास वह अमानत रखी गई थी। अमानत रखी हुई सम्पत्ति का यदि उपयोग कर लिया जाए, तो ऐसा करनेवाले व्यक्ति को न केवल देश और काल की परिस्थिति के अनुसार हरजाना देना होगा, अपितु उस पर बारह पण दण्ड भी पड़ेगा। जमानत रखी हुई सम्पत्ति यदि नष्ट हो जाए या खराब होने के कारण उसका मृत्य कम हो जाए, तो उसको स्नतिपूर्ति तो करनी ही होगी, साथ ही २४ पण जरमाना भी देना होगा। पर जिसके पास अमानत रखी गई थी. यदि उसकी मृत्य हो जाए या वह किसी विपत्ति मे फँस जाए, तो अमानत के लिये अमियोग नहीं किया जा सकेया। अमानत रत्नी हुई सम्पत्ति को यदि रहन रत्न दिया जाए या बेच दिया जाए, तो उसके बदले मे चार गुने मृत्य की सम्मत्ति बापस लौडानी होगी। रहन रखी हुई सम्मत्ति के लिये भी ये ही नियम थे।

(१०) बासकल्य — कोटलीय अर्थशास्त्र से दासो के विषय में भी अनेक नियम उल्लिखित है। मीर्य युग में दास प्रधाका क्या स्त्रक्ष या और उसके सम्बन्ध में कॉन-से कानून से, इस पर पृथक् रूप से यथास्थान विशेषन किया जायना। दास विषयक बादो का निर्णय भी धर्मस्थीय न्यायालय ही करते थे।

- (११) कर्मकरकस्य .--मृत्यो और कर्मकरों के प्रति उनके स्वामी क्या व्यवहार करें, किन दशाओं में उनके बेतन में कटोती की जाए और किन दशाओं में स्वामी दण्ड का मागी हों, एन सब विषयों पर भी कोटलील अर्थशास्त्र में विश्वद रूप से प्रकाश डाला क्या हैने के सम्बन्ध में वो विवाद उपस्थित हों, उनके निर्णय भी वर्गस्थीय न्यायालमें डारा किये आति थे।
- (१२) सम्भूष समुख्यलम् (की. अर्थ. ३।१४)—"वणिक् प्रमृति वय मिलकर कार्य करें, तब उन्हें सम्भूयनमुत्यान कहा जाता है। मुनाफे (फल) को दृष्टि में एस कर जब सामूहिक क्य से कार्य किया जाए, तो उसका जाचार वह धन (प्रस्तेप) होता है, जिसे समृद्ध सम्मिलत वणिक् अपनी ओर से लगाएँ (प्रसेप प्रे)। सम्मूयसमुत्यान से जो लाम हो, उसका विमाजन हसी प्रकोप के अनुसार किया जाना चाहिये।" नारद स्मृति का यह कपन अम्मूयस्थुन्तान के स्वरूप को मली माहित स्पट कर देता है। व्यापारी लोग जहाँ व्यापार के लिये वरस्य मिलकर कार्य सम्भूयस्थुन्तान के स्वरूप को मली माहित स्पट कर देता है। व्यापारी लोग जहाँ व्यापार के लिये वरस्य मिलकर कार्य करसे हैं, वहाँ कर्यकर आप आपि भी अपने समूह

बनाकर हाथ में लिये हुए कार्यों को सम्मावित करते थे। कर्मकर, कृषक वादि वब संव-रूप से कार्य करें, तो अवनी आमदनी को या तो ने समान रूप से आमस में विमक्त कर कें और या जिस इंप से उन्होंने तब किया हो। जब कोई माल सैवार किया जा रहा हो, तों जिसने जितना कार्य किया हो उसे उसी के अनुसार अंग्र प्रवान किया जाए, तैयार माल जिस कीमत पर जिकेगा उसके आगार पर नहीं, क्योंकि मृत्य के विषय में अनुकूल और प्रतिकृत बोनो स्थितियों हो सकती है। सान्हींक रूप से कारच्य कें स्थायों में सम्मि-लित कोई मनुष्य यदि स्वस्य होते हुए मी काम को बीच में छोड़ कर चला जाए, तो उसे १२ पण जूरमाने की सवा दी जाए। यदि कोई कामचीर हो तो यहली बार उसे माफ करदिया जाए, और काम के अनुक्य अंग्र प्रवान करने का वचन देकर उसे पुनः कार्य करने का अवसर प्रवान किया जाए। यदि वहु तुन कार्य में प्रमास करे, तो उसे तमूह से निकाल दिया जाए। यो कोई गम्मीर अनराथ करे, तो उसके प्रति अपराधियों काम व्यवहार किया जाए। यावक (यह कराने वाले) भी परस्पर मिलकर सामृहिक रूप से कार्य करने थे। प्राप्त हुए यन का उनमें किय प्रकार विमाजन किया जाए, इस विषय में भी अनेक नित्य ना वाण्य ने विसे हैं। इन सब विषयों के विवाद नी धर्मस्थीय न्यायालय में प्रस्तुत

- (१३) विकीसकीतानुसयः (की. अर्थ. ३११५) कम-विकास के सम्बन्ध में अनेक-विच नियम मीर्थ युग में विद्यमान थे। विके हुए एण्य को यदि विकेश केता के मुपुर्व करने से इक्तार करे, तो उसपर १२ एण जुरमाना किया आता था। पर यदि इसका कारण योप. उपनिपता या मेंविच्छ होने ते है। 'उपनिपत' से ऐसी बाया अभिन्नेद थी, जो राजा, और, अनिम् या जल हारा उत्पन्न हुई हो। 'अविष्णा' का अभिन्नाय ऐसे एष्य से है, जो गुणहीन हो या निर्वे किसी रुण व्यक्ति के तैयार किया हो। यदि सरीयार स्वरीदे हुए एष्य को केने से स्कार करे, तो उसके लिये भी १२ एण जुरमाने की सजा थी। पर यदि इसका कारण दोव, उपनिपात या अविष्ण हो, तो उसे जुरमाना नहीं देना पड़ता था। प्युजों और जीवजनुओं के कथ-विकास के विषय में भी अनेकिय नियम थे। यदि कुण्डव अन्य व्याधि से पीड़ित या अशुंच एकु को स्वस्य और शुंचि बताकर केचा चाए, तो विकेशा पर जुरमान किया आता था। इसी प्रकार के अन्य भी बहुत-से नियमों का उल्लेख कौटलीय
- (१४) बतस्यालवाकर्म (की. अर्थ. २।१६) प्रतिज्ञात वान को न देने या विधे हुए दान को बापस के लेने के मामलों के कारण मी अनेकविब बाद उत्पन्न हो जाते थे। ऋण के विषय में जो नियम थे, वे ही इनके लिये भी लागु समझे जाते थे।
- (१५) अस्वानिविकयः (की. अर्थ. ३।१६) यदि कोई किसी ऐसी सम्पत्ति को बेजने का प्रयत्न करेजिस पर उसका स्वामित्व न हो, तो उसे दक्षर दिया आता वा।

यह मालूम होने पर कि चोरी हुई सम्पत्ति किसी के पास है, तो उसका स्वामी धर्मस्य (धर्म-स्थीय न्यायालय के न्यायाधीस)द्वारा उसे निरक्तार कराए । पर यदि देश और काल की विष्ट से वर्गस्य द्वारा ऐसे व्यक्ति को गिरक्तार करा सकता सम्भव न हो. तो उसे स्वय गिरफ्तार करके वर्मस्य के समक्ष पेश किया जाए । वर्मस्य उससे प्रकृत करे-"यह सम्पत्ति तुमने कहाँ से प्राप्त की ?" यदि वह सम्पत्ति को प्राप्त करने की प्रक्रिया को संतीयजनक उंग से न बता दे. पर जिस व्यक्ति ने उस सम्पत्ति को उसे बेचावा उसे पेश कर सके. तो उसे छोड़ दिया जाए, पर उस सम्पत्ति को उससे ले लिया जाए। यदि उस विश्वेता का भी पता लग जाए, जिसने कि उस सम्पत्ति को बेचा था, तो उससे न केवल उसका मृत्य वसूल किया जाए, अधित उसे वह दण्ड जी दिया जाए जो चोर को दिया जाता है। चोरी हुई सम्पत्ति जिसके कब्जे में हो, यदि वह कही मान जाए या तब तक छिपा रहे जब तक कि सम्पत्तिको वह सर्च न कर ले, तो उससे न केवल उस सम्पत्ति की पूरी कीमत वसूल की जाए, अपित उसे चोर की सजा भी दी जाए। जो व्यक्ति किसी सम्पत्ति के विषय में यह दीवा करें कि यह उसकी वह सम्पत्ति है जो बोरी हो गई थी. पर वह उस सम्पत्ति पर अपने स्वत्त्व को सिद्ध न कर सके, तो उस पर उस सम्पत्ति के मत्य का पाँच गना जरमाना किया जाए । यदि वह उस सम्पत्ति पर अपने स्वत्व को सिद्ध कर दे, तो वह उसके सुपूर्व कर दी जाए। चोरी हुई सम्पत्ति को उसका स्वामी तभी अपने स्वत्व मे ले सकता था, जबकि वह ऐसा करने के लिये राज्य की अनुमति प्राप्त कर ले। अन्यवा, उसे 'पूर्वस्साहस दण्ड' दिया जाता था। चोरी हई या सो गई सम्पत्ति को 'शुक्ल स्थान' पर रखा जाए। यदि तीन पखबाडे (हेद मास) तक कोई उस पर दावा करने वाला न आए. तो उसे राज्यकोड़ा में मेज दिया जाए। स्तो गई या चोरी हुई सम्पत्ति-विषयक बादो का निर्णय भी धर्मस्थीय न्यायालय ही करते थे।

(१६) स्वस्वास सम्बन्ध : (की. अर्थ. ३।१६) — सम्पत्ति पर किसी का स्वामित्त्व किन अवस्वाओं में कायम नहीं रह पाता, हस प्रस्त को लेकर मी अनेक प्रकार के विवाद उत्पन्न हो जाते वें जिनका निर्णय वर्षस्थीय न्यायालयों को करता होता था। यदि कोई स्वामी दन वर्ष तक निरत्तार अपनी सम्पत्ति की उपेक्षा करता रहे और हस अविध में अन्य न्यानित उस सम्पत्ति का उपभोव करते रहें, तो स्वामी का ऐसी सम्पत्ति पर कोई स्वरन्व नहीं रह जाता था। पर इसके कुछ अपवाद मी थे, बैसे स्वामी का नावादिन होना, बूब होना, रोगी होना, विपद्मस्त होना, प्रवासी होना और राजकीय अध्यस्था के कारण देव का त्यान कर अन्यन कले जाना। वर्षि स्वामी २० साल तक निरन्दार अपनी इमारत की उपेक्षा करे और वह दूसरों के कब्जे में रहे, तो स्वामी किर उस पर दावा नहीं कर सकता था। पर क्योंकि कोई सम्पत्ति किसी अन्य के कब्जे में है, हसी आधार पर स्वामी का उस पर स्वन्ध न रह आए, यह नियम नहीं था। ओ सिद्धाना सूसम्पत्ति (वास्तु) के लिये था। वार्ष अस्प्रकार की सम्पत्ति के लिये भी स्वीकार्य समझा जाता था।

- (१७) सामुस्तम् (की. वर्षः १।१७)—चौरी, बाके वौर कृट के मामके थी वर्षस्थीय
  गायालय के समक्ष प्रसुद्ध किये वार्ष वे । वर्षमी के किये क्या स्वता दी वार्षः, इस सम्बन्धः
  में मानव सरुप्राय का यह मत वा कि रत्न वादि वित्त सम्मत्ति को कृटा बाए उसकी कीमत
  के बरावर जून्याना उचित दण्ड होगा; पर जीवत्तस सम्प्रयाय के कत् में कृट के माल की
  कीमत से दुगना दण्ड दिया जाना चाहिये। पर कौटत्य का यह मत वा, कि व्यराध के
  जनुरूप ही रण्ड की व्यवस्था की जाती चाहिए। वो किसी स्त्री या पुत्रव को पकडकर
  व्यवस्ती वन्यन ये रखे या रखने में तहायता करे, और गिरफ्तार व्यक्ति को व्यवस्ती
  चुडवाए या खुडवाने में सहायता करे, उस पर ५०० पण से १००० पण तक जून्याना
  किया जाए। इसी को 'उत्तम साहस दण्ड' कहा जाता था। वो व्यक्ति किसी व्यव हारा
  चौरी या करेती कराए, जीर सके बरके से दखे सुवर्ण आदि सम्पत्ति देने की प्रतिका करे,
  उससे यांचेकत (जितना देने को उसके कहा था) सुवर्ण बसूज किया जाए, और उसे एक
- (१८) वाक्ष्याक्याव्य (की. अर्थ. ३११८)—गाली देने, कुववन कहने और मानहानि के मुकदसे भी धर्मस्थीय त्यायालय द्वारा निर्मात होते थे। वदनाभी करना (अपवार.), निन्दा करना (अप्रवार.), निन्दा करना (अप्रवार.), निन्दा करना (अप्रवार.) के विभिन्न कर माने व्याप्त के विभिन्न कर माने वाते थे। यदि किसी के बारीर, स्वभाव (मकृति), योग्यता, पेखे और जनपद की निन्दा की बाए, पर वह निन्दा सब हो, तो तीन पण जूरमाने की सजा दी आए। यदि वह निन्दा झूठी हो, तो छ: पण दण्ड दिया आए। जिनकी बदनामी की गई हो, उसकी स्वित के अनुसार दण्ड की माना दुवनी या आणी की आए। दूवरों की स्वियो की निन्दा करने पर युवना जूरमाना किया आए। पर यदि बदनामी प्रभाव (असावधानता), मद, मोह आदि के कारण की आए, तो दण्ड की माना आणी की आए। वाक्ष्याञ्च के सम्बन्ध में ऐसे ही अनेक नियम अर्थवान्त में दिये गये हैं।
- (१९) वण्यपाकव्यम् (को. अर्थ. ३।१९)—रण्यपारुव्य के अनेक प्रकार हैं, जैसे छूना (स्पर्धनं), पीटना (अवनूर्ण) और चोट मारना (प्रहृत)। नामि के नीचे के अयों को यदि हाथ, कीचड़, राख (प्रस्स) या पूल से छुआ आए (कीचड़ आदि अयों पर पेके आएं), तो तीन पण भी स्वत्य थी। यदि हम (नामि के नीचे के) अयों को पेर, जिच्या तो अनेच्य (अपनिष्क) वस्तुकों से स्पर्ध किया आए, तो ६ पण जुरपाना हो। नामि के ऊपर के अयों पर इसी प्रकार के स्पर्ध ते जुरपाने की माना दुलनी की आए, और सिर को स्पर्ध करने पर चार गुनी। यदि किसी को हाथ से सारा आए, तो ३ पण से १२ एण तक जुरपाना किया आए, पैर से मारते पर इसके दुला वस्त्य दिया आए। यदि किसी पेकी वस्तु से मारा आए, जिस के सारण चाय वन आए, तो प्रविक्त के सारण मार वन आए, तो प्रवेदात आए। यदि हतनी अविक सार मारा आए के प्राण सकट से आ आएं, तो सच्चम साहत्यक्व दिया आए। यदि हतनी अविक सार मारा आए के प्राण सकट से आ आएं, तो सच्चम साहत्यक्व दिया आए। साही, है है, पत्यर, लोड़े के कड़ या रस्ते से आचात करने पर विषे ऐसा चाव हो आए जिससे सुन न

निकले, तो २४ पण जरमाने की संजा दी जाए । यदि खन बहने छने, तो दण्ड की मात्रा दुमनी कर दी जाए। यदि किसी पर इतने अधिक आषात किये जाएँ कि वह मतप्राय हो जाए, बाहे बाबातों के परिवासस्वरूप बन न भी बहे, वा हाय-पैर टट जाएँ, तो पूर्वस्साहस दण्ड दिया जाए । यदि आवालो के कारण हाथ. पैर और दौत अंग हो जाएँ या नाक-कान टूट जाएँ और प्राणनाथा उपस्थित हो जाए, तो भी पूर्वस्साहस दण्ड दिया जाए। जाँच और गरदन को तोड देने पर और आँख पर आधात करने पर या इस तरह की शारीरिक अति पहुँचाने पर जिसके कारण कि बोलने, मोजन करने और शारीरिक चेष्टाओ में बाघा उपस्थित हो जाए, न केवल मध्यमसाहस दण्ड दिया जाए, अपित आधात करने-बाले से इतनी घनराशि भी वसुल की जाये जिससे चोट खाए व्यक्ति को समुचित हरजाना दिया जा सके। यदि देश और काल की परिस्थितियों के कारण अपराधी को तुरन्त गिरफ्तार न किया जा सके, तो उसके मामले को कण्टकशोधन न्यायालय के सपूर्व कर दिया जाए। यदि बहत-से व्यक्ति मिलकर किसी पर आधात करें. तो उनमें से प्रत्येक को सामान्य से दगना दण्ड दिया जाए । पुराने आचार्यों का यह मन्तव्य था. कि आचात आदि के जो मामले पूराने हो चके हों उनके लिये अपराधी पर अभियोग न चलाया जाए. पर कौटल्य इससे सहमत नहीं थे। उनका मत था कि अपकारी (अपराधी) को किसी मी दशा में छोड़ा न जाए। यह प्रयत्न किया जाता था, कि आधात के मकदमों का उसी विन फैसला कर दिया जाए, जिस दिन कि उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हो। पर यदि अभियुक्त अपने को निर्वोच सिद्ध करने के लिये सफाई देना चाहे तो निर्णय में विकम्ब भी अभिमत था। वस्त्र, आमधण, सूवर्ण, पण्य, मकान आदि को क्षति पहेँचाने पर भी दण्ड की व्यवस्था थी। किसी के घर में दु:स्रोत्पक वस्त के फ़ेंकने पर १२ पण दण्ड का विधान था। पर यदि किसी के घर में ऐसी वस्त फैंकी जाए, जिससे कि वहाँ रहनेवालों के प्राण सकट में पड़ने सम्मावना हो, तो पुर्वस्साहस दण्ड दिया जाता था। छोटे पहाओं (मेड, बकरी आदि) को लाठी आदि के आचात से कच्ट पहुँचाने पर एक या दो पण दण्ड का विधान था। पर यदि आधात ऐसा हो जिससे पशु के खुन निकल आए, तो दुगना जरमाना किया जाता था। वडे पशओं (गाय, बैल, बोडा आदि) को इसी प्रकार के आबात करने यर दूगना जरमाना देना पड़ता था, और साथ ही क्षतिपूर्ति मी करनी होती थी। नगर के समीप के खायादार वृक्षो, फूल वाले और फल वाले वृक्षो तथा वनस्पतियों की डाल को तोडने पर ६ पण. बाखाएँ तोडने पर १२ पण और तना तोडने पर पूर्वस्साहस दण्ड का विवान था। यदि सीमासूचक वृक्षों, मन्दिरों के वृक्षों या राजकीय वनों के वृक्षों, वनस्पति आदि को क्षति पहुँचावी जाए, तो दण्ड की द्विगुण मात्रा का विधान था। दण्ड-पारुव्य के वे सब मामले बर्मस्थीय न्यायालयों में ही पेश किये जाते थे।

(२०) सूतसमाञ्जयम् (सी. अर्थ. ३१२०) – प्राचीन मारत में सूतकीड़ा का बहुत अधिक प्रचार सा: उसके विवय में जो जनेकविय बाद उत्पन्न होते रहते ये, उनके निर्णय मी यमंस्वीय न्यायालयों द्वारा किये जाते थे। यूत के सत्वनय में यह व्यवस्था थी, कि नृजा केवल उन्हीं स्थानों पर खेला जा सके जो कि इसके लिये नियद हों। युत्ताध्यक्ष संझा के राजक मंत्री स्थानों पर केवल जा सके जो कि इसके लिये नियद हों। युत्ताध्यक्ष संझा के राजक मंत्री केवल मित्रीय स्थानों से दे केवल करे। अन्यत्र जुला खेलने द १२ तथा जुला स्थान था। युत्त श्रीय हो किये विकास संधी (अक्ष) और काकवियों की आवश्यकता होती है, उन्हें निर्दांव क्य में प्रस्तुत कराना भी युत्ताध्यकों का कार्य था। शांद कोई लियत पी त्रीय जाता था। युत्ता खेलते हुए 'कूटकमें' करने पर १२ तथा जुलामा किया जाता था। युत्ता खेलते हुए 'कूटकमें' करने पर पूर्वस्थाहत्त्वस्थ की व्यवस्था थी। साथ ही, उन्हों जो कुछ जीता हो उन्हें भी जब्दा कर लिया जाता था, और उसे वह दण्ड दिया जाता था जो कि चोर को दिया जाता है। जुए में जो राखि या प्रस्थ जीता जाए, उसका ५ प्रतिखत राज्य प्राप्त कर खेला था। इसके का किया अपना करना होता था। युतस्थान का किराया और येथ आदि का मन्या भी कितवों को प्रयान करना होता था।

(२१) प्रकीर्णकानि (विविध) (की. अर्थ. ३३२०)—कतिपय अन्य भी ऐसे विषय थे, जिनके सम्बन्ध मे उत्पन्न विवाद धर्मस्थीय न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किये जाते थे। ये विषय निम्नलिखित थे-(१) मौगी हई, किराये पर ली हई, अमानत के रूप मे रखी हई या सुरक्षा के लिये रखी हुई सम्पत्ति को यदि निर्धारित स्थान और समय पर बापस न किया जाए। (२) छायादार स्थानो का यदि निर्धारित अविध से अधिक समय तक उपयोग किया जाए। (३) सैनिक मार्गों और नदियों को (नाव आदि द्वारा) पार करते हुए जो शल्क प्रदेव हो, यदि उसे न दिया जाए। (४) यदि किसी को अपने पडोसियों के विरुद्ध लडने के लिये निमन्त्रित किया जाए। (५) यदि किसी को कोई सम्पत्ति किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान करने के लिये सपूर्व की गुई हो. और वह उस सम्पत्ति को उसे प्रदान न करे। (५) यदि कोई अपने माई की पत्नी को हाथ से सीचे। (६) किसी अन्य द्वारा रखी हुई रूपाजीवा (वेश्या) के पास जाने का यदि कोई यत्न करे। (७) यदि कोई किसी ऐसे व्यक्ति से प्रथ्य खरीदे, जिसे बेचने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति का हो। (८) जिस मकान के द्वार पर मद्रा (Seal) लगी हो, यदि उसे तोडने का यत्न किया जाए । (९) यदि कोई अपने पडोसियो को क्षति पहुँचाए। (१०) गृहस्वामी की बोर से मू-सम्पत्ति का किराया बसूल कर यदि कोई उसे अपने प्रयोग में ले आए। (११) स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करती हुई विषवा स्त्री से यदि कोई जबदंस्ती अनाचार करे। (१२) यदि कोई चाण्डाल किसी आर्य स्त्री का स्पर्श करे। (१३) किसी व्यक्ति के विषद्ग्रस्त होने पर यदि उसकी सहायता के लिये न जाया जाए। (१४) बिना कारण यदि किसी को भागता हुआ पाया जाए। (१३) देव और पितु-कार्यों (श्राद्ध आदि) मे यदि कोई बौद्ध, आजीवक या शूब-प्रवक्ति को मोजन कराए। (१६) शासन द्वारा अनधिकृत व्यक्ति यदि किसी अपराधी से सपवपूर्वक गवाडी ले । (१७) जो राजकीय सेवा में न हो. यदि वह राजकीय कार्य करने का प्रयत्न करे। (१८)

यदि कोई शत पत्रुओं को बांध्या करें। (१९) यदि कोई बीवध द्वारा वासी का गर्म बिराए। (२०) वदि पिता और पुत्र, पति और पत्नी, माई और बहन, मामा और मानजा या जानजी. और आचार्य और सिष्य अपने में से किसी का (उसके पतित न होते हुए मी) परित्यान कर दें। (२१) वदि अपने साथ लाये हुए किसी व्यक्ति की ग्राम के बीच में या अंगल में छोड़ दिया जाए। (२२) जो लोग एक साथ यात्रा के लिये क्ले हों, उनमें से किसी को यदि यात्रा के परा होने से पर्व ही छोड दिया जाए । (२३) अवन्धनीय पुरुष का यदि बन्धन किया जाए या बन्धन में सहायता की जाए, और यदि किसी कैदी को बन्धन से मुक्त कर दिया जाए या बन्धनयक्त होने में सहायता की जाए। (२४) यदि किसी नाबालिंग क्यक्ति को बन्धन में रखा जाए। यहाँ जिन विषयों का उल्लेख किया गया है, उनके सम्बन्ध में भी अनेक वाद उपस्थित हो सकते थे, जिनका निर्णय धर्मस्थीय न्यायालयों के न्यायाचीकों को करना होता था। यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिये कि धर्मस्थीय न्यायालयो के अधिकार-क्षेत्र में कतिपय ऐसे विषय भी थे, जिनके निर्णय आधुनिक समय में फीजदारी (Criminal) न्यायालयो द्वारा किये जाते हैं । अत. वर्मस्वीय न्यायालयो को अविकल रूप से दीवानी (Civil) न्यायालयों के सदुश समझना समुचित नहीं होगा। पर इस प्रकरण में हमने जिन विषयों का सक्षिप्त रूप से उल्लेख किया है. उनसे धर्मस्थीय न्याया-लयो के क्षेत्राधिकार को समुचित रूप समझा जा सकता है।

पर्मस्यों (धर्मस्थीय न्यायालयों के न्यायाशीयों) के करितयस अन्य कार्य भी थे। देव, ब्राह्मण, तपस्ती, स्थी, बाल, बृढ, रोगी, अनाध आदि के हितो को उन्हें दृष्टिक रे स्वना व्याहिये, यहि ये मागले उनके न्यायालय में बाद (मुक्बमें) के रूप में प्रस्तुत न भी किये गये हो। विद्या, बृढिं, पौरस्य आदि की दृष्टि से ओ व्यक्ति विद्योवताएं स्वते हैं, उनका यथीचित सम्मान करना भी वर्मस्थों का कार्य था। पर्मस्थों के लिये कीटल्य का यह आदर्श था— वर्मस्थों की सबके प्रति समयृष्टि होनी चाहिये, सबका विश्वास उन्हें प्राप्त होना वाहिये, जनता में वे लोकप्रिय होने चाहियें, और विना किसी खल-छिद्र के उन्हें अपने कार्यों को सम्परित करना चाहिए।

### (३) कण्टक शोधन न्यायालय

कष्टक शोषन त्यायालय के त्यायाधीशो को 'प्रवेष्टा' कहते थे। जिन विषयो के साथ सम्बन्ध रखने वाले विवाद इन त्यायालयों में प्रस्तुत किये जाते थे, उनमें मुख्य निम्न-लिखित थे—

(१) काकारक्षणम् (की. अर्थ. ४।१)—(शिल्पायों व कारीगरों की रक्षा तथा जनसे इसरों की रक्षा)—भीयें युग में बिल्पायों व कारीगरों के हितों की रक्षा के किये जनकिवास कानृतों की सत्ता थी। साथ ही, हस प्रकार की व्यवस्थाएं मी हस युग में विषयान थी, जिल द्वारा चिलित्यों को कर्तव्यपालन के किये विषय किया जा सकता था। इनसे सम्बन्ध रखने वाले बादों का निर्णय कव्टक शोधन न्यायालय द्वारा किया जाता था। शिल्पी जिस कार्य को जहाँ और जितनी अवधि तक सम्पन्न करने का जिम्मा लें. वहीं और उत्तने ही समय में उसे परा करें। यदि वे यह कह कर कि कोई स्थान व समय निर्धारित नही हुआ या, कार्य को पूरा न करें, तो उनका चौथाई पारिश्रमिक जब्त कर लिया आए, और कुल पारिश्रमिक का दुगना उन पर जुरमाना किया जाए। पर यदि कार्य को नियत अवधि में पूर्णन कर सकने का कारण कोई आपत्कालीन दशा हो. तो शिल्पियों का न वेतन काटा जाए और न उन्हें दण्ड ही दिया जाए । यदि शिल्पी माल की नष्ट कर दें या सराब कर दें. तो उनसे नकसान की क्षतिपति करायी जाए। यदि वे कार्य को ठीक प्रकार से न करे, जिस ढंग से कार्य करना उन्होंने स्वीकार किया था वैसा न करें, तो उन्हें न केवल वेतन न दिया जाए, अपित उससे दुगना दण्ड भी दिया जाए । धोबियो के लिये यह व्यवस्था थी कि वे स्वय केवल ऐसे ही वस्त्रों को पहन सकें, जिनपर मुद्गर का चिन्ह अकित हो। घोने के लिये आये हुए वस्त्र को यदि वे बेच दें, रेहन रख दे या किराये पर दे दें, तो उन्हें १२ पण जुरमाना देना होता था। यदि वस्त्र को बदलकर लाएँ, तो भी दण्ड की व्यवस्था थी। यदि कोई सुनार किसी चोर से सुवर्ण क्रय करें, तो उन्हें ४८ पण जरमाने की सजा दी जाती थी। यदि वे किसी आभूषण को (पिषठा छेने के कारण) प्रच्छन्न या विरूप दशा मे कम करें, तो उन्हें वह दण्ड दिया जाए जो चोरो के छिये निर्वारित हैं। चौदी के आभूषण बनाने के लिये एक रूप्यधरण पर एक मायक के हिसाब से मजदूरी देने की व्यवस्था थी, और सोने के आमुषणो के लिये मुदर्ण के आठवे माग की। साधारणतया, आभवण मे जितने मृत्य की चाँदी या मोना प्रयन्त हुआ हो. उसके आठवें माग के मत्य के बराबर सनार का बेतन निर्घा-रित था। पर यदि आभूपण अधिक कलात्मक हो या मूबर्णशिल्पी अधिक होशियार हो, तो उसे दगना पारिश्रमिक दिया जाता था। मिषजो (चिकित्मको) के लिये यह आवश्यक था कि यदि कोई प्राणवाधिक (गम्भीर) रोग से ग्रम्त रोगी उनके पास चिकित्सा के लिये आए, तो वे तुरन्त उसकी सूचना शामन को प्रदान करें, अन्यथा उन्हे पूर्वस्साहम दण्ड दिया जाए। यदि चिकित्सक की लापरवाही से किसी रोगी की मृत्यु हो जाए, तो चिकित्सक को मध्यम साहम दण्ड दिया जाए। यदि चिकित्मक रोगी की उपेक्षा करे या उसका उलटा इलाज करे. तो ऐसा करने को 'पारुप्य' मानकर तदनरूप दण्ड उसे दिया जाए। अन्य प्रकार के शिल्पियों के विषय में भी इसी प्रकार की व्यवस्थाएँ कौटलीय अर्थशास्त्र में प्रतिपादित है। ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य यग में भी बहत-से शिल्पी जनता के पीडन के लिये तत्पर रहते थे. और चोर होते हए भी इस ढंग से आचरण करते थे मानो वे चोर न हों। इसीलिये जाणक्य ने यह व्यवस्था की थी, कि "वणिकों, काठओं, कुशीलबी, भिक्तकों और कृहकों तथा इसी प्रकार के अन्य लोगों को जो बस्तुत: चोर हो पर 'अचोर' के समान आवरण कर रहे हों, जनता का पीडन न करने दिया जाए।"

(२) वैदेहक रक्षणम् (कौ. अर्थ. ४।२)—(व्यापारियों की रक्षा तथा उनसे दूसरों की रक्षा)—व्यापारी सही बाटों और मापों का ही प्रयोग करें, इसका विशेष व्यान रक्षा जाता था। संस्थाच्यस संज्ञा के राजकमेवारी का यह कर्तव्य वा कि वह हन नायों का निरोक्षण करता रहे। वहीं यह भी बेबता वा कि व्यापारी रच्या को तोकने के लिये जिस तुका का प्रयोग करते हैं, वह ठीक तोकती है वा नहीं। यदि कोई व्यापारी माल करीदिन के लिये ऐसी तुका का प्रयोग करते हैं जो जी अधिक तोकती हो। वारि क्यापारी माल करीदिन के लिये ऐसी तुका का प्रयोग करते हों जो अधिक तोकती वाला तुका को प्रयुक्त करें, तो उनके लिये दण्य की व्यवस्था थी। यदि व्यापारी आपस में मिराकर पथ्या को रोक लें जीर महीं की की पर दे बेबते का प्रयास करें, तो केता जी रे जिलेता वोनों को सहस्य पण जुरानों की का वा वा वाए। वाग्य, सोह (तेळ जीर वृद्ध) जा एक्या, तुमाण और जीविंग में समान कर रंग की करते कि निलावट करने पर बारह पण जुरानों करने के व्यवस्था थी। वाग्य सन्त्र पण्या को बेचने वाळे व्यापारियों के लिये यह आवश्यक था, कि वे जनतों के हित को सदस भी प्रयास कर ता कि वे वाह आवश्यक था, कि वे जनतों के हित को सदस भी प्रयास कर ता कि वे वाह आवश्यक था, कि वे जनतों के हित को सदस भी प्रयास कर ता कि विवास माना स्वाप्त पण्या को बेचने वाळे व्यापारी कितना मूनाफा ले सके, यह भी तिवारित था। स्वेदयी पण्या पर मुनाके की मात्र प्री और विवेधी पण्या पर बता प्रतिवार।

(३) उपनिपात प्रतीकार: (कौ. अर्थ. ४।३) (प्राकृतिक विपत्तियों का निवारण)— प्राकृतिक विपत्तियाँ आठ प्रकार की होती है. अग्नि, जल, महामारी, दिशक, चहे, सिंह, सर्प और राक्षस । अग्नि, जल, महामारी आदि के कारण जो विपत्तियाँ राज्य पर आती है, वे ही यहाँ अभिन्नेत हैं। अग्नि की विपक्ति से राज्य व उसकी जनता को बचाने के लिये अनेक प्रकार की व्यवस्थाएँ की गई थीं. जैसे धोष्म ऋत मे ग्रामों के निवासी मोजन चर के बाहर बनाएँ और उन सब नियमों का पालन करें जिनका प्रतिपादन कौटलीय अर्थकास्त्र के 'नागरिकप्रणिधिः' अध्याय में किया गया है। इन नियमों पर हम एक अन्य प्रकरण में विश्वद रूप से प्रकाश डालेंगे। जो इन नियमों का पालन न करे, उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाता था. और उसके लिये दण्ड की व्यवस्था थी। ये मकदमे कण्टकशोधन न्यायालय के सम्मुख ही पेश किये जाते थे। जल का भय प्रधानतया बाढ़ के रूप में था। उस से बचने के लिये यह व्यवस्था की गई थी कि नदियों के किनारे पर बसे हुए ग्रामों के लोग वर्षा ऋतु में ऐसे स्थानों पर चले जाएँ, जो ऊँचे हों और जहाँ बाढ़ का पानी आने की आशंका न हो। साथ ही, काष्ठ के बेडे, बाँस के बेडे और नौकाएँ तैयार रखी जाएँ। यदि किसी व्यक्ति को इबता हुआ पाया जाए, तो अलाव (तुम्बों), दति (पशु की खाल जिसमें हुवा भरी हुई हो), प्लव (लकडी का तस्ता), गण्डिका (छोटी नौका) आदि द्वारा उसकी रक्षा की जाए। यदि कोई इस कार्य से प्रमाद करे, तो उसे १२ पण जुरमाने की सजा दी जाए। पर यदि किसी के पास प्लव बादि न हों, तो उसे दण्ड न दिया जाए। महामारियों से रक्षा करने के लिखे जहाँ औपनिवदिक उपाय प्रयक्त किये आएँ, वहाँ साथ ही चिकित्सक औपधि द्वारा उनका प्रतिकार करें और सिद्ध तापस लोग शान्ति-प्रायश्चित के अनच्छान करें। यूर्मिक पड़ने पर सरकार की ओर से बीजों और भीजन का वितरण कर जनता के प्रति अनुबह प्रदर्शित किया जाए; ऐसे निर्माण-कार्य प्रारम्म किये जाएँ, जिनसे द्रमिक्ष- पीड़ित लोगों को काम मिल सके ;सिञ्चत अन्न आदि को वितरित किया जाए :वेश में जो अन्न हो, खाद्य सामग्री हो उसका सम व न्याय्य रीति से विमाजन किया जाए: मित्र-राज्यों से सहायता प्राप्त की जाए और घनिक लोगो को अपने घन को उबल देने के लिये विवश किया जाए। चूहों की संख्या में अल्पघिक वृद्धि को मी प्राकृतिक विपत्ति माना जाता या । इसके निवारण के लिये विषैली वनस्पति को घान्य मे मिलाकर उन स्थानों पर रख दिया जाता था, जहाँ चूहो का प्रकोप हो । टिट्डी दल, पक्षियों के झुण्ड और कृमियो के सब का निराकरण करने के लिये भी इसी प्रकार के उपाय प्रयोग में लाये जाते थे। सिहो के विनाश के लिये मदन रस से सिचित पश्-क्षवो को जगल मे रखने का विधान था। लुब्बको (शिकारियो) और स्वर्गणिको (शिकारी कृते पालनेलो) को यह आदेश दिया जाता था, कि वे कुट पिञ्जरो द्वारा सिहों को पकड़ने का प्रयत्न करें। कवच घारण किये हुए शस्त्रधारी मी सिंहों को मारने के लिये प्रयत्नशील रहते थे। सिंह की पकड मे आये हुए व्यक्ति को बचाने का यत्न न करने पर बारह पण जुरमाने का विवान था। शेर का शिकार करने वालों को यही राशि इनाम में दी जाती थी। साँपों के विनाश के लिये भी अनेकविध व्यवस्थाएँ की गई थी । राक्षमों के भय का निवारण करने के लिये आधर्वण कियाओं का विधान था। सिद्ध तापसो और मायायोग मे प्रवीणों से रक्षों (मत प्रेत आदि) की बाघा को शान्त कराया जाता था। चाणक्य ने लिखा है कि माया योग मे निष्णात सिद्ध तापसों को राजा की ओर से अपने देश में बसाया जाए, और उनका सम्मान किया जाए. क्योंकि दैवी विपत्तियों का वे प्रतिकार कर सकते हैं।

- (४) मुहाजीविना रका (की. अर्थ. ४।४)— (गैरकानूनी उपायो से आजीविका जलाने लागो से रक्षा)—कोन व्यक्ति गैर कानूनी इस से काम कर रहे हैं, इसका परिवार प्राप्त करने के लिये धित्रयो (गुन्जचरो) की नियुक्ति की जाती थी, जो खिढ़, ताथन, परिवाजक, कार्तानिक (ज्योतिषी), चिक्तरणक, उन्मल (पायल), मूक, विषद, ताथन, परिवाजक, कार्तानिक (ज्योतिषी), चिक्तरणक, उन्मल (पायल), मूक, विषद, कार्याने वेहक, कार, विल्पी, पावनमासिक आदि के सेव बना कर जनता तथा राजकीय कर्म-वारियों के सीच (श्वाचिता) और अशीच (श्वाचिता) कार तथा करते वे । उन्हें यदि किसी पर्यापन को लगा दिया जाता था जिसने गृहाजीवित्त का इसी वार्य के लगा दिया जाता था जिसने गृहाजीवित्त का इसी वार्य के सिंद कार करते वार्या के सिंद कार कार्य करते हैं। उन्हें या तो देश से विज्ञकत कर दिया जाए और या दोष के जनकर वे हिला वार्य कार्य के लगा है के तेरह प्रकार के मूहाजीवी होते हैं जो देश के विनाश के कारण बनते हैं। उन्हें या तो देश से विज्ञकत कर दिया जाए और या दोष के अनुक्ष उन्हें व्यव्वव्यव्वव्यव्वव्यव्वव्यव्वव्यव्वविद्या जार। गृहाजीवियों को देश से निकालने और दण्ड वेने का कार्य करते हैं। इस हारा किया जाता था।
- (५) सिद्धव्यञ्जनंभीणवप्रकाशनम् (कौ. अर्च. ४१५)—(दूषित प्रवृत्तियों वाले युवकों को सिद्धो का मेस घरे हुए गुप्तवरों द्वारा पकड़वाना)—राज्य में कौन-से

व्यक्ति दूषित प्रवृत्तियों वाले हैं, और वे किन गैर-कानूनी कार्यों में व्यापृत है, इसे पता लगाने के लिये गुप्तवरों का प्रयोग किया जाता या । पहले सामारण गप्तवर यह मालम करते थे, कि किन व्यक्तियों की गतिबिधि शकाजनक है। फिर सन्दिग्ध व्यक्तियों के अपराधों का पता करने और उनके अपराची होने की बात की पुष्टि के लिये विशिष्ट गप्तचरों की सहायता की जाती थी। इसके लिये जो ढंग प्रयोग में लाये जाते थे, कौटलीय अर्थ-शास्त्र में उनका विशद रूप से वर्णन किया गया है। सिद्ध का मेस बनाए हुए गप्तचर सदिग्ध युवकों के पास जाकर यह कहें, कि हम ऐसी विद्या जानते हैं जिससे मनष्य अन्तर्धान हो जाता है। दसरा कोई उसे देख नहीं सकता। हम बन्द हए द्वार को मन्त्रशक्ति द्वारा लोल भी सकते हैं। किसी भी स्त्री को वश में करने की विद्या में भी हम प्रवीण है। जब सदिग्ध यवकों को उन पर विश्वास हो जाए, तो वे उन्हें एक ऐसे ग्राम में ले जाएँ जहाँ पहले से ही राजकीय गप्तचर गये हुए हों। एक मकान के पास जाकर वे सिद्ध यवकों से कहे---हमारे मन्त्र के प्रमाव की यही परीक्षा कर लो। बन्द द्वार के सामने खडे होकर सिद्ध कहें---डार खुल जाए। मकान में विद्यमान गुप्तचर चुपचाप डार खोल दें, और इस ढग से लेट जाएँ मानो वे मीए हुए हों । अब सिद्ध यवको से कहें-हमारी मन्त्रशक्ति के प्रसाब से नुम्हें कोई देख नहीं सकता । तुम इस मकान से जो चाहो सामान उठा लो । इस मकान के सब निवासी हमारी मन्त्रशक्ति के कारण सोये रहेंगे, न तुम्हे कोई देख सकेगा और न कोई जाग ही पाएगा । यहाँ जो स्त्रियाँ है (जो वस्तुत: गुप्तवर स्त्रियाँ हों), उनके प्रति भी तम यथेष्ट बरताव कर सकते हो. क्योंकि वे भी हमारी मन्त्रशक्ति के प्रभाव मे हैं। जब दूपित प्रवित्त के युवको को उस मकान में चोरी करके और वहाँ विद्यमान स्त्रियों से यथेष्ट कामाचार करके सिद्धों के प्रति विश्वाम हो जाए, तो सिद्ध उनसे कहें—अब तम इससे यह विद्या सीख लो और जहाँ चाहे जाकर इसका प्रयोग करो । जब दवित प्रवित्यो बाले यवक सिद्धों के प्रति विश्वास कर और उनसे मन्त्र विद्या सीखकर किसी प्राम में चोरी करें या कामाचार के लिये प्रवत्त हो. उन्हें तरन्त गिरफ्तार कर लिया जाए । फिर उनसे यह पता किया जाए कि उनके अन्य साथी कौन-कौन है और वे पहले किस प्रकार के गैर-काननी कार्य करते रहे हैं। चोरों और डाकुओं को पकड़ने के लिये भी इसी उपाय को प्रयक्त किया जाए। कतिपय सत्री पराने चोरों का भैस बनाकर उन व्यक्तियों से मेलजोल करें. जिनपर चौर होने का सन्देह हो। जब सित्रयों द्वारा उत्साहित होकर वे चौरी के लिये प्रवत्त हों, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। समाहर्ता गिरफ्तार हुए व्यक्तियों को पूर और जनपद के निवासियों को दिखाकर यह कहे--राजा को चौर पकड़ने की विद्या आती है। इसी विका द्वारा ये कीर पकड़े गये हैं। अभी हमें अन्य चोरों को भी गिरफ्तार करना है। यदि आपके स्वजनों (आत्मीयो) में कोई 'पापाचार' (चोरी आदि गैर-काननी काम करने वाले) हों, तो उन्हें ऐसा आवरण करने से रोक दो । चोर, डाक् आदि अपराधियों का पता करने के लिये स्वाले, शिकारी, व्याघ (बहेलिया) आदि के मेस घरे हुए गुप्तचर उन लोगों में मिल-जुल जाते थे, जिन पर चोटी, डकैसी जादि में व्यापृत रहने का सन्वेह हो। मौका पाकर उनके मोजन से मादक हव्या मिलाकर वे उनसे उनके पास कमी का पता करते थे। इस प्रकार जब जगराथी पिरसार कर किये जाते थे, तो उन्हें कण्टक-कोचन न्यायालयों में न्याय के लिये पेश किया जाता था।

(६) शंकारूपकर्माभिग्रहः (कौ. अर्थ. ४।६)—(आशंका होने पर या बस्तुतः अपराध करने पर अपराधियों की गिरफ्तारी)—कतिपय प्रकार के व्यक्ति ऐसे थे. स्वामाविक रूप से जिन पर सन्देह किया जा सकता था। ये व्यक्ति निम्नलिखित प्रकार के थे-जिनको विरासत मे बहुत कम सम्पत्ति प्राप्त हुई हो और जिनकी आय का कोई प्रत्यक्ष साधन न हो; जो बहुधा अपने देश, जाति, गोत्र, नाम और पेशे को बदलते रहते हों, जो अपने पेशे व व्यवसाय को छिपाते हो, जो मासमक्षण, सूरापान, उत्कृष्ट भोजन, सगन्ध, माल्य (मालाएँ), बस्त्र और आमयणो पर बहुत अधिक व्यय करते हुए अत्यधिक सर्व कर रहे हो, जो चरित्रहीन स्त्रियो, यत और मद्य बेचने वालो से ससर्ग रखें; जो बार-बार अपना निवासस्थान बदलते रहते हो; जिनके विषय मे यह पता करना कठिन हो कि वे कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं और क्या कारोबार करते हैं, जो जंगलो और पार्वत्य स्थानो पर अकेले आते-जाते रहते हों, जो अपने निवासस्थान के समीप या दूर गुप्तरूप से मन्त्रणाएँ करते पाये आएँ. जो हाल मे ही लगी हुई चोट या वण की गढरूप से चिकित्सा कराएँ: जो अपने मकान के तहस्ताने या अन्द्रक्रनी कक्ष में नित्य आते-जाते दिसायी दें. जो नित्रयों के प्रति अत्यधिक आसक्त हो. जो परस्त्रियो, इसरो की सम्पत्ति और इसरो के घरों के विषय में बार-बार प्रस्तास करते हो: जिनका किस्सत कर्म करने वालों और कृत्सित शास्त्र के ज्ञाताओं से संसर्ग हो. जिन्हें अन्यकार के समय दीवारों के पीछे या छाया नें में घमता हुआ पाया जाए; जो देश और काल को घ्यान से न रख सुद्दिग्ध दुख्यों का ऋय-विकय करें; जिनका व्यवहार वैरयुक्त हो, जिनकी जाति और पेशा हीन (नीच) हो, जो विभिन्न लिक्को (चिह्नो) द्वारा अपने रूप को बदलते रहते हो, जो अपने पूर्व पृथ्यो की प्रवाओं को अकारण ही छोड़ दें; जो किसी महामात्र (राज्य के उच्च कर्मचारी) को देखकर छिप जाएँ या कही अन्यत्र चले जाएँ, जो बैठे हुए ही गहरी साँसे लेने लगें, जिनका चेहरापीला पडा हुआ हो या मुख रहा हो; जिनकी आवाज लडखडाती हो: जो सहा किसी शस्त्रधारी व्यक्ति को साथ लेकर चलते हा; और जिनकी शकल मयकर हो। कौटल्य के अनुसार जिन व्यक्तियों में ये लक्षण पाये जाएँ, उन पर हत्यारे, चोर और राज-कीय कोश व घरोहर रखी हुई राशि का दूरुपयोग करने वाले होने का सन्देह कर सकता सर्वेषा सवामाविक है।

कष्टक शोधन न्यायालयों के समक्ष केवल मदिग्य अपराधियों के मामले ही प्रस्तुत नहीं किये जाते थे। चोरी, डकेंती आदि के अभियोगों पर भी ये न्यायालय विचार करते थे। यदि कोई वस्तु लोगों गई हो या चोरी हो गई हो, तो उसकी सुचना पहले उन व्यापारियों को भेज देनी चाहिये जो उस बस्तु में व्यवहार करते हों। यदि ये व्यापारी सूचना प्राप्त हो जाने पर भी उस (क्षो गई या चोरी गई) वस्तु को छिपाएँ, तो उन्हें साचिव्यकर दोध (बोरी में शामिल होने या सहयोग देने) का दोषी समझा जाए । पर यदि उन्हें चोरी की सूचना न मिली हो, चाहे वह (चोरी वई) वस्तु उनके पास हो, तो उसे वापस लौटा देने पर उन्हें साथिव्यकर दोव का मानी नहीं माना जायवा। यदि कोई मनुष्य किसी पुराण माण्ड (पूराने माल) को बेचना चाहे या रहन रखना चाहे, तो उसे इसकी सूचना संस्थाध्यक्ष को देनी होगी। सूचना प्राप्त होने पर संस्थाध्यक्ष यह मालूम करेगा कि यह (पुराण माण्ड) उसे किस प्रकार प्राप्त हुआ है । यदि संस्थाध्यक्ष की संतीय ही जाए, तो वह उसे बेचने या रहन रखने की अनुमति दे देशा। पर यदि संस्थाध्यक्ष इस परिणाम पर पहुँचे कि यह स्रोया हुआ (या चौरी गया) माल है, तो उसे उसके असली स्वामी को सींप दिया जाए। पुराण भाण्ड के स्वामित्त्व का निर्णय करने के लिये किन साधनों का आश्रय लिया जाए, -इसका कौटलीय अर्थशास्त्र में विशद रूप से प्रतिपादन किया गया है। यदि यह साबित हो जाए कि पुराण माण्ड ऐसा है जो कि उसके वास्तविक स्वामी से कही स्रो गया था, कही गिर गया या या बोरी गया था, तो जिसके पास से वह मिला हो उसे यह बताना होगा कि वह भाण्ड उसे कहाँ मिला, कब मिला और किस प्रकार मिला। यदि वह इनको संतोष-जनक रीति से बता सके, तब तो ठीक है। अन्यथा उससे न केवल वह माण्ड ले लिया जायगा, अपित् उसके मृत्य के बराबर उससे ज़रमाना भी लिया जायगा, या उसे चौरी के अपराघ मे दण्ड दिया जायगा। चोर, डाकू, व्यभिचारी, दरवाजा व खिडकी तोड़कर मकान में घुसनेवाले और इसी प्रकार के अन्य अपराधियों का पता करने के सम्बन्ध में विस्तार के साथ निरूपण करके कौटल्य ने यह लिखा है--- 'प्रदेष्टा गोपो और स्थानिकों की सहायता मे उन चोरों का पता करे जो पुर से बाहर के हों। दुर्ग (पुर) के अन्दर के चोरो का पता नागरक की सहायता से लगाया जाए, उन साधनो से जिनका निर्देश यहाँ किया गया है।" निस्सन्देह, चोर आदि अपराधियो को दण्ड देना प्रदेख्टा का ही कार्य था।

(७) बाजुमुतक वरीका (की. वर्ष. ४१७) (मृतदेह की परीका द्वारा मृत्यु के कारण का पता लगाना)—यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सन्देहास्यद परिस्थिति में हुई हो. तो उसकी सवपरीक्षा उपा मृत्यु के कारण कीर सारनेवाले का पता लगाया जाता था। सब कहने न गए, इस प्रयोजन से उसपर तेल मला जाता था। शव के बाह्य जिन्हों की वेषकर किस प्रकार मृत्यु के कारण को जाना जाए, इस सम्बन्ध में कोटलीय वर्षधात्वक में अनेक पहचार्त लिखा गयी है। यदि गृत्र कोर पुरीष (विष्टा) निकल कर सरीर पर लग यसे हो,येट में बायु मरी हो, हाय-गैर सूर्व हुए हां, अस्त्रे खुली हुई हो, गरदन पर मिशान हों, तो मह समझना चाहिये कि मृत्यु सला होने के कारण हुई है। यदि हाथ, पैर, वांत, जीर नामुक्त कर ह यरि हो, सम्बन्ध कर स्वरी रामुक्त कर स्वरी रामुक्त कर स्वरी रामुक्त हों, तो मह समझना चाहिये कि मृत्यु सला महिये कि मृत्यु सल कर सार हों, तो मह समझना चाहिये कि मृत्यु सल महिये कि मृत्यु सल के कारण हुई है। विष्ट कारण हुई है। विष्ट के कारण हुई है। विष्ट के कारण हुई है। विष्ट कारण हुई है। विष्ट कारण हुई है। विष्ट के कारण हुई है। विष्ट कारण हुई है। विष्

इसी प्रकार की अनेक पहचानों का निर्देश कर कौटल्य ने लिखा है, कि बहुषा ऐसी भी होता है कि किसी की हत्या करके उसे इस ढग से लटका दिया जाता है, जिससे उसे आत्महत्या का मामला समझ लिया जाए। यह मालूम करके कि मृत्यु किस प्रकार हुई है, उन कारणो का पता लगाया जाता था जिनसे हत्या की गई हो। मृत व्यक्ति के परिचारक जनो (नीकरां) से पछताछ की जानी थी। आवश्यकता के अनुसार उनके प्रति कठोरता का व्यवहार मी किया जाता था, ताकि वे सही-सही बात बता दें। मृत व्यक्ति के परिवार की स्त्रियों के विषय में यह जानकारी प्राप्त की जाती थी, कि उनमें से कौन द स्रोपहत (द ल की मारी हुई) है, किस का किसी अन्य के प्रति स्नेह है, कोई ऐसी स्त्री तो नहीं है जिसे मत व्यक्ति ने विरासत से विञ्चत किया हो और जिसका कोई अन्य पूरुष पक्ष ले रहा हो। कौटल्य के अनुसार हत्या के प्राय निम्नलिखित कारण होते हैं—स्त्रियो और कूट-म्बियों के दोया पेशों के बारे में प्रतिस्पर्धा, प्रतिपक्षियों के प्रति द्वेप मान, पण्यसस्या (व्यापार, व्यवसाय आदि ) विषयक झगडे और मकदमेवाजी । इन कारणो से रोप उत्पन्न होता है, और फिर रोष से हत्या कर दी जाती है। जिस स्थान पर किसी की हत्या हुई हो, वहाँ आसपास के लोगो को बलाकर उनसे ये प्रवन किये जाते थे—इसे यहाँ कौन लाया था, कौन इसके साथ था, क्या उन्होंने यहाँ किसी सशस्त्र मनुष्य को देखा था, या किसी ऐसे मनुष्य की जो उद्विग्न प्रतीत हो रहा हो। ये लोग जैसी मुचना दे, उसके अनुसार जाँच की जाती थी। इम प्रकार हत्या के कारणो और हत्यारे का पता करके मुकदमा कण्टक शोधन न्यायालय मे भेज दिया जाता था।

(८) बाक्यकर्मान्धीयः (की. अर्थ. ४।८)—(अपराघ का पता करने के लियं विजिय मीति के प्रश्नों को पृष्ठना और शारीरिक कट देना)—कोरी आदि अपराधों के मन्देह में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता था, उससे पहुले यह दूखा जाता था, कि बारदात से पहुले के दिन वह कहीं था, किस काम में नजा था और रात उसने कहीं बितायी थी। गिरफ्तारी के समय तक उमकी सब गतिबिध के विषय में उससे प्रस्त किये जाते थे। यदि माझियों डारा उसके उत्तरों की सत्यता प्रमाणित हो जाए, तो उसे निर्दोण मान निया जाता था। अन्यथा उसे शारीरिक कट प्रदान कर सचाई का पता लगाया

बारीरिक कप्ट के अनेक हम थे, बेन सारता, लटका देना, उंगिलयों के जोड़ों को जलाना, तेल पिजाकर बारीर को परसी पहुँचाना, उच्छ की रात से मकान के बाहर हरी साम पर जिट्टाना, मूंह नीचे करके पैरों के बल लटकाना आदि। अपराय जितना सम्मीर हो, उसी के अनुक्ष बारीरिक कप्ट दिया जाता था। पर मामूली अपराय से अवियुक्त व्यक्तिन के जिये बारीरिक कप्ट की व्यवस्था नहीं थी। वाल, बृढ़, रोगी, त्या, पायल, मूल-प्यात या तकर के कारण चके हुए, और बुबैल व्यक्तिन के बारीरिक कप्ट की ना वाल, बुबैल व्यक्तिन की बारीरिक कप्ट की ना निर्मेद का साम कर के नारण चके हुए, और बुबैल व्यक्तिन की बारीरिक कप्ट नहीं

सौंची का स्तूप

दिया जाता था। वारोरिक कच्च रेकर अपराय को स्वीइत कराने की आवश्यक्ता उन्हीं आदित्या के किये होती थी, जो स्वयं या पुळताड़ द्वारा जाने कराय को सामार कर रहें, और निकां के अपराय के प्रमान के र पर्योद कारण विद्यमत हों। दिख्यों से अपराय स्वीइत कराने के एवरिक कारण विद्यमत हों। दिख्यों से अपराय स्वीइत कराने के किये यह व्यवस्था थी, कि या तो उन्हें वारोरिक कच्च दिया ही न जाए और केवल पूछताड़ द्वारा ही काम किया जाए, और या उनके किये वारोरिक कच्च की मात्रा आप हो कारण हों। या तो उने किये वारोरिक कच्च की सात्रा वारो कारण हों। या तो तो वारोरिक कच्च की सात्रा वारोरिक कच्च की सात्रा वारोरिक कच्च की सात्रा हमा हुए एक मास से कम समय हुआ हो, उन्हें वारोरिक कच्च कराय हम हमा हुए एक मास से कम

कोई अभियुक्त बस्तुत. अपराधी है या नहीं, हसका निर्वय साक्षियों के आधार पर किया आता था। केवल इस कारण कि अभियुक्त वारदात की जगह पर उपस्थित था, गा इस कारण कि लक्ष्मी वाकल अपराधी से मिलती है, या उसने वैसे ही वस्त्र पहने हुए हैं जैसे बस्त्रों में अपराधी को देखा गया था, या उसके गास ऐसी बस्त्रुपें उपस्थल हुई हैं जो के भोगे गई बस्त्रुओं से मिलती-चुलती है, या उसने बारिएक कप्ट के अपसे के अपने को अपराधी स्त्रीकार कर निया है, किसी को अपराधी नहीं मान क्रिया लाया था। बन साक्षियों डारा किसी का अपराध दिव हो जाए. तमी उसे असे अपनी माना जाता था।

(९) सर्वाधिकरणरक्षणम (कौ. अर्थ. ४।९) (शासन के सब अधिकरणो या विमागों की रक्षा और उनसे जनता की रक्षा)-राजकीय सेवा में नियक्त अध्यक्ष और उनके अधीन कार्य करनेवाले राजपुरुष (राजकर्मचारी) राजशक्ति का दरुपयोग भी कर सकते थे। अत. यह आवश्यक था, कि उन पर भी नियन्त्रण रखा जाए। क्योंकि बहुत-से उद्योग व व्यवसाय राज्य द्वारा सञ्चालित थे, अत. यह मय बना रहता था कि उनमे कार्य करने वाले व्यक्ति द्रव्य की चोरी न कर लें। ऐसा करनेवाले राजकमंचारियों के लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था थी। खानो और कारखानों (कर्मान्तो) से रत्न सदश बहुमूल्य पदार्थी का अपहरण करनेवालों के लिये मृत्युदण्ड का विधान था। साधारण पदार्थ तैयार करने वाले कारखानो से साधारण वस्तुओं की चोरी करने पर पूर्वस्साहस वण्ड दिया जाता था। पण्य-स्थानों से राजकीय पण्य की चोरी करने पर यदि चोरी की गई बस्त का मल्य १।१६ पण से १।४ पण तक हो, तो १२ पण जरमाना किया जाता था। यदि अपहृत (चोरी की गई) वस्तु का मूल्य १।४ पण से १।२ पण तक हो, तो जुरमाने की मात्रा २४ पण निर्घारित थी। १।२ पण से ३।४ पण मृत्य की बस्तु के चोरी करने पर ३६ पण और ३।४ से १ पण तक के मूल्य की वस्तु के चुराने पर ४८ पण जुरमाने का विचान था। इससे अधिक मुख्य की वस्तु के चोरी करने पर जरमाने की मात्रा अधिक-अधिक होती जाती थी, और ८ पण से अधिक मूल्य का माल चुराने पर मृत्युदण्ड दिया जाता था। कोष्ठा-गार, पण्यानार, कुष्यानार, आयुषागार आदि से चोरी करने पर भी इसी प्रकार के कठोर वण्डों की व्यवस्था थी। निस्सन्देह, राजकीय कर्मचारियों के लिये जो दण्ड-विधान कौटलीय अर्थशास्त्र में प्रतिपादित है. वह अत्यन्त कठोर है। जो लोग राजकीय सेवा मे न हों, यदि

वे चोरी करें, तो उनके दण्ड की भाजा कम होती थी। राजपुरुव यदि १ पण के मून्य की वस्तु को चुराता था, तो इस अपराय के िक्वे उस पर ४८ पण जुरमाना किया जाता था। पर अन्य व्यक्ति यदि इतने ही मून्य की वस्तु को चुरा, तो उससे केवल १२ पण जुरमाना वस्तु किया जाता था।

अन्य भी अनेक ऐसे अपराध थे, जिनके लिये राजपुरुषो को दण्ड देने का विधान था। यदि कोई अध्यक्ष या अन्य राजपुरुष ऐसा आदेश देजिसे देने का उसे अधिकार न हो, या ऐसी राजकीय मुद्रा (Seal) का प्रयोग करे जो जाली हो या जिसे प्रयुक्त करने का उसे अधिकार न हो, तो इस अपराघ के लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था थी। कतिपय दशाओ मे उसे मृत्युदण्ड भी दिया जा सकता था। घर्मस्य (धर्मस्यीय न्यायालय के न्यायाधीश) तक भी दण्ड से ऊपर नहीं थे। यदि धर्मस्य वादी या प्रतिवादी को डाँटे, उसकी मर्त्सना करे, उसे न्यायालय से बाहर निकाल देया बोलने न दो, तो उस के लिये पूर्वस्साहस दण्ड का विधान था। यदि कोई धर्मस्थ जो पुच्छ्य (पूछने योग्य) हो उसे न पूछे, जो अपच्छय हो उसे पुछे, पुछ कर उपेक्षा कर दे, साक्षी को सिम्बाए, याद दिलाए, या पहले दिये हुए बक्तव्य का निर्देश करे. तो उसे मध्यम माहस दण्ड दिया जाए। इमी प्रकार न्यायालय के लेखको व अन्य कर्मचारियों के लिये मी दण्ड की व्यवस्था थी। प्रदेष्टा (कण्टकशोधन न्यायालय के न्यायाधीश) भी दण्ड से ऊपर नहीं थे। यदि वे किसी को विहित दण्ड से अधिक दण्ड दें. तो उनके लिये भी दण्ड का विधान कियाग या था। यदि बन्धनागार (जेल) के कर्मचारी कैंदियों के विश्राम, मोजन और शीचादि नित्यकर्मों में बाधा डाले. तो उनपर ३ पण या अधिक जुरमाना किया जाए। यदि कोई राजकर्मचारी बन्धनागार मे कैंदियों का मक्त कर दे, तो न केवल उसकी मब सम्पन्ति जब्त कर ली जाए अपिन उसको प्राणदण्ड भी दिया जाए। यदि बन्धनागार का अध्यक्ष किसी कैदी को शारीरिक कप्ट (torture) दे, तो जम पर ४८ पण जरमाना किया जाए, और यदि वह कैदी को भोजन और जल देना बन्द कर दे, तो जरमाने की मात्रा ९८ पण हो । यदि कैदी को क्लेश दिया जाए या उससे रिस्कत ली जाए, तो मध्यम माहम दण्दड की व्यवस्था थी। कैदी को मारने पीटने पर १००० पण दण्ड का विद्यान था । बन्धनागार का कोई कर्मचारी यदि किसी कैदी स्त्री से बलात्कार करें, तो उसे कठोर दण्ड दिया जाता था । कैंदी दासी-स्त्री से बलात्कार करने पर पूर्वस्साहम दण्ड का, चोर स्त्री (कैदी) से बलात्कार करने पर मध्यम साहस दण्ड का और आर्या स्त्री (कैदी) से बलात्कार करने पर मृत्युदण्ड का विवान था । इसी प्रकार से अन्य अनेक-विष राजकर्मचारियों में जनता की रक्षा की व्यवस्था कर चाणक्य ने लिखा है---'राजा को चाहिये कि ममुचित दण्ड की व्यवस्था कर पहले वेननमोगी (राजकर्मचारियों) की शुचिता को स्थापित करे, और फिर ये श्वि (शुद्ध ) राजकर्मचारी पौर जानपदो के व्यवहारी को बद्ध करें।"

(१०) एकाञ्चवयनिष्कयः (कौ. अर्थ. ४।१०) (अंग काटने का दण्ड मिलने पर

उसके बदले में जुरमाना देने के आवेदन-पत्र)---मौर्य गुग में अनेकविष अपराधों के लिये अंग काटने के दण्ड का भी विधान था। पर इस दण्ड को जरमाने के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता था। इस विषय के बादों का निर्णय कण्टकशोधन न्यायालयो द्वारा ही किया जाता था। यदि कोई अर्थ चर (वेतन ब्रहण कर राजकीय सेवा करने वाला राजपुरुष) तीर्थवात (राजकीय अधिकरण के नियमों का उल्लंबन) या ग्रन्थिमेंद (राजकीय वन के अपहरण) का अपराधी हो. तो प्रथम अपराध की दक्षा में उसकी तर्जनी उंगली काट दी जाती थी। पर इस दण्ड को ५४ पण जरमाने के रूप में परिवर्तित किया जा सकता था। दसरी बार यही अपराध करने पर अंग-छ दन या १०० पण जरमाने का विधान था। यदि तीसरी बार यही अपराव किया जाए. तो दावाँ हाथ काट दिया जाता था या ४०० पण ज्रमाना किया जाता था। यदि राजपुरुष चौथी बार इसी प्रकार का अपराध करे, तो उसके लिये मृत्युदण्ड का विद्यान था। २५ पण से कम मृत्य के कुक्कूट, नकुल, मार्जार (बिल्ली), रव (कूला) और सुकर (सुअर) की चोरी या हत्या करने पर नाक का अगला भाग काट लिया जाता था, या इस दण्ड को ५४ पण जरमाने में परिवर्तित किया जा सकता था। अनमति के बिना दर्ग में प्रवेश करने पर और दर्ग की प्राचीर के छेद से घन बाहर ले जाने पर मत्यदण्ड की व्यवस्था थी. पर इस दण्ड को २०० पण जरमाने में बदल-वाया जा सकता था। यदि कोई चोरी या व्यक्तिचार में सहयोग दे. तो उस व्यक्ति और सम्बद्ध स्त्री को ताक काम कारने का हफर दिया जाता था. या जसके बहले में ५०० पण जरमाने का। इसी प्रकार के अन्य अनेक दण्डों का विधान कौटलीय अर्थशास्त्र में किया गया है।

(११) जुद्धिस्काश्यस्य सम्बन्धस्यः (की. अर्थ. '१११) (शारीरिक कष्ट के साथ या उसके विता मृत्युर्वस्य)—यदि कछ हं मिकती की हत्या कर दी बाए, तो हत्यारे के लिये वित्व ग्रात्येरिक करन्द के साथ। आत (मृत्युर्वस्य) का विधान था। पर यदि बिहत व्यक्ति की मृत्यु दुग्त न होकर सात दिन की अवधि मे हो, तो हत्यारे को गुद्ध (शारीरिक कष्ट के बिना) चान की सन्ना वी जाती थी। यदि विहत व्यक्ति की मृत्यु मे १५ दिन लग जाए, तो मृत्युष्टक के जाश उत्तम साहस राष्ट्र के भवस्या थी। पर विद्युत्त पुक मास के परचान हो, तो केवल ५०० पण जुरमाना किया जाता था, यद्यपि इसके अतिरिक्त मृत्य व्यक्ति के आसमियों के मरण-गीयण के लिये सामुत्यान-व्यव मी हत्यारे को देना होता था।

कतिपय अन्य भी ऐसे अपराध ये जिनके लिये चित्र या सुद्ध मृत्युदण्ड का विधान सा। इन अपराधो में निम्मलिखित उल्लेखनीय है—राज्य की कामना करना (राखा के विषद्ध पद्धयन कर स्वय रार्जासहासन की प्राप्त करने की इच्छा करना), राखा के अत्यपुर में बलाद गर्वेख करना, आटिकारी या प्रित-राज्यों को राजा के विषद्ध महकाना, दुर्ग (दूर) और राष्ट्र (जनपद) के निवासियों में राजा के विषद्ध कोए को उत्पन्न करना, सेना को राजा के विषद्ध मबकाना (इस अपराधों के लिये जीते जी आय में बला कर सत्यवण्ड की व्यवस्था

- थी), माता, पिता, पुत्र, माई, आचार्य और तपस्वी की हत्या करना, जलायन के बाव की तोड़ बालना (इन अपरावों में पानी में इडोकर मृत्यू का दश्य दिया जाता था); जेत, जलियान, चरापार, जंका जादि में आय जगाना, राजा का अपमान करना, और राजकीय मन्त्र का में क करना आदि।
- (१३) अतिकारवण्डः (की. अर्थ. ४।१३) ( मर्यादा का अतिकमण करने पर दण्ड की व्यवस्था) किंग्सि मं सर्वाहाएँ थी. जिनका अतिकमण करने पर दण्ड का विधान था। यदि कोई वाहुण को अपेय और अमध्य (त्रो त्राहुण की मर्यादा के अनुसार अपेय व अमध्य (त्रो त्राहुण) की मर्यादा के अनुसार अपेय व अमध्य (त्रो पेने और जाने के जिले प्रवान करे. नो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाए। क्षात्र को अपेय और अस्थ्य देने पर प्रदेश्ताहत दण्ड को त्राहु को देने पर ५५ तथा जुरमाने की व्यवस्था थी। जो कोई स्वयं अपेय और असध्य का मंत्रन करे, उन्हें निर्वासित कर दिया जाए। विना अनुमति के दिन के समय किसी के यन में सुपन पर हर्द्यमाहत दण्ड दिया जाए। चाहे दिन ही या रात, यदि शान्त्र केर्फ किमी के यर में प्रवेश किया जाए, की उत्तम साहस दण्ड दिया जाए। चाहे दिन ही या रात, यदि शान्त्र केर्फ किमी के यर में प्रवेश किया जाए, की उत्तम साहम रण्ड प्रवान किया जाए। जब कोई मार्थ (व्यापारियों का काफका) किसी शाम में ककता चाहे, तो उत्तक विशेय यह आवश्यक है कि अपने पष्ट और उनके मृत्र की चौरी हो जाएया उत्तम केरी प्राप्त की चौरी हो जाएया उत्तम करी प्रजात साहम स्वाही, तम साह, तम की स्वति किसी अंक की चौरी हो जाएया उत्तम करी प्रजात मार्थ करी वास हो, तम की अनुसार की किंग्स उत्तर सामी मार्या जाएया उत्तम करी प्रजात साहम स्वत्म की प्रवास की चौरी हो जाएया उत्तम करी प्रजात साहम स्वत्म ही प्रवास की को उनके विशेष दलस्वामी मार्या जाया उत्तम करी प्रजात साहम स्वत्म ही प्रवास की चौरी हो जाएया उत्तम करी प्रजात साहम स्वत्म की प्रवास की चौरी हो तो उत्तकी कालिपूर्त

विवीताभ्यक्ष से करवायी जाए। यदि कोई किसी के विरुद्ध अभिवार किया करे. तो उस व्यक्ति पर श्री उसी प्रकार की किया का प्रयोग किया जाए। पर कतिपय दशाओं में अमि-चार किया कानुन द्वारा अभिमत भी होती थी। यदि पति अपनी अनिच्छक पत्नी के प्रति, विवाह का इच्छक प्रेमी कन्या के प्रति और पति पत्नी के प्रति अभिचार किया करे, तो उसे अपराध नहीं माना जाता था। पर यदि इस किया हारा इसरे को क्षति पहेँच जाए, तो उसके लिये मध्यम साइस दण्ड का विचान था। व्यभिनार के अपराध में अत्यन्त कठीर दण्ड की व्यवस्था थी। अयुप्त (असावधान या सुरक्षाविरहित) बाह्यण स्त्री से यदि कोई क्षत्रिय व्यमिचार करे, तो उसे उसम साहस दण्ड दिया आता था। यदि वैदय बाह्मण स्त्री से व्यमि-चार करे. तो उसकी सब सम्पत्ति अब्त कर ली जाती थी। यदि शद्र यह अपराध करे. तो उसे जला दिया जाता था। राजकीय महिची से जो कोई भी व्यक्तिचार करे, उसे एक कम्म में बन्द करके भस्म कह देने का विधान था। प्रवक्तिता स्त्री से व्यक्तिचार करने पर केंबल २४ पण जरमाने की सजा थी। यदि यह कार्य प्रवृज्जिता की रजामन्दी से किया गया हो. तो उसके लिये भी यही दण्ड था। यदि रूपाजीवा (वेश्या) से जबर्दस्ती व्यक्तिचार किया जाए. तो १२ पण जरमाना किया जाता था। इसी प्रकार के अन्य भी बहत-से नियम कांटलीय अर्थशास्त्र में दिये गये हैं। इन व्यवस्थाओं का अतिक्रमण करने पर कष्टकशीधन न्यायालयों में मकदमें चलाये जाते थे. और अपराधियों को दण्ड दिया जाता था।

हमने इस अध्याय मे पर्मस्थीय और कण्टक शोधन न्यायालयों के जिस अधिकार-क्षेत्र का निकल्प किया है, उत्तमें सौयं युग के बहुत-मे सहस्वपूर्ण कानूनों और दण्ड व्यवस्था का भी युवाग रूप से आन प्राप्त किया जा सकता है। इसे इतने विवाद रूप से यहाँ उल्लिखित करने का यही प्रयोजन हैं।

#### (४) विधि (कान्न) के विविध अंग

मोर्थ युग के त्यायालय किस कानून के अनुसार त्याय-कार्थ सम्पादित करते थे, इस विषय पर मी कीटलीय अवसारत से परिचय प्राप्त होता है। कीटल्य के अनुसार कानून के बार अंग होंगे हैं, घर्म, व्यवहार, चरित्र कीटल्य ने हमेंगे हैं, घर्म, व्यवहार, चरित्र कीट, प्रवासन। इनका क्या असिप्राय है, इसे कीटल्य ने स्वय इस प्रकार स्पष्ट किया है— चर्म का आधार सत्य है, व्यवहार सालियों पर आदित होता है, मनूष्यों में परस्परागत रूप से चले आप नियम चरित्र कहाते हैं, और राजा द्वारा प्रचारित आजाओं को राजवासन या वासन कहा जाता है! जिसे आधुनिक समय में लेकिक कर से इस प्रकार का कानून सत्य पर आजित होता है। बौधित्य का विचार प्राप्त

 <sup>&#</sup>x27;धर्मस्य व्यवहारस्य परित्रं राजशासनम् । यत्र सत्यस्थितो वर्गो व्यवहारस्तु सामिन् । यरित्रं संबहे पूर्वा राक्षामामा तु शासनम् ॥' कौ. वर्षः ३।१

सभी जनसम्दायों में विद्यमान होता है, और अनेक विवादग्रस्त मामलों का निर्णय इसीके आधार पर किया जाता है, विशेषतया उस देशा में जबकि उस विषय पर कोई अन्य स्पष्ट कानन न हो। दो व्यक्ति या व्यक्ति समूह परस्पर मिलकर एक दूसरे की सहस्रति से जो निर्धारित करें, उसे 'व्यवहार' कहते थे । पर यदि पारस्परिक सहस्रति से भी कोई ऐसा व्यवदार तय किया जाए जो धर्म के विरुद्ध हो, तो उसे स्वीकार्य नहीं माना जाता था। जिसे आजकल परम्परागत कानन (Customary Law) कहते हैं, उसी को कौटल्य ने 'सिन्ति' कहा है। विविध जातियों, जनपदों, श्रेणियों (Guilds), कलो और निगम (Corporations) आदि मे इस प्रकार के परम्परागत 'वरित्र' की सत्ता थी. जिसे मीर्यं यग के न्यायालयों में मान्य समझा जाता था। राजा द्वारा जो आझाएँ या आदेश जारी किये जाएँ, उन्हें 'शासन' कहते थे। जब कोई बाद (मुकदमा) न्यायालय मे प्रस्तुत हो. तो उसका निर्णय इन चार प्रकार के कानुनों के अनुसार ही किया जाता था। इन्हीं को विवाद (मकदमे) के निमित्त चतुष्पाद (चार पाद वाला) कानन कहा गया है। यदि धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन में विरोध पाया जाए, तो 'पश्चिम' को 'पुर्ब' का बाधक माना जाता था। इस का अभिप्राय यह है, कि शासन (राजकीय आजा) का न्यायालय की दिष्टि में सबसे अधिक महत्त्व था। यदि राजा की ओर से कोई ऐसी आज्ञा प्रचारित की जाए, जो परम्परागत कानून (चरित्र) या व्यक्तियों के पारस्परिक व्यवहार के विरुद्ध हो तो राजकीय आजा ही मान्य समझी जायगी, चरित्र या व्यवहार नहीं। धर्म (Equity) के आचार पर निर्णय करने की आवश्यकता तभी होती थी. जबकि मकदमे के विषय के सम्बन्ध में न कोई राजकीय आदेश हो. और न कोई व्यवहार या चरित्र हो। 'विवादार्थ चतव्याद' में अन्यतम पाद के रूप में जिस 'घमं' का उल्लेख किया गया है. बद्र सत्य (Equity) को ही सचित कहता है। जहाँ यह कहा गया है, कि वर्मविरुद्ध व्यवहार को मान्य न समझा जाए. वहां 'वमं' का अभिप्राय शास्त्रसम्मत वर्म से है। विवादार्थ चतुष्पाद के अन्तर्गत 'घमं' का निर्णय मत्य या औचित्य के आधार पर किया जाता था. बास्त्र के आधार पर नहीं। कौटल्य ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि शास्त्र और धर्म-स्याय ( Law based on Equity ) में विरोध हो, तो धर्म-त्याय का ही प्रमाण माना जाए, शास्त्र को नहीं। ऐसी दशा में शास्त्र का पाठ नष्ट हुआ समझ लिया जाए।

१. 'संस्थया धर्मशास्त्रेण शास्त्रं वा ध्यावहारिकम् । यस्मिन्नवें विरुद्ध्येत धर्मेणार्थं विनिश्चयेत् ॥' कौ. अर्थ. ३।१

२. 'धर्मदेव व्यवहारस्य चरित्रं राजशासनम् । विवादायं चतुल्यादः पश्चिमः पूर्वजाधकः ॥' कौ. अर्थ. ३।१

३. 'शास्त्रं विप्रतिपद्येत धर्मन्यायेन केनचित् । न्यायस्तत्र प्रमाणं स्यात् तत्र पाठो हि नश्यति ॥' कौ. सर्व. ३।१

कौटलीय वर्षधाल्य में बहुत-से ऐसे कानून दिये गये हैं, जो तिःसन्देह 'सासन' हैं। ऐसे अनेक कानूनों का उल्लेख ऊपर के प्रकरकों में किया जा चुका है। सम्राट् वस्त्रीक ने भी अपने विकालेखों में अनेक राजकीय आकाएँ उल्लीच करायी थी। कूटस्थानीय 'एकराजों के सासन में राजकीय आकाओं (राजधासन) के महत्त्व में वृद्धि होना सर्वेचा स्माधिक या। पर जाति, जनपद, श्रीण, कुछ जादि के संप्रहों या संघों में जो परस्पायत कानून (चित्र) चके बा रहे थे, राजा उनका अतिकमण या उपेका नहीं कर सकता था। उपका यही यल रहता था, कि इस चरित्र के न केवल 'विवद्ध' न जाए, अधितु उल्हें स्वीकार्य माने।

#### (५) न्यायालयों की कार्यप्रक्रिया

न्यायालयों में मुकदमों का निर्णय करते हुए किस कार्य प्रक्रिया का अनुवरण किया जाता था, इस विषय पर भी कोटलीय अपंशास्त्र (३११) द्वारा अनेक सङ्स्वपूर्ण बार्ते जात होती हैं। जब निर्णय के लिये कोई सुकदमा प्रस्तुत किया जाता था, तो निम्मलिकित बार्ते दर्ज की जाती थीं—(१) तिथि—विससे कि वर्ष, क्ष्युन, मास, पक और दिन का सही-सही पना लग नरे। (२) करण—मुकदसे के विषय का स्वरूप (३) अधिकरण-मदत्ता-स्थल या वह स्थान जिनके नाथ विवाद के विषय का मन्वन्य हो। (४) क्ष्यण—पदि क्ष्यण का मुकदमा हो, तो क्ष्यण की मात्रा। (५) वादी और प्रतिवादी का देश, प्राम, जाति, गोज, ताम और पेशा। (६) दोनो पक्षो की युक्तियों और प्रस्वुक्तियों का पूरा-पूरा विवरण।

विवाद करते हुए 'परोक्त दोष' से बचने का यत्न किया जाता था। परोक्त दोष से सम्म हो जाने में अपना पक्ष कमजोर पड जाता था। परोक्त दोष इन दशाओं में उपस्थित हो जाता था---

- (१) जिरह करते हुए प्रसंग की बात को छोड़ कर अन्य बात कहने लग जाना।
- (२) पहले कही गई बातो का पीछे स्वय खण्डन करने लगना।
- (२) पहल कहा गई बाता का पाछ स्वय खण्डन करन लगना। (३) बार-बार अन्य व्यक्ति से सम्मति लेने का आग्रह करना।
- (४) प्रश्न का उत्तर देते हुए न्यायालय के 'निर्दिश' कहने पर निर्दिष्ट न कर सकता।
- (५) जो प्रक्त पूछा जा रहा हो उसका उत्तर न देकर अन्य बार्ते कहने लगना।
- (६) पहले कोई बात कह देना और फिर स्वय उसके विपरीत 'ऐसा नहीं है' यह कहने लगना।
- (७) अपने साथियों द्वारा कही गई बातो का स्वीकार न करना।
- (८) साक्षियों के साथ ऐसे समय बातें करना जबकि उनसे बातचीत नही करनी भातिये।

ये आठ बार्तें परोक्त दोष समझी आती थी। इन दोषों के कारण न केवल वादी व प्रतिवादी का पक्ष निर्वेल हो जाता या, अपितु इनके लिये वष्ण का भी विधान या। परोक्त दीय के लिये पाँच गुना बुरमाने का विधान था। मुकदमा जितनी राखि का हो, उससे पाँच नृता राजि तक इन दोशों के करने वर जुरमाना किया जा सकता था। (बाजी के कमान में) स्वयंग्रेव किसी बात की तम्यता का आग्रह करने पर जुरमाने की माजा दस मुने तक हो सकती थी। मुकदमों का लिये दाखियों डारा दी गई साजी के आधार पर ही किया जता था। जो पुरुष ताक्षी के किये बुलाये वाएँ, उन्हें "मृति" भी दी जाती थी। इसकी माना मुकदमें की राखि का आपनी मान होती थी। मृति के अतिरिक्त माना व्यव भी साजियों को प्रदान किया जाता था। जो प्रव मुकदमा हार आएं, सबसे जहीं रर पदसे थे। जिसके विषद्ध अवियोग काला था। जो पत्र मुकदमा हार आएं, सबसे जहीं रर पदसे थे। जिसके विषद्ध अवियोग काला जाए, उसे प्रत्यमियोग (जवाब दावा) प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती थी। पर जिल अमियोगों का सम्बन्ध कलह, साहुत (इकती), सार्थ (व्यापारियों के स्काफित) और सम्बन्यों (शिल्पयों, व्यापारियों आदि के संगठन) के माथ हो, उनमें प्रत्यियोग परता किया जाता था।

यह समझा जाता था कि जिस वादी ने मुक्दमा दायर किया है, उसका केस पूरी तरह से तैयार है। वत जिस दिन प्रतिवादी वादी द्वारा लगाये को और (अमियोग) का उत्तर देता था, उसी दिन वादी को प्रतिवादी के उत्तर का प्रश्नुतर भी देना होता था। उसी दिन प्रतिवादी के उत्तर का प्रश्नुतर भी देना होता था। उसी तियोक्ता (बादी) को अपने द्वारा मनुत मुक्दमें की सब बातों का पूरा-पूरा विनिक्ष्य होना हो चारिले, पर अमियुक्त (प्रतिवादी) के सब आवा नहीं की जा वक्ती थी, अत उसे अपना केस वैदार करते के लिस वाद दिन तक का नमम दिन्या जाता था। अदि जीन प्रवाद केस वैदार करते के लिस वाद दिन तक का नमम दिन्या जाता था। अदि अमियुक्त कममें अधिक समय लेना थाहे, तो उसे दे से १२ पण तक प्रतिदिन के हिसाब से दश्य देना पश्चा था। पर इम प्रकार ४५ दिन ने अधिक समय नहीं दिया जा मकता था। प्रदि तीन पश्चाई वीत जाने पर भी अमियुक्त अमियों का प्रत्युत्तर न उसके, तो उसे परोक्त दोध से दूधिन मान निया जाता था। और अमियुक्त प्रतिवादी को अमियुक्त (प्रतिवादी) की सम्मत्त, में न वह राशि प्राप्त करने की अनुमति प्रदान कर दी वाती थी जिसके लियं उसने मुकदमा दायर किया हो। यदि अमियुक्त मुकदमा हा। तो सी अमियुक्त का साथ हो। असि निया हो। वित अमियुक्त मुकदमा हा। वित मुकदम साथ का साथ हो। यदि अमियुक्त मुकदमा हा। वित मुकदम हो। यदि अमियुक्त मुकदमा हा। वित मुकदम हो स्वित का लाता था। यदि मुकदम का निर्मय अमियुक्त के बक्त हु कर सकता था। वित मुकदम वा साथ की सुक्त कर सकता था। वित सुकदम ता वा विव का नामी है। वाता था। वित मुकदम का साथ की सुक्त कर सकता था।

मीयं युग के न्यायालयां में पक्ष और प्रतिपक्ष दांगों की ओर से अपने मत की मुगुरिट के नियं किन वानों को उपयोगी माना जाता था, इस सम्बन्ध में कीटत्य के कुछ निर्देश महत्त्व के हैं। उन्होंने लिखा है—सक्ष और परफ्श (प्रतिपक्ष) की ओर से यदि स्वयस्थाद (अपनी वान पर स्वयमेन और देना) का आध्य लिया जाए, तो यह इस्ट दोच (मुक्तमें की कम्बोरी) ही होगा। मुक्तमें की सफलता के लिये अनुयोग (विपरीत एक के कक्षमों का विवेचन), अर्थेच (अपनी वास का मदता के साथ प्रतिपादन). हेत (सावियों के हार्य) स्वपक्ष को पुष्ट करना) और श्राप्य (श्राप्य पूर्वक अपनी बात कहना) ही उत्तम उपाय हैं। साम्रिजों के बक्तव्य के आवार पर यदि किसी पक्ष द्वारा कही नई वातें असल्य पायी जाएँ, या गुत्तवरी द्वारा किसी पक्ष की बातों को निरावार पाया जाए, तो उस पक्ष की पराजय मुनिस्थित है। मौसं गुण के न्यायाशीश गुक्तवरों का निर्णय करते हुए केवल साम्रियो पर हो निर्णर नहीं करते थे, वे अपने चारों (युप्तवरों) द्वारा भी गुक्तवरे की सच्यता का पना करने का प्रयत्न किया करते थें।

पर इसमें सत्वेह नहीं, कि स्वायाल्यों की दृष्टि में साक्षियों का बहुत महत्त्व था। मुकदमें का निर्णय प्रायः शालियों के जाधार पर ही किया जाता था। कैसे साक्षियों को विश्वतनीय समझाना नाहिये, कोटलीय वर्षधास्त्र (शहर) में इसका भी विश्वद कंघ से विश्वतन किया जाता है। साक्षियों को प्रायद (शहर) में इसका भी विश्वद कंघ से विश्वतन किया जाता है। साक्ष्मियों को प्रायद के स्वायद के अपने अपने अपने मंत्र के साक्ष्मियों का होना आवश्यक भाना जाता था। उनमें में कम से कम दो ऐसे होने चाहिये, जो दोनों पक्षों को स्थीकार्य हों। ऋष्म-मन्त्रयों मुकदमों में एक साक्षी से किसी दशा में काम नहीं कल सकता था। जिन साक्षियों पर परायत्त का अपने भी मन्दि किया जा सके, उनकी साक्षी को प्रमाण नहीं माना जाता था। कोटल के अनुसार निम्मालित प्रकार के व्यक्तियों की साक्षी नहीं जी जा वकती थी— (१) स्थाल—यत्नी का भाई। (२) सहाय—जिसके पत्न से गवाही देनी हो उसके व्यक्तियों की जो नौकरी में हो। (३) आवद—कैदी या जो किसी इंग से किसी के वश्वतीं हों। (३) अतिवद—किदी या जो किसी इंग से किसी के वश्वतीं हों। (५) वरिल—जिसने साक्षी दिलाने वाले को क्या उत्तर दिया हो किसी का आणित हो। (८) मुदरण्य लिया हुता हो। (६) वरिल—जान सालित हो। (८) मुदरण्य—जो सजावालता हो।

निम्निलिखत प्रकार के व्यक्तियों की साक्षी केवल उसी अवस्था में प्राष्ट्र मानी जायगी, जबिक मुकदमें का सम्बन्ध उनके अपने वर्ग के व्यक्तियों के साख हो—(१) राजा, (२) श्रीत्रिय, (३) धान-मृतक—माम की सेवा में नियृक्त व्यक्तित, (४) कुच्छी—कोडी, (५) प्रता—विका वादीर वर्षों से लानू हो, (६) प्रतित, (७) चाच्याल, (८) कुच्छित कर्मा—जी कुस्तित कर्मा (वेद्यों) में लगे हों, (९) जन्मे, (१०) वहरे, (११) वहंकारी व्यक्तित, (१०) स्वित्य, जीर (१३) राजपुर्व । श्रीद कोई हमले करने, चोरी करने या माना ले वाने का मुकदमा हो, तो उसके लिये शत्रु, स्थाल और सहाय (ज्ञाधित व मृत) के अतिरिक्त अस्य सब प्रशाद के व्यक्तियों की सावित्यों प्राष्ट्र होंगी। यूप्त रूप से किये गये स्थाहरारों के साच सम्बन्ध रखने वाले मुकदमों में ऐसी स्त्री व पुरुष मी साक्षी दे सकते हैं, जिन्होंने गुप्त स्थाहरार के चीरी से देखा या मुना हो। पर ऐसे मुकदमों में भी राजा और ताएख की साबी भाग्य नहीं होंगी।

साक्षी देने से पूर्व गवाह को सत्य बोलने की श्वपथ लेनी होती थी। इस विषय में कीटलीय अर्चशास्त्र की यह व्यवस्था उल्लेखनीय हैं—'साथी को ब्राह्मण, पानी से मरे कुम्म और अगिन के सम्मुख के जाया जाए। यदि साक्षी बाह्यण वर्ण का हो, तो उससे कहा जाए—
"सत्य स्वत्य कहो।" यदि साक्षी अगिव या वैषय वर्ण का हो, तो उससे कहा जाए—
"(यदि तुम असत्य भारण करोगे तो) यज और पुम कारों के फल दुम्हें माज नहीं होंगे,
और श्रम् केना को जीत केने पर यी नुम्हें हाय में सम्पर किये हुए शीख मांगनी पड़ेगी।"
यदि साक्षी शृह हो, तो उससे कहा जाए— "(यदि तुम बृह बोलोगे तो) दुम्हारा औ हुछ
मी पुन्धफल है मरते के बाद वह सब राजा को प्रान्त हो जायगा, और राजा के सब पाप
तुम्हे प्रान्त हो जाएँगे। बुह बोलने पद सुन्दे वस्पर्ध मिया जायगा। औ मी तम्य है, बजैंगे
भी सुने या देखे जाएँगे, हमे जात हो ही जायँगे।" यदि साक्षी आपस में मिरुकर एक हो
जाएँ, और सात दिन बीत जाने के चच्चात् मों सुठी नवाही पर डंग्टे रहें, तो उन्हें २२ पण
रच्च दिया जाए। यदि तीन पक्ष (इंड मान) तक भी वे प्रस्पर एक होकर सूठी साली पर
कायम रहे, तो उनहें वह राशि वसुन को जाए जिलके किये मुकरमा बायर हुना हो। हो सी

यदि साक्षियों से सर्वेभेद हो, तो निर्णय इस आधार पर किया जाए कि बहुसस्यक गवाहों ने क्या साक्षीदी है, या सुचि (सच्चे) और अनुसत (प्रतिच्ठित) गवाहों की साक्षी को दृष्टि से रखकर निर्णय किया जाए।

बादी और प्रतिवादी का ही यह कर्तव्य समझा जाता या कि वे अपने-अपने पक्ष की पुष्टि के जिय दाक्षियों को लायालख के सम्मूख प्रस्तुत करें, बाहे साक्षी किसी दूर देश में भी बयो न रहते हो और बाहे बाद को घटना को हुए कितना ही समय बयो न बीत गया हो। जो साजी बहुत दूर रहते हो या माली देने के लिये आजा न बाहते हों, उन्हें न्यायालय की आजा से उपस्थित हों के लिये विवश किया जाता था।

न्यायाधीयों से यह अपेका की जाती थी कि वे न्याय-कार्य करते हुए किसी का पक्ष न ले, अपने उपर सपम रखे और किसी के प्रति अनुचित व्यवहार न करे। यदि वे ऐसे प्रश्न पूछे जो उन्हें नहीं पूछने चाहियं, ऐसे प्रश्न न पूछे जो उन्हें पूछने चाहियं, आधी को सिखायं, स्मरण दिनायं, डिटे डपटे, छल करे, या इसी प्रकार के कार्य करे, तो उन्हें भी दख दिया जाए। न्यायाधीयों की वदली करने की प्रचा भी मौयं युग में विख्याना ची। उपर ज्लिसे अनुचिन कार्यों को करने पर उन्हें स्थानान्तिय भी किया जा सकता था।

इसमें कांई सन्देह नहीं, कि मीयें युग में न्याय विभाग बहुत व्यवस्थित व सुसंबंधित दक्षा में था। घमंस्य और प्रदेश्टा जहाँ पाटलिपुत के घमंस्थीय और कष्टक ग्रोधन न्याया-ज्यों में न्यायकार्य के न्यिये नियुक्त थें, वहाँ साम्राज्य के अन्तर्यत विविध जनपदों में भी इन्हीं दो प्रकार के न्यायाधीशों की सत्ता थी। उस युग के न्यायाक्यों में बक्कील भी होते थे या नहीं. इस सम्बन्ध में कीटलीय अर्थसाम्त्र से कोई सुचना प्राप्त नहीं हो बात। पर न्याय किस सहायना इतना सुव्यवस्थित हों, तो बादों (अमियोक्ता) और प्रतिवादी (अमियोक्ता) की सहायना के लिये यदि कतियय विशेषक भी विद्यान हों, तो यह अस्वामाधिक नहीं है।

#### आठवौ अध्याय

# राजकीय आय-व्यय

### (१) राज्य की आय के साधन

मीर्य युग मे राज्य की आस के क्या माधन थे, इस विवय पर कौटलीय अर्थकारूत्र में विवाद कर से विचार किया नया है। कौटल्य ने राजकीय आय के सामनों को सात विमागों में विस्तर किया है, जिन्हें उन्होंने दुर्ग, राष्ट्र, जिन्हें, वन्न, वन और विक्रमणों में विस्तर किया है, जिन्हें उन्होंने दुर्ग, राष्ट्र, जिन्हें, अन्त प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया गया है, और राजकीय आय-अप के प्रसान में वे पारियाणिक सब्दों के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इन सात के भी अन्य अनेक विमाग थें, जिनका यहां उन्हेंन्स करना उपयोगी है।

(१) हुर्ग-प्राचीन मारत मे पुरो को दुर्ग भी कहते थे, क्योंकि उनका निर्माण प्राय दुर्गों के रूप मे ही किया जाता था। पुरो के चारो ओर प्राकार (प्राचीर या दीवार) बनाया जाता या, जो लाई से घिरा रहता था। इन दुर्गरूप पुरो से राज्य को जो आमदनी होती थी, उसकी सज्ञा भी 'दुर्ग' थी। दुर्ग (पुर से प्राप्त होनेवाली आमदनी) के निम्नलिखित विमाग थे---(१) शुल्क-पण्य (विक्री के माल को) पुर मे लाने पर उम पर शुल्क (चूगी) लिया जाता था। यह शुल्क 'दुर्ग' का अन्यतम अग था। (२) पौतव—तोल और माप के साधनों या मानो को प्रमाणित करने के लिये राज्य द्वारा जो कर लिया जाना था, उसे 'पौतव' कहते थे। (३) दण्ड (जुरमाना)--अनंकविष अपराघो के लिये दण्ड रूप से जुरमाने की व्यवस्था थी। ये जुरमाने भी राजकीय आय के साधन थे। (४) नागरक--पुर के शासक को नागरक कहने थे। कौटलीय अर्थशास्त्र मे अनेक ऐसे जुरमानी का उल्लेख है, जिन्हें नागरक पुर के निवासियो पर कर सकता था। इनसे प्राप्त होनेवाली आमदनी की संज्ञा 'नागरक' थी। (५) लक्षणाध्यक्ष—मृद्रापद्धति (Currency) से प्राप्त होने बाली आय । मौर्य युग में मुद्रापद्धति का सञ्चालन राज्य की ओर से होता था। इससे भी राज्य को जामदनी होती थी। (६) मुद्राध्यक्ष-पूर में प्रवेश के लिये और समुद्र-मार्ग द्वारा देश से बाहर जाने के लिये मुद्रा (Pass) प्राप्त करना आवश्यक या। मुद्रा-व्यक्ष द्वारा मुद्राएँ प्रदान की जाती थी, जिनसे राज्य को आमदनी होती थी। (७) सुरा-शराब का व्यवसाय राज्य द्वारा सञ्चालित या। साथ ही, शराब की बिकी के लिये राज्य की ओर से ठेके दिये जाते थे। इनसे भी राज्य को आमदनी होती थी। (८) सूना-ब्चड़-

१. 'सलाहतां पूर्व राष्ट्र कृति सेतुं वर्ग वर्ण विष्कृतवं वावेकोत्।' की. अर्थ. २।६

लानों से होनेवाली आयदनी । (१) सुन-राज्य की ओर से अनाव, विकलांग, रोगी, विषया आदि असहाय व्यक्तियों के गरण-गीयण के लिये अनेकविय कार्यों की व्यवस्था थी, जिनमें सून कार्ता की रवल वहन वृत्ते के कार्य प्रमुख थे। इनते प्राप्त होनेवाली आयदनी की 'हुन कहते थे। (१०) तैल-तेल के व्यवसाय पर मी राज्य कर प्रहुण करता था। (११) पुन-भी के कारोबार ते वसूल किया जाने वाला कर। (१२) सार-नमक का व्यवसाय राज्य द्वारा सञ्चालित था। उससे भी राज्य को आयदनी होती थी। (१३) सौर्वाणक-सुवर्ण, रजत आदि के आमूचण व पात्र आदि बनाने बाले खिलियों से प्राप्त हुआं कर। (१४) पण्यसंस्था-राजकीय पण्य के विकय से होनेवाली जाय। (१५) वेषधा-राजकीय सेवा में नियुक्त वेषधाओं दो कर। (१४) पण्यसंस्था-राजकीय सेवा में नियुक्त वेषधाओं दो कर। (१६) खूत-जुल-चरा के प्राप्त होनेवाला आमदनी। (१७) वास्तुक-अवल सम्पत्ति से वसूल किया जोने वाला कर, और जायदाद की विक्री के समय लिया जानेवाला झुल्क। (१८) कार्राधीन्यगण-कारुओं (कारीयरो) और विल्या की अणियों (Guilds) से वसूल किया जाते बाला कर। (१९) देवताप्राप्त आपात्र की आमदनी पर कर। (११) वाह्यिकादेय-अत्यक्ति कर। पर कर। वाह्य कार्याला देवति कर कर।

ये २१ प्रकार के कर 'दुर्ग' के अन्तर्गत माने जाते थे।

(२) राष्ट्र—जनपद के क्षेत्र के राज्य को जो विविध प्रकार की आमदनी होती थी, उसकी संका 'राष्ट्र' थी। राष्ट्र में निम्नलिक्त जायदनियां सिम्मलित बी—(१) सीना—जो हिषियों प्रभूति राज्य के स्वामित्व में हो, उसपर सेती हारा प्रास्त आमदनी को 'सीना' कहते थे। (२) वाम-जिस सूमि पर राज्य का स्वत्य न हो और वितक्ते स्वामी स्वयं या हृषक-कर्मकरो हारा उसपर खेती करें या कराएं, उनसे उपज का एक निश्चित अंस वसून किया जाता था. जिसकी सक्ता 'साग' थी। (१) विल-देवमन्तियों और तीर्मस्थानों आदि पर लगाये गये कर से आमदनी। (४) कर-जनपद के सेत्र से वसूल किया जानेवाले अन्य कर, जैसे विचाई के सावनो पर लगाये गये कर से (५) विलक्त-वनपद के विकास ने विविध से तीर्मस्थानों का विषय परार्थों के क्य-विकथ पर वसून होने वाला कर। (६) नाव-नीका हारा नदी को वाचित्र से परार्थ उत्तरे पर किया जानेवाला कर। (६) नाव-नीका हारा नदी को परार्थ से विध्याना विविध परानो (करवी) से वसूल किया जानेवाला कर। (८) पतान-जनपद में विध्याना विविध परानो (करवी) से वसूल किया जानेवाला कर। (६) विवीतम्-वरावाहों से प्रास्त होनेवालं कर।(१०) वर्तनी-सडको के उपयोग के लिये प्रवेष कर। (११) राज्य-र-राक्ष का

 <sup>&#</sup>x27;जुल्कं वण्डः पीतकं नागरको सवाणाव्यको मृहाञ्चकः तुरा सूना तूचं सैकं वृतं आरं सौर्वाणकः पच्यतंत्र्या वेत्या युतं वास्तुकं कार्यसित्याणो वेवताच्यको द्वारवाहि-रिकावेयं व वर्षया ।' की. अर्थ. २।६

राजुक संक्रक राजकर्मचारियों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले कर। (१२) चोर-रज्जू-चीरों की गिरफ्तारी के साथ सम्बन्ध रक्षनेवाली राजकीय आमवनी।'

- (३) कि— मीर्य युग में कानो पर राज्य का स्वरूप होता था। कार्ने अनेक प्रकार की होती थी, सुवर्ण (सोना), रवत (वांदी), वज (हीरा), मान, मुक्ता (मोती), प्रवाल, शंत, लोह, लवण, मृन्य-प्रतर (बिलाएं) और विभिन्न बादुओं को कार्नो (मुक्ति और नमुहत्वान) से ही प्राप्त किया जाता था। इनसे राज्य को वो आय प्राप्त होती थी, उसकी सन्ना 'किंग' थी।'
- (४) सेतु---फूलों के उचान, फलों के उचान, शाक सब्बी के बगीचे, नम सेत बीर मूलवाब (ऐसी फसल के सेत बिनमे बड़ें बोबी वाएँ, जैसे ईस) के लिये 'सेतु' संज्ञा का प्रयोग किया जाता था। इनसे राज्य को जो जामदनी हो, उसे मी 'सेतु' कहते थे।
- (५) बन-----पत्तुवन, मृत्यवन (जिन्हे शिकार के लिने बुरिकार रखा गया हो, जीर जिन से बमं आदि प्राप्त होने हो), हष्य बन (जहाँ से हमारती लक्ष्मी और ईपन आदि प्राप्त किये जाते हो) और हस्तिवन 'वन' के अन्तर्गत थे। इनसे जो आमदनी प्राप्त होती हो, उसे भी 'वन' कहा जाता था।'
- (६) ब्रक्क---गाय, मैस, नकरी, भेड, गये, ऊँट,घोड़े और सम्बर 'त्रज' कहलाते थे । इनसे प्राप्त होनेवाली आमदनी की भी 'त्रज' सज्ञा थी ।'
- (७) <del>बिलक्षय व</del>णिक्षय दो प्रकार के होते थे, स्वल्यय और बारिपय (अल-मार्ग)। इनसे होनेवाली आमदनी की 'विणकपय' सन्ना थी। <sup>1</sup>
- कौटलीय अर्थशास्त्र में राजकीय आय के ये सात झोत या सावन प्रतिपाधित है। कौटल्य ने मही को 'आय-पारीर' कहा है। इनसे किस प्रकार राज्य आमदनी प्राप्त करता या, इस सम्बन्ध में मी कतिपय निर्देश अर्थशास्त्र में विद्यमान है। पर मीर्थ मूल की राजकीय आय का विवेचन करते हुए यह अधिक उपयोगी होता, कि ति (Finner) के आधृतिक सावनों को पूर्टि में एककर इस काल की राजकीय आय का निक्षण किया आए। अतः हम महिंग पाककीय आय के महस्त्र में एक इस काल की राजकीय आय का मिक्सण किया आए। अतः

 <sup>&#</sup>x27;सीता माणी बलिः करी बणिक् नवीपालस्तरो नावः यक्तनं विवीतं वर्तनी रण्यू-श्वीररण्युश्य राष्ट्रम् ।' की. अर्थ. २।६

२. 'बुवर्णरक्तवकालियकुक्ताप्रवालकांबालोहरूवयभूनिप्रस्तरसमातयः कतिः।' कौ. अर्थ. २१६

३. 'पुण्यकतवाटवण्यकेवारमत्त्ववापास्तेतः।' कौ. सर्व. २।६

४. 'पञ्च मृगद्रव्यहस्तिवनपरिग्रहो वनम् ।' कौ. अर्थ. २।६

५. 'योगहिषमञ्जाविकं सरोव्हतवृत्रकतराहच सजः।' की. अर्थः २१६

६. 'स्वलपको बारिएकस्य बन्धिकपकः।' की. अर्थ. २।६

डालेंसे—(१) मूमि-कर व मूमि से प्राप्त होनेवाली आय, (२) आयात-कर और निर्यात-कर, (३) प्रत्यक्ष-कर (Direct Taxes), (४) राज्य द्वारा अधिकृत उद्योगों व व्यवसायो से आय, (५) राज्य द्वारा सञ्चालित व्यापार से आय, (६) क्य-विक्रव पर कर से आप, (७) दण्ड या जुरमानों से आय, (८) आपत्काल से सम्पत्ति पर विविध प्रकार के कर, और (५) विविध।

## (२) भूमि-कर और भूमि से प्राप्त होने वाली आय

मौर्य युग में राज्य को भूमि से दो प्रकार की आय होती थी, सीना और भाग। जो मूमि राज्य की अपनी सम्पत्ति हो और जिस पर राज्य की ओर से ही खेती की जाती हो, उसकी आय को 'सीता' कहते थे। जिस मूमि पर कृषक स्वतन्त्र रूप से खेती करें, उससे 'माग' (उपज का माग)प्राप्त किया जाता था। राजकीय मूमि (Crown Lands) पर खेती कराने के लिये एक पृथक् अमात्य की नियुक्ति की जाती थी, जिसे 'सीताध्यक्ष' कहते थे। मीताध्यक्ष ऐसे ही व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था, जो कृषि-विद्या और दनम्पनि-चिकित्मा मे प्रवीण हो। यदि कोई ऐसा व्यक्ति अमात्य पद के लिये उपयुक्त न पाया जाए, तो 'सीनाध्यक्ष' का सहायक कृषि-विद्या और बनस्पति-चिकित्सा मे प्रवीण होना ही चाहिये।' मीताध्यक्ष के प्रमुख कार्य निम्नलिखिन थे—(१) घान्य, पुष्प, फल, शाक, कन्द, मूल, कपास आदि के बीजो को यथासमय एकत्र करके रम्वाना।' (२) खेती की जमीन पर बार-वार हल चलवा कर दामो, कर्मकरो (मजदूरो) और दण्डप्रतिकर्तृओ (मजायापता कैंदियो) मं बीज बुआना। (३) यह ध्यान में रखता, कि खेती के लिये आवश्यक कर्षणयन्त्रों (हल आदि), उपकरणों (औजारों) और बलीवदौं (वैलों) की कमी न होने पाए। (४) यह घ्यान मे रम्बना कि कारुओ (कारीगरो), वढदयां. लुहारां, रम्सी बनाने वालो, कुर्जा लोदने वालो और माँप आदि को पकडने वालो की मेवाएँ कृपि से सम्बन्ध रखने वाले कार्यों के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके। (५) राजकीय भूमि पर तीन फसलें बुआना। रे (६) जब फमलें तैयार हो जाएँ, तो उनको कटवा कर मञ्चित कराना । यह ध्यान में रखना

१. 'सीताऽध्यक्षः कृषितन्त्रवृक्षायुर्वेदजस्तत्सक्तो वा ।' कौ. अर्थ. २३२४

 <sup>&#</sup>x27;सर्ववान्य पुष्पफल शाक कन्यमूलपाल्लोक्य सीमकार्पासबीजानि यवाकालं गृह्णीयात्।' कौ. अर्थ. २।२४

३. 'बहुहलपरिकृष्टायां स्वभूमो दासकर्मकरदण्डप्रतिकत्' मिर्वापयेत् ।' कौ. सर्व. २।४

४. 'कर्वणयन्त्रोपकरणबलीववॅन्स्ववामसङ्गं कारवेत् ।' कौ. अर्व. २।२४

५. 'कारुनिश्च कर्मारकुट्टाकमेदकरङजुबर्तकसर्वप्राहाविजिङ्च।' कौ. अर्थ. २।२४

६. 'कर्नोदक प्रमाणेन केवार हैमनं ग्रेक्सिकं वा सत्यं स्थापवेत् ।' की. अर्थ. २।२४

कि पैदाबार का कोई भी अंक्ष खेत में न रह आए, मूसे तक को खेत में न छोड़ने देना। ' (७) यह ध्यान में रखना कि परिकर्मी लोग (दास, कर्मकर और कैदी) खेत ने आग न लाने पारों, यद्यपि पानी को वे अपने साथ रख सकें।'

सीताध्यक्ष निन तीन फसलों को राजकीय मूर्गि में तैयार कराता था, वे निम्नालिक्षित पी—(१) हैमन-बीत च्यून की फसल, जिसे सतेमान समय में रजी की फसल कहते हैं। (२) बैम्मक-बीम्म च्युन की फसल जिसे आवक लशीफ कहा जाता है। (३)केदार— त्रीच के काल की जातिरिक्त फसल जिसे जायद कहते हैं।

कौटलीय अर्थशास्त्र में इस विषय पर विशद रूप से विषार किया गया है, कि किस प्रदेश में कितनी वर्षा होती है, और मेचो के रंग रूप आदि से किस प्रकार वर्षा की कमी या अधिकता का अनुमान किया जा सकता है। बायू की गति, नक्षत्रों की स्थित और मेचों के रंग रूप आदि को दृष्टि में रत्तकर सीताध्यक्ष वर्षा का अनुमान करता था, और उसी के अनुमार खेलों की सिचाई की व्यवस्था करता था, यद्यपि नहर, कूप आदि द्वारा मी लियाई का प्रकार किया जाता था।

सीताध्यक्ष को यह भी ध्यान मे रखना होता वा कि कौन-धी सूमि किस फसल के लिये उपयुक्त है। बीज बोने से पहले उन्हें ऐसी दक्षाजों में रखा जाता वा, जिससे अकुर और पाँदे उल्क्रुष्ट प्रकार के उल्पन्न हो सके। धान्य के बीजों को सात रात जोश में रखा जाता वा, और उन्हें गरमाई मी पहुँचारी जाती थी। ईख को मीटों पर पशु चृत, सुजर को चरबी और गोवर को मिलाकर लगाया जाता था। 'जावके लिये गोवर और हहवी का पूरा प्रयुक्त किये जाते वे।' जेती में काम करनेवाले बातो, ग्वालों और कर्मकरों (सजदूरों) को स्था पारिश्रमिक दिया जाए, इस सम्बन्ध में भी एक निर्देश कोटलीय अर्थवालक में विद्यान पारिश्रमिक दिया जाए, बीर सम्बन्ध में निष्मान करनेवाले दासों और गोवालाओं में काम करनेवाले दासों और कर्मकरों का उनकी आवश्यकता के अनुतार मोजन दिया जाए, और साम ही सवा पण मासिक

- १. 'वयाकालं च सस्यादि जात जातं प्रवेशयेत ।
  - न क्षेत्रे स्थपयेत् किञ्चित्पलालमपि पण्डितः ॥ कौ. कर्ष. २।२४
- २. 'अनिमकास्तीवकाश्च सले स्युः परिकॉममः।' कौ. अर्थ. २।२४
- ३. को. अर्थ. २।२४
- 'बोडझडोणं जाङ्ग्रसानां वर्षप्रमाणमध्ययंमानुपानां बेशवापानां ' 'ततः प्रभूतोव-कमल्पोवकं वा सस्यं वापवेत् ।' कौ. जर्ब. २।२४
- 'तुवारपायनमृज्यक्षोवणं वासप्तरात्राविति वान्यवीकामाः मयुवृतसूकरवसाभिक्षा-कृत्युक्ताविः काण्यवीकामाम् ।' कौ. अर्थः २।२४
- ६. 'गोरिनवासविधः काले बीहर्व च ।' की. अर्थ. २।२४

वेसन भी। 'ओ कारीगर वहाँ काम करें, उन्हें भोजन और वेसन दोनों दिये जाएँ।'पर उन्हें किसना वेसन दिया जाए, यह कीटल्य ने नहीं लिखा है।

इसमें सन्देह नहीं, कि राजकीय मिन से राज्य को अच्छी आमदनी होती थी। राजकीय आय का यह 'सीता' एक महत्त्वपणं साधन था। पर मीर्य यग में सभी मिम राजकीय नहीं थी। ऐसी भी भूमि थी, जिस पर 'स्ववीयोंपजीवि' (अपने श्रम से स्वतन्त्र रूप से खेती करने वाले) किसान खेती किया करते थे। ये राज्य की सेवा मे न होने के कारण कोई वेतन आदि प्राप्त नही करने थे, अपित अपने हानि-लाम के लिये स्वयं उत्तरदायी होते थे। राज्य इनसे 'माग' वसूल करता था। मिन-कर के रूप मे उपज का एक निश्चित माग राज्य द्वारा प्राप्त किया जाता था, जिसकी मात्रा दो आधारो पर निर्धारित होती थी, जमीन की उपज-शक्ति और सिचाई के साधन । जो किसान पूर्णतया स्वतन्त्ररूप से खेती करने थे और जो सिचाई की व्यवस्था भी स्वय करते थे, उनसे जमीन के उत्कृष्ट या निकृष्ट होने के अनुसार पैदाबार का १।४ या १।५ भाग भूमि-कर के रूप मे लिया जाता था। 'जो किसान सिचाई के लिये सरकार से जल लेते थे, उनसे भिम-कर की दर अन्य थी। जिन जमीनो की मिचाई क्प आदि में हाथ द्वारा पानी खीच कर की जाती थी, उनसे उपज का १।५ माग लिया जाता था। जो रहट, चरस आदि द्वारा पानी खीच कर मिचाई करते थे, उन्हें उपज का १।४ भाग प्रदान करना होता था । जहाँ पम्प, बात-यन्त्र सदश स्रोत-यन्त्रों से सिचाई की जाए, उनके लिये मूमि-कर की दर १।३ होती थी। नदी, नहर, तटाक आदि से सिचाई करने की अवस्था में उपज का १।४ माग मिम-कर के रूप में निर्धारित था। यदि कोई किसान नया तालाब बनाए या बाँघ बँघाए, तो उसे पाँच साल के लिये मूमि-कर से छूट दे दी जाती थी। मन्न हए तालाब या बाँच की जो भरम्मन कराए, उसे चार माल के लिये मिन-कर से छट की व्यवस्था थी।

्रेस्ववीयोपजीविं किसानों का भूमि पर अविकल स्वन्व स्वीकृत नही किया जाता था । जो किसान स्वय खेती न करे, उनसे जमीन लेकर ऐमे व्यक्तियों को दे दी जाती थी जो

 <sup>&#</sup>x27;वण्डवाट गोपालक वास कर्मकरेण्यो यवापुरवपरिवार्य अक्तं कुर्यात् । सपावपिकः वेतनं च।' की. अर्थ. २।२४

२. 'कर्मानुक्षं कारम्यो भक्तवेतनम्।' कौ. अर्थ. २।२४

 <sup>&#</sup>x27;स्ववीयोंपजीवितो वा चतुर्वपञ्चभानिकाः यवेष्टमनवसितं भागं वद्युरन्यम कृष्णुम्यः स्वसेत्यः ।' की. अर्थ. २।२४

हस्तमार्वाततमुबकभागं पञ्चमं बद्धः । स्क्रम्पप्रावातमं चतुर्वम् । कोतोयन्त्रप्रावातमं च तृतीयम् । चतुर्वं नवीसरस्तदाकम्पोद्धादम् ।' को. अर्च. २।२४

५. तटाकसेतुबन्यानां नवप्रवर्तने पारुववाविकः परिहारः । अम्मोत्सृष्टानां वातुर्वा-विकः।' कौ. अर्थः ३।९

उस पर स्वयं खेती करें। अभीन पर किसानों का स्वस्थ किस अंश तक माना जाता या, इस प्रश्न पर हम अन्यत्र विचार करेंगे।

राजकीयं मूमि में से कुछ जूमि ऋत्विक, आवार्य, पुरोहित, श्रीमिय आदि को इस प्रयोजन से मदान की जाती थी, जिससे कि के जपना निर्वाह कर सकें। इन मूमियों को 'खुद्दिय' कहते ये। इनसे न मूमि-कर लिया जाता था और न कोई जुरमाने।' जप्यक, सख्यापक आदि राजकवंचारियों को भी इसी प्रकार जमीन दी जाती थी, मदापि उन्हे अपनी इन जमीनों को बेचने या रहन रखने का अधिकार नहीं होता था।' किसानों को राज्य की और से बाब्य, पणु और हिस्प्य भी उचार दिया जाता था, ताकि वे खेती के लिये आवस्यक मायनों को प्राराक र सकें। यह ऋण के रूप में दिया जाता था, जिसे वापम लौटाने की शर्ते मुक्कर रखी आती थी।'

श्रीत्रिय जीर आचार्य आदि ब्रह्मदेय मूमि को बेच भी सकते वे और रहन भी रख सकते वे, पर यह करते हुए उन्हें यह ज्यान मे रखना होता वा कि ब्रह्मदेय मूमि उन्हीं ज्यानितयों के हाथ वेंचें या रहन रखें जिन्हें इस प्रकार की मूमि को प्राप्त करने का अधिकार हो।

### (३) तट-कर (आयात और निर्यात पर कर)

कीटलीय अर्थजाम्त्र मे तीन प्रकार के माल का उल्लेख किया गया है, जिन पर राज्य डाग गुल्क लिया जाता था। ये तीन प्रकार है—बाह्य, आम्यन्तर और आतिस्या । मम्मयत , 'आतिस्य' उम माल को कहते थे, जो विदेशों से आए। देश से बाहर मेंजे बाने-वाले और विदेश से स्वदेश में आनेवाले—दोनों प्रकार के माल पर कर लिया जाता था, जिन्हें कमशः निष्काम्य (नियंत) और प्रवेश्य (आयात) शुल्क कहते थे।' प्रवेश्य (आयात) माल पर कर की मात्रा मुख्य का २० प्रतिश्चत थी।' पर इतके कुछ अपवाद मी ये। पुष्प, फल, लाक, मुल, कन्द, बीज, मुखी मछली और मांग के आयात पर छठा मांग (१६३ प्रतिशात) कर के रूप में जिया जाता था।'

१. 'अकुषतामाण्डियान्येम्यः प्रयच्छेत् ।' कौ. अर्थ. २।१

२. कौ. अर्थ. २।१

३. की. अर्थ. २।१

४. 'बान्यवसृष्टिरव्यक्षेत्रवैनानन्गृहचीयात् । तान्यनुसुखेन बद्युः ।' कौ. अर्थ. २।१

५. 'शुस्क व्यवहारः बाह्यसाम्बन्तरं वातिव्यम् ।' कौ. अर्थः २।२२

६. 'निक्काम्यं प्रवेषयं च शत्काम ।' की. अर्थ. २।२

७. 'प्रवेश्यानां सुरुवयञ्चभागः।' कौ. अर्थ. २।२२

 <sup>&#</sup>x27;पुण्यक्तमाक्ष्म्, कम्ब पहिलम्बदीज ज्ञुष्कमस्त्यमासामा वव्यागं गृहीणीयात् । कौ. अर्थ. २१२२

संख, बच, मिंत, मुक्ता, प्रबाल और हारों के आवात पर प्रवेषय-कर लगाते हुए यह आमा में रखा जाता था, कि वे किस कोटि के हैं और उनकी प्राप्ति व निर्माण में कितना समय लगा है, कितना खर्च हुआ है, कितना बेतन देना पड़ा है, और उनका सवा अनितम कर है। इन बातों को दृष्टि में रखकर विशेषक व्यक्ति हाने के आयात पर सुक्क का निर्माण करते थे। 'बीता, दुकल, रेखम, कवब, हिरताल, मन खिल, हिसुल, लोह और जन्य बातु, चन्दन, अपुढ, कटूक, रेखम, कवब, हिरताल, मन खिल, हिसुल, लोह और जन्य बातु, चन्दन, अपुढ, कटूक, रेखम, कवब, हिरताल, मन खिल, विश्वक ने या पहना के बरक), सुरा, हाथी दौत, खाल, लीम और दुक्त बनाने के लिये कच्या माल, आसराण (वाले के), प्राप्त (वाले के) और इमिज व कर्जी माल के आयात पर प्रवेष्टम-सुक्क की माना उनके मूल्य पर १० से १५ प्रतिकात तक ली जाती थी।' बस्त, चतुव्यद (बीपाये), दिपद (दो पैरवाले खती या जन्तु), सुत, कपास, हुएनच, औपित, काट्य, वेणु (बीत), बन्तल, चर्म, सिट्टी के बरतन, वान्य, स्तिह (लिंज), आसरा, उचम, सा, पत्ववाल (पत्ववान या मिठाई) आर्थिप, प्रवेष्टमाल की हर १ प्रतिकात से ५ प्रतिकात तक थी।'

प्रवेषर-पुल्क के अतिरिक्त एक अन्य कर यो था, जिसे 'डारदेय' कहत ये। इसकी वर 
गुल्क की र > प्रतिस्रत थी। सम्मवत , यह द्वारदेय-कर मान के नगर में प्रवेक करने के 
समय लिया जाता था। मिक्र-मिक्र देशों से जाने वाले मान के सम्मवन्य में इस कर में रियायत 
मी की जा सकती थी। ऐसी रियायत की देशों से जाने मुश्लेक कहते थे। यदि 
कोई देश अपने देश के मान कर अनुबह या उपकार करे, तो उसके वरले में अपने देश में 
मी उस परदेश के मान के प्रति अनुबह किया जाता था।' इससे हम यह परिणाम 
निकाल उकते हैं, कि जो देश मीसं साम्राज्य के माथ रियायत करते थे, उनने माने वाले 
मान पर मीसं साम्राज्य डारा रियायत की आती थी। यदि कोई दिश्येक अपने देश के माण 
पर अधिक शुक्क ले, तो मीयों डारा भी उसके माल पर साधारण शुक्क के अतिरिक्त 
'अस्यम' वसुक किया जाता था। कौटत्य ने लिखा है— देश और जाति के चरित्र के 
अनुमार नये और पुराने पण्य पर शुक्क नियत किया जाए। अन्य देशों के अपकार करने 
पर उनसे अल्या मी लिया जाए।''

जिन व्यवसायो पर राज्य का एकाधिकार था, उनके माल को बाहर से मैंगाने पर एक अन्य

 <sup>&#</sup>x27;वंश्ववध्यमणिमुक्ताप्रवासहाराणां तज्जातपुरुवै: कारवेत् कृतकर्मप्रमाणकाल-वेतन फलनिव्यत्तिमः ।' कौ. अर्थ. २।२२

२. की. अर्थ. २।२२

३. की. अर्थ. २।२२

४. 'द्वारावेयं बुल्क वञ्चभागं आनुप्राहिकं वा यथावेद्योयकारं स्थापयेत् ।' कौ. अर्थ. २।२२

५. 'अतो नवपुराणानां वेशवातिवरित्रतः।

पच्यानां स्थापयेच्छ्रस्कमत्ययं चापकारतः ॥' की. अर्थ. २।२२

अतिरिक्त कर भी लिया जाता था जिसे 'वैषरण' कहते थे। उदाहरण के लिये लवण (नमक) के व्यवसाय की लिया जा सकता है। इस पर राज्य का एकाधिकार स्वाध्ति था। विवेदी नमक के स्वदेश में आने पर प्रवेद्य-शृक्त की दर १६ प्रे प्रतिकार थी। पर इसके अतिरिक्त उतना 'वैषरण' (अतिरिक्त कर या हरजाना) जी देना पढ़ना या, जितना कि विदेशी नमक के आने से नमक के राजकी के साथ के आदि स्वाध्य के प्राथम के साथ का साथ के साथ का साथ के साथ के साथ के साथ क

प्रवेस्स-कर का उहेच्य राजकीय जामदनी को बढाना ही बा। विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में जाणक्य की नीति यह थी— विदेशी पच्य का अनुग्रह से स्वदेश में प्रवेश कराया जाए। जो नाविक और सार्थवाह विदेशी पच्य का लागुड से स्वदेश में प्रवेश कराया जाए। जो नाविक और सार्थवाह विदेशी पच्य को लागुँ, उन्हें कर में ऐसी कुट दी जाएं सिमसे उनको अपने व्यापार में लाग हो सके। "विदेशों से आये हुए व्यापारियों के विद्य मुक्तिमें मी नहीं चलाये आते थे, बधार्त कि वेदेश के किसी व्यापारी के हिस्सेवार न हो या किसी समृह में संगठित न हो। "सरलग-नीति का प्रयोग कर विदेशी पच्य पर अधिक मात्रा में कर वनूल करना कौटत्य को अभिग्रेत नहीं बा। प्रवेश्य-बुक्त सद्श करों को ल्लाने का वह सही प्रयोजन समझते ये कि उनसे राजकीय आमदनी में बृद्धि हो सके। गजकीय कोण को नह बहुत महत्त्व देते थे। उनका कथन था, कि कोश और सेना से ही गज्य की प्राप्ति होती है।"

निष्कास्य (निर्यात) पेष्य पर मी शुल्क लिया जाता था। पष्याध्यक्ष का एक कार्य यह भी था, कि वह अपने देश में उत्पन्न माल की अन्य देशों में विकाशने का प्रयत्न करें। इस सम्बन्ध ये कीटल्य ने लिला है—'परविषय (परदेश) में व्यापार के लिये एष्य एवं प्रतिपच्य (निर्यात माल के बढ़ेले में आनेवाला माल) के मृत्य में से शुल्क, वर्तनी (सड़क-कर), माल डोने का सार्च, छावनी का कर, नीका के माड आदि का सार्च घटा कर शुद्ध उदय (मुनाफ) का अनुमान करे। यदि यह पाया जाए कि लाम नहीं है, तो यह मालूम करें कि न्वदेशी एष्य के बढ़ेले में कोई ऐसा विदेशी एष्य प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं, विसक्ते लाम हो सके हो। ये सब बातें मालूम करके अपने देश का पच्या स्वयन्नमार्ग द्वारा

 <sup>&#</sup>x27;आयन्तुलबणं वङ्गानं बद्धात् ः केता शुरूकं राजपण्यक्छेदानुक्यं च वैधरणं बद्धात् ।' की. वर्ष. २।१२

२. 'परभूमिकं पच्यमनुष्करेषाबाह्येत् । नाविकसार्थवाहेन्यस्य परिहारमायतिकार्य वकासः।' की. अर्थः २।१६

३. 'अनिश्वयोगस्थार्थेव्यागन्तुनामन्यत्र सम्योपकारिम्यः ।' कौ. अर्थे, २।१६

४. 'पविवी कोसवच्याभ्यां प्राप्यते कोसभवना ।' कौ. अर्थ. २।१२

५. को. सर्व. २।१६

सेना नाए (क्योंकि जल-मार्ग में खतरे अधिक रहते हैं, बत. स्वक-मार्ग हारा पब्य भेने जाते की अधिक अध्यक्ष माना गया है), और माल के जाने वाला ब्यानरार निवेशी राज्य के आदिक्का, अन्तरात्ता, पुरमुख्यों और राष्ट्र-(वनगद) मुख्यों के साथ हामके स्वाधित करे, ताकि उनका अनुबह (वर्षमावना) प्राप्त हो सके।' यदि मार्ग में किसी विपत्ति का सामना करना एड़े, तो बहुमूत्य पब्य और अपनी रखा की व्यवस्था की जाय। यदि विदेश पहुँच तकना सम्मन न हो, तो जहां कही मी माल को ऐसी कीमत पर वेच दिया जाए जिससे कि सब दातव्य व्यव बहुल हो जाए।'

जल मार्ग के अपने देश के पण्य को विदेश जेवने के सम्बन्ध में कौटलीय अर्पशास्त्र का यह कपन उल्लेखनीय है- 'जल मार्ग द्वारा मार्श मेवने से पूर्व मार्ग को बुलाई का खर्ब(यान-मार्गक), मार्ग में अपने उपनर आने वाला खर्च (पच्यदन), विनिमय से प्राप्त होने वाले प्रतिपच्य की कीमत तथा मार्गा, यात्रा का समय, मयप्रतीकार से हुआ अप, और वचर-याहों के रिवाब (पत्तन चारिष्य)व नियमो आदि का पता लगाए। नदी पथ के सब व्यव-हारों और चरित्र को जान कर बहुंग पच्या मेवने से लाज हो बहुंग क्या जाए, बहुं हानि की सम्मावना हो उस से दूर रहे।' यहाँ कीटस्य ने 'सवप्रतीकार व्यव्य' का मी उल्लेख किया है, जिससे मुणित होता है कि मीर्थ युग में पच्या के बीया कराने की प्रया भी विद्यामा की।

निष्कास्य (निर्यात) पण्य पर भी कर लिया जाता था, यह तो कोटणीय जर्षशास्त्र से सुचित होता है, पर इस कर की क्या दर थी, इस सम्बन्ध से कोई सूचना कौटस्य ने नहीं दी है।

#### (४) विकी पर कर और चूंगी से आय

मीर्थ युग में विकी पर मुल्क नेने की भी व्यवस्था थीं। इसी को वर्तमान समय में 'सेल्म टैक्स' कहते हैं। कीटल्य ने जिला है, कि उत्पादन-बान पर कोई भी पच्च नहीं केचा जा सकता। ' कोई भी वस्तु विकथ-गुल्क से न बच मके, इमीजिय यह व्यवस्था की गई थी। जो इस नियम का उल्लाम करें, उनके जिसे कटोर एकड की व्यवस्था थी। खानों के सनिक

 <sup>&#</sup>x27;ततस्तारपादेन स्थलकावहारवध्यना क्षेत्रेण प्रयोक्तयेत् । अटन्य-तपालपुरराष्ट्रपृथ्वेश्च प्रतिसंत्तमं गण्डेननृत्रहार्षम् ।' कौ. अर्थः २।१६

अपिदि सारमास्मानं वा मोस्रयेत्। आत्मनो वा भूमिनप्राप्तः सर्वयेयिकाुळं व्यवहरेत्। कौ. अर्थ. २।१६

 <sup>&#</sup>x27;वारिषये च धानमागरूपध्यदनगण्यशीतपच्यार्थमसाम्बदामाकारुभवप्रतीकारपच्य-पत्तनचारित्र्याच्युनकमेत ।' नदीषये च विज्ञाय व्यवहारं चरित्रतः । यतो लागस्ततो गण्डेवसार्थ परिवर्षयेत् ।' कौ. मर्च. २११६

४. 'जाति भूमिव पच्चानामविकयः।' की. अर्थः २।२२

पार्या में मेमने पर ६०० वण और जोतों से अनास के मेने पर ५३ वण जुरताने का नियम था। ' पुण्यों और फारों के उचानों से कूल व फल में मने पर ५५ वण और बागियों से बाक मुल-कन्य आदि के मेने पर ५१ है पण जुरताना किया बाता था। ' उत्सवन-क्यान पर माल जे म देने से राजकीय आय में कमी वड़ वकती थी, इसी कारण ये नियम बनाये गये थे। यह आवश्यक था, कि सव पण पहले शुक्काम्यक के पास लावा जाए। जब उस पर शुक्क दे दिया जाता था, तब उस पर जिम्हान-मुद्रा लगा दी बाती थी। इसके बाद ही पण्य का विक्रम

शुल्कशाला और वहाँ लिये जानेवाले शुल्क के सम्बन्ध मे कौटलीय अर्थशास्त्र में विशद रूप से विवरण दिया गया है। 'शुल्काष्यक्ष नगर के मुख्य द्वार (महाद्वार) के निकट शुल्क-शाला बनवाए, जिस पर शुल्क का घ्यज फहरा रहा हो। शुल्कशाला का मुख पूर्व दिशा की ओर हो, या उत्तर दिशा की ओर। शुल्क वसूल करनेवाले चार या गाँच व्यक्ति सार्थ (काफिले) में आये हुए ब्यापारियों से ये प्रक्त पूछ कर उनके उत्तर लिखें--आप कौन हैं ? कहाँ से आये हैं ? आपके पास कितना और क्या पण्य है ? आपने अभिकान-मुद्रा कहाँ से प्राप्त की थी ? यदि पच्य पर मुद्रान लगी हो, तो प्रदेय शुल्क का दुगना वसूल किया जाए। यदि मुद्रा को झूठा या नकली पाया जाए, तो प्रदेय शुल्क का आठ गुना लिया जाए। यदि मुद्राटूट गई हो, तो व्यापारी को घटिकास्थान मे रोक रखा जाए।" सम्भवतः, यह अभिज्ञान-मुद्रा तभी लगायी जाती थी, जब कि उत्पादन-स्थान से माल को बाहर ले जाने की अनुमति प्राप्त कर ली जाती थी. और उसके लिये आवश्यक शुल्क प्रदान कर दिया जाताया। यह शुल्क एक प्रकार का उत्पादन-कर (Excise Duty) होता था। पर जब किसी पण्य को विकय के लिये उत्पादन-स्थान से अन्यत्र नगर बादि मे ले बाया जाता था, तो वहाँ पर राजकीय गुल्क देना पडता था, जिसका स्वरूप विक्रय-कर (Sales Tax) या चुंगी के सद्ध होता था। इस शुल्क की दर के सम्बन्ध में कौटलीय अर्घशास्त्र का यह निर्देश उल्लेखनीय है---'नाप कर बेचेजाने वाले पण्य पर ६३ प्रतिशत, तोल कर बेचे जाने बाले पच्य पर ५ प्रतिशत और गिन कर बेचे बाने वाले पच्य पर ९६ प्रतिशत शुल्क लिया जाए। यह जुल्क पण्य के मृत्य के अनुसार ही लगाया जाता था।

 <sup>&#</sup>x27;सिनिध्यो बातुपच्यावानेवृ वट्डसमस्ययः।' क्षेत्रेम्यः सर्वसस्यावाने त्रिपञ्चातारपनः।' कौ. अर्थः २।२२

२. 'पूज्यक्रसवाटेम्बः पूज्यक्रसावाने चतुज्यम्बादात्यको बव्दः ।' कौ. अर्थ. २।२२

३. की. अर्थ. २।२१

 <sup>&#</sup>x27;बोडबस्तानो नामव्याची । विक्रांतिभागस्तुकामानम् । यव्ययव्यानानेकावसभायः ।'
 कौ. अर्थः २११६

कोई व्यापारी इस शुल्क से बच न सके, इस सम्बन्ध में कीटल्य ने अनेक व्यवस्थाएँ की बी। 'यदि कोई शुल्क के मय से रायण के प्रमाण (मात्रा) के कम बताए या उसके मूत्य को कम बताए सा उसके मूत्य को कम बताए सा उसके मूत्य को कम बताए सा उसके मूत्य को के (उसे राजकोध में में दिया जाए)। साथ ही, उस पण्य पर शुल्क की मात्रा जाट गुणी स्मूल की जाए। यहां रण्ड उम दिया जाए)। साथ ही, उस पण्य पर शुल्क की मात्रा जाट गुणी स्मूल की जाए। यहां रण्ड उक्त दशा में भी दिया जाए, जब व्यापारी ने बन्द रेटी में ऊपर हींग पण्य रला हो और नीचे उक्त रूप, या बहुमूल्य पण्य को कम मून्य वाले पण्य से खिजा दिया गया हो।' 'यदि कोई व्यापारी शुल्क दियी बना शुल्क साला के घन से आगे कले जाएं, तो जन पर उम सालि से आगट भूता जुरमाना किया जाए जो उन्हें सुल्क के रूप से प्रदेश थी।' 'जो (नगर) के अन्दर आएं या (नगर से) बाहर आएं, उनसे यह जाना बाए कि उन्होंने शुल्क प्रदान कर दिया है या नही।' यदि कोई शुल्क दिये हुए पण्य के साथ ऐसे पण्य को मीले जाना चाह जिस पर शुल्क तिया गया हो। या मुद्रा को तोड कर उसमें अधूदित पण्य पर कर साई पहल पण्य कर साथ एये से साथ ऐसे पण्य को उत्तम सहस देवर दिया लगा रूप रण्ड की निकाल ले जाने का यत्न करे, ऐसे व्यापारियों की उत्तम सहस्त दखर दिया लए।''

विशेष प्रयोजनों से जो माल बाहर से लाया जाता था, उस पर शुल्क नहीं देना होता था। ये प्रयोजन निम्मणिलित थे—विवाइ, इहेज का मामान. उपनयन सस्कार, यज्ञहुन्य, सलात प्रमन, देव मन्दिर, मुण्डत, तत, दीक्षा और अन्य विशिष्ट कर्मकाष्ट ।'
एत्क के अतिपस्त एक अन्य कर भी था, जिले गुल्काष्ट्रक्ष बसूक कराता था। इसे 'बर्नमी'
कहते थे। इसकी मामान्य दर मवा पण प्रति पष्य-बहुन (माल का बोझ) थी। इसे
अन्याल लडक को प्रयुक्त करते पर बसूक करता था। भी सार्थ (काफिक) पष्य केकर
महको में आते-आतं थे, उन्हें यह कर देना पडता था। इस कर के बदके अन्यतायक की
यह उत्तरदायिना, हो जाती थी, कि मार्थ पर मार्थों का माल न लुटने पाए और न कोरी
आए। यदि कोई माल इस बस से नष्ट या अपद्वत हो आए, ती राज्य उसकी क्षांतपूर्ति

 <sup>&#</sup>x27;शुन्कभवारपध्यप्रमाणं मृत्यं वा हीनं बुवतस्तविरक्तं राजा हरेत् । शुन्कमध्यपृणं वा वद्यात् । तदेव निविध्यपध्यस्य भाष्यस्य हीनप्रतिवर्णकेनार्यापकर्षेण सारभाष्यस्य फल्पभाष्येन प्रतिक्छावते कुर्यात् ।' कौ. वर्षः २।२१

२. 'ध्वजमूलमतिकान्तानां चाकृतशुरुकानां श्रुरुकावष्टगुणो वण्डः।' कौ. अर्थ. २।२१

३. 'पथिकोत्पथिकास्तद्विद्युः ।' कौ. अर्थः २।२

 <sup>&#</sup>x27;कृतवाक्नेनाकृतकुरक निर्वाह्यतो द्वितीयमेकमृत्रया भित्वा युटमपहरतो वैदेहकस्य तब्ब तावच्य वच्ट: ।' कौ. अर्थ. २।२१

 <sup>&#</sup>x27;वैवाहिकमन्वायनमीयवानिकं प्रक्रकृत्यप्रसाव नैमितिकं वेवेच्याचीकोपनयनगोवान-त्रतः श्रीक्षणाविव क्रियाचित्रवेवं भाण्यमुण्ड्यून्सं गण्डेत्।' की. अर्थः २।२१

६. 'अन्तपासः सपावपणिकां वर्तनीं गृङ्खीयात् ।' अ. अर्थः २।२१

करता था। 'वर्तनी को दर एक जूर के पशुक्षां (बोझ, अक्चर, गमा आदि) पर छदे पष्प पर एक पण, पशुक्षां (वैछ आदि) पर जावा पण, छोटे पशुक्षां (मेड़, वकरी जादि) पर चौबाई पण और मनुष्य के सिर पर छदे माल पर एक मायक थी।

कौटलीय अर्थशास्त्र में 'शृल्क' के सम्बन्ध में जो निर्देश दिये गये हैं, वे चूंनी को सूचित करते हैं। यह कर माल के क्य-विक्रय पर लिया जाता वा, और राजकीय आय का एक महत्त्वपूर्ण सावन था।

#### (५) राजकीय आय के अन्य साधन

प्रत्यक्त कर (Direct Taxes)—मीर्थ युग मे अनेक ऐसे कर भी से, जिल्हें प्रत्यक्त कहा जा मकना है, क्योंकि वे व्यवनायियों जादि से प्रत्यक्त (सीसे) रूप से बसूक किये जाने ये। पहला प्रत्यक्त कर तोल और मांग के बाटों और मांगी पर या। ये बाटों सेता मांगप्र इत्तर प्रमाणित कैये जाते से, जिसके लिये ४ मावक कर लिया जाता था। व्यापारियों को बार मायक उत नमय प्रदान करने होते से, जब वे अपने बाटों और मांगों को राज्य द्वारा प्रमाणित कराते थे। इसके अतिरिक्त इन प्रमाणित बाटों व मांगों के प्रयोग के लिये उन्हें एक काकणी प्रतिवित में। देनी होती थी। यह कर पीतवाच्यक्ष बसूक करता था। ' जिस ब्याणारी के बाट और मान राज्य द्वारा प्रमाणित न हों, उस पर ३७३ पण जुरमांगा किया जागा था। '

दूसरा प्रत्यक्ष कर यून पर था। जुआरी लोग निविष्ट स्थान पर ही जुआ खेल सकते थे। यून में जो वन जीता जाए, उसकी ५ प्रतिवात राशि राज्य को प्रदान करनी होती थी। निव्यक्षित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर जुआ खेलने, यूत-कीड़ा के लिये आवश्यक उपकरणों का दुरुपयोग करने और खून में अनियमितता करने के लिये जिन विविध जुरमानों की व्यवस्था थी, उनका उल्लेख पिछले अध्याय में किया जा चुका है।

रूप से आजीविका चलाने वाली वेश्याओं, गणिकाओ आदि से दैनिक आमदनी का दुगना प्रति मास कर के रूप में लिया जाता था 1' इसी प्रकार नट, नर्तक, सायक, वास्क, वास्त्रीवन (वाणी द्वारा लोगो का मनोरञ्जन करने वाले), कुशीलव, प्लवक (रस्से पर

- १. 'तष्टापहुतं च प्रतिविदश्यात् ।' कौ. अर्थ. २।२१
- 'वव्यवहनस्य विकासेकस्रुरस्य, पश्नामध्यविकां भृत्रपञ्जूनां पाविकां, असभारस्य साविकान् ।' कौ. सर्व. २।२१
- 'बतुर्मीयकं प्रातिवेधनिकं कारयेत् । · · प्रातिवेधनिकं काकणीकमहरहः पौतवाध्य-साव वश्वः ।' बौ. अर्थ. २।१९
- ४. 'अप्रतिविद्धस्यात्ययः सपादः सप्तविद्यतिपणः ।' सी. अर्थ. २।१९
- ५. की. अर्थ. ३।२०
  - ६. 'क्याजीवा भोगद्वयगुणं मासं दखुः ।' की. अर्थ. २।२७

नाचने वाले), तीमिक (बाहुगर) और वार्षों से भी उनकी दैनिक जामबनी का दुनुना प्रतिसास कर लेने का निसस था। ! यदि नट, नतंक, गायक बादि कही बाहर से जाकर तसासे दिलाएँ, तो उन्हें पौच पण 'प्रेक्षा देतन' (तसाझा दिखाने के लिये अनुमति प्राप्त करने की प्रतिस । देना होता था। "

विविध प्रकार के कास्त्री (कारीगरी या व्यवसायियों) को भी अपने बन्धे करने के लिये राज्य को कर प्रदान करने होते थे। घोबी, सुनार, तन्तुवाय, विकरसक, कुखीलव आदि से लिये जाने वाले इन शुल्को और नियमानुकूल कार्य न करने पर उनसे बसूल किये जाने वाले जुरमानो का कौटलीय अर्थशास्त्र में विश्वद रूप से उल्लेख किया गया है।

राज्य द्वारा अधिकत व्यवसायों से आय-अनेक व्यवसाय ऐसे ये जिन पर राज्य का वर्ण आधिपत्य स्थापित था. और जिनका सचालन राज्य द्वारा ही किया जाता था। इनमे लाने, जंगल, नमक और अस्त्र-शस्त्र के व्यवसाय मध्य थे। खानो पर राज्य का एकाधिकार था। उनकी व्यवस्था के लिये एक पृथक अमात्य नियुक्त किया जाता था, जिसे 'आकराध्यक्ष' कहते थे। कौटस्य ने लिखा है कि ऐसे व्यक्ति को आकराध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिये जो गुल्बधातुकास्त्र (ताम्म और अन्य खनिज धातुओं की विद्या), रसपाक (पारा निकालने की विद्या) और मणिराग (मणि आदि की पहचान की कला) में प्रवीण हो. या इनमे प्रवीण जिसका सहायक हो। वह आकराध्यक्ष कशल कर्मकरो और आवश्यक उपकरणों का प्रबन्ध कर खानों का पता करे. और खानों से खनिज पदार्थों को निकालने की व्यवस्था करे। कहाँ कौन-सी घातू मिल सकती है, विविध धानुआं की कच्ची घात किस प्रकार की होती है, कच्ची चात को किस विधि से साफ किया जाता है, इन सब बातो का कौटलीय अर्थशास्त्र मे विशद रूप से निरूपण किया गया है। करूबी धान को खानो से निकाल कर उसे कर्मान्तो (कारखानो) में मेज दिया जाता था। जब वहाँ बात तैयार हो जाती थी. तो उसके विकय का प्रवन्ध भी आकराष्ट्रयक्ष द्वारा ही कराया जाता था। धातओ के व्यवसाय से राज्य को अच्छी आमदनी थी। कौटल्य ने दो प्रकार की खानो का उन्लेख किया है-स्थल की खानें और जल की खानें। स्थल-खनियों से लोहा, ताबा, नमक आदि प्राप्त किये जाते थे, और जल की खानों से मुक्ता, शुक्ति, शंख आदि । इन दोनों प्रकार की लानो का प्रबन्ध आकराध्यक्ष के ही अधीन था।

२. 'तेषां तूर्यमागन्तुकं पञ्चपणं प्रक्षाबेतनं बद्यात् ।' कौ. अर्थ. २।२७

 <sup>&#</sup>x27;आकराध्यक्षः शुल्बधातुशास्त्ररत्तपाकमणिरागझस्तक्षत्तको वा तत् आतकमॉपकरण-सम्पन्नः ।' की. अर्थ. २।१२

४. 'धातुसमृत्यितं तत् ज्ञातकर्मान्तेषु प्रयोजयेत् ।' कौ. अर्थ. २।१२

मीर्य युग में सानों (आकरो) के व्यवसाय का बहुत अधिक महत्त्व था। राजकीय आय का यह एक प्रधान साधन था। कौटल्प ने सानों से होने वाली आय के १०विभिन्न प्रकार निरूपित किये हैं'--(१) मूल्य-सानों से प्राप्त होने वाली कच्ची वात आदि का मूल्य। (२) विमाम--जिन खानों से माल निकालने का कार्य ठेके पर दिया गया हो, उनसे प्राप्त होने बाका बदा। (३) ब्याजी-तोल के बाटों और मापने के मापों के दो प्रकार थै---सरकारी और सर्वसाधारण जनताद्वारा प्रयक्त किये जाने वाले। इनमे ५ प्रतिशत का अन्तर होता था। सरकारी बाट और माप अधिक बड़े होते थे। इस कारण जो लाम होताया, उसे व्याजी कहते थे। (४) परिय—कच्ची बात को बालु के रूप में तैयार करने से होने वाला लाम। (५) अत्यय-तैयार माल केताओ की प्रतिस्पर्धा के कारण जब निव्चित मृत्य से अधिक कीमत पर बिक जाए, तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली आय। (६) शुल्क-उत्पादन-स्थान और विकय-स्थान पर वसूल किया जाने वाला शुल्क ।(७) वैधरण-किसी प्रकार की क्षति हो जाने पर क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त की गई राशि। (८) दण्ड-अनेकविष जुरमाने, जिनकी व्यवस्था कौटल्य ने विशद रूप से की है। (९) रूप-सोना, चौदी, ताम्र आदि से निर्मित सिक्को से प्राप्त होने वाली आय । (१०) रूपिक-सिक्को को राजकीय कोश मे प्रदान करते समय प्रदेय राशि, जिसकी दर ८ प्रतिशत होती थी। विविध प्रकार की यह आमदनी खानो पर राज्य के एकाधिकार के कारण ही प्राप्त होती थी। इसीलिये कौटल्य का यह कथन था, कि कोश खानो परही आश्रित है। निस्सन्देह, खानो का व्यवसाय राज्य की आमदनी का बहुत ही महत्त्वपूर्ण साधन था !

नमक के व्यवसाय पर भी राज्य का एकाविषयय था। इसकी व्यवस्था बीर सञ्कालन के लिये लवगाध्यक की नियुक्ति की जाती थी। नमक की साने (व नमक के अन्य सामन) या तो राज्य द्वारा सञ्चालिक की जाती थी, और या उन्हें के पर दे दिया जाता था। नमक स्थल की सानो से भी प्राप्त होता था, और तमृत्र व झीलो से भी। ठेके पर दिये हुए लवण के व्यवसाय से राज्य निम्मलिखित जाय प्राप्त करता थां—(१) लवण माग—सैगर नमक का एक निश्चित अंक। (२) प्रका—नमक की सान वा निर्माण-स्थान का किराया। (३) उत्पादन-सुक्क। (५) व्यवस्था-तोल के बाटों में अन्यर होने से अग्य, विसकी दर प्रतिकृत थी। (६) रूप-नमक के मृत्य आदि को राज्यकों में जमा करते हुए ८ प्रतिकृत की दर से प्रदेश अतिर स्तर राजि। वो नमक कही बाहर से अपने देश में जाता था, उत्प पर १६३ लुक्त देना होता था, और साथ ही विकय-सुक्क, व्याजी और

 <sup>&#</sup>x27;एवं मूर्त्य विभागं च व्यावीं परिचमत्वयम् । झुल्बं वैधरणं वच्छं रूपं रुपिकमेव च ॥' कौ. अर्थ. २।१२

सबबाध्यक्षः पाकमुक्तं सवणभागं प्रक्यं च यवाकालं संगृह् पीयात् -विकयाण्य मृत्यं क्यं व्यालीम् । की० अर्थे. २।१२

रूप भी। इनके अतिरिक्त नमक के राजकीय व्यवताय को बाह्य नमक के कारण जो अति हुई हो, उनकी पुति के लिये वैचरण भी बतुत्त किया जाता था। ' यदि कोई नमक में मिलावट करके बेचे, तो उनके किये उत्तम साहस दण्ड की व्यवस्था भी। जामसेक्स उद्यो विना नमक बनाने पर भी यही दण्ड दिया जाता था। पर बानग्रस्थ इसके सप्यास थे।' वे अपने प्रयोग के लिये नमक बना सकते थे, उन्हे लाइरेन्स की आवश्यकता मही होती थी। श्रीविय, तपस्त्री और जवण बनाने के कारखानों से काम करने वाले मजदूर भी अपने प्रयोग के लिये नमक के जा सकते थे।'

अन्य भी अनेक ध्यवसायों पर राज्य का एकाधिपत्य था। जंगल राज्य की सम्मित होते थे। उनसे काट, इँवन और अन्य जांगल पदार्थों को प्राप्त कराने के लिये एक पृथक् अमार्य्य सी नियुक्ति की जाती थी, जिले कुप्पाच्यक कहते थे। यह अप्यक्ष जहीं कुप्प हब्यों को जानक से प्राप्त कराने के लिये एक पृथक् अमार्य्य सी नियुक्ति कराना था, वहां साथ ही उन्हें कमान्ता (कारवानों) जें मैं केकर उनसे विविध प्रकार के प्रय्यों को मी तैयार कराना था। जो कोई किसी भी प्रकार से नक्षणों को अनि पहुँचाएँ, उन्हें यथों जिन रहण को अनि पहुँचाएँ, उन्हें यथों जिन रहण होने अनि प्रकार को सारवाक (इमारती काम से प्रयुक्त होने वाली लकड़ी), वेण् (वीस), वर्ल्ल (वेल जादि), वर्ल्ल (सन आदि), रज्जू साथ्य (रस्ती बनाने के काम जानेवाली मावड आदि), पत्र (विविध प्रकार के पत्र), पुष्प, औषधियाँ, तिय, विवैक्त जन्तु, विविध प्रकार के पत्र), पुष्प, जीपियाँ, तिय, विवैक्त जन्तु, विविध प्रकार के पत्र), उत्तर, व्याप्त आदि वन्य पश्च, कोम्यल, इंपन, छाल और वरनन आदि वनाने के काम में आने वाली मिट्टी और वारा आदि पदार्थ कुप्प के अन्तर्शत थे। जानलों से इन्हें एकत्र करा के और इन्हें विजिन्न तैयार माल के रूप परिवर्तत कराके कुप्पाध्यक्ष राज्य की आमदनी में पर्यान्त वृद्धि करता होगा, यह मुण्याना से समझा जा सकता है।

अस्त-शस्त्रों का निर्माण भी राज्य के ही अधिकार-क्षेत्र में था। यह कार्य आयुधा-गाराच्यक्ष के अधीन था, जो अनेकविश हथियारों को तैयार कराता था। ये आयुध निम्न-जिखत प्रकार के होते थे—(१) साग्रामिक-यद मे प्रयक्त होने वाले, (२) दौर्णकॉमक-

 <sup>&#</sup>x27;आगन्तुलवणं वद्भागं द्वात्—वत्भागं विभागस्य विकयः पञ्चमं सर्तं व्यावी क्वं कपिकं व । केता शस्तं राजपव्यक्वेदानकपं व वैषरणं वद्यात ।' की. अर्थः २।१२

 <sup>&#</sup>x27;विलवणमृत्तमं रण्डं रहात्, अनिस्टोपबीवी च अन्यत्र वानप्रस्थेम्यः ।' की. अर्थ. २११२

३. 'श्रोत्रियास्तपस्विनो विष्टयदक् भक्तलवणं हरेय: ।' कौ. अर्थ. २।१२

 <sup>&#</sup>x27;कुप्याध्यक्षो इव्यवनपालैः कुप्यमानाययेत् । इव्यवनकर्यान्तात्रक प्रयोजयत् । इव्यवनच्छितं च देयनत्ययं च स्थापयेत् अन्यत्रापद्द्यः ।' कौ. वर्ष. २।१७

५. की. अर्थ. २।१७

कुर्य की रक्षा के जिन्ने काम में आने वाले, और (३) परपुरामिचातिक-वानू के तुरों (डुमों) को नष्ट करने के लिये प्रयुक्त होने वाले ।' इनके अनेक भेव थे, जैसे चक्र, यन्त्र, आयुव, आवरण (कव्य), उपकरण आदि । आयुवागाराम्यक कारुको और विलियों को अपनी लेवा में नियुक्त कर उनसे इन सबको तैयार कराता था। इन्हें तैयार करने वाले कर्मान्त राज्य की 'क्यूमीय' में ही स्थापित किये जाते थे।' आयुवागाराम्यक को तथा इस्थान पे रक्ता होता था कि आयुवाँ की कितनी मौग है, कितनी उपलब्धि है, और कितना क्षय-व्यय है। अल-बाहर निर्माण के व्यवसाय पर भी राज्य का ही एकपियरण था।

शराब आदि अन्य भी अनेक व्यवसाय राज्य के एकाधिकार में थे, जिनसे उसे अच्छी आमदनी होती थी।

राज्य द्वारा अधिकृत व्याचार और व्याचार-साधमों से आव-जनेकविय व्यापारों का सञ्चालन भी मीर्थ मुझ से राज्य द्वारा किया जाता था, जिसके लिये पच्याध्यक की निमुचित की जाती थी। जिस पण्य का उत्पादन राजकीय कर्मातों में होता था, उसका विमुचित की जीता थी। किस पण्य का उत्पादन राजकीय कर्मातों में होता था, उसका विमुच्य भी राज्य ही करता था। सब बस्तुजों की कीमत निविच्च रही थी। कीमतें निर्वार करते हुए प्रजा के हित को दृष्टि में रक्षा जाता था। कीटल्य ने लिखा है— 'वब प्रकार के माल की प्रजा के प्रति अनुमृह की दृष्टि से विक्रवाया जाए। जिससे प्रजा को नुकतान पहुँचे, ऐसा प्रणाध्यक्ष के कार्य निम्मलिखत थे—स्वरू और जल में उत्पन्न और स्थल तथा जल दोनों प्रकार के मार्यों निम्मलिखत थे—स्वरू और जल में उत्पन्न और स्थल तथा जल दोनों प्रकार के मार्यों से लाये हुए नानाविच पण्य के मृत, अवगुण (बढ़िया व चटिया किस्म), प्रयता और अप्रयत्ता तथा उनके मृत्य में वृद्धि और सभी का पता करता रहें। साथ ही, वह यह भी मालूम करें कि नानाविच पण्य के क्यू, विक्य, सञ्चय, विजय से तिरार और प्रयोग के लिये कीन-सा समय और कोन उत्पन्नत है।"

यदि किसी पण्य की प्रचुरता हो (वह प्रमूत मात्रा में उपलब्ध हो), तो उसे एक स्थान पर एकत्र कर कीमत बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता था। इस प्रकार जब कीमत बढ

 <sup>&#</sup>x27;आयुवागाराध्यक्षः सावामिकं वोगंकमिकं परपुराजिवातिकं वक्यन्त्रमायुवमावरण-मुक्करणं च तत्रवातकाविक्रित्यिकः कृतकर्मप्रमाणकालवेतनकलिन्यासिकः कारवेत् ।' कौ. अर्थः २।१८

२. 'स्वभूमी च स्थापयेत् ।' की. अर्थ. २।१८

 <sup>&#</sup>x27;उभयं च प्रजानामनुष्रहेण विकायवेत् । स्यूलमपि च काभं प्रजानामीपचातिकं बारवेत् ।' की. अर्थ. २।१६

पच्चाम्यक्षः स्थलकस्त्रानां नामाविकानां वच्यानां स्थलपयवारिपयोपयातानां साएकस्थान्तरं मियाप्रियतां च विकात् । तथा विक्रेयसंक्षेपकर्यावक्ष्यप्रयोग-कालान् ।' कौ. अर्थः २११६

जाए, तो कीमत में यथेष्ट परिवर्तन कर सकता जी सम्मव हो जाता था। ' स्ववेश में उद्यक्ष राजकीय पच्य का विक्रम एक ही केन्द्र से किया जाता था। पर को एक केन्द्र से वेश जा सकता था।' राजकीय पच्य को एक केन्द्र से वेश का सकता था।' राजकीय पच्य को एक केन्द्र से वेश का सकता था।' राजकीय पच्य को एक केन्द्र से वेश का सकता था। राजकीय पच्य को वेश का सकते। राजकीय पच्य को वेहहक (व्यापारी) भी वेथ सकते थे, पर राज्य डाया निर्मारित कीमत पर ही। वैदेहको डाया राजकीय पच्य के विक्रम के किया ताल प्रति ही। वैदेहको डाया राजकीय पच्य के विक्रम के किया काल (समय) कें के का नहीं किया जाता था। कीटव्य के विज्ञा है, कि इस प्रकार के पच्य में संकुछ वोष (केटीकरण के कारण उत्पस वोष) न आते दिये आर्टी ।'

राजकीय पष्प के विक्य के लिये पष्पाष्पक्ष के अवीन बहुत-से राजकर्मवारी होते थे, जिन्हें 'पष्पाधिष्ठाता' कहने थे। इनके लिये यह आवस्यक था, कि विक्रम में प्राप्त वस को एक ऐसी काठ की बनी सहकडी से डालते जाएँ, जिसमें केवल एक छित्र होते और जो एक स्थान पर रखी हुई हो। दिन के बाठनें नाय में इन धन को पष्पाष्पक्ष के युपुदें कर दिया जाता था, और नाम ही बिना विका पष्प मी। तुला और नोलने के बाट और मापने के माप भी वापन लौटा दिये जाते थे। 'निस्तादेह, राजकीय पष्प के विक्रम से भी राज्य को अच्छी आयदनी होती थी।

ध्यापार-साथनों से नीका, साड़ी, जहाज आदि दुलाई के मायन अभिन्नेत हैं। स्थन-मागें से ध्यापार के लिये आने-जाने वाले साथें (काफिले) अपनी ही गाड़ियों या पशु आदि पर माल के जाया करते थें। पर जल-मागों से माल डोने वाली नीकाओं और जहाजों की जबस्था राज्य डारा की जाती थीं। इसके लिये एक पूषक् अमाण होता था, जिसे नावच्या कहते थें। यह समूत्र, जदीमुख (नदियों के मुहाने), श्लील, नदी आदि में माल की दुलाई

 <sup>&#</sup>x27;यण्य पन्यं प्रचुरं स्थालदेकीकृत्यार्थमारीपयेत् । प्राप्तेऽर्थेवाऽर्थान्तरं कुर्यात् ।' कौ. अर्थ. २।१६

२. 'स्वमूमिजाना राजपच्यानामेकमुकं व्यवहारं स्थापवेत्। यर भूमिजानामनेकमुक्तम्।' की. जर्वः २।१६

बहुमुखं व राजपच्यं वैदेहकाः कृतार्थं विकीचीरन् । छेदानुक्यं च वैधरनं वद्यः ।' की. अर्थः २।१६

४. 'अजनपन्यानां कालीपरोधं सङकुलडोर्च वा मोत्यादयेत् ।' की. अर्थ. २।१६

पंच्याधिकातारः पंच्यमृत्यवेकनुकं काक्द्रोच्यानेकांच्छ्रापिचानायां निवस्यः अह पञ्चाध्ये माने पंच्याध्यकात्यार्थयम्। 'इवं विकीतिनवं क्षेत्रमिति ।' कुलामान-माण्डकं कार्ययेयः।' की. अर्थ. २११६

और वांचा के किये नौकाओं की व्यवस्था करता था। ' नावच्यक हारा वो राजकीय जामदनी प्राप्त की आती थी, वह जनेक प्रकार की थी— (१) समुहन्दक और नवीन्तर पर स्थित प्राप्त में क्रंकुप्त ' या निर्वाधित कर वसूक करणा। (२) मध्यार की मध्यों ने मध्यों नक देवक अज्ञ मान प्राप्त के स्वाधित कर वसूक करणा। (२) मध्यार की मध्यों नक मध्या नक हैं कर उत्तक छठा मान प्राप्त करणा। (३) विचित्त के किये या लोक राजकीय नौकाओं के यात्र कर ते किये को लोग राजकीय नौकाओं का प्रयोग करें, उनसे यात्र वेता । (५) जो कोय राजकीय नौकाओं का प्रयोग करें, उनसे नहीं कर प्राप्त किया। (६) जो जहाल किसी वन्तरपाह पर लाकर करें, उनसे सुरूक करणा। (७) निवसों का उत्तमंत्र कर ते पर जनेकविय जुरागने वस्तुक करणा। (७) नवीं पार करने के किये पूर्ण जीर नौकाओं का प्रयोग करणे पर महत्कुल प्राप्त करणा, (४) नवीं पार करने के किये हुए छोटे नव्ह के लिये १ मायक, कैणा और पोर्ट के किये १ मायक, और सी के किये १ मायक, सहर के लिये ७ भावक, जीर प्रयोग करीं के किये १ मायक, सहर के लिये ७ भावक, जीर प्रयोग ने लटी हुई गाडी के लिये वैषाई पण निर्वाधित भी। बही निविधों के लिये की नारी थी। बही निविधों के पार उत्तर के लिये हु या सुरूक की नाता थी। बही निविधों के लिये ने नाती थी। बही निविधों के लिये की नाती थी।

गाय, देल, मैस, हाथी आदि के पालन और संवर्धनका कार्य भी राज्य की ओर से किया जाना या, जिम के लिये गोऽध्यक्ष, अस्वाध्यक्ष आदि राजकर्मवारी नियुक्त किये जाते थे। राज्य की आमदनी के ये भी महत्त्वपूर्ण साधन थे।

सुरमानों से साथ---मौथं युग में अनेक अपराधों के किये दण्ड के रूप से जुरमानो की व्यवस्था थी। कीटलीय अर्थवास्त्र में इस बात का विवाद रूपसे निक्ष्ण किया गया है, कि किस अपराध के किये किनना जुरमानो किया आए। इस ग्रन्थ में प्रसगक्य अनेक जुरमानों का उल्लेख करन किया भी आ चुका है। हाच, गैर काट डालने सद्द्र्ध कठोर सारीरिक वण्ड को भी जुरमानों के रूप में परिवर्तिन कराया जा तकता था। अत. यह अनुमान किया

 <sup>&#</sup>x27;नावध्यक्षरसम्ब्रह्मयानमधीमुखतरप्रचारान् वेवसरो विसरोनवीसराव्य स्वानीया-विष्यवेक्षेत ।' कौ. अर्थ. २।१८

 <sup>&#</sup>x27;तहेकाकुलयामाः कुनूपतं बयुः। सात्यवस्थका गीकहादकं बहुमार्ग वयुः। पत्तमानु-वृत्तं शुरुक प्रामं विभावो वयुः। वात्रवेतनं राजनीतिकस्थायताः। श्रांकुकता-वाहिको नीहादकान् वयुः। पत्तान्यकान्त्रवयं पत्यपत्तान्वार्थितं च नावस्थाः पाक्केत्। त्रांतानिकः जैजनुपताः शुल्कं व्यक्तेत् ।'की. वर्षः २११८

 <sup>&#</sup>x27;स्वपनुर्नेनृष्यस्य समारो मावनं वद्यात् । तिरोमारः कावभारो गवाव्यं च हो । क्युनंत्रियं चतुरः। पञ्च क्युवानम् । यद् गोक्तिक्रम् । सप्त प्रकटम् । प्रध्यमारः पावम् । द्विपुणो सहामदीसु सरः (' को. वर्षः २११८

जा सकता है, कि मौर्ययुग में जुरमाने भी राजकीय आय के एक महत्त्वपूर्ण सामन से । इस आमदनी की मात्रा अपरावों के अनुसार घटती-बढ़ती रहती थी ।

आपत्काल में सम्पत्ति पर विविध प्रकार के कर-किसी प्राकृतिक या मनुष्यकृत आकस्मिक विपत्ति के उपस्थित हो जाने की दशा में राज्य अनेकदिष उपायों से धन सञ्चय करने का प्रयत्न करता था । जब कोश की कमी हो जाए, अर्थक्रच्छता (अर्थ संकट) उपस्थित हो जाए, तब राजा जनता से विशिष्ट धन की माँग कर सकता था। जनपद बाहे विशाल हो या छोटा, चाहे वहाँ की मूमि देवमातका (सिचाई के लिये केवल वर्षा पर निर्मर) हो, पर यदि वहाँ अन्न प्रमृत मात्रा मे उत्पन्न होता हो, तो राजा उत्पादन के तृतीय या चतुर्य अश की याचना करे।' ऐसे अवसर पर यदि कोई अपने घान्य को छिपाने का प्रयत्न करे, तो, उस पर (छिपाये हुए अन्न का) आठ गुना जुरमाना किया जाए। सकट-काल मे केवल कृषको पर ही विशिष्ट कर नही लगाया जाता था, अपित ब्यापारियो से भी विशेष कर बसूल किया जाता था। सूबर्ण, रजन, मणि, मक्ता, प्रवाल, अध्व और हाथी सद्ध बहुमूल्य पण के विकेताओं से २ प्रतिशत; सूत, वस्त्र, ताम्र, पीतल, सुगन्धि, मैंषज्य, और शराब के विकेताओं से २५ प्रतिशत, घान्य, रस (इव पदार्थ) और लौह बेचने बालों तथा शकट (गाड़ी) का व्यवहार करने वालो से ३३ प्रतिशत, कॉच के ब्यापारियो और महा-कारओं (बडे कारीगरों) से ५ प्रतिशत, क्षत्र कारओं (छोटे कारीगरों) और बेस्यावति कराने वालो से १० प्रतिशत; काष्ठ, वेणु, पाषाण, मिट्टी के बरतन, पक्वाम और शाक सब्जी बेचने वालों से २० प्रतिशत; और कुशीलवों तथा रूपाजीवाओं से ५० प्रतिशत विशिष्ट कर लेने की व्यवस्था थी। 'पशुपालको पर भी विपत्ति काल में विशेष कर लगाया जाता था, जिमकी दर मरगी और मुजर पालने वालो से ५० प्रतिशत, छोटे पशु (भेड, बकरी आदि) पालनेवालो से १६३ प्रतिशत और गाय भैस खच्चर गर्ध तथा ऊँट पालने-बालों से १० प्रतिशत होती थी। पर ये अतिरिक्त कर केवल एक बार ही लिये जा सकते

 <sup>&#</sup>x27;कोझमकोशः प्रत्युत्पन्नार्थहुन्छुं संगृङ्खीयात् । जनपदं महात्तवत्पप्रमाणं वा देव-मातृकं प्रमृतवान्यं वान्यस्थाशं तृतीयं चतुर्यं वा याचेत ।' कौ. अर्थः ५।२

२. 'स्वसस्यापहारिणः प्रतिपात्रोऽष्टगुणः।' कौ. अर्थः ५।२

 <sup>&#</sup>x27;सुवर्णरक्षतवद्यमिनुस्ताप्रवातास्त्रहित्तपण्याः पञ्चाक्षत्तराः । सुनवदन्तराज-वृत्तकसान्त्रपेवच्यतीयुवच्यास्त्रप्तात्तराः । यान्यरक्तिद्याः सक्ट व्यव-हारिणस्य निस्तरकराः । साव्यवहारिनो महाकारवस्य विस्तरि तराः । कृतकार-वी पर्यक्रितास्त्रस्य इसकराः । काव्यवेषुप्रवात्त्रमृत्यास्त्रप्रवासहरूतित्यणाः पञ्चकराः । कृतीक्षा करावीवास्य वेतनार्थं वद्याः । कौ. अर्थं, ५।२

कुक्कुटसुकरमध दशात् । शृहपशावण्यद्गामम् । सोमहियाश्वतरसरोष्ट्रास्य दशमानमः । की. अर्थः ५:३२

थे. दो बार नहीं। पर राजकोश की पति के लिये या अर्थसंकट के निवारण के लिये केवल विशिष्ट करों को ही पर्याप्त नहीं समझा जाता था। पौर जानपदो से विशिष्ट कार्य वा प्रयो-जन बताकर चन प्रदान के लिये भिक्षा भी माँगी जाती थी. (चन्दा एकत्र किया जाता था) र सबसे पूर्व राजा के विश्वस्त या राजा से मिले हुए व्यक्ति बड़ी मात्रा में घन प्रदान करते थे. फिर उनका उदाहरण अन्य लोगों के सम्मख रख कर उन्हें भी बन प्रदान के लिये ग्रेरित किया जाता था। कापटिक (कपट भेस बनाये हए) गप्तचर नागरिक के रूप मे अपने को प्रस्तत कर उन व्यक्तियों की मर्त्सना करते थे जिन्होंने धन की स्वल्प राशि प्रदान की हो। सम्पन्न लोगों से यह कहा जाता था, कि वे अधिक से अधिक हिरण्य राजा को प्रदान करें। जो कोई स्वेच्छापर्वक राज्यकोश मे धन प्रदान करें, उन्हें स्थान (राजदरबार में ऊँबा स्थान या ऊँचा पद ), छत्र, वेष्टन (सम्मानसूचक पगडी या पोशाक) और विभया (पटक आहि) देकर जनका सम्मान किया जाता था। पर कतिपय दशाओं में ये सब उपाय भी राज्य के अर्थसकट का निवारण करने के लिये पर्याप्त नहीं होते थे । कौटलीय अर्थशास्त्र में कतिपय ऐमे उपायो का भी प्रतिपादन किया गया है, जिन्हें सामान्य दशा मे कभी समस्तित नही माना जा सकता । ऐसे कुछ उपाय निम्नलिखित है—हुर्ग (पुर) और राष्ट्र (जनपद) के देवनाओं (देवमन्दिरों) की सम्पत्ति को देवताध्यक्ष द्वारा एक स्थान पर एकत्र करा के उसे राजकोश के लिये ले लेना, पाषण्डों (धार्मिक सम्प्रदायों) और संघो (जिक्षसंघ) के द्रव्य को प्राप्त कर लेना. अनेक प्रकार से जनता के अन्धविश्वासों से लाग जठाकर धन ग्रहण करना, और वैदेहक (व्यापारी) का मेच बनाकर किसी गप्तचर द्वारा छोगों से ऋण आदि के रूप में प्रमत धन ग्रहण कर लेना और फिर यह घोषित कर देना कि रात के समय यह मब धन लट लिया गया है।"

सकट काल में इस प्रकार के अनेकविष उपायों से कोश की वृद्धि का प्रयत्न किया जाना था।

१. 'सक्तदेव न द्विः प्रयोग्यः।' कौ. अर्थ. ५।२

२. 'तस्याकरणे वा समाहर्ता कार्यनपविश्य गौरजानपदान् निस्तेत ।' कौ. अर्थ. ५।२

 <sup>&#</sup>x27;बोलयुक्यास्य पूर्वमतिमात्रं वयुः । एतेन प्रवेक्षेन राजा पौरजानपदान् निकात । काविष्कावयैनानत्यं प्रयच्छतः कुरसदेयुः । कौ. अर्थ. ५।२

 <sup>&#</sup>x27;यबोपकार' वा स्वपक्षा वा यदुपहरेपुस्थानक्ष्मवेद्धनिवभूवाववैयां हिरण्येन प्रयक्केत् । कौ. अर्थ. ५।२

देवताव्यको दुर्गराष्ट्रदेवताना वयास्वमेकस्यं कोक्षं कुर्यात् । तर्वेव चाहरेत्।' कौ. अर्थः ५१२

 <sup>&#</sup>x27;पायण्यसंबद्धव्यमधोत्रियमोत्यं वेवत्रव्यं वा कृत्यकराः ' 'इत्युषहरेयुः ।' की. सर्व .'५१२

७. की. अर्थ. ५।२

निवंल, विकलान, रोगी. वृद्ध आदि का राज्य न केवल प्ररण-पोषण करता था, अपियु जनमे अनेकविष ऐसे कार्य भी खेता था, जिन्हें वे सुगमता से कर सके। जो रिजयों घर से न निकलती हों, जिनके पति विदेश परे हुए हो, जो विकलाङ्ग हों, जो नावालिय कन्याएँ हों, हन सबके कार्य करने के लिये विवश्य होंगे पर इन्हें राज्य आवस्यकता नहीं होंगी थी। सुजाध्यक अपनी दासियों (नीकरानियों) डारा सुन कातने आदि का काम कराके इनके मरण-पीयण की व्यवस्था करता था। 'विषया, विकलाङ्ग हिन्यों, कन्याएँ, प्रवजिता (नीक सोगनेवाणी या मिल्लियों), रण्ड के बदले में काम करान स्वीकार कर छेने वाली (नीक सौगनेवाणी या मिल्लियों), रण्ड के बदले में काम करान स्वीकार कर छेने वाली रिक्यों, क्याजीवाओं की माताएँ, वृद्ध राजदानियां और देवदावियों सी सुन कातने सद्दक्ष कारों से अपना निवंह करती थीं, जिसकी व्यवस्था मुनाध्यक डारा की जाती दी।' ऐसा

 <sup>&#</sup>x27;तकाणान्यकाः चतुर्भागताकां कन्यकयं तीकणश्रपुत्तीसाञ्चनानामन्यतमं यावबीकपृष्तं कारयेत्।' कौ. अर्थ. २।१२

२. 'क्यवर्शकः पणवात्रां व्यावमारिकी कोक्षप्रवेश्यां च स्थाप्येत्—कपिकमध्यकं क्षतं च, यञ्चकं शतं व्यावीं, पारीक्षिकमध्यभागिकं शतं, पञ्चविक्षप्रचमत्ययं च ।' की. अर्थः २०१२

 <sup>&#</sup>x27;वारचानिकासिन्यः प्रोवित्तविषवा न्यञ्चा कन्यका वाऽऽत्मानं विभृयुस्ताः स्ववासी-निरनसार्यं सोपप्रहं कर्नं कारवित्तव्याः ।' वर्तैः अर्थः, २१२३

 <sup>&#</sup>x27;विषयान्यङ्गाकन्या प्रवित्तावन्याप्रतिकारिणीमी क्याजीवामातृकामिर्वृद्धराज्यासी-मिर्व्यपरतोस्थानवेजवासीभिव्य कर्तयेत ।' कौ. अर्थ. २।२३

प्रतीत होता है, कि नीर्य काल में निर्वन-गृहों (Poor Houses) की भी सत्ता थी, जहाँ कार्य करके निर्वन य अधक्त व्यक्ति अपना निर्वाह कर सकते थे। राज्य को भी इनसे कुछ आमदनी हो जाती थी।

सम्पत्ति की अन्ती से भी राज्य आमदनी प्राप्त करता या। कौटलीय अर्घशास्त्र में अनेक ऐसी परिस्थितियों का निरूपण किया गया है, जिनमें राज्य सम्पत्ति को जब्त कर लेता था।

### (६) राजकीय व्यय

कौटलीय अर्थवात्त्र में राजकीय व्यव को निम्निलखित वर्गों में विमक्त किया गया है—(१) वेजपूजा—भाजिय, आचार्य आदि विद्वानों की आविधिकता के लिये किया जाने वाला व्यव, (२) पितृपूजा—राज्य के पुराने सेवको और वृद्धों आदि के सरण-पोषण के निये किया वाने वाला व्यव, (३) दान, (४) स्वतिस्ताचन—वाणिक कृत्यों में मन्त्र गठ आदि पर होने वाला व्यव, (५) अन्त पुर, (६) महानम—राजकीय महानस पर होने वाला व्यव, (०) द्वत्याविष्म—विदेशों में मृत्रे गये राजवृतों पर क्या (८) कोष्टा-गार, (९) आयुवागार, (१०) जण्यपृह, (११) कृष्यगृह, (१२) कर्मान्त-कारखाने, (१३) विष्ट—वंगार लेने पर वेचारी व्यविध्यों पर किया जाने वाला व्यय, (१५) पित्त-वारा कोने पर वेचारी व्यविध्यों पर किया जाने वाला व्यय, (१५) पित्त-वारा कोने पर वेचारी व्यविध्यों पर किया जाने वाला व्यय, (१५) अद्यवपरियह—वृद्धस्ता सेना, (१६) डिपपरियह—हिस्त-सेना, (१८) गोमण्डल—सेना के माल को होने के प्रयोजन से वैकों आदि पर किया जाने वाला व्यय, (१८) पाइनाट—पाइओं के अवायववयर, (१९) पाइनाट—कार के समस्त के अवायववयर, (१०) वालाट—सिर्मों के अवायववयर, (१०) वालाट—सिर्मों के अवायववयर, (१०) वालाट—सिर्मों के अवायववयर, (१०) वालाट—सिर्मों के अवायववयर, (१०) वालावा—सिर्मों है।

मौर्यं युन के राजकीय व्यय का निरूपण करते हुए यह अधिक अच्छा होगा कि इस व्यय-शरीर का उपयोग न कर सुविधा की दृष्टि से व्यय के अन्य वर्गों का आश्रय लिया जाए ।

राजकर्मवारियों के वेतन---राजकीय व्यय का वडा मान स्वामाविक रूप से राजकर्म-वारियों के वेतनों पर खर्व होता था। कौटलीय अर्वज्ञास्त्र मे राजकर्मवारियों के जो वेतन दिये यथे हैं, वे इस प्रकार हैं---

म्हत्विक्, आचार्य, मन्त्री, पुरोहिल, सेनापति, युवराज, राजमाता, राजमहिवी (पट-रानी)-इन्हें ४८ हजार पण वाधिक वेतन की व्यवस्था थी। कौटल्य ने लिखा है कि इतना

वैवर्णितृतृज्ञावानार्थं स्वस्तिवाधनमन्तः,पुरसहानसं द्वतप्रार्वातमं कोष्ठ्यवारासामुणा-गारं पच्चवाहं कुम्पगृहं कर्मान्तो विविद्यः वर्ण्यक्षवरविद्यपरिष्ठहो गोमध्यसं वसुनृग-यक्षिम्यात्मवाटाः काष्ठतुत्ववाटाव्येति व्यवक्षारीरम् ।' कौ. अर्थ. २१६

वेतन प्राप्त करने पर न ये लोभ के वशीमृत होंगे और न कुपित ही हो पार्येषे ।'

दौबारिक, आन्तर्वसिक, प्रवास्ता, समाहतां और समिश्राता के लिये वेतन की दर २४ हजार पण वार्षिक थी। कोटल्य के अनुसार इनना बेतन प्राप्त कर इनसे 'कर्मेण्य' होने की आसा की जा सकती है।

कुमार, कुमारमाता, नायक, पौर, व्यावहारिक, कार्यान्तिक, मनियरिष्यु के सदस्य, राष्ट्रपाल और अन्तपान के लिये १२ हजार पण वार्षिक वेतन की व्यवस्था थी। कीटल्य के अनुनार कर यर से वेतन प्राप्त कर ये राजा के प्रति अनुरक्त और उसके प्रवल सहायक हो सकते हैं।

श्रेणीमुख्य, हस्तिमुख्य, अववमुख्य, राषमुख्य और प्रवेष्टाओं के लिये ८ हजार पण वार्षिक वेनन निर्धारित था। कीटल्य के अनुमार इस वेनन द्वारा अपने-अपने वर्ग में ये पर्याप्त आनकत्य प्राप्त कर सकते हैं।

परयाध्यक्ष (पदाति सेना का अध्यक्ष), अदबाध्यक्ष, हस्स्पघ्यक्ष, द्रव्यपाल, हस्तिपाल और वनपाल के लिये ४ हजार पण वार्षिक वेतन नियन था।

रिषको (युद्ध के काम में आने बाले रथों का सञ्चालन करने वालों), अनीक विकित्सको (सेना के विकित्सको), अववदकको (पोडों का प्रशिक्षण करने वालों), वर्षकि (वड़ें) और योनिपोषको (यहुआं को पालने और प्रशिक्षत करने वालों) के लिये २ हुआर पण वार्षिक वेतन नियन था।

कार्तानितको (ज्योतिषयो), नैमितिको (शुन अगुन कल बताने वालो), मौहूर्तिको (मृहुर्त बताने वालो), पौराणिको (पुराणवृत्त बताने वालो), जुता (पुरातन अनुश्रृति के प्रवक्तो), माणवी (पुरातन गीतां के कहते वालो), और पुरोहित-पुरुषो (पुरोहित कं अमीन कार्य करने वाले व्यक्तियो) और अन्य सब अध्यक्षो (अध्यक्ष-यद पर नियुक्त राज-कर्मवारियो) के वार्षिक वेतन की दर १००० पण थी।

 <sup>&#</sup>x27;ऋत्यगावार्य मन्त्रिपुरोहितसेनापति युवराजराजमात्रराजमहिष्योऽस्टबस्या-रिशाल्साहस्राः। एतावता भरणेनानास्वद्यस्यमभोषकं वैद्यां भवति।' कौ. अर्थः ५।३

२. 'बीबीरिकान्तर्बक्षिक प्रशास्त् समाहत्' समिवातारक्ष्यदुविशातिसाहकाः । एतावता कर्मच्या भवन्ति ।' कौ. अर्थ. ५।३

 <sup>&#</sup>x27;कुमारकुमारमातृनायकाः पौरव्यावहारिककामानिकमान्त्रपरिवद्राव्यान्तपाकाश्य डावशसाहवाः । स्वामिपरिकथबस्तसहाया द्योगावता भवन्ति ।' कौ. अर्थः ५।३

अंजीनृक्या हस्त्यक्षरयामृक्याः प्रदेख्टारस्य अध्यक्षाह्म्याः । स्ववर्णानृकविष्णो होता-वता भवत्ति ।' कौ. अर्थ. ५।३

शिल्पबन्त (प्रशिक्षित) पदाति-शैनिकों, संस्थायको (हिसाब रखने बालों), और लेखकों आदि को ५०० पण वार्षिक देतन दिया जाता था। यही वेतन सर्वकरों (तरही बजाने बालों) का भी था। कुशीलबों के वेतन की दर २५० वन वार्षिक और कारको तथा जिल्पियों के बेतन की दर १२० वण वार्षिक थी। चतुष्पदी (चौपाओं) और द्विपदीं (दोपाओं) के परिचारको, पारिकर्मिकों (विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले कर्मकरों). उपस्थायिको (राजकीय पुरुषों के साथ रहने वाले अर्देलियों), पालको (सेवकों) और विष्टिबन्बको (बेगारियो को जटाने वालों) को ६० पण वार्षिक बेतन दिया जाता था । कार्ययुक्तो (विभिन्न कार्यो मे नियुक्त किये गये व्यक्तियो), आरोहको (हाथी वलाने वाले पीलवानो), शैलखनको (पहाड़ खोदने या काटने वालो) और सब प्रकार के उपस्थायियो (राजपुरुषो के सहायकों) के वेतन की दर ५०० से १००० पण वार्षिक तक थी। आचार्यों और विद्वानों को भी इसी दर से पूजा बेतन (Honomarium) दिया जाता था । कापटिक, उदास्थित, गहपतिक, वैदेहक, तापस आदि के मेस मे काम करने वाले गुप्तचरों को १००० पण बार्षिक देने का विधान था। जो गुप्तचर ग्राममृतक, तीक्ष्य, रसद और मिक्षुकी के रूप में कार्य कर रहे हो, उनका बेतन ५०० पण वार्षिक था। गुप्तचरीं के मन्देशों को यथान्थान पहुँचाने वाले व्यक्तियों को ३०० पण बाविक दिये जाते थे, यद्यपि कार्य के अनुसार उनका पारिश्रमिक इससे अधिक भी हो सकता था।

राज्य के विविध राजकर्मचारियों के लिये जो बेतन नियत थे, उनके अतिरिक्त भी कनिष्य मुनिधाएँ उन्हें प्रदान की जाती थी। यदि किसी राजकर्मचारी की मृत्यु राजकीय सेवा करते हुए हो जाए. तो उनकी पत्नी औं सन्तान के सरण-पोधण के लिये बेवन दिया जाना रहता था। साव ही, उनके ऐसे पारिचारिक जनों के प्रति सी अनुसह प्रदक्षित किया जाना था, वो बाल, बृद्ध या रोगी हो। यदि किसी राजकर्मचारी के परिचार में कोई मृत्यु हो जाए, कोई बीमार पड जाए, या सन्तान उत्सन्न हो, तो ऐसे अवसरी पर मी राज्य की और में उसे ऑर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी।

यदि राजकीय कोश में मुद्राओं की कमी हो, तो यह आवश्यक नहीं था कि राजकर्म-चारियों को निर्वारित दर के देतन दिया ही जाए। उस दशा में राज्य को अधिकार था कि वह अपने कर्मचारियों को मुद्राएं कम दे सके, पर कुच्च (वजक मे उत्पक्ष होने वाले द्रज्य), पशु और क्षेत्र आदि प्रयान कर मुद्राओं की कमी की श्रीतिष्ठ कर कहे।

राजकर्मचारी अपने-अपने कार्यों का सम्पादन सुचारु रूप से करते रहें, इस प्रयोजन

 <sup>&#</sup>x27;कर्मचु मृताना पुत्रवारा अक्तवेतनं कमेरन् । वाल्युड्य्याचिताव्यैवासन्प्राह्याः । प्रेतव्याचितवृत्तिकाकृत्येव् वैद्यानर्यमानकर्मं कुर्वात् (' कौ. अर्थ. ५।३

२. 'अल्पकोझः कृष्यपद्म क्षेत्राणि बद्धात्, अस्यं च हिरण्यम् ।' क्षी. सर्व. ५।३

से यह व्यवस्था भी की गई थी कि योग्यता और कार्य के अनुसार उन्हें विशेष बेतन व असे भी दिये जा सकें।

जब किसी दूत को कोई विशेष कार्य देकर कही बाहर मेजा जाता या, तो उसे १० पण प्रति योजन के हिलाव से पारिश्रमिक प्रदान किया जाता था। यदि उसे १० योजन से १०० योजन तक की यात्रा पर जाना हो, तो इस पारिश्रमिक की मात्रा दुवनी हो जाती थी।

कीन्लीय अर्थशास्त्र में राजकर्मचारियो और राज्य की सेवा में कार्य करनेवाले कार, किस्सी अर्थकर आदि के बेतनों की जो दरें दी गई है, वे ४८ हजार से ६० पण वार्षिक तक हैं। इससे यह सूचित होता है, कि मौर्य पुत्र में अधिकतम और न्युनतम बेतनो मे बहत अधिक अन्तर था । जहाँ मन्त्री और सेनापति जैसे राजपुरुप ४००० पण प्रतिमास प्राप्त करते थे, वहाँ ऐसे भी बहत-से कर्मचारी थे जिन्हें ५ पण मासिक पर ही सतीय करना पड़ता था। पर इस यग में बस्तुओं के मन्य इतने कम थे. कि ५ पण मासिक प्राप्त करने वाला कर्मचारी भी अपना निर्वाह कर सकता था। काकणी और अर्थ-काकणी जैसे बहन छोटे सिक्को का प्रचलन जहाँ कीमतों के सस्ते होने का परिचायक है, वहाँ कौटलीय अर्थशास्त्र मे एक अन्य भी ऐसा निर्देश विद्यमान है, जिससे जीवन-निर्वाह और वेतन के विषय में कुछ अनमान किया जा सकता है। म्वालो, बगीचों के रखवालों और खेती के कर्मकरों (मजदूरों) के लिये मवा पण मामिक बेतन देने का विद्यान उल्लिमित है। यदि खेती मजदर सदा पण मासिक पर अपना निर्वाह कर सकता था, तो मबसे निम्न स्तर के सरकारी नौकरों के लिये ५ पण मासिक बेतन को कम नहीं समझा जा सकता। यद्यपि मीर्थ यय मे राजकर्म-चारियों के बेतन प्राय. सिक्कों में ही दिये जाते थे. पर कौटल्य ने विविध अध्यक्षों, गोपों, अनीक-चिकित्सक आदि कर्मचारियों को भिम प्रदान करने की भी व्यवस्था की है, यदापि इस मुमि को न वे बेच सकत थे और न रहन रख सकते थे। राजकर्मचारियों को बेतन के अतिरिक्त मत्ता भी दिया जाता था। भने की दर ६० पण वार्षिक बेतन वाले कर्मचारी के लिये एक आढक (वजन के अन्न) की थी। 'आढक ३२०० माव के बराबर होता था। यदि मापको वर्तमान समय के मामे के तत्व माना जाए, तो आढक तीन सेर के लगभग बैठता है।

१. 'एतेन मृतानां च विद्याकर्म म्यां भक्तबेतन विशेषं च कुर्यात्।' कौ. अर्थ. ५।३

२. 'दशपणिको योजने दूतः मध्यमः, दशोत्तरे द्विमुणवेतनं आयोजनसतादिति।' कौ. अर्थ. ५१३

३. कौ. अर्थ. २।१२

४. 'वण्डवारगोपालकवासकर्मकरेज्यो यबायुक्वपरिवार्ष अक्तं कुर्यात् । सवादपणिकं मासं दद्यातः।' कौ. अर्थः २।२८

५. की. अर्थ. २।१

६. 'वष्ठिवेतनस्यादकं कृत्वा हिरक्यानुक्यं भवतं कूर्यात्।' कौ. अर्थ. ५।३

सैनिक व्यवस् कौटलीय अर्थवास्त्र ने राजकीय व्यय को जिन वनों में विवस्त किया है उनकी कुछ संख्या २२ है। इनमें से पीच मा स्वस्त्र्य सेना के साम है। ये वर्ष निम्मितिविस्त है—व्याप्तारा एनं, वरवपरिष्ठह, डिप्परिज्ञह और नोमक्का । इससे स्पष्ट है कि मीर्युष्ण में राजकीय आमवनी का बढ़ा मान कैना पर कर्ष किया जाता था। वासन के अठाए प्रदात अविकरणों में देनामंत्र, नायक, व्यवसाल, अन्तवाल, हुंपाल, आन्तविक्त और आटिक में अधिकरणों में देनामंत्र, नायक, व्यवसाल, अन्तवाल, हुंपाल, आन्तविक्त और कि सिंता में सैनिकों की कुछ संख्या कितनी थी, यह निश्चित क्या है, कि चन्द्रपुल की सेना मे ६,००,००० प्रदाति, 3०,००० अवसारोही, ५,००० हाथी और ८,००० रच में ' मदि इस संख्या को मही मान ठिया जाए, तो इनके वेतनों पर लवं होने वाली घनरायि का जनुमान किया जा नकता है। कौटलीय अर्थवालम में प्रतिकृत (शिव्यवन) प्यति का बेतन एवं पण वार्षिक तक किया या पार्य साथ को स्वर्ण पण वार्षिक तक किया मा पार्य स्वर्ण के स्वर्ण के सेना के स्वर्ण पण वार्षिक तक किया मा पार्य हो आपत्र के स्वर्ण के स्वर्ण के प्रतिकृत्य के स्वर्ण को हम प्रतिकृत किया के स्वर्ण के सेना को हम ५०० पण वार्षिक तक किया वा पार्य प्रतिकृत किया के नियं अर्गोहक के देवन को हम ५०० पण वार्षिक तक किया स्वर्ण है। महिता किया के नियं अर्गोहक है। महिता के नियं अर्गोहक के देवन को हम अपत्र का जनविक्त तक किया निर्माण निम्मिलिवत है—

| पदाति सैनिक    | £,00,000 | · 400 = 30 | ,00,00,000 | पण वार्षिक |
|----------------|----------|------------|------------|------------|
| अदवारोहक सैनिक | 30,000   | ٠ ٥٠,٥ = ٦ | ,२५,००,००० | पण वार्षिक |
| गजारोहक सैनिक  | 9,000    | 940        | £3,40,000  | पण वार्षिक |
| रियक मैं निक   | ۵,000    | × \$000 == | ८०,००,०००  | पण वार्षिक |

३३,७२,५०,००० पण वार्षिक

साधारण सैनिको के अतिरिक्त सेना के विभिन्न पदाधिकारियों के बेतन भी कौटलीय अर्थवाास्त्र में उल्लिजित है। सेनापति का बेतन ४८ हजार पण जाधिक या, आत्विक्षिक का २४ हजार पण जाधिक ना त्रास्त्र का त्राप्त का त्र विभन्न के विभन्न त्राप्त का त्र का त्राप्त का त

<sup>?.</sup> Smith V. A .- Early History of India. pp. 131-132.

राजा का व्यक्तियत व्यव--विशाल मौर्य साम्राज्य में राजा की स्थिति 'कटस्थानीय' थी। उसका प्रासाद अत्यन्त विद्याल था। कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार राजधानी के नीवें भाग पर राजकीय अन्तःपुर होना चाहिये। पाटलिपुत्रजैसीविधाल नवरी के कुल क्षेत्रफल के नौबें भाग पर जो अन्त पूर विद्यमान हो, वह कितना विशाल होगा इसका अनुमान कर सकना कठिन नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि राजकीय आमदनी का बहुत बहा अंग राजा और उसके प्रासाद पर व्यय होता था। इसीलिये कौटलीय अवंशास्त्र से प्रतिपादित २२ 'व्ययकारीरो' में से दो (अन्त.पुर और महानस) का सम्बन्ध राजा के व्यक्तिगत सर्चों से है। राजप्रासाद और अन्त पुर की रक्षा का मौर्य युग मे बहुत अधिक महत्त्व था। आन्त-वैशिक के अधीन वहां एक पथक सेना रहती थी, जो राजा, राजपुत्र आदि की रक्षा के लिये उत्तरदायी होती थी। बहत-से गप्तचर वहाँ नियुक्त रहते थे, जो सबकी गतिविधि पर निगाह रखते थे। राजा का महानम (रमोईघर) भी अत्यन्त विशालहोता था। इन सब पर राज्य का जो खर्च होता था. उसका अनमान स्वमता से किया जा सकता है। राजा के अतिरिक्त राजपरिवार के अन्य व्यक्तियों पर भी राज्यकोश से मरपुर धन व्यय किया जाता था। कौटलीय अर्थशास्त्र मे यवराज, राजमाता व राजमहिषी के लिये ४८ हजार पण और कुमार तथा कुमारमाता के लिये १२ हजार पण वेतन की व्यवस्था की गई है। राजकुल के इन व्यक्तियों को जहाँ इतना अधिक वेतन दिया जाताथा, वहाँ साथ ही उनके प्रासादो, अन्त पूरो आदि पर और उनकी सेवा में नियक्त राजपूरुयो पर भी बहुत अधिक खर्च होता था।

सिक्ता पर ब्याय—मीर्य युग की शिक्षापदित के सम्बन्ध में पर्याप्त निर्देश उपलब्ध नहीं है। पर इस काल में तक्षिणा जैसे विवाद केद विद्यमान थे, जिनमे हजारी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त किया करते थे। आचार्य वाणक्य तक्षिणा में ही अप्याप्त का कार्य करने थे, जोर वही पर चजुन्द मीर्थ में उनकी मेट हुई थी। पर मामान्यत्या शिक्षा का कार्य उन आचार्यों और आंत्रियों के 'घीन था, विनके निर्वाह के लिये राज्य की और में भूमि प्रवादा कर दी जाती थी। इस मूमि को 'बहादेय' कहा जाता था। कोटल्य ने निज्या है कि ब्हुत्विक्, आचार्य, पुरोहित और अंत्रियों को ऐसी बहादेय मूमि प्रवान कर दी जाए, 'अभिक्र' आमदनी जिनमें प्राप्त होती हो, और उसने कोई राजकीय कर न लिया जाए।' इस मूमि की सब आय अध्यापक वर्ष के जीवन निर्वाह के काम आती थी। इस बहाद्य मूमि के कारण आचार्य, आपिय आदि आजिविका की समस्या से निव्चित होकर, अध्ययन-अध्याप्त में आपिय आदि आजिविका हो काम स्वार्थ से होकर, अध्ययन-अध्याप्त में आपिय आदि आजिविका हो के सम्या से निव्चल होकर, अध्ययन-अध्याप्त में स्वार्थ को कि स्वार्थ से सीर्थ जादि आजिविका की समस्या से निव्चल होकर, अध्ययन-अध्याप्त में स्वार्थ के से की सम्बन्ध से निव्चल होकर, अध्ययन-अध्याप्त में स्वार्थ के से की स्वार्थ से सीर्थ जनके स्वार्थ से सीर्थ जनके से सीर्थ जनके सीर्थ में स्वार्थ से सीर्थ जनके से सीर्थ जनके सीर्थ होता से स्वार्थ से सीर्थ जनके सीर्थ जनके सीर्थ होता होता है कि करियम शिक्षण करने सोर्थ सीर्थ में सीर्थ जनके सीर्थ सीर्य सीर्थ सीर्य सीर्थ सीर्थ सीर्थ सीर्थ सीर्थ सीर्य सीर्थ सीर्य सीर्थ सीर्थ

 <sup>&#</sup>x27;वातुर्वव्यंतमात्रीवे वास्तु हृदयादुत्तरे नवभागे यथोक्तविचानमन्तःपुरं प्राक्षमुख-मृदक्षमुखं वा कारवेत् ।' कौ. अर्थ. २।३

२. की. सर्च. २)१

सार्वविकि हित के कार्य-मीर्य युग में राज्य की ओर से अनेकविष सार्वजिनिक हित के कार्यों की की व्यवस्था की जाती थी। इनमें सिवाई का प्रकार, राजसागों का निर्माण, प्रकृतिक विश्वित्यों का निवारण और पेय जल की व्यवस्था प्रचान थे। सार्वजिनक हित के इन कार्यों के सम्बन्ध में हुम एक पूचक जव्यास में विश्वद कर से प्रकाश डार्केंगे।

बान--कीटल्य ने जिन व्यय-शरीरों का उल्लेख किया है, उनमे एक दान भी है। वान में कीन-कीन से व्यय अन्तर्गत थे, यह स्पप्ट नहीं है । सम्भवतः, बाल, बढ़, व्याधि-पीडित और विपद प्रस्त व्यक्तियों के भरण-पोषण के लिये जो धनराशि राज्य की ओर से सर्च की जाती थी, उसे 'दान' कहा जाता था। कौटल्य के अनुसार बाल, बुद्ध, व्याधित (रोगी), व्यसनी (विपदग्रस्त) और अनायों का भरण-पोषण करना राजा का कर्तव्य है। यसपि इनसे यत कातने आदि का कार्य भी लिया जाता था, जिससे राज्य को कुछ आभदनी प्राप्त हो जाती थी. पर वह पर्याप्त नहीं हो सकती थी। राज्य को अपनी आमदनी में से भी उनके पालन-पोषण के लिये खर्च करना होता था। इसी प्रकार असहाय गर्भवती स्त्रियो और उनकी मन्तान का भरण-पोषण भी राजा का कर्तव्य भाना जाता था। इन पर जी व्यय होता था, उसे भी 'दान' के अन्तर्गत समझा जा सकता है। पूष्य-स्थानो (देवसन्दिर, तीर्थस्थान आदि) के निर्माण में न केवल राजा सहायता करता था. अपित उन्हें अपनी ओर में भी बनवाता था। घर्मस्थाना के निर्माण में व्यय की गई घनराधा भी दान के अन्तर्गत थी। कीटलीय अर्थशास्त्र मे स्थान-स्थान पर राजा द्वारा 'अनमूह किये जाने' का उल्लेख किया गया है। यह अनग्रह न केवल राजकीय करों में कभी के रूप में किया जाता था, अपितु सेतु (बांध) आदि सार्वजनिक हित के कार्यों मे सहायता प्रदान करने के रूप में भी होता था। यह महायता भी एक प्रकार से 'दान' ही होती थी। फतिपय दशाओ

१. 'बालबृद्ध व्याधितव्यसन्यनायांदव राजा विभूयात्।' कौ. अर्थ. २।१

२. 'स्त्रियमप्रकातां प्रकाताबादक पुत्रान् ।' की. अर्थ. २।१

वे. 'बुष्यस्थानारामाभा च ।' कौ. अर्थ. दे।१

 <sup>&#</sup>x27;सहोबकमाहायाँवकं वा सेतुं कन्ययेत्। आयोवां वा बम्नतां अभिमार्गवृक्षोपक-रणानुबहं कुर्यात् ।' की. अर्थ. २।१

मं कुथकों को बाग्य, पत्नु, हिरच्य आदि के रूप में आधिक सहायता भी दी बाती भी ।' सार्ववितिक हित के कार्यों को सम्पादित करने वाले व्यक्तियों तथा समृद्धों को भी राज्य सहायता प्रदान करना था। कीटच्य ने लिखा है कि जो देख के तेये हितकर तेसु (बांध) और मार्य क्वावाएं और प्राम की शोमा तथा रखा को व्यक्त्या करें, राज्या उनका प्रिय-हित सम्पादित करें।' राज्य यह प्रियहित इसी रूप में सम्पादित कर सकता था कि उनकी अपनी ओर से भी सहायता करें। राजकीय सहायता केवल कुथकों को ही उपलब्ध नहीं थी, ऑपनु कालओं और शिल्यों को भी राज्य हारा सहायता दी जानी थी। इस सम्बन्ध में संग्यनीत का यह कथन उल्लेखनीय है—'यह शिल्ययां का सर्व न केवल कर देते से ही मुकत है, ऑपनु राज्यकों से आर्थिक सहायता भी प्राप्त करता है।''

सार्वजनिक आमोव-अमोव के सावन—कीटरूप द्वारा उल्लिखित व्यय-धरीरों में प्रश्नात, पिकाट और व्याज-वाट को भी अन्तर्वेत किया गया है। इसमें सानाविष्य प्रश्नां, पिकारों, और सर्पों को एक प्रक्रिया जाता था। जनता है है वेक्कर न के केट अपना मतोराज्य कर सकती थी, अपितु इसके उस के जान में भी वृद्धि होती थी। ऐसा अस्ति। होता है कि सीर्थ युग में इन चिडिया-घरों का बहुत अधिक महस्त्व था। कीटरूप ने 'सर्वा- निर्मिष् मृग' (जहाँ सब प्रकार के पशु अतिथि कप से निवास करते हों) और 'मृगवनो' के निर्माण का उल्लेख किया है। 'ये मृगवन जनता के मनोरज्जन के साधन थे। चिडिया- घरों के अतिरिक्त राज्य की ओर से पुष्पबाट, फलबाट आदि की व्यवस्था मी की जानी थी.' और साथ हो आगमों (उद्यानों या पाकों) की भी।' ये सब जनना के लिये बहुत उपयोगी होने थे।

कोच्छानार आदि—कॉटन्य ने जिन व्यय-शरीरो का निरूपण किया है, उनमें कोच्छा-गार, पण्यान, कुण्यान कमोन्त और नृणवाट का भी उल्लेख है। इन सकता सम्बन्ध राज्य इत्तर मञ्चालिन प्यापार और व्यवमायों के माय है। ये बही राजकीय आमत्वी के महस्व-पूर्ण मात्रन से, बही पूर्णों के रूप से राज्य द्वारा हुन पर क्यूय भी किया जाता था। कोच्छानार और कुण्यान्त्र में ऐमें उच्य भी मञ्चित किये जाने से, दुविक्षा, बाढ़, महामारी सदृश प्राकृतिक

१. 'बान्यपश्हिरण्यंश्वेनानुगृहणीयासान्यनुसुस्रेन विद्यः।' कौ. अर्थ. २।१

२. 'राजा देशहितान् सेतून् कुर्वता पथि संकमात् । ग्रामशोभावच रक्षावच तेवां प्रियहितं चरेत ॥' कौ. अर्थ, ३।१०

३. मैगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण ए० ९

४. 'सर्वातिष्यमृतं प्रत्यन्ते चान्यन्यूगवनं भूमिवशेन वा निवेद्यवेत् ।' कौ. अर्थ. २।२

५. की. अर्थ. २।६

६. की. अर्थ. २।१

विवस्तियों के समय जिन्हें जनता के हित और भरण-योषण के लिये व्यय किया जाता या। इसी कारण इन्हें व्यय-सरीर के अन्तर्गत किया गया है।

चित्रुवा--कीटल्य ने व्यव-वारीरों में जिल पितृपूजा को अन्तर्गत किया है, उसका अमिप्राय ऐसे व्यय से है, वो कि अवकाल-प्राप्त राजकीय कर्मयारियों के मरण-पीक्षण था पित्राय रिक्सा जाता था। हम हसी अच्याय में अपर लिख चुके हैं, कि राजकीय कर्मवारी की मृत्यु विदे सेवाकाल में हो जाए, तो उसके परिवार का मरण-पोषण राज्य द्वारा किया जाता था।। पिनृपूजा इसी को कहते ये। बुठजनों पर लर्च द्वार को में पितृपुजा कही जो स्वत्र जो स्वत्र जो स्वत्र जो पर लर्च द्वार को में पितृपुजा कही जो सकता था।

स्वस्तिवाचन---मौर्य यग मे प्राकृतिक विपत्तियो का निराकरण करने के लिये अनेक-विष अनुष्ठानों का भी प्रयोग किया जाता था। कौटल्य ने इन प्राकृतिक विपत्तियों को 'दैव-महाभयों की सजा दी है, और इनके आठ प्रकार बताये हैं-अग्नि (बाग संग्ना), उदक (बाढ या अतिवृष्टि), व्याघि (महामारी), द्रामक्ष, मुधिका (बहो का प्रकोप), व्याल (हिस्स परा), सर्प और रक्ष (अदश्य शक्तियों से उत्पन्न भय)। इन देवी महासयों से जनपद की किस प्रकार रक्षा की जाए, इसके लिये कीटलीय अर्थशास्त्र मे जहाँ अनेकविश्व ऐसी व्यवस्थाएँ की गई है जिन्हें नियमों या कानुनो द्वारा मबके लिये मानना अनिवार्य था. वहाँ कतिपय वार्मिक अनुष्ठानों और औपनिषिदिक प्रयोगों का भी विवान किया गया है। बाद से बचने के लिये पर्नों के अवसर पर नदियों की पूजा का विधान था, और अनाविष्ट के निवारण के लिये इन्ह (शबीनाथ), गगा, पर्वन और महाकच्छप की पत्रा का। महामारी के फैलने पर सिद्ध तापस लोग व्याधि की शान्ति के लिये अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठाना मे व्यक्षान में गाय का दोहन और कबन्य का दाह उल्लेखनीय है। बहो का उत्पात होने पर उसकी शान्ति के लिये पर्वों पर मधिकों की पूजा की जाती थी। इसी प्रकार अन्य देवी महासयों के निवारण के लिये अनेकविव अनप्ठानों का प्रतिपादन अर्थशास्त्र में किया गया है। ये सब प्रयोग राज्य की ओर से कराये जाते थे, और इन पर हुए व्यय को ही सम्भवन 'स्वस्तिवाचन' कहते थे।

बुत्तप्रावित्तमम्—विदेशों से अपने दूत मेजने पर वो व्यय होना या, उसकी सज्ञा 'हूत-प्रावित्तमम्' थी। मीये साम्राज्य का एडीस के अनेक राज्यों के साथ सम्बन्ध था। हिन्दू-प्रय पर्वतमाला के परिचम में जो अनेक यवन राज्य इस यून में विद्यमान थे, उनके राजदूत कही पाटिल्कुन में निवास करते थे, वहां मोयों के राजदूत मी इन परिचमी यवन राज्यों की राजवानियों में नियुक्त थे। राज्य अचीक ने तो घर्ममहामात्र और स्त्री-महामात्र नाम के बहुत-से अमास्य धर्म विजय के प्रयोजन से भी विदेशों में नियुक्त किये थे। विदेशों में नियुक्त इन विविद अमास्यो पर स्वामाविक रूप से राज्य को बहुत क्या रुला होता था। पडीस के राज्यों के प्रतिकित्त नीति का अनुसर्ण किया आए और विवित्तीयुराज्य किस प्रकार करने 'कपकल' का निर्माण करे, इसका वह विवाद रूप से प्रतिवादत कोटस्य ने अर्थसास्त्र में किया है। मौर्थ यूग की विदेशी राजनीति का विवेचन करते हुए हम इस विषय पर विस्तार के साथ प्रकाश डालेंगे। पर यह निस्सन्विग्य रूप से कहा जाता है, कि विदेशों के साथ सम्बग्ध रखते हुए मौर्थ शासनतन्त्र की राजकीय आय का अच्छा

वडा अंश व्यय करना होता था।
विकिट (वेगार)—कौटल्य द्वारा प्रतिपादित 'व्यय-शरीर' में विकट मी अन्यतम है।

जिन कमंकरो, काक्जो या क्रयक आदि से राजकीय कार्यों के लिये देगार ली जाती थी, उन्हें भी पारिश्रमिक दिया जाता था। इसे भी राजकीय व्यय के अल्तर्गत किया गया है।

#### नवीं अध्याय

# सार्वजनिक हित के कार्य

#### (१) सिंचाई और जल-व्यवस्था

रावकीय व्यय का निरूपण करते हुए यत अध्याय मे सार्वजनिक हित के कार्यों का भी उल्लेख किया गया था। इममें सन्वेह नहीं कि मीर्य मुग के राजा सड़कों, नहरों, तालायों, बाघों, खास्यरखां, चिकित्सालय लादि पर भी राजकीय आमवनी का एक जंश सर्व किया करते वें। पर यह व्यय प्रभानतया सहायता के पर होता था। कौटलीय अर्थकारन में किसी ऐमे राजकीय अधिकरण (विमाग) का पृथक् रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, जिसका कार्य ही सार्वजनिक हित के इन विविध कार्यों का सम्यादन करना हो।

मारत को हाचि प्रधान देश कहा जाना है। मौर्य गुग में भी मारत के आधिक जीवन का मुख्य आधार खेती ही थी। पर उत काल के मारतीय हुषक खेतों की सिवाई के निव्यं नेवल वर्षों पर ही गिर्मेर नहीं रहते थे। सिवाई के अन्य भी अनेक सापन तब भारत में विख्यान थे। इस सम्बन्ध में मैंप्यानीज के वे कथन उल्लेखनीच है—"हृषियोग्य मृत्ति का वहा माग जल में सीचा बाता है। उसके लिये सिवाई का समूचित प्रबन्ध है।" "हुछ (कमेचारी) निर्दिश का निरोधण करते हैं। वे मिक्स की तरह मूमियों को नामते भी है। उन मार्गों पर विशेष कर से दृष्टि रक्तते हैं, जिनमें जल बंदी बाग से पृथक हो कोटी नालियों में विवस्त होता है।"

मैगरस्त्रीज के इन कथनों की गुष्टि कीटलीय अर्थणाल्य से भी होती है। असमें अनेक ऐसे निर्देश विद्यामत हैं, जिनते सुचित्र होता है कि मोर्च गुग के किस्तान नदी आदि के जरू का भी सिचाई के लिए प्रयोग करते थे। कीटल्य के अनुसार सम्स्य आदि जम का आधार सेतुबन्ध (बाध बाध कर बनाये गये सिचाई के साथन) ही हैं। इन प्रकार विचाई बाले जेलो से से सब लाम प्राप्त हो जाते हैं, जो कि वर्षों से निन्य सिब्धित क्षेत्रों से होते हैं। कीटल्य ने सिचाई के अनेक साथनों का उल्लेख किया है.

 <sup>&#</sup>x27;सेतुबायस्यस्यानां योगिः, नित्यानुवक्तो हि वर्षगुणलाभः सेतुबावेषु ।' की. अर्थ. ७।१४

शृंहरतप्राविश्वमृद्यक्रमागं पञ्चमं वयुः।स्कन्यप्राविश्वमं वयुर्वम् । कोलोसन्त्रप्राव-शिलं च तृतीयम् । चतुर्वे नदीसरस्तदाककृषीवृत्रायम् । वर्ते. अर्थ. २।२४

- (१) हस्तप्रावर्त्तमभू—हाय से पानी निकाल कर सिंचाई करना। हाय से पानी निकालने के अनेक हंग अब तक भी मारत मे प्रचलित हैं। रस्ती और बोल हारा कुओं से पानी निकाल जाता है। गढ़ों से एकन हुए पानी को भी दो व्यक्ति मिलकर टोकरे जाहें की सहायता से सिचाई के लिये प्रयुक्त करते हैं। चयुओं और बातवन्त्र आदि को प्रयुक्त किये बिना जब मनुष्य केवल अपने हाथों हारा पानी निकालें, तो उसे 'हस्तप्रावर्त्तमम्' कहते थे। इस हम से जिन खेतों की सिचाई की आए, उनसे उदक-माग की दर २० प्रतिशत
- (२) स्कन्यप्रावतिसम् कन्ये का प्रयोग कर सिचाई करना। चरस द्वारा जब कुओं से पानी निकाला जाता है. तो उसके लिये मनुष्यो या पद्युओं के कन्यों का सहारा लिया जाता है। इसी को केटिन्य ने 'स्कन्य प्रावस्तिसम्' कहा है। इस दग से मीचे जानेवाले खेती से २५ प्रतिस्ता उदक-माग लिया जाता था।
- (३) स्रोतयन्त्रप्रावित्तमम्—स्रोतयन्त्र द्वारा सिचाई करना। रहट एक ढंग का स्रोत-यन्त्र होता है. जिसे बैल जनाते हैं. और जिससे पानी का एक मोता बहने नजाता है। रहट के अतिग्निन वायु द्वारा भी पानी निकालने की पढ़ित प्राचीन मारन में विद्यमान था। जैसे पनवक्की वायु से चलती है, वैसे ही रहट भी वायु की शक्ति से चलता है। कोटलीय अर्थशास्त्र में ऐसे रहट को ही 'वातप्रावित्तमम्' भी कहा गया है।' स्रोत यन्त्र का अभिप्राय ऐसे ही रहटों से हैं, ओ या तो बैल आदि पशुओं से चलाये आर्थ और या वायुशक्ति द्वारा। स्रोतयन्त्र में जिन खेनी की सिचाई की आती हो, जनमें एक तिहाई उदक-माग लिया
- (४) नदीसरस्तराककूषोव्यादम्—नदी, तालाइ, सर (झील) और कूप द्वारा सिवाई करना। मीर्य युग मे नदियो पर बौध वरिष राहरे निकालने की भी प्रया थी। चन्द्र- पूज मीर्थ ने से नदियो पर बौध वर्षेष कर नहरे निकालने की भी प्रया थी। चन्द्र- पूज मीर्थ ने सीराज्य के निकाल करवा था, जिसे भूतर्गन जील कहते थे। यह झील निर्वात कर कायम रही थी, और बाद के अनेक राजाओ ने इसकी मुरम्मत भी करायी थी। नदियो पर बनाये यये बीधी को कौटलीय अर्थसाल्य में मितुबन्ध कहा गया है। कौटलय निज्जा है—"यदि कोई सेयु के निविचत मार्ग के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से गार्गी निकालने का प्रयत्न करे, तो उसपर छः एक जूरसाना किया जाए। जुरमाना ऐसे व्यक्तियों से बहुक किया जाए। जुरमाना ऐसे व्यक्तियों से बहुक किया जाए। जुरमाना एसे व्यक्तियों से व्यक्तियों से व्यक्तियों से व्यक्तियों को से ते हो है, जो नदियों, सरो और तटाकों पर जल को रोकने के

१. की. अर्थ. ३।९

२. 'सेतुम्मो मुञ्चतस्तोयमगारे बढ्यणो दमः । पारे वा तोयमञ्जूषा प्रमादेनोयरुव्यतः ॥' की. वर्ष. ३१९

लिये बनाया जाता था, और जिससे जल निकालने के लिये सुनिहियत द्वारों का निर्माण किया जाता था। मैशन्यनीज के यात्रा-विवरण से जो उठरण इसी बच्चाय में ऊपर दिये गये है, वे भी मौर्य यम से नदियो पर बनाये गये बौधों या डामो को सुचित करते हैं। कौटल्य ने 'बास्तु' के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए गृह, तटाक और सर के साथ 'सेतुबन्ध' का भी उल्लेख किया है, जिससे इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि सेत्वन्य ऐसे टामो या बाँचो की ही संज्ञा थी, जिनका कृत्रिम रूप से निर्माण किया गया हो। यदि कोई व्यक्ति अपनी ओर से 'सेतुबन्ध' बनवाता था, तो पाँच वर्ध तक उससे कोई राजकीय कर (भिमकर और उदक भाग) नहीं लिया जाता था। भग्न हुए सेत्वन्य की मरस्मत कराने पर चार साल के लिये करों से छट दी जाती थी। ये सब निर्देश यह प्रमाणित करने के लिये प्रयाप्त है, कि मौर्य यग मे नदियो और सरो पर बाँध बाँध कर सिचाई करने की प्रथा विद्यमान थी। नदियो, सरो और तटाको पर बाँध बाँधकर सिखाई के लिये जो रजवाहे बनाये जाते थे. कौटल्य ने उनके लिये 'कल्या' शब्द का प्रयोग किया है।" 'सर' झील को कहते थे, और 'तटाक' तालाव को । सिचाई के लिये तटाको का उपयोग बहत अधिक था । बाँघ द्वारा उनके जल को रोक कर कल्याओं से उसे खेतों में ले जाया जाता था। इस विषय में कौटलीय अर्थशास्त्र मे प्रतिपादित कतिपय व्यवस्थाएँ उल्लेखनीय है--- 'कवे बने हुए तटाक के पानी से जो खेत सिचित हो, वे नीचे बने हए तटाक के पानी से डबने न पाएँ। नीचे के तटाक में जहाँ से पानी आता हो, उसके जलमार्ग को रोका न जाए, सिवाय उस दशा के जब कि तीन माल से उस तटाक का प्रयोग ही न हुआ हो । इस नियम का अतिक्रमण करने पर पर्वस्माहम वण्ड दिया जाए । यदि किसी तटाक को कोई पानी से खाली कर दे. तब भी यही दण्ड दिया जाए। यदि किसी सेतबन्ध (बाँध या डाम) का पाँच साल तक कोई उपयोग न किया जाए, तो उस पर उसके स्वामी का स्वत्व नही रह सकेगा, बशर्ते कि इसका कारण कोई आपत्ति न हो।" इसमें सन्देह नहीं, कि नदियों और सरो के समान तटाक (तालाब) भी सिचाई के महत्त्वपूर्ण साधन थे, और इन पर उन्ही व्यक्तियों का स्वत्त्व हुआ करता था. जिनकी मिम पर ये स्थित हो । तटाकों के ये स्थामी स्वय ही अपने-अपने तटाको से कुल्याएँ निकाल कर खेतो की सिचाई किया करते थे। पर राज्य इस तथ्य को अनमव

१. 'तडाकसेतुबन्धानां नवप्रवर्ताने पाञ्चवाविकः परिहारः । अग्नोत्सृष्टानां चातु-वाविकः:' कौ. अर्थः ३।९

२. 'कुरवाबापानां च कासतः ।' की. अर्थ. २।२४

 <sup>&#</sup>x27;वरवाधिविष्टमधरतटाकं नोपरितटाकस्य केवारजुवकेनाच्यावयेत्। उपरितिबिष्टं माचरतटाकस्य पुराकायं वारयेत् अन्यत्र जिल्वापरतकर्ममः। तस्यातिकके पूर्वस्यात्त्रस्यः तटाकवायाः । यञ्जववर्षयः तकर्ममः तेषुक्रमस्य स्वाप्यं स्वयेताय्यापदस्यः।' की. सर्थं. ३१९

करता था, कि सेती के किये विचाई का बहुत महत्व है और जो व्यक्ति वपनी मूमि पर स्थित तदाकों पर बीच वर्ष कर सिचाई की व्यक्ता करते हैं, वे राजकीय सहायता के व्यक्ति। हैं। इसी कारण यह व्यवस्था की गई थी, कि जो कोई तदाक पर नया सेतुबन्ध (बीच) वनवाए, उसे पाँच वर्ष के किये देवनों से खूट दी जाए, जो मण्न हुए बंधी की मुस्मत करए। उसे चार साल के किये देवनों से खूट दी जाए, जो बीच को बड़ाए या उन्नत करे उसे तीन साल के किये देवनों से खूट दी जाए, और जो करीद कर या रहन हारा किसी बीच के म्यल पर स्वत्व प्राप्त करे, उसे दो माल के लिये देवनों से खूट दी जाए। जिन व्यक्ति की मृति में कोई तटाक स्थित हो, उनके लिये यह आवश्यक था, कि वे अपने तटाक को जच्छी दक्ता में रखें, वे उनकी मणी माति सरमत कराते रहे। ऐसा न करने पर उन्हें इतना दण्ड दिया वाए, जो उन हारा की गई उपेका के कारण हुई हानि के दुगने मूल्य के बराबर हो। 'इस प्रकार स्थय है, कि तटाक हारा निचाई की व्यवस्था करने पर जहां राज्य देवनों के खुट के के रूप में अनुग्रह प्रद्वित करता था, वहां साथ ही सिचाई के इस महत्वसूर्ण साथन की उरेका करने या उने किसी प्रकार से हारी स्वाध ही सिचाई के इस महत्वसूर्ण साथन की

नदी, मर, तटाक और क्या हारा सिचाई करने पर जो उदक-माय राज्य क्यूल करना या, उक्की मात्रा २५ प्रसिक्त थी। मौर्य यूग में निवाई के विमिन्न सावन क्या थूं, यह कोटलीय वर्षवास्त्र द्वारा सर्ववा स्थल्ट है। पर इन सावनों की ध्यवस्था में राज्य का क्या कर्तृत्व था, इस सम्बन्ध में अर्थकाहत्र से कोई निर्देश उपलब्ध नहीं, होते। तटाक प्रायः स्थलियों के ही स्वत्य में थे, और वे ही उन पर मेनुबचों का निर्माण कर सिचाई की ध्यवस्था किया करते थे, यही अभी ऊपर लिला गया है। राज्य का उनके सम्बन्ध में केक्य यही कर्तृत्व था, कि नवे बांध वनवानी पर, पुरिने बोधों की मरस्यत कराने पर, और बोधों को बढ़ाने व उन्नत करने पर टैक्सों में खूट देकर उनके स्वामियों को प्रोत्साहित करे, और साख ही तटाकों और बोबों की उदेशा करने पर उनके स्वामियों को प्रष्ट है। यही बात क्यों के विवय में भी नमझी जा मकती है। पर निर्योग पर वांध वेंचवाने और उनक्राह विचाई कियों कुल्याएं वनवाने का कार्य राज्य की और में ही किया जाता था। चन्नपून्त द्वारा गिरतार नदी पर बांव वंधवाने और उसमें सिचाई के नियं नहरे निकलवाने का पहले उनलेक किया जा चूका है। निर्योग पर बांध बोधने के विवय में एक निर्देश केटिकीय अर्ध-साह्य में मी विद्यमान है। पर यह कार्य राज्य की ओर से किया जाता था, यह इम निर्देश में सुचित नहीं होता।

१. की. अर्थ. ३१९

२. 'अजलीकारे हीनडियमो सम्बः।' कौ. अर्थ. ३।९

३. 'नवी निबन्धायतनतटाक. . .' की. अर्थ. ३१९

राज्य की बोर से देव करू की व्यवस्था भी की वाती थी। कोटल्य ने लिखा है, कि जहां जल का अमाय हो, वहां कुएं, सेलुबन्य और उत्स (उदक स्थान) बनवाये आएं।'

## (६) चिकित्सालय और स्वास्थ्यरक्षा

प्राचीन मारत में चिकित्साशास्त्र अच्छी उत्तत दक्षा मे था। तक्षणिला और काशी विकित्साद्यास्य के अध्ययन-अध्यापन के प्रसिद्ध केन्द्र थे। इस विषय में हार्नले ने लिखा है कि "बौद्ध जातकों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि बौद्ध युग में विद्या के दो बढ़े केन्द्र ये जहाँ विद्वविक्यात अध्यापको द्वारा सब विज्ञान, जिनमे आयर्वेद भी सम्मिलित या. पढाये जाते थे। पूर्व में काशी का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था. और पश्चिम में और भी अधिक विख्यात तक्षणिला का विश्वविद्यालय था । महात्मा बुद्ध के समय में या उससे कुछ पूर्व तक्षणिला में विकित्साधास्त्र का प्रधान अध्यापक आत्रेय था। राकहिल के अनसार बुद के समकालीन बैद्य जीवक ने तक्षशिला में रहकर ही आयर्वेद का अध्ययन किया या ! जातक-ग्रन्थों में जीवक और अनेक अन्य चिकित्सको के आश्चर्यजनक कार्यों का वर्णन है। इसमें सन्देह नहीं कि मौर्य युग से पूर्व ही विकित्साशास्त्र भारत में बहुत अधिक उन्नति कर बका था। यह उन्नति मौर्य काल में भी कायम रही थी। भ्रीक लेखकों के विवरणों से इस तथ्य की पुष्टि होती है। मुखोपाध्याय ने इस का विद्याद रूप से विदेशन किया है। उनके अनसार ''मैगस्यनीख के लेखो द्वारा हमें ज्ञात होता है कि अमणों मे हाईलोबिबोई (जंबलों या अरण्यों के निवासी) श्रमणों को सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। उनके पश्चात चिकित्सकों की प्रतिष्ठा है। ये श्रमण चिकित्सा भी करते हैं, और संन्यासी भी है। स्ट्रेबो ने लिला है कि वे चिकित्सक औषधिकी अपेक्षा भोजन द्वारा रोगो की चिकित्सा पसन्द करते हैं।"" इसी ग्रन्थ में आगे चलकर ग्रीक विवरणो द्वारा प्राप्त चिकित्सा-सम्बन्धी कति-थय मुचनाएँ सकलित की गई है, जो महत्त्व की है---"हमें ज्ञात है, कि दो ग्रीक चिकित्सक क्टेसियस (४०० ई० पू०)और मैगस्थनीख (३०० ई० पू०) उत्तरी भारत मे आये थे। बटेसियस ने अपनी 'इन्डिका' में कोचिनल पौदे. उसके कीडो और रग तथा बन्दर, हाथी और तोते का वर्णन किया है। उसने लिखा है कि भारतीयों को सिर दर्द, दन्तशूल, अक्षि-शोथ और मुखपाक के रोग तथा बण नहीं होते । नियार्कस के अनुसार सिकन्दर (३२६ ई० पू०) भारत में अपने साथ हिन्दू वैद्यों को रखता था और इन वैद्यों से सर्पदंश तथा अन्य मयानक रोगों के विषय में प्रामर्श लेता था । मैंगस्थनीय ने बनाल में पैदा होने वाले

१. 'अनुबके कृपसेतुबन्बोत्सान्स्थापयेत् । कौ. अर्थः २।३४

<sup>7.</sup> Hornie-Studies in the Medicine of Ancient India.

<sup>3.</sup> Rockhill-Life of the Buddha.

V. Mukhopadhyaya, G.-Surgical Instruments in Ancient India.

आवनूल और साम ही सिंह, बन्दर और हाथियों का वर्णन किया है। माडीह्स ने सिद्ध किया है, कि बीक चिकित्सकों को मारत के बैचक प्रन्यों से अच्छा परिचय चा, और वे उस भारतीय औषध विद्याल से अपने को वन्य तथा सफल समझते में, जो उन्हें प्राप्त हुआ था।

श्रीक लेखकों के विवरणो पर आचारित ये तस्य यह प्रमाणित करते के लिये त्यांप्त है कि मोर्स यूग में भी विकित्सावारण अच्छे उन्नत दशा में था। कौटलीय अर्थवारण है अनेक ऐसे निर्देश विद्यान है, जिनमे मोर्स काल के विकित्साचयो, विकित्स कों और स्वास्त्र में स्वाके विवस ये समुक्ति आनकारों प्रारत की जा करती है। कीटन्य ने लिखा है कि नगर के उत्तर-पिचम मान ये पच्च मंत्र उत्तर पूर्व (जहां जीयिययो की पच्च रूप से विकी की जाती हो) स्वापित किये जाएं। 'इत्ते अवज्यात्रों को अन्य में प्रवच्यात्रार' भी कहा गया है। हो लिखा है, कि 'जियक भीव्यात्रार से अपने स्वायत्रार जी तर वर्ष वा पूर्व अधिक की लाए, और फिर पाचक नया पांचक को चचा कर आर स्वय भी चच कर राजा के लिये प्रदान करें।' ये पच्च बेचज्य गृह या मीरज्यानार राज्य द्वारा ही स्थापित किये जाते थे। इनकी आयियया केवल उत्तर के लिये ही नहीं होती थी, अपितु सर्वमाचारण जनता को ओ ये 'पच्य' के कर से उत्तर का लिये ही।

कौटलीय अर्थवास्त्र में अनेकिषय चिकित्सको का उल्लेख किया गया है। राजा की रक्षा के लिये जहाँ आस्त्रविक्षक देवा के सैनिक बया उसके साथ यहते थे, वहाँ आक्रुली- विद् और भिषक भी सदा उसकी सोवा में तरूर रहा करते थे। 'जाक्कृतीविद् उन चिकित्सकों को कहते थे, जो विविध्य प्रकार के विश्वों के विजयक और उनकी चिकित्सा में प्रवीण हो। प्राचीन काल के एकतत्र्य शासन वाले राज्यों में मदा यह स्थय बना रहता था कि कोई यह विषय द्वारा राजा की हत्या न कर दे। इसी कारण सहानविक्ष प्रहानन या रक्षीच्या अप अधिक अधिक अधिक अधिक स्थान या रक्षीच्या प्रवास अधिक अधिक से अधिक तैयार कराता था जो सर्वया पुरत् हो। राजा के तस्मुल मीजन पर हो राजा के लिये भोजन तैयार कराता था जो सर्वया पुरत् हो। राजा के तस्मुल मीजन पर सित में प्रवास के प्रवास के प्रवास के विश्वों को निलाया जाना था।' यदि मोजन से आग और युएँ के यन नीले हो जाएँ या अधिक से अधिक होने लगे, तो यह इस बात का प्रमाण था कि उससे विद्या सिता हुआ है। यदि मोजन सोत से पश्ची की मत्य हो जो लगे हो जाएँ या अधिक से से प्रवास के स्थान के प्रवास होने का प्रमाण

१. 'उत्तरपश्चिमं भागं पच्चभैषज्यगृहम् ।' कौ. अर्थ. २।४

 <sup>&#</sup>x27;निव मैवज्यागारावास्वाविकाद्वमौवधं गृहीत्वा पाचकपोवकाम्यानात्मना च प्रतिस्वाद्य राजे प्रयच्छेत्।' कौ. अर्थ. १।२१

३. 'तस्मावस्यक् जाञ्चलीविदी भिवजश्वासम्रास्स्यः ।' कौ. अर्थ. १।२१

 <sup>&#</sup>x27;गुप्ते वेशे महालस्तिः सर्वनास्वादबाहुस्येन कर्म कारयेल् । तहाका सर्वेव प्रतिभुञ्जीत पूर्वनन्त्रये वयोध्यवक वर्तिः हृत्या ।' कौ. अर्थ. १।२१

ना! मोजन में बिय मिला है या नहीं, इसकी परीक्षा के लिये जाय मी जनेक बया नो तरान ने लिल्ले हैं। यह सब परीक्षा जांसलीविद्ध हारा ही की जाती थी। सब सामवानी मदलने के बाद मी यदि राजा विवयुक्त की जातन का से उन के का दो अपने कि किस्ता की उत्तर-सामिता भी जांसलीविद पर ही रहती थी। सिषक् श्लीविद्यों का विद्योचन होता था, और उन्हें तैयार करामा तथा सेवन के लिये मिसारिक कराम उसी के कार्य थे। औषम का निर्माण करने वाले को 'पाचक' कहते ये जीर उपनी सुद्धता को प्रमाणित करने वाले से पोपक' संज्ञा थी। ये कर्मचारी मित्रक के निरीक्ण में ही जीविद्यों का निर्माण करने वाले करने

निषक् बौर जाकुलीबिद् के जितिरस्त अन्य भी जनेक प्रकार के विकित्सकों का उल्लेख कौटलीय अर्थवाल्य में किया गया है। इनसे से दो का मध्यस्य गर्भ और सलानोत्पादन के माय है। इनसे से दो का मध्यस्य गर्भ और सलानोत्पादन के माय है। इनसे लेखे के किया में कर रोगो की विकित्स करने वाल्य) और 'पूरिका-विकित्सक' कहा गया है। गर्भव्याधि वैंव के विषय में कोटल्य ने यह दिखा है, कि अन्त पुर के पीछे के माय में ऐसी कश्यार्य बनायी जाएँ जिनमें दिखा निवास करें, और साथ ही गर्थ-व्याधि वैंव कार प्रकार (कही गई) मस्वार्य स्थाप्ति की जाएँ।' गर्यव्याधि वैंव की महावता के लिये ही ऐसी दिखा की निवृक्ति की आती वी, जिन्हें 'गर्भव्याधि-सत्या' कहते ही । यदि सामायनया कोई सी बाहर की हमी, चहे इहासी हो और या कुल्य (कुलीन) ही, अन्त पुर को नियों से निवृक्ति के तित्र कि ति हमें की स्थापित स्थापित हो हमें कि प्रविक्ति के स्थापित के स्थापित करते थे। वे उन स्थानों पर व ऐसे समयों पर मी किसी वण्ड के मय के विना निस्सकोंच जा-जा सकरे थे। वे उन स्थानों पर व ऐसे समयों पर मी किसी वण्ड के मय के विना निस्सकोंच जा-जा सकरे थे, जहीं नावारण नागरिकों का आना-जाना निविद्ध था। इसी प्रकार में जनका उल्लेख किया है।'

शल्य-क्रिया करतेवाले चिकित्सको की मज्ञा सम्मवतः 'चिकित्सक' थी। युद्ध के प्रसग में कोट-नीय अर्थशास्त्र में यह जिल्हा गया है कि सस्त, यन्त्र, अगद, स्तेह और दस्त्र (पट्टी आदि) लिये हुए चिकित्सिक मेना के साथ रहें, और उनके माथ ऐसी स्त्रियाँ (परिचारिकाएँ)

 <sup>&#</sup>x27;अम्मेर्ड्यालायूमनीलताशब्दस्कोटनं च विषयुक्तस्य-वयसा विपत्तित्रच ।' कौ. अर्थ. १।२१

२. 'पूछतः कस्याविभागे स्त्रीनिवेतो गर्भस्याधिवैद्यप्रस्यातसंस्या वृक्षोधकस्यानं च । की. कर्ष. ११२०

३. 'न चैनाः कुरुवाः पश्येवुरुवात्र गर्भव्याचितंस्थास्यः ।' की. वर्ष. १।२०

 <sup>&#</sup>x27;मुतिकाव्यिक्तस्य प्रेत प्रवीपायननागरक सुर्वप्रेकानिनिमत्तमुत्राभिश्यापाह्याः ।' वर्ती. अर्थ. २।३६

मी, जो (बायलों के लिये आवस्यक) अन्न (मोजन) और पान (पेय इस्य) आदि की अग्रवस्था करे।

मनुष्यों की विकित्सा करनेवाले मित्रक्, जागलीविद् आदि विभिन्न प्रकार के विकि-रसकों के अनिरिक्त पश-चिकित्सको का उल्लेख भी कौटलीय अर्थशास्त्र में विद्यमान है। वहाँ लिखा है-- 'घोडो के चिकित्सक (घोडो के) शरीर के ह्रास और (असावारण) विद का प्रतीकार करे और ऋतू के अनुसार उनके मोजन मे परिवर्तन की व्यवस्था करें।" इससे स्वब्द है कि मोर्च यग में ऐ में भी चिकित्सक होते थे. जो घोडों की चिकित्सा के विशेषज्ञ थे। अक्वों के जाइक्लीविदों का भी अर्थशास्त्र में उल्लेख है, जो विश्व द्वारा उत्पन्न व्यापि का प्रतीकार करने थे। सम्मवत . ये अश्विविकत्सक राजकीय सेवा में होते थे। इसीलिये कीटल्य ने लिखा है---'यदि चिकित्सा कार्य मे असाववानी के कारण या औषधि के दिवत होने के कारण रोग वड जाए, तो उसके प्रतीकार में जो व्यय हो उसका दूगना दण्ड दिया जाए।" गौओ, मैमो, गवो, ऊँटो और बकरियो की चिकित्मा के मम्बन्ध में भी यही व्यवस्था थी। "इसमे सचिन होता है, कि इन पश्रश्रों के चिकित्सक भी मौर्य यग में हजा करते थे। योडो के विकित्मको के समान हस्ति-चिकित्सको का भी कौटलीय अर्थशास्त्र मे उल्लेख आया है। वहाँ लिखा है, कि यात्रा में जो हाथी व्याधियस्त हो जाएँ या अस्यधिक परिश्रम से थक जाए या जरा पीडिन हो, चिकित्सक उनके रोग का प्रतीकार करें। वे सब पश-चिकित्सक प्राय राजकीय सेवा मे रहते हुए अपने-अपने कार्यों का सम्पादन करते थे। इसीलिये गोऽध्यक्ष अश्वाध्यक्ष और हस्त्यव्यक्ष सज्जक सरकारी अमान्यों द्वारा नियन्त्रित रूप में ही अर्थशास्त्र में इनका उल्लेख किया गया है।

विभिन्न प्रकार की जीविबयों और विकित्सा के कार्य में आनेवाली वनस्पतियों के उत्पादन के लिये भी राज्य की ओर से अ्यवस्था की जाती थी। इसीलिये कीटल्य ने लिखा है. कि ऐसी मूमि पर जीविषयों को बुआया आए जो उनके लिये उपयुक्त हो, और साब ही

 <sup>&#</sup>x27;विकित्सकाः अस्त्रयन्त्रागवस्तेहबस्त्रहस्ताः, स्त्रयश्चालपातरक्षित्रयः युववाणा-मृद्धवंणीयाः वृच्छतस्त्रिच्छेयुः ।' कौ. अर्थ. १०।३

२. 'अःवानां चिकित्सकाः सरीरहासबृद्धिप्रतीकारं ऋतुविभक्तं चाहारव्।' को. अर्थ. २।३०

३. 'जाङ्गलीविवश्च स्वकर्मभिरश्वानाराध्येयुः ।' कौ. अर्थ. २।३०

४. 'कियामैवस्यसङ्ग्रेन व्याधिवृद्धौ प्रतीकारद्वियुणो इन्डः ।' कौ. अर्थ. २।३०

५. 'तेन गोमण्डलसरोष्ट्रमहिषजाविकं च म्यास्थातम् ।' कौ. सर्व. २१३०

६. 'पवि व्याधिकर्ममवजराऽभितप्तानां चिकित्सकाः प्रतिकृर्युः ।' की. अर्थ. २।३२

नथनों (स्थाली) में भी। 'राज्य द्वारा नौषधि के काम में आने वाली जो वनस्पतियाँ बुआयी जाती थी नीर जो नौषधियाँ तैयार करायी जाती थीं, उन्हें विक्रय के लिये मैवड्या-गारों में मेज दिया जाता था।

सैनिक सेवा में नियुक्त चिकित्सकों को राज्य की ओर से वेतन दिया जाता वा, यह कौटलीय अर्थशास्त्र से स्पष्ट है। राजकीय कर्मचारियों के बेतनों की दर का उल्लेख करते हए कौटल्य ने जनीक-चिकित्सको (सैनिक चिकित्सको) के वेसन की दर २,००० पण लिखी है, जो बच्चदमक और वर्विक सदश कारुओ के वेतन के समान है। 'इससे यह आभास मिलता है, कि राजकर्मचारियों में चिकित्सकों का स्थान अधिक सम्मानित नही था। सर्व-साधारण जनता की चिकित्सा के लिये जो मिषक, जागलीविद आदि कार्य करते थे, उन्हें राज्य की ओर से कोई वेतन मिलने का उल्लेख अर्थशास्त्र में नहीं किया गया है। सम्मवत . मौर्य यग में दो प्रकार के चिकित्सक होते थे. एक वे जो स्वतन्त्र रूप से चिकित्सा का कार्य करते थे. और इसरे वे जो सरकार की सेवा मे होते थे। इस राजकीय चिकित्सकों को अध्यक्ष, मंख्यायक, गोप, स्वानिक आदि राजकीय कर्मचारियों के समान ऐसी मिम प्रदान कर दी जाती थी, जिसे ये न बेच सकते थे और न रहन रखकर रुपया ले सकते थे, पर जो इनके निर्वाह के लिये पर्याप्त होती थी। स्वतन्त्र रूप से चिकित्सा करने वाले मिषक आदि के मम्बन्ध में अनेकविध नियम कीटलीय अर्थशास्त्र मे उल्लिखित हैं। वहाँ लिखा है, कि यदि मिषक (सरकार को) मुचित किये बिना ही किसी ऐसे व्यक्ति की चिकित्सा करे जिसकी मत्य की सम्मावना हो, और वह व्यक्ति मर जाए तो मिषक को पूर्वस्साहस दण्ड दिया जाए। यदि रोगी की मत्य मिषक की असावधानी के कारण हो, तो उसे मध्यम माहम दण्ड दिया जाए। यदि चिकित्सा के प्रति उपेक्षा के कारण या मिषक की (रोगों के प्रति) उदासीनता के कारण रोग वढ जाए, तो मिषक को दण्डपारूव्य का अपराधी माना जाए ।\*

रोगियो की चिकित्सा के लिये मिषक् आदि चिकित्सकों की उपयोगिता को स्वीकार किया जाता था, पर महामारी के फैलने पर जहीं चिकित्सक औषधियों द्वारा उनके निवारण का प्रयत्न करने थे. बहाँ साथ ही 'औपनिषष्टिक' उपायो द्वारा सी उनका प्रतीकार कराया

 <sup>&#</sup>x27;गम्बनैवज्योत्तीरहीरबेरविव्हालुकादीनां यवास्त्रं भूमिवु च स्थारमं च अनूप्या-स्वीवधीस्त्र्याप्येत।' की. अर्थ. २।२४

२. की. सर्वे. ५।३

३. की. वर्ष, २।१

 <sup>&#</sup>x27;निवकः प्राणावाधिकमनास्वात्रीयकममाणस्य विपत्ती पूर्वस्ताहतवच्यः । कर्मावरोत्रेन विपत्ती मध्यमः । कर्मवववैगुष्यकरणे व्यवसादध्यं विद्यात् ।' की. वर्षे. ४।१

जाता था। महामारियो के लिये कोटल्य ने 'मरफ' सम्बन्ध का प्रयोग किया है।' इन मरकों के निवारण के लिये सिद्ध तापसो द्वारा शान्ति-प्रायमित्वसीय उपायो को भी लामकर माना जाता था।' राज्य इन पर जो ल्या करता था, उसे ही अर्थशास्त्र के 'स्वस्तिवाचन' कहा गया है।

इसमे सन्देह नहीं, कि मौर्य युग मे जनता की चिकित्सा का समुचित प्रधन्ध था। पर साथ ही. स्वास्थ्य-रक्षा पर मी ध्यान दिया जाता था। राज्य की ओर से यह प्रयत्न किया जाता था. कि रोग होने ही न पाएँ। इसके लिये जो उपाय प्रयोग में लाये जाने थे, उनका निर्देश करना उपयोगी होगा। मोज्य पदार्थों और औषधि में मिलाबट करने पर दण्ड की व्यवस्था थी। कौटल्य ने लिखा है कि घाल्य (विविध प्रकार के अन्न), स्तेह (घत, तैल आदि), क्षार (लार), लवण (नमक), गन्ध और मैषज्य-प्रव्यो में मिलावट करने पर बारह पण दण्ड दिया जाए। विकेय अन्न आदि पर कठोर नियन्त्रण का यह परिणाम था, कि स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने वाली वस्तुएँ बाजार मे नही बिक सकती थी, और इससे जनता की स्वास्थ्य-रक्षा मे बहुत सहायता मिलती थी। साथ ही. नगरों की सफाई पर मी बहुत ध्यान दिया जाना था। इम प्रयोजन से कौटलीय अर्थकास्त्र मे निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की गई हैं — 'रथ्या (गली) में कुडाफैकने पर १।८ पण जुरमाना किया जाए। गली मे कीवड करने पर या पानी के प्रवाह को रोकने पर १।४ पण जुरमाना किया जाए। यदि यही अपराव राजमार्ग पर किये जाएँ, तो जरमाने की मात्रा दगनी हो। पण्यस्थान (तीर्थ-स्थान), उदक स्थान (जल मञ्चित करने के स्थान), देवगृह (देवमन्दिर) और राजपरि-ग्रह (राजप्रामाद आदि राजकीय इमारने) के ममीप विष्टा करने पर एक पण या अधिक जरमाना किया जाए, और मूत्र विसर्जन करने पर आधा पण । पर यदि ये कृत्य व्याधि, दवाई या मय के कारण हो गये हों, तो कोई दण्ड न दिया जाए। मार्जार (बिल्ली), इब (कुता), नकुल (नेवला) और सॉप के शव को नगर में फोक देने पर तीन पण अरमाना किया जाए। मरे हुए गर्बे, ऊँट, खच्चर, घोड़े तथा अन्य पशुको नगर मे फेकने पर छ. पण और मनुष्य के शव को नगर में डालने पर ५० पण जुरमाना किया जाए।" केवल यही नहीं,

- १. 'तेन मरको व्याख्यातः।' कौ. अर्थ. ४।३
- २. 'जीवधीत्रचकित्सकाः; शान्तिप्रावित्रचलैर्वा सिद्धतापसाः।' कौ. अर्थ. ४।१
- ३. 'वान्यस्नेहकारस्ववणगन्धभैवज्यद्वव्याणां समवर्णोपधाने द्वावदापणां वण्डः ।' की. आर्थ. ४।२
- 'पांतुन्यासे रच्यायामच्य्यामां बच्छः। पञ्चावकसक्तिरोधे पावाः। राजवामां द्वितृषः।
  पुष्पस्यामोदकस्यानवेवगृहरालपरिवहेषु वजीस्तरा विच्यावच्छाः मृत्रेक्वर्यवच्छाः।
  नैवक्यव्याचिनिमित्तवस्यव्याः। सार्वारस्वन्युक्तसर्गत्रीतानां नगरस्वास्तरसर्गे
  विप्याने वस्यः। सरोध्युस्तराज्ञयसुन्नेतानां वद्यचाः। सनुष्यत्रेतानां पञ्चासत्याः।' की. वर्षः २।३६

यदि सब को निहित्तत नायं और निर्धारित डार के अविरित्तत किसी अन्य मार्ग या डार से समझान के आया आए, तो पूर्वस्ताहस रण्ड की व्यवस्था थी, और डार पर नियुक्त राव-कर्मआरों को २०० पण जुरताने का रण्ड दिया जाता था। रे समझान के अविरित्तत किसी अन्य स्थान पर शव का दाह करने या ग्यास करने पर १२ पण जुरमाना किया जाता था।

नावरक (नवर का शासक) का यह कर्तव्य था, कि वह वहाँ नवर की प्राचीर और परिला की सुरक्षा का ध्यान रखे, वहाँ साथ ही उदक-स्थानों का भी निरीक्षण करता रहे। इस निरीक्षण का प्रयोजन यह भी था, कि अनता को शुद्ध जल उपलब्ध हो सके।

निस्सन्देह, जनता की स्वास्थ्य रक्षा के लिये ये सब उपाय अत्यन्त महत्त्व के थे।

#### (३) सार्वजनिक संकटों का निवारण

कौटलीय अर्थसास्त्र में आठ 'दैव महाभयों का उल्लेख किया गया है—अग्नि, उदक् व्यापि, दुमिल, मूचिका, व्याल, सपं और रहा। इन महामयों से जनपदों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य माना जाता था।' इनके सम्बन्ध में जो व्यवस्थाएँ कैटलीय अर्थसास्त्र में की गई है, वे महत्व की हैं।

अणि से रक्का — अणि के मय का किस प्रकार प्रतीकार किया जाए, इसके सम्बग्ध में कीटर में अनेकविष उपायों का प्रतिपादन किया है। प्रामवावियों के लिये यह आदेश या, कि प्रीफ्न म्हुपे में बोजन पकाने का कार्य मकान के बाहर किया करे। पर विदे उनके पात 'दशमूली संग्रह' हो, तो वे चर के अन्यर मी बोजन बना सकते थे। 'दशमूली-सग्रह के अन्तर्गत वस्तुए निम्नलिखित थी— पांच घट (यहे), कुम्ब, होण (लकड़ी से बना हुआ जल मरने का एक बहा वरतन), निभेषी (बीग्री), परसु (कुस्हाड़ा), पूर्ण (छाज), अकुश (जलती हुई लकड़ियों को गिराने के लिये प्रयुक्त होने बाला अंकुश), कद (रस्ती), प्रहणी (मकान से बस्तुए वाहर निकालने के लिये टोकरा), और वृति (चमड़े का वैका)।' निस्तर्यह, इन दस वस्तुजों का आया बुझाने के लिये वहत उपयोग

 <sup>&#</sup>x27;सार्गविषयंति अवद्वारावन्यतकावनिर्णयने पूर्वस्साहसवच्दः । द्वास्वानां द्विकतम् ।' कौ. अर्थ. २।३६

२. 'दमजानाबन्यजन्यासे वहने च हावज्ञयको बच्दः ।' कौ. अर्थ. २।३६

 <sup>&#</sup>x27;नित्यमुबकस्यानमार्गमूमिण्डसप्यवप्रप्राकाररक्रोवेक्षणं...बरक्षणम्।'
 कौ. अयं। २।३६

४. वर्षे. शर्व. ४।३

५. 'त्रीको बहिरविश्वयमं प्रामाः कुर्युः । वशमूलीसंग्रहेणाधिकिता वा ।' कौ. अर्थ. ४।३

पायः यञ्चवदीनां कुम्मत्रोणीनिजेणीयरसुत्रूपांड कुशक्य शहणी दृतीनां च जकरणे।' की. अर्थः २।३६

था। इसी कारण जिस गृहस्य के पास ये सब वस्तुएँ विद्यमान हों, वह घर के अन्दर भी भोजन बना सकता था। ग्रीच्म ऋत में केवल ग्रामवासियों के लिये ही यह नियम नहीं था, कि वे मकान के बाहर मोजन बनाया करें, अपित नगर निवासियों के लिये सी यही व्यवस्था थी। वेदिन के मध्याद्ध भाग में घर में आग नहीं जला सकते थे। यह नियम ग्रीव्स ऋतु के लिये ही था। मौर्य यम मे मकानो के निर्माण मे काष्ठ का बहुत अधिक प्रयोग होता था, इसी कारण नगरनिवासियों के लिये भी इस नियम की आवश्यकता अनुभव की गई थी। जिन मकानो पर फस की छत हो, या जिन मकानो मे चटाई का प्रयोग हुआ हो, उनके स्वामियों को यह आदेश दिया जाता था, कि वे अपनी छतो पर से फुस को हटा है। कितपय शिल्पी ऐसे होते हैं, जिन्हें आग से निरन्तर काम लेना पडता है। सहार का कारोबार आग के बिना नहीं चल सकता। ऐसे 'अग्नि जीवि' शिल्पियों के लिये यह व्यवस्था की गई थी. कि वे सब नगर में एक पथक स्थान पर रहते हुए अपने कार्यों को सम्पादित करे। यदि ऐसे किसी शिल्पी के मकान में आग लग जाए. तो इस ब्यवस्था के कारण वह नगर में नहीं फैल सकती थी। सब रथ्याओ (गलियो या मागों), चतुष्पथ-द्वारो (चौराहो) और राज-परिम्रहो (राजप्रासाद आदि राजकीय इमारतो) के समीप पानी से भरे हुए हजारा बरतन रखे जाते थे, ताकि आग लगने पर उनका उपयोग किया जा सके। आग लग जाने पर उसे बझाने के लिये सब कोई को सहयोग देना पडता था। यदि कोई गृहस्वामी आग बुझाने में सहयोग न दे, तो उसे १२ पण जरमाने का दण्ड दिया जाता था। ऐसा व्यक्ति. जो किराये-दार के रूप में किसी मकान में निवास कर रहा हो. आग बझाने में सहायता न करे. छ पण जरमाने से दण्डित किया जाता था। यदि प्रमादवश किसी व्यक्ति से आग लग जाए. तो उसके लिये ५४ पण जुरमाने के दण्ड की व्यवस्था थी। पर यदि कोई व्यक्ति जान-बुझकर आग लगाए. तो उसके लिये मत्यदण्ड का विधान था।"

अगिन-रुपी देवी महामय से रक्षा के लिये कौटलीय अपंतारत में कतिपय औप-गिवदिक कियाओं का मी प्रतिपादन किया गया है। अन्त पुर की विषय क्यों से रक्षा के ज्यायों का निरूपण करते हुए वहां लिला है, कि पदि मानुष अगिन को वायें से बायें और तीन बार अन्त पुर के बारों और पुमाया जाए, नो उसे कोई अन्य अगिन नहीं जल सकती. और

- १. 'बहिरविश्वयमं वा कुर्युः ।' की. अर्थ. २।३६
- २. 'तृणकटच्छन्नान्ययमयेत्।' कौ. अर्थ. २।३६
- ३. 'अग्निजीविन एकस्थाने वासमेत्।' की. अर्थ. २।३६
- ४. 'असंपातिनो राजी रण्यासु कटवजास्सहलं तिब्छेयुः । श्रतुष्ययद्वारे राजपरिचहेनु श्र ।' की. अर्थ. २।३६
- 'प्रवीप्तमनमिषायतो गृहस्वामिनो द्वावशपचो वग्वः । 'बह्वजीविक्रमिणः । प्रमावा-व्वीप्तेषु चतुष्यञ्चाक्त्यणो वग्वः । प्रावीपिकोऽलिना वग्यः ।' की. अर्थः २।३६

न वहां कोई बन्य जानि वक सकती है। यदि विजयी से बके हुए दवार्व की राख को सिट्टी मैं विकासर मोले के पानी से बारा बनाया जाए, और उससे दीवारों को लेप दिया जाए, तो जान कपने का बर नहीं रहता।' ये कियाएँ कहाँ तक सफल होती वी, यह कह सकना कटिन हैं।

इसमें सन्बेह नहीं, कि नीये युग में बील के मम से नवरों बीर शामी की रक्षा करना बहुत जावस्थक था। उस यूग में बहुत-से मकान ककड़ी के ही बने होते से, जिस्ते जान का नया मर रहुता था। इस बन्दान्य में नेपास्त्रीत का यह कबन उल्लेकनीय है— में नगर जो कि समुद्र या नवी के तट पर स्थित हैं, हैटो और पल्परों के बजाय ककड़ी से बनाये जाते हैं, मर्गोंकि से खपा के लिये न बनाये जाकर सामग्रिक रूप से ही बनाये जाते हैं। 'पाटलिपुच में मीर्य यूग के राज प्रासायों के जो अवयोष पुरातस्त्र विमान द्वारा प्रकाश में जाये हैं, उनमें मी कहडी का बहुत उपयोग हुआ है।

 <sup>&#</sup>x27;मानुवेचामिना त्रिरपत्तव्यं परिगतसमाःपुरमिनरत्यो न वहति । न वात्रात्योऽनिन-ग्वेकति । वैद्युतेन प्रस्थना मृत्तंपुक्तेन करकवारिणाऽवित्यं च ।' की. वं. १।१७

 <sup>&#</sup>x27;पर्वशु च नवीपूजाः कारवेत् । मायायोगविको वेवविको वर्षमभिज्ञदेयुः ।' को. अर्थः ४३३

 <sup>&#</sup>x27;वर्षाराजनमृत्यामा पूरवेकामृत्युच्य वसेतुः । काळवेजुनावश्यायमृत्योतुः । क्रह्ममानमकावृतृतिन्तवर्णाण्यकाविज्ञातिक्तामस्तारवेतुः ।' को. अर्थ. ४।३

४. 'अविश्वसरतां द्वावक्षवणी बन्दः अन्यत्र प्यत्कृतिहसः।' हते. अर्थ. ४।३

वर्षां की कभी होने और जनावृष्टि की दशा में देवताओं के राजा धावीनाव, इन्द्र, गङ्गा, पर्वत और महाकच्छप की पूजा की जाती थी। यह समझा जाता था, कि इस अभिचार-पूजा द्वारा वर्षां की कभी को दूर किया जा सकता है।

महामारियों और बोनारियों से रक्ता—करी अभाग मे चिकित्सा और त्वास्थ्य रक्ता के सम्बन्ध में लक्तते हुए उन उपायों का मो निर्देश किया जा चुका है, जिन द्वारा भीने यूग में मरकों ( महामारियो) का निवारण किया जाता था। श्याधि मय को हुए करने के किए जहां मियक आदि चिकित्सक औषधियों का प्रयोग करते थे, वहां औषतिशिविक कियाओं द्वारा भी उनके प्रतीकार का प्रयत्न किया जाता था। शिख ताथल लोग जिन सार्थनितनाय-विचनीय कियाओं का अनुष्ठान कर महामारियों का प्रतीकार करते थे, उनका भी निर्देश कोटत्य ने किया है। ये कियाए निमारियोंकित थां—नीव्यंत्रियवेग (तीवों मे स्तान), महा-कच्छववंन ( महाकच्छ की यूवा), गया स्थातातनवरीहन ( स्थवान मे गीको से दूथ दोहना), कच्यवहन ( खब के बढ को जलाना) और देवरात्रि ( देवताओं की उपासना मे रात्रि को

पशुनो में जो मरक व्याधियाँ (महामारियाँ) फैले, उनके प्रतीकार के लिये मी अभि-चार-कियाओं का अनुष्ठान किया जाता था। ऐसी दो कियाओं का उल्लेख कीटस्य ने किया है, गीएँ वीधने के स्थान पर दीपकों को हिलाना और स्वदैवतों (स्वकीय देवताओं) का पूजन।"

बुश्यक का निकारण—कोटलीय अर्थशास्त्र में उल उरायों का विशाद कर से लिक्स्पण किया गया है, जिनका प्रयोग दुश्यिक है काराए के किय विशाद जाना काहिये। ये उपाय निम्मलिकित थे—(१) दुर्गत कर्म-चुश्यिक के कारण केकर हुए लोगों से अनेकिदिक अर्थी जाते में, जिनका प्रयोजन उन्हें आजीविका प्रयान करना होता था। इन कार्यों को नम्मादिन कर दुश्यिक्तीयत व्यक्ति इतनी वृत्ति प्राप्त कर लेते से, वो उनके निकाई के लिखे वर्षायत हो। वर्तमान नमस में भी राज्य इत्तर इत प्रकार के कार्यों को प्रारम्भ करने की प्रया है, जिमें 'टेस्ट वर्क' (15st Work) कहा जाता है। (३) मक्तविक्रिया—भोज्य पदार्थों का दुश्यिक-पीडितों में वितरण करना। राज्य के कोच्छावार में मन्धित अप्र आदि मोजन-सामयी को ऐसे अवसर पर जनता। राज्य के कोच्छावार में मन्धित अप्र आदि मोजन-सामयी को ऐसे अवसर पर जनता में वितरित किया बाता था। (३) सक्तविक्तय—सन्तानुष्ट-राज्य की ओर से अनुप्रदुष्टकं या कम कीमत पर माजन-यदार्थ जनता को बे के जाते थे। (१) देशीनिक्षा-देश की अमानत पर ऋण लेकर उनका उपयोग दुश्यिक के निका

१. 'वर्षावप्रहे श्वीनाथगङ्गापर्वतमहाकच्छपुजाः कारयेत् ।' की. वर्षः ४।३

 <sup>&#</sup>x27;तीयां भिवेषनं महाकण्छिमर्थनं गर्वा तमशानबोहनं कम्बाबहनं वैवराणि च कारबेत् । ' कौ. अर्थ. ४।३

३. 'पशुव्याधिमरके स्थानान्यर्थनीराजनं स्ववंबतपुजनं च कारपेत् ।' की. अर्थ. ४।३

एया के किये करना। (५) मिनों का व्ययाज्य-दुष्टिक के निवारण के लिये निज-राज्यों से सद्वादवा प्राप्त करना। (६) कर्षण-ह्याद्य नागरिकों से बन की प्राप्ति या जिनके पास अब आदि मोजन सामग्री सच्चित हो, उनसे उसे प्राप्त करना। (७) वमन-राज्य के पास जो धन सम्बित हो, दुष्टिक के अवसर पर उसे प्रयुक्त करना।

दुमिक्स के निवारण का कीटल्य के अनुसार प्रमुख उपाय यही था, कि कृषकों में बीजों का और दुमिक्स पीड़ितों में मोजन का वितरण कर उनके प्रति अनुबह प्रदर्शित किया आए।

कौटल्य द्वारा प्रतिपादित दीं भक्ष-निवारण के ये सब उपाय सभी राज्योंके लिये उपयक्त है। पर अर्वशास्त्र में कतिपय ऐसे उपायो का भी निर्देश किया गया है, जो छोटे जनपदी के लिये ही उपयक्त हो सकते हैं। मागव साम्राज्य के विकाससे पूर्व भारत में बहत-से जनपदों की सत्ता थी, यह पहले लिखा जा चुका है। इन जनपदो का स्वरूप नगर-राज्यो ( City States ) के सदस था। कौटलीय अर्थशास्त्र मे इन जनपद-राज्यों की नीति का भी प्रतिपादन है। ऐसे जनपदों में दुमिक्ष पडने पर कौटल्य ने कतिपय अन्य उपायो का भी निरूपण किया है। 'सम्पूर्ण जनपद के साथ ऐ मे देश मे चला जाए, जहाँ मस्य की प्रच्रता हो. या समृद्र, सर और तटाक का आश्रय ग्रहण करे, और वहाँ धान्य, शाक, मूल और फलो का उत्पादन करे, या मृग, पश्च, पक्षी, व्याल और मत्स्यो द्वारा निर्वाह करे, देवी आपत्तियों से विवश होकर छोटे जनपदों के लिये अपने पूराने अभिजन का परित्याग कर देना और कही अन्यत्र जा बसना अस्वामाविक नही है। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण विद्यमान है। टिड्डी दल के आक्रमणके कारण कुरु जन अपने पुराने निवास-स्थान को छोडकर अन्यत्र जा बमा था। शत्रुओं के निरन्तर आक्रमणों से परेशान होकर अन्धक-बष्णि, मालव, शिवि आदि जो गण अपने पुराने प्रदेशों को छोड़ कर नये स्वानों पर बसने को विवश हुए थे, उनका उल्लेख इतिहास में उपलब्ध है। दुर्भिक्ष के निवारण के लिये भी कौटल्य ने जनपदी के लिये इसी उपाय का प्रतिपादन किया है।

सूषिकमय का निवारक—मीर्य युग मे चूहो को भी देवी विपत्ति माना जाता था। उन्हें नष्ट करने के लिये कोटल्य ने यह साथन प्रतिपादित किया है, कि स्नृहि (आक) के दूध से थान्य को लिप्त कर उसे ऐसे स्थानो पर रख दिया आए, जहाँ चूहो की प्रचुरता हो।' विवयुक्त अम्र से चूहो का विनास ही कौटल्य को अभिग्रेत था। टिड्डी दल, पक्षी,

 <sup>&#</sup>x27;कुर्गतकर्म वा भक्तानुधहेज भक्तसंबिभागं वा देशनिक्षेपं वा । निमाणि वा व्यपाभवेत । कर्डानं वसर्गं वा कुर्यात् ।' कौ. अर्थ. ४।३

२. 'बुनिको राजा बीजभक्तोपग्रहं हृत्वानुग्रहं कुर्यात् ।' कौ. अर्थ. ४।३

 <sup>&#</sup>x27;निष्णक्षसस्यमन्यविवयं वा संकन्यवो यायात् । समृद्धसरस्तरदाकानि वा संभवेत । वान्यवाकमुरुकत्वापात् सेतुवृ कुर्यात् । मृत्यवयुपक्षिम्याकमस्यारम्भान् वा ।' को. अर्थ. ४13

४. 'स्नुहिसीरलिप्तानि धान्यानि विसुजेत् ।' की. अर्थ. ४।३

कृमि आदि जो अन्य जीवजन्तु सेती को नुकसान पहुँचाते हैं, उनके विनास का भी यही साधन या 1' इनके अतिरिक्त, कतियय ओपनिपिटिक क्रियाओं का भी मूचक आदि के अब के प्रतीकार के लिये कोटल्य ने प्रतिपादन किया है।

व्यासमय का प्रतीकार—सिंह आदि हिस जलुजों के सब का निवारण करने के लिये कौटल्य ने यह उपाय निरूपित किया है, कि पशुमों के सवों में मदन रस (विष) डालकर उन्हें ऐसे स्थानो पर रक दिया आए, जहीं हिस पशु पहते हों। साथ ही, सुब्धक (वेशकी पशुमों को पकडनेवाले) और दवगणी (शिकारी कुर्ते पालने वाले) उन्हें क्ट-पिक्न रो (बाले) और पिजरों) में पनडें, और कवच यारण किये हुए शस्त्रवारी स्पक्ति सस्त्रों डारा जनका बात करें।

सर्पभय का निवारक—मर्प के मय को जाज़ूलीविद विकित्सक औषपि और मन्त्र के प्रयोग से दूर करते थे। इसका कार्य संपर्ष के कार्ट हुए व्यक्ति की रासा करना था। पर सीपो को नष्ट करते का भी प्रयन्त किया जाता था। अनेकविश्व आयर्षक उपायों और अभिचार कियाओं द्वारा भी सर्पन्य का प्रयीकार किया जाता था।

रक्षोभय का निवारण—मृत, प्रेत, राक्षम आदि जो अदृश्य रूप से जनता के लिये भय के हेतु होते हैं, उनसे रक्षा के लिये आवर्षण उत्तायों के विशेषज्ञ मामायोगविदो द्वारा को जानेवाली किमाओं का आध्य लिया जाता था। ये मायायोगविद् पर्वो पर जैत्यों की पूजा कर और अनेकविय अनुष्ठान कर त्योमय का निवारण करते थे। इसीलिये कोटस्य ने लिखा है, कि मायायोगविद् निद्ध और तापन राजा द्वारा पूजित होकर देश में निवास करें, क्योंकि देवी आपोत्तयों का निवारण जल्मी के द्वारा विया जाता है।

इसी अध्याय में जिन के जय का निवारण करने के लिये जिन 'सानुष अपिन' का उल्लेख किया गया है, उसका अभिग्रास क्या है यह स्पट नहीं है। एक अन्य स्थान पर कोटस्य ने जिल्हा है, कि शस्त्र द्वारा वप किये गये या गूनी पर जदावे गये पुरुष की बाग पार्च की हड्डो को कल्याय (देन और काले रग) के बांग से रायडकर जो अपिन पींड को जानी है, या स्वी व पुरुष की हड्डी को मनुष्य या पत्नु की हड्डी में रगड कर जो आग

१. 'तेन शलभपक्षिकृमिभयप्रतीकारा ब्याख्याताः।' कौ. अर्थ. ४।३

२. 'ब्यालमये मदनरसयुक्तानि वशुशवानि प्रसृत्रोत्।' कौ. शर्व. ४।३

 <sup>&#</sup>x27;लुब्बकाः स्वर्गाणनो वा कूटपिङ्जरावपातैश्वरेषुः । आवरणिनः सस्त्रपावयो व्यालान् अभिहृत्युः ।' कौ. अर्थ. ४।३

 <sup>&#</sup>x27;सर्पमये मार्गरीयविभित्त्व जाङ्गतीविद्यस्योगः । सम्मूष योपसर्याम् हृम्युः । अवर्वविद्यो वाभिक्येयुः ।' कौ. अर्थ. ४।३

५. 'मायायोगविदस्तस्माद्विचये सिद्धतापसाः । वसेयः पुजिना राजा वैवापनप्रतिकारिकः।' की. सर्वे. ४१३

उत्पन्न की जाती है, यदि उसे दायें से कार्ये जोर तीन वार चुमाया जाए, तो अन्य अमिन वहाँ नहीं जल पाती। परम्मवत, मानुब अम्नि का बही अभिमाय है, जो जोपनियदिक क्रियाओं में प्रयुक्त होती थी।

दैशी सहामग्रों के अतिरिक्त कौटल्य ने पाँच 'दैवपीडनों' का भी उल्लेख किया है, जो निम्नलिखित है-अग्नि, उदक, व्याघि, दुर्भिक्ष और मरक (महामारी) । इनमें से चार देवी महामयों के भी अन्तर्गत है। इनमे जनता और देश के लिये कौन अधिक हानिकारक है, इसका भी कौटल्य ने विवेचन किया है। पुराने आचार्यों का मत था, कि अग्नि और उदक (बाढ़) मे अग्नि पीडन ऐसा होता है जिसका कि प्रतीकार नहीं किया जा सकता। अन्य सबका उपशमन कर सकना सम्भव होता है, पर आग का नहीं। बाढ़ की पीड़ा का मी उपाय किया जा सकता है। पर कौटल्य इससे सहमत नहीं थे। उनका कहना था, कि अग्नि तो एक ग्राम या आधे ग्राम को ही मस्म करती है, जबकि बाढ़ में सैकडों ग्राम बह जाते हैं। इसी प्रकार पूराने आचार्यों का यह मत था. कि व्याघि और दूमिक में व्याधि का पीडन अधिक गम्भीर होता है, क्योंकि व्याधिके कारण कितने ही मनुष्य बीमार पड जाने हैं, कितनों की ही मृत्यु हो जाती है, परिचारक (नौकर, कर्मकर आदि) काम छोड देने को विवश हो जाते हैं, और सब कार्य बन्द हो जाते हैं। इसके विपरीत दिमक्ष से कार्य बन्द नहीं होने पाते, और उनसे हिरण्य, पशु और करों की भी प्राप्ति होती है। दींमक के निवारण के लिये राज्य जनता का कर्षण किया करता था. विशेष कर लगाता था और धनिक वर्ग से अतिरिक्त हिरण्य आदि सम्पत्ति भी प्राप्त करता था। ऐसे अवसर पर राज्य की आमदनी में बृद्धि ही होती थी। पर कौटल्य इससे भी सहमत नहीं थे। उनका कहना था. कि व्याघि में तो किसी एक प्रदेश का ही पीडन होता है, और उसका प्रतीकार कर सकना भी सम्भव है। पर दुमिक्ष से सर्वदेश (बहुत अधिक व्यापक प्रदेश) का पीड़न

 <sup>&#</sup>x27;तात्त्रकृतस्य जूलप्रोतस्य वा पुरबस्य वानपार्व्यकृतास्यवृ करनाववेणुना निर्वाधकोऽनिः त्त्रियाः पुरबस्य वाऽस्यिवृ अनुष्यपद्मक्या निर्वाधकोऽनिर्वत्र प्रिएसक्यं गण्डति, न वात्रान्योऽनिर्वत्रकारि।" कौ. वर्षः १४।२

अम्बुइसकोरिनपोडनमातिकार्यः सर्वं हि च शक्योपसमानं तार्यावाकमुक्तं उद्यक्षपीडनस्त्रियाचार्याः । नेति कोटल्यः—अन्तिर्वाममर्थपानं वा व्हतिः; उदक-वेगस्तु प्रामक्षतप्रवाहितिः।' कौ. वर्षः ८।४

 <sup>&#</sup>x27;व्यापितुं विकासीव्यां प्रेतव्याचितावत् व्यपरिवारकव्यायामोपरोधेन कर्माव्युप-हन्ति । "दुर्गिका पुनरकर्मापवाति हिरव्यपक्षकरवासि व" इत्यावार्याः ।' वी. वर्षः ८४४

होता है, और प्राणियों के स्त्रिये अपना निर्वाह कर सकता भी सम्मव नही रहता।' महामारी (मरक) द्वारा भी ऐसे ही परिणाम उत्पन्न होते हैं।'

कोटल्य की सम्मति में दुमिक्ष और मरक ही सबसे मर्थकर "दैव पीडन" होते हैं। इसीलिये उन्होंने इनके प्रतीकार के लिये उपायों का विश्वद रूप से प्रतिपादन किया है।

### (४) सार्वजनिक हित के अन्य कार्य

मीर्थ युग मे सार्वजनिक हित के अन्य भी अनेक कार्यों का सम्पादन राज्य की ओर से किया जाता था। इनमें विविध प्रकार के मार्गों को बनवाना मुख्य है। मार्गों के सम्बन्ध में हम अगले अध्याय में पृथक रूप से विशव विवेचन करेंगे।

सार्वजनिक हित के अन्य कार्यों मे कतियय उल्लेखनीय है। जनता के उपयोग के लिये तालाब आदि बनवाना इनसे एक था। कोटल्य ने लिखा है—पेसे सेतु (अलावस आदि) ननवाये जाएँ, जिनमे सदा स्वाजाविक रूप में जल रहता हो, या जिनमे कही अन्यन से कल लाया जाता हो। या जो व्यक्ति अली और से ऐसे सेनु बनाएँ, उन्हें सूमि, मार्ग, वृद्धा और उपकरण प्रवान कर उनके प्रति अनुबह प्रवांतन किया जाए। 'इसी प्रकार पुष्पन्थानों (तीजों जोर समंसन्दिरों आदि) जोर जारायों (उचान, पार्क आदि) का मी निर्माणकराया जाए। 'बाल, वृद्ध, व्याचित (रोगी), व्यस्ती (विर्पालक्षरत) और अनयों का राजा डारा प्रराप-पोषण किया जाए। 'मध्यत , इन सबके लिखे मौर्म युग में राज्य की ओर से अनावाल्य जादि की स्थापना की जानी थी, जिनका सब वर्ष राज्य उठाता था। गमंत्रती अमहाय दिवयों और उनकी सन्तान के सरण-पोषण की व्यवस्था भी राज्य की ओर से की जाती थी, जिनके लिखे उपयुक्त सख्याएँ तब अवध्य विद्यामा होगी। इसीलिये राजा की तिराचयों की तिवरण देते हुएकीटका ने जिला है, कि वह बाल, वृद्ध, व्याचित राज्य अनी दनवार्यों का विवरण देते हुएकीटका ने जिला है, कि वह बाल, वृद्ध, व्याचित राज्य अनाय और (अमहाव) रिक्यों के मार्म सम्बन्य रलनेवाले कार्यों के लिखे भी ममयप प्रवान करें।' चरागाहीं की रक्षा भी राज्य का एक महस्वपूर्ण कार्य वं। स्तेन (वोर),

निति कौटल्य:—एकदेशपीडनो व्याधिः शस्यप्रतीकारदचः सर्वदेशपीडनं दुर्भिक्षं प्राणिनासप्त्रीवनायेति । कौ. अर्थ. ८१४

२. 'तेन मरको ब्याख्यातः।' कौ. अर्थ. ८।४

 <sup>&#</sup>x27;सहोवकमाहार्योदकं वा सेतुं बन्धपेत्। अन्येषां च बम्नतां भूमिमार्थवृक्षोपकरणा-नुप्रहं कुर्यात्।' कौ. अर्थ. २।१

४. 'पुष्यस्थानामाराणां च।' कौ. अर्थ. २।१

५. 'बालवृद्धव्याधितव्यसन्यानायांत्रच राजा विभूवात्।' की. अर्च. २।१

६. 'स्त्रियमप्रकातां प्रकातायाच्च पुत्रान्।' कौ. अर्थ. २।१

७. 'बालवृद्ध व्याचित व्यसन्यनायानां स्त्रीणां च कमेच कार्याणि पत्थेत् ।' की. अर्थ. १।१९

स्थाल (सिंह आदि हिल्ल पशु), विषयाह (सीप आदि विषेके जन्तु) और स्थापियों से पशु बजीं (बरागाहीं) की रक्षा करना राज्य की ही उत्तरसायिता थी। 'मह्मण जी अध्यत-अध्यापन और तरस्या के कार्य में निरिचन्त होकर त्याप्त हर सर्जे हास प्रोजन से उन्हें ऐसे करम्य (आरम्बक आश्रम) प्रदान किने जाते थे, जिनसे स्थापर (अपेवन) और जंगन (चैतन) किसी मी प्रकार का मय न हो।' जो जूमि कृषि के योग्य न हो, उते चरागाह के रूप में प्रयुक्त करने की व्यवस्था भी राज्य की और से की जाती थी।' जो मूमि-कृषि योग्य हो, उसे मेंदी के रूप में प्रयुक्त करने की व्यवस्था भी राज्य की और से की जाती थी।' जो मूमि-कृषि योग्य हो, उसे मेंदी के रूप में परिवर्षतत कराके सेनी के लिये कृषकों को प्रदान करना भी राज्य का कार्य था।'

डाक लाने से जाने के लिये भी कोई व्यवस्था मौथे युग मे थी या नहीं, इस सम्बन्ध में कोई मी निवंध कोटलीय अर्थवास्त्र मे उपलब्ध नहीं है। पर नृहक्तोतों (पाले हुए नवृतरों) से पत्र मेजने का कार्य इम युग में भी लिया जाता था, इससे कोई सन्देह नहीं है। कोटल्य ने लिका है कि यात्रों की गतिषिध की सुनता गृहक्योता द्वारा दी जाए। में सम्मवत, इन क्योतों हा प्रयोग पत्रवृत्यण के लिये मी किया जाना था।

१. 'स्तेन व्यालविषयाहै: व्याधिभित्रच पशु सजान ।' कौ. अर्थ. २।१

 <sup>&#</sup>x27;प्रविद्यानयस्थावरणञ्जमानि च बाह्यचेम्यो बहासोमारच्यानि तपोवनानि च तप-स्थिन्यां गोलपराणि प्रवच्छेत् ।' कौ. लर्थ. २।२

३. 'जकुध्यायां भूमी पशुम्यो विवीतानि प्रवच्छेत ।' की. वर्व. २।२

४. सी. अर्थ. २।१

५. 'अमित्राडवीसञ्चारं च राज्ञो गृहकपोर्तर्गृतायुक्तहारियेयुः ।' कौ. अर्थ. २।३४

#### दसवौ अध्याय

# विभिन्न प्रकार के मार्ग और आने-जाने के साधन

## (१) जल मार्ग

चन्द्रगुप्त मीर्य का साम्राज्य बहुत विस्तृत था। अत उसके मुखासन के निये मार्गों का बहुत अधिक महत्त्व था। साम्राज्य की पुरक्षा और सैनिक दृष्टि से भी यह आवस्यक था, कि मार्गों की समुचित व्यवस्या हो। कोटनीय अर्थकारक अनुगीजन से मीर्य युग के विविय मार्गों के सम्बन्ध में अकेत महत्त्वपूर्ण सुचनार्ग उपन्यन होती है।

मार्ग दो प्रकार के होते थे, वारिषथ (जलमार्ग)और स्थलपथ (स्थल मार्ग) । कौटल्य ने इस प्रकृत पर विचार किया है कि इन दोनो प्रकार के मार्गों मे कौन-से अधिक उत्तम होते है। 'पराने आचार्यों का मत है, कि जलमार्ग और स्थलमार्ग में जलमार्ग अधिक उत्तम है, क्यों कि उनमें थ्रम कम पडता है और खर्च भी कम होता है। साथ ही, उनमें प्रमत पण्य की भी प्राप्ति होती है। पर कौटल्य का मत इसमें विपरीत था। उनका कथन था, कि जलमार्गं मे अनेकविध सकट रहते हैं, उनका उपयोग भी सदा नहीं किया जा सकता, उनमें कई प्रकार के सबों की आशका भी रहती है, और उनमें सुरक्षा का सामन भी नहीं होता। स्थलमार्ग इनमे विपरीत प्रकार का होता है।" एक अन्य स्थान पर कौटल्य न लिला है--वारिपय का भोग (उपयोग) सदा नहीं किया जा सकता, जबकि स्यलपथ सदा काम मे लाये जा सकते हैं। जलमागों की उत्कृष्टता के सम्बन्ध मे कौटल्य का मत चाहे कुछ भी हो. पर इसमे सन्देह नहीं कि मौर्य युग में उनका सुचार रूप से उपयोग किया जाता था। इसीलिये कौटलीय अर्थशास्त्र मे अनेकविध जलमार्गों के पारम्परिक गणदोषा और उत्कृप्टता आदि का भी निरूपण किया गया है। वहां तीन प्रकार के मुख्य जलमार्गों का उल्लेख किया गया है--कुल पथ (समृद्र-तट के साथ-साथ का जल मार्ग), सयान-पथ (महा-समद्र का मार्ग) और नदी पथ । कुलपथ और सयानपथ में कुलपथ अधिक उत्कृष्ट होता है, क्योंकि उस पर पण्यपट्रणो (ब्यापारिक नगरो) का बाहत्य होता है, और अनेक

 <sup>&#</sup>x27;तजापि—"वारित्यलपयमेवारिपयः अयान्, अस्य व्यव व्यायामः प्रभूतपयमेववर्य"
 इत्यावार्याः । नेति कौटत्यः—संद्वतितरतार्वकाविकः प्रकृश्यभवयोगिनिकप्रति-कारस्य वारिपयः । विपरीतः स्यलपयः ।' की. वर्षः ७।१२

२. 'वारिस्थलपथभोगयोरनित्यो वारिपथभोगो नित्यस्थलपथभोग इति।' कौ. अर्थ. ७।११

बन्बरलाह भी उस पर पहले हैं। नवीपम भी श्रेन्ठ होता है, नवॉकि उसका सवा प्रयोग किया जा सकता है, मीर उसमें मामार्थ न बतरे भी नहीं होते। 'वसपि सीमें यूम में समुद्र का जल-मार्ग के रूप में प्रयोग होता था, पर कीटलीव वर्षचारन के इस कवन से चूमित होता है कि उसे निकल्डक या मासकामों से चूम्ब नहीं समझा जाता था। निर्योग के अतिरिक्त नहरी (कुटबाओं) का भी जलमार्ग के रूप में प्रयोग होता था। नहर सदृश कृतिम (मनुष्यक्ट) जलमार्गों के किये कीटस ने 'कुटबा' सम्ब का प्रयोग किया है। व्यापारी लोग मान् जाने के बाने के किये उनका जी उपयोग किया करते ने। ऐसी कुटबाओं को 'माण्डवाहिनी' (जिनसे मान कावा के जाया जा सके) कहते थे।'

यद्यपि कौटल्य के अनुसार जरुमामों में अनेकविष संकटो का सामना करना पड़ता है, और सीयें युग में उन्हें निरापद नहीं सनसा जाता था, तथापि आने-जाने कौर मारू डोने के लिये उनका बहुत उपयोग किया जाया था। कौटलीय अर्थशास्त्र में अनेक प्रकार की नोकाओं का उल्लेख किया गया है—

- (१) संवासी: नास :—ये वडे जहाज होते में, जिनका उपयोग समान-पर्यों (सहाममूट के जलमार्यों) पर किया जाता था। कोटल्य ने लिला है, कि जब कोई संसाती नास केंत्र (जनररनाह) पर पहुँचे, तो उससे गुल्क वसूल किया जाए। ' इसके आदिश्यत इन संसाती नीकाओं के सम्बन्ध में कोटल्य ने यह व्यवस्था भी की है, कि यदि कोई नाब शबुदेश को जा रही हो या जिसमें (प्यथनशिक एष्य के क्या-विकास के सम्बन्ध में निर्वारित व्यवहार) और पतन-मरिज (ममूट-तट पर स्थित बन्दरनाहों के सम्बन्ध में निर्वारित व्यवहार) का उपकात किया हो, तो उसे नण्ट कर विद्या जाए।'
- (२) प्रवह्ण :—यह भी समुद्र में आने-जाने वाले जहाज की सजा थी। सम्मवत, व्यापारी कहाजों को प्रवहण कहा जाता था। उत्तराख्यनसूत्र टीका में लिखा है कि आमु- दिक व्यापारी प्रवहणां द्वारा महासमूद्रों को पार करते हैं। भौषे पुत्र में भी इस प्रकार के जहाजों की सत्ता थी। विविध प्रकार की उपयाओं (परको) द्वारा अमार्थों की किस वर्ग में परीक्षा लिए, हमका निकस्प क करें केए कोटवर ने लिखा है कि प्रवहण द्वारा यात्रा करने की एक अमार्थ अन्य अमार्थों को अपने साथ चलने के लिये प्रेरित करें।

 <sup>&#</sup>x27;वारिषये तु कूलसंयानपथयोः कूलययः पृथ्यपट्टणबाहुल्याच्छ्रेयाप्रदीपयो वा सातस्याहिषद्वाबायस्थाच्य ।' की. वर्ष. ७।१२

२. "मान्डवाहिनीः कृत्याः कारयेत ।' कौ. अर्थ. २।३

३. 'संवातीनांवः क्षेत्रानुगताः गुरुकं बचात् ।' कौ. अर्थ. २।२८

४. 'अमित्रविवयातियाः पव्यपत्तनवारित्रीपद्मातिकाश्च ।' कौ. अर्व. २।२८

५. 'सामुद्रिकाः व्यापारिकः महासम्ब्रं प्रवहणैस्तरन्ति ।' उत्तराध्ययमपुत्र टीका ।

इस प्रकार सम्मावित उद्वेग की आशका से उन सबका अबरोध कर लिया जाए 1 फिस्सप्बेह, प्रवहण ऐसे जहाजो की ही सज्ञा थी, जिनका उत्योग समुद्रो में किया जाता था।

- (३) महानाव :—महानांदयो (वडी नांदयो) में वडी-वडी नीकाएँ प्रयुक्त होती थी। इनका उपयोग नाकप्यत के अधीन होता था। जो नांदिया हतनी वडी हो कि धीम्प और हैनला ऋयुओं में (वबिक नांदियों से जरू की कमी हो जाती है) भी उन्हें बन्ध प्रकार से पार न किया जा सकें, उनको पार करने के लिये नावम्यक की और से ऐसी महानांवे प्रयुक्त करायी जाती थी, जिनमे सायक (कैंटन), नियामक (ऐसं कर्मचारी जो उन्हें ठोक दिवा) में ले आएँ या उनके मार्ग पर नियन्त्रण रखें), दावर्राक्रमाहरू (पारू और रस्तों को सायले बांले), और उल्लेक्स (वानी बाहर निकल्लेकांत्रले) कर्मचारी नियत हो। पार्टिणपुत्र के सभीप गगानदी अब बो इतनी अधिक विद्याल है, कि उनमे जहाज बलते हैं। मीर्थ युग में भी गया और अन्य अनेक निदयी अबयर हो इतनी अधिक वहान की थी, कि जनमें एसी महानांवे चलती थी, जिन पर शानक, नियामक आदि बहुत में कर्मचारी कार्य करने थे। इन नीकाओं के स्वरूप का हुए अमार्ग कोटलीय अववात से जान किया जा सकरा है।
- (४) शंक्षमुक्तासिष्णः नावः ममृत से शक्य और मोती निकालने के लियं विशेष प्रकार की नौकार्रहोंनी थी, जिन्हें धन्यमुक्ताप्राहिण नावं कहते थे। कोटलेख अर्थश्रास्त्र में लाने (आकरो) का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि लान्यस्थत शक्त, वस्त्र, मीण. मुक्ता, प्रवाल और कार (समुद्री नमक) के कर्मान्त (कारणाने) स्थापित कराए. और इतके विषणन-स्थवहार (विक्य) की भी व्यवस्था करे।' मीघं गुग मे लानो का बहुत महत्त्व था, क्योंकि कोश उन्हीं परिनमें होना था। बहां स्थल को लानों में लीहा, ताम्या, सोना, लपु अयादि श्राहुएं निकाली जाती थी, बहु समुद्रक्यों लान में मुक्ता, प्रवाल आदि बहुमूत्य पदार्थ प्रति किसे जाते थे। यह सब कार्य लात्यध्यक्ष के अर्थोत था, 'अलाराध्यक्ष' के अर्थोत रहते हुए अपने कार्यों का सम्मादन करता था। बहु स्थल मुक्ता आदि के लियं राज्य की और में नीकाएँ रहती थी, जिन्हें अन्य व्यक्तियों को मी किरायं पर विया जाना था, बहु साथ ही लोगों के पात्र अपनी मी हम्म प्रकार को नीकाएँ होनी थी जिनसे वे शक्त, मुक्ता आदि किलाज सकते थे।' कीन-मी लाने अविक अव्यक्ति होनी है. हम वियय पर भी कीटल्य ने

 <sup>&#</sup>x27;अबहुणनिम्लमेकोऽमात्यः सर्वानमात्यानावहृयेत् । तेनोड्डेगेन राजा तानवकम्धात् ।' कौ. अर्थ. १।६

 <sup>&#</sup>x27;शासकानियामकदात्ररिमग्राहकोत्सेचवराधिक्रिताच्च महानाचो हेमन्तग्रीवमातर्याचु महानदीच प्रयोजयेत।' कौ. अर्थ. २।२८

 <sup>&#</sup>x27;क्रत्यच्यकः शंकवद्यमणिमुक्ताप्रवालकारकर्मान्ताम् कारवेत् पष्यव्यवहारं च ।' कौ. अर्थः २।१२

४. 'शंबमस्तापाहिचो नौकहाटकं बद्धः स्वनौकाभिर्वा तरेयुः ।' कौ. अर्थ. २।२८



दीदार गज की यक्षी की मूर्ति

विचार किया है। सार्न दो प्रकार की हो सकती हैं, एक वे जिनसे माल तो कम निकलने पर उसकी कीमत बहुत अधिक हो, इसरी ऐसी जिन से माल तो बहुत मिकलता हो पर उसकी कीमत कहा असूद क्यों खान को कीटल्य ने पहले प्रकार की सानों के जमारत किया है, या उसकी कीमत कम हो। समूद क्यों खान को कीटल्य ने पहले प्रकार की सानों के जमारत किया है, शुराने आचारों के मत मे पहले बानों की सानों की जिस के लिए हो हो ही ही शुराने आचारों के मत मे पहले बानों की सानों की साने की उसके उसका समझते थे, और स्थल की खानों को भी मुक्ता, मिण आदि प्रावुर्मूत करने वाली समूद खानों से। पर इसने सन्देह नही, कि सामृद्धिक लानों का भी मी मुक्ता, मिण आदि प्रावुर्मूत करने वाली समूद खानों से। पर इसने सन्देह नही, कि सामृद्धिक लानों का भी मी मुक्ता आदि को निकलने का कार्य किया करती थी। सामृद्धिक खानों से मुक्ता आदि को निकलने का कार्य किया करती थी। सामृद्धिक खानों से मुक्ता आदि को निकलने का कार्य किया करती थी। सामृद्धिक खानों से मुक्ता आदि निकलने का कार्य क्या करी लिया करती थी। सामृद्धिक खानों से मुक्ता

- (५) आस्तनिकाधिकिता नी:—राजा कैसे यानो और वाहनो का प्रयोग करे, हमका निक्षण करने हुए कोटल्य ने लिला है, कि जिस नाव पर आप्त (नीकानप्रम में पारगत) नाविक अधिष्ठित हो, और जिपके साथ एक अन्य नौका भी वैंधी हुई हो, राजा उसी का प्रयोग करे, जो नौका वायु के के का के बचा में आ के उसका उपयोग न करे।' ऐसा प्रनीत होता है, कि मीर्थ युग स राजकीय उपयोग के लिखे विशेष प्रकार की नौकाएँ होनी थी, जिन्हें पूर्णत्या मुरक्षित रूप से बनाया जाता था।
- (६) हिसिका: नाक:—मीर्य युग में भी सामृद्रिक डाकुओं की सत्ता थीं, जो तेज चल्नेनाओं नीकाओं पर जडकर व्यापारी जहाजों को लूटने में तत्पर रहा करते थें। दनकी नीकाओं को ही 'हिसिका' कहते थें। कौटल्य ने नावच्यक्ष को आदेश दिया है, कि हिसिका नीकाओं को नष्ट कर दिया जाए।'
- (७) मुक्का: नाव: ----ये छोटी नीकाएँ छोटी नदियों से काम आती थी। कौटल्य ने दो प्रकार की नदियों का उल्लेख किया है. हेमलग्रीप्सतार्या (हेमल्त और ग्रीष्म ऋतुओं में भी जिनमें प्रचुर मात्रा से जल रहे) और वर्षालाविणी (जिनमें केवल वर्षाऋतु में ही

 <sup>&#</sup>x27;तत्रापि—''महासारमल्यसारं वा प्रभूतिवित? महासारमल्यं भेवः वद्यमणि-मृस्ताप्रवालहेनक्य्यायार्तृहि प्रभूतमल्यसारम्वयांच वसते' इत्यावार्याः । नेति कौटल्यः—विरादल्यो महासारस्य केता विद्यते । प्रभूतस्सातत्याद्दल्यसारस्य ।' कौ. अर्थः ७।१२

२. 'अध्यक्षत्रचेषां सन्यध्यक्षेण व्याख्यातः ।' की. अर्थ. २।२८

२. 'नावं वाप्तनाविकाधिकितामन्यनीप्रतिबद्धां, वातवेगवकां च नोपेयात्।' कौ. जर्च. १४२१

४. 'हिलिका निर्घातयेतु ।' कौ. अर्थ. २।२८

प्रमूत जल रहे) । हेमन्तप्रीष्मतार्या महानदियाँ होती थी, और वर्षास्त्राविणी क्षुद्र नदियाँ । क्षुद्रक नौकाओ का प्रयोग इन क्षुद्रिका नदियो में ही किया जाता था।

- (८) राजानी : या राजकीय नौकाएँ—नादियों के पार उतरने के लिये राज्य की ओर से जिन नौकाओं की व्यवस्था की जाती थी, या जलमार्गों से यात्रा करने और माल ले जाने के लिये राज्य जो नौकाएँ रसता था, उन्हें 'राजानी ' कहने थे। यात्रा आदि के लिये इनका उपयोग करने पर बेतन (पारिव्यमिक) प्रदान करना होता था।'
- (९) स्वतरणानि—राजकीय नौकाओं के अतिरिक्त ऐसी नौकाएँ भी होती थी, जिन पर व्यक्तियो का स्वरव होता था। इन्हें 'स्वतरणानि' कहते थे।'

निदयों को पार करने के लिये जहाँ महानाब और शुरुका. नाव प्रयुक्त की जाती थी, बहाँ साथ ही कतियम अप्य साथन भी थे जिनका कोटल्य ने उल्लेख किया है। ये साधन निम्मलिखित थे—काट्ट संघात (लक्कडो या स्वीपरों को जाँच कर वनाया हुआ बेडा), जेलाव (तुम्बी को जोडा), चमकेरण्ड (लाल से महा हुआ दोकरा), दृति (यह की दूरी खाल को चारो और से मी कर बनाया गया तर, जिसमें हवा मरी जाती थी), फव (छोटी डांगी), गण्डका (छोटी नीका) और वैणिका (कानों को बेडा)। इनके अनिरेक्त हालियों, लम्बी (स्तम्मी) पर फैलाये हुए फलको और सेतुओं (तुन्तें) का भी नवीं पर करने के लिये प्रयोग किया जाताथा। काटलचात आदि जिन माधनों का चौटल ने उल्लेख किया है, गंना आदि निर्मयों को को सेत्र में के किया है सो आदि निर्मय साथनों का चौटल ने उल्लेख किया है, गंना आदि निर्मय भागों के कार्यान किया जाताथा। काटलचात आदि जिन माधनों का चौटल ने उल्लेख किया है, गंना आदि निर्मय प्रयाग करने के लिये प्रयाग करने के लिये प्रयाग करनी थी, नी निर्मय के साथने के लिये प्रयाग करने के लिये प्रयाग करनी थी, नी निर्मय के साथने के स्वत्य के स

कीटलीय अर्थभास्त्र (२१२८) मे जलमामों और उनमे प्रयुक्त होनेवाले जहाजो नया नौकाओं के सम्बन्ध में अन्य भी अनेक महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ उपलब्ध होती है। नौकानयन विभाग के अध्यक्ष को 'नावध्यक्ष' कहते थे। गाय के इस असान्य का कार्य यह या, कि वह समुद्र, सथान (महासमुद्र) और नदीमृब (निर्दयों के सृहानं, जहाँ निर्दयों सुद्र में यरनी हैं) भे प्रयुक्त होने बाले तरों (नहाज, नौका आदि) और (जनपद के) स्थानीय आदि (क्षेत्रों) में विध्यमान सोली, सरो और निर्दयों में प्रयक्त होने वाले तरों को ध्यवस्था करें।

१. 'भुद्रकाः भुद्रिकाचु वर्षास्त्राविणीवु ।' कौ. अर्थ. २।२८

२. 'बात्रावेतमं राजानीभिस्सम्यतन्तः।' कौ. अर्थ. २।२८

३. 'स्वतरणैस्तरताम् ।' कौ. अर्थ. २।२८

४. की. अर्थ. १०।२

समद्र तट और नदियों के तट पर स्थित ग्रामों से एक विशेष कर लिया जाता था. जिसे 'कुलुप्त' कहते थे। ममुद्र और नदियों ने जो लोग मछली पकडें, नावष्यक उनसे छठा माग (जो मछलियाँ उन्होने पकडी हों, उनका छठाँ माग) प्राप्त करता था। जो व्यापारी बन्दर-गाहो पर नौकाओ द्वारा माल लाएँ, उनसे बन्दरगाह के व्यवहार के अनसार शल्क लिया जाता था। बन्दरवाही के अपने चरित्र व व्यवहार होते थे, जो पत्तनाध्यक्ष द्वारा 'निबन्ध' (रजिस्टर्ड)किये जाते थे। नावच्यक्ष के लिये आवश्यक था कि वह उनका पालन करे, और उन्हीं के अनुसार शुल्क आदि बसुल करे। जब कोई जहाज मुद्र बात (तेज आँची) से आहत होकर बन्दरगाह पर आए तो उसके प्रति ऐसा बरताव किया जाए जैसा कि पिता पुत्र के प्रति करता है। यदि किसी जहाज का माल पानी में खराब हो जाए. तो उससे या तो शुन्क लिया ही न जाए या आधा शुन्क लिया जाए। नौकाओं को केवल ऐसे स्थानों स ही नदिया को पार करने दिया जाए, जो पार उतरने के लिये नियत हो। अन्यवा यह भय बना रहता है, कि कही राजदिष्टकारी (राजद्रोही) लोग नदी के पार न उत्तर जाएँ। यदि कोई व्यक्ति अनीर्थ (जो स्थान नौकाओ से पार उतरने के लिये नियत न हो) से या अकाल (असमय) परनदी के पार जाए, नो उसे पूर्वस्माहम दण्ड दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति विना अनमति के तीर्थ से और निर्धारित समय पर भी नदी को पार करे, तो उस पर २६डै पण ज्रमाना किया जाए। (की० अर्थ० २।२८)

ममुद्र मार्ग से अपने राज्य के क्षेत्र मे प्रवेश करते वाले लोगो पर कड़ी निवाह रखी जानी थी। पर ऐसे विदेशी व्यापारियों को अपने राज्य में आंत दिया जाता था, जो पहले मी आते रहे हों जो? जिन्हें सार्थों (काफिलों) के व्यापारी मली मांति जानते हों। नीकाओं द्वारा यात्रा करनेवाले या निदयों के पार उत्तरनेवाले व्यक्तियों का ध्यान पूर्वक निर्माश किया जाता था। यदि किन्हीं व्यक्तियों पर निम्नलिलित प्रकार के अवराधी होंने का सन्देह हों, तो उन्हें तुरन्त निरस्तार कर लिया जाता था — दूसरे की स्त्री, कन्या या यन का अपहरण करने वाला, बाकित (बन्हें स्पय प्रतिविधि वाला); आधिम्म (जो उद्दिम प्रतित हों), उद्माण्यीकृत (जिसके पास कोई भी माल-असबाब न हों); जो अपने सामान को लियाने का म्यन्त कर रहा हों, जिवने से बदल हुजा हों, जो कभी प्रविद्ध हुजा हों, जो रोगी होने का बहाना कर रहा हों, जो मंपमीत प्रतित होता हों, जो खिया कर कीमती माल, सक्त और अनियोग (विद्धाटक प्रवाध) ले जा रहा हो, जो कोई गुप्त बदेश ले जा रहा हो, जो कोई गुप्त बदेश ले जा रहा हो, जो कोई गुप्त बदेश ले जा रहा हो, जिसके हाथ में विष हों, और वो बिवा मुद्रा (अनुमित की सुकक मुद्रा) के बाज कर रहा हों। (जो क अर्थ क सुक्त)

राज्य की सीमा पर स्थित निर्देशों को पार करते समय सामान्य शुल्क के अतिरिक्त आविवाहिक और वर्तनी नामक दो अन्य कर भी नावध्यक द्वारा बच्छ किये जाते वे। जाविवाहिक नौका पर अतिरिक्त-कर था, और वर्तनी मांगे के कर को कहते वे। सीमार्वी निर्देशों के पार उत्तरने के किये मुझा (अनमति-भन था पात) प्राप्त कर केना आवश्यक था। यदिकोई व्यक्ति मुद्राप्राप्त किये विनानदीको पारकरे,तो उसकासब भाण्ड (पण्य-प्रथ्य) जब्त कर लियाजाताथा।

जब नौकानवन पर राज्य इतने कर बसूल करता था, तो उसकी अनेक उत्तरदायिताएँ भी होती थीं। यदि भार के अधिक होने के कारण या असमय पर नाव चलाने के कारण या समुखित स्थान (तीर्ष) के अतिरिक्त किमी अन्य स्थान से नाव छे जाने के कारण, कर्म-चारियों की कमी के कारण, या उपकरणों के न होने के कारण और या ठीक भरम्मत न होने के कारण नाव दूव जाए, तो नावच्यां का कर्नव्य था कि वह व्यापारी व यात्रियों की क्षतिश्विक रें। (को अर्थ० २।२८)

वर्षाच्छु मे केवल वे ही नौकाएँ प्रयोग में लावी जा मकनी थी जो पूर्णतया विश्वसनीय हो। इसके लिये कार्मिक (नाविक कर्म के विवायक) से नौका को प्रमाणित करनात आवश्यक होता या। कोटल ने लिखा है—आपाड़ मान के प्रथम मप्ताह की ममाप्ति से शुरू कर कार्तिक मास के अन्त तक के बीच के काल से कार्मिक ने प्रमाण-पत्र प्राप्त को हुई नौकाएं ही प्रयोग में लग्नेयी जाएँ, जोर उनकी प्रतिनित देख-माल की जाए। आपाड़ से कार्निक तक ही वर्षाकाल होता है, जबकि नदियों में बाढ़ आ जानी है और वर्षा को प्रोक्षकान के कारण नौकान्यन मुरक्षित नहीं रहना। इमीर्चिय स्व जबस्था की गई थी।

ग्रीक लेखको के विवरणों से भी यह ज्ञात होता है कि मॉर्थ यग में नौकानयन अच्छी विकसित दशा मे था। बहुत-ने मारतीय शिल्पी नौकाओ और जहाजो के निर्माण मे व्यापत थे। जब सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया. तो उसने भारतीय नीकाओ द्वारा ही सिन्ध और जेहलम आदि नदियों को पार किया था। सारत से लीटने समय उसने अपनी सेना को दो मागो मे विभक्त किया या। वह स्वय उस मेना के साथ गया था, जो कि स्थलमार्ग से मकरान होती हुई मैसिडोन गई थी। दूमरी सेना नियाकंस के मेनापतिन्व मे जल मार्ग स सिन्य नदी होती हुई अरब सागर में पहुँची थी, और वहाँ से लाल सागर होती हुई पश्चिमी एशिया गर्ड थी। नियार्कम की सेना ने इस यात्रा में भारतीय जहाजों का ही प्रयोग किया था। एरियन के अनुसार इस जहाजी बेडे मे ८०० जहाज थे। पर कटियस और डायोडोरम ने इस जहाजी वेडे के जहाजों की सख्या १००० लिखी है, और टाल्मी ने २०००। नियाकंम के जहाजी बेडे मे चाहे कितने ही जहाज क्यों न हो, पर यह निश्चित है कि मौर्य युग के प्रारम्म काल में मारत नौकानयन के क्षेत्र में बहुत उन्नति कर चुका था। यही कारण है, जो सिकन्दर अपनी सेना के लिये इसने जहाज एकत्र कर सका था। मैंगस्थनीज ने लिखा है, कि हथियार बनाने वालों और जहाज के निर्माताओं को राज्य की ओर से वेतन मिलता है। ये लोग केवल राज्य के लिये ही काम करते हैं। स्ट्रेबो का कथन है, कि राज्य की ओर मे यात्रा ओर व्यापार के लिये नौकाएँ किराये पर दी जाती है ।

निवयों को नीका द्वारा पार करने हुए क्या शुल्क लिया जाता था, इस सम्बन्ध में भी कोटलीय अर्थशास्त्र से प्रकाश पड़ता है। भार से लदे हुए छोटे पशु (मेड, बकरी आदि) और बोझ लिये हुए मनुष्य के लिये सुन्त की मात्रा एक मायक थी। जिस मनुष्य ने सिर पर बोझ दाउसा हुता हो, या पीठ पर बोझ लिया हुता हो, उनसे दो मायक सुन्त लिया जाता था। यही सुन्त माय बौर पोड़े ने लिये मी था। डेंट जीर मैस के लिये सुन्त की मात्रा चार मायक थी। छोटी माड़ी से पीच मायक, बैनगाड़ी से छ. मायक और सकट (बड़ी साड़ी) से सात मायक सुन्त लिया जाता था। पर यदि पच्य (विक्री का माल) ले जाया जा रहा हो, तो सुन्त की दर सामारण दर से एक चौचाई होती थी। बड़ी निदयों को पार करने के लिये सुन्त की मात्रा सामारण दर से दुन्ती होती थी। अन्य प्रकार की मबारियों के लिये मो इसी प्रकार की व्यवस्था थी।

## (२) स्थल मार्ग

मौर्य साम्राज्य बहुत विस्तृत था। चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पूर्व में बंगाल की खाडी से पश्चिम में हिन्दूकूश पर्वतमाला तक और उत्तर में हिमालय से लगाकर दक्षिण मे विन्ध्याचल तक मौयौँ की शक्ति का विस्तार हो चुका था। इस विशाल साम्राज्य के मुशासन के लिये सडकों की सत्ता अनिवार्य थी। कीटलीय अर्थशास्त्र (७।१२) मे इन म्यलपयो के मम्बन्ध मे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्देश विद्यमान है। वहाँ लिखा है—स्थल-पथा में हैमवत-पथ दक्षिण-पथ की तलना में अधिक श्रेय (लामकर या उत्तम) है, क्योंकि हाथी, घोडे, सगन्धियाँ, हाथी दांत, चमडा, चांदी और सोना आदि बहमल्य पण्य इसी मार्ग से णापा होता है-यह पुराने आचायों का मत था। पर कौटल्य इससे सहमत नहीं थे। उनके मन में हैमबत पथ की तुलना में दक्षिण-पथ अधिक श्रेष्ठ था, क्योंकि कम्बल, चमडे और घोडो के अतिरिक्त शन, बज, मणि, मक्ता और सवर्ण का पण्य दक्षिण पथ मे ही प्रभत मात्रा मे प्राप्य था। दक्षिण-पथो मे भी वह वणिक पथ अधिक श्रेष्ठ था, जिस पर बहत-सी खाने पड़नी थी और जिस पर से बहत-मा कीमनी पण्य प्राप्त किया जाता था। इस मार्ग पर आना-जाना अधिक रहता था. और इस पर परिश्रम भी कम पडता था। कौटल्य ने पुर्व की और और पश्चिम की ओर जानेवाले मार्गों का भी उल्लेख किया है. पर उनमे कौन-सा श्रेष्ठ है इसका निरूपण नहीं किया । मार्गों की उत्कव्टता के सम्बन्ध में कौटल्य ने यह मत प्रतिपादित किया है, कि जिससे बहत प्रकार का और बहमुख्य पण्य प्राप्त हो, वही मार्ग श्रेष्ठ है।

हममे सन्देह नहीं कि मीर्य युग में चार राजमार्ग प्रधान थे, जो पाटलिशुत्र में उत्तर (हिसायय) की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर और पिटस की ओर अतंत थे। ये चारी मार्ग जहां व्यापार के काम में आते थे, वहाँ सैनिक दृष्टि से भी इतका बत्त महत्त्व मा किटल में लिखा है, कि 'शत्रु पर आक्रमण करने का आधार विणक् पथ (व्यापारी मार्ग) ही है। विणक्षक में ही मेना और पुण्यप्तो का आता-जाना होता है, और सम्बर्क कुछ जाना-जाना होता है, और सम्बर्क कुछ जाना-जाना होता है, और सम्बर्क कुछ जाना और बाहुत का क्रय मार्ग उन्हों से किया आता है; (राज्य में) प्रवेश और बाहुत का क्रय मार्ग उन्हों से किया आता है; (राज्य में) प्रवेश और बाहुत

जाना भी उन्हीं के द्वारा होता है। निस्तन्देह, भीर्य युग में इन राजमार्गों या बणिक्पचों, का बहुत अधिक उपयोग था। जहीं ये व्यापारी साथों और यात्रियों के काम में आते थे, वहीं साथ ही सेनाओं का आना-जाना भी इन्हों के द्वारा होता था। सन्मवत, प्रसीलिये करिट्य ने कलमार्गों की तुलना में स्वकारार्गों को अधिक अंट माना है। हिमाल्य से समुद्र-पर्तन विस्तीण मंग्रें साम्राज्य के मुखालम की व्यवस्था इन स्थल-पद्यों पर ही आयारित थी। राज अद्योक के विलालेखों से मुवित होता है, कि इस मौर्य ममाट्ने अपने राज्य के क्षेत्र में और पर्वेश के चील, पाण्डप, सत्यपुत, केन्लपुत्र और नाम्रपर्गी आदि राज्यों में पशुत्र अपने के सिलालेखों हो मुचित होता है, कि इस मौर्य ममाट्ने अपने राज्य के क्षेत्र में आप स्वत्या पहिला के लिए स्वत्या पहिला के सिलालेखों हो मुचित होता है, कि इस मौर्य मान्य वेश से प्याप्त के नियो हो साम्रपर्गी के साथ-प्रमाण के साथ-पाण के साथ-पाण के साथ-पाण के साथ-पाण के साथ-पाण साथ निया है। उत्तसे पूर्व भी मौर्य साम्राज्य के चारो प्रयान स्थल-पाणे के साथ-पाण साथ साथ साथ है। वृक्षां और जल के लिये कुओं की व्यवस्था थी, यह कल्पना मुगमता में की जा सकती है।

मौर्य युग के इन स्थर्न-पथों के साक्त्य मे पीक यात्रियों के विवरणों से भी अनेक महत्त्वयुग मुक्ताएं प्राप्त होती है। इन यात्रियों ने उस मार्ग का वर्णन किया है, जो पाटलिप्रुक 
ग मुक्ताएं प्राप्त होती है। इन यात्रियों ने उस मार्ग का वर्णन किया है, जो पाटलिप्रुक 
की ओर बताए की खाड़ी तक कला गया था। मैस्स्थनीज ने इसी मार्ग से यात्रा को थी, 
और बहु इससे बहुन अधिक प्रमावित हुआ था। फिली ने इस मार्ग का विवरण देने हुए 
किला है. कि इस पर थांडी-योडी दूरी पर मार्गमुक्त और दूरी के परिचायक चिन्ह 
(Mile Stones) लो हुए थे। फिली के अनुमार यह मार्ग सिन्य नदी के तह से शुरू होंकर 
उम स्थान में नत्त्व को पार करना था, जहां कि यह नदी व्याप्त नदी मे जा मिलती है. 
वहां मे यह पूर्व-उत्तर की ओर मुड जाता था और हिन्यनापुर के समीप से गगा को पार 
करना था। इसके बाद यह कन्नीक और प्रयास होना हुआ पाटलिप्रुक बा पहुँचना था। 
गीक विवरणों के अनुमार यह मार्ग लम्बाई में १०,००० स्टेडिया (११५६ मील के 
लगमा) था।

जातक ग्रन्थों में भी प्राचीन काल के स्थल मागों के विषय में अनेक वाने जात होती है। जातकों की रचना मीर्थ यूग में कुछ ममय यूबे हो हुई थी। एक जातक कया के अनुगार एक मार्ग राजगृह (भगय की युगानी राजधानी) से गगा के उत्तर में वैद्याली होता हुआ कुशीनारा और ऐका हिमालय की नराई से मुजर कर आबस्ती पहुँचता था। सम्भवत , यही वह मार्ग था जिसे कॉटल्य ने पाटलियुव में उत्तर की और जाने काले स्थल-पथ के रूर

k. A. Nilakanta Sastri—A Comprchensive History of India, Vol. II pp. 70-71.

R C Majumdar—The Age of Imperial Unity (Bharatiya Vidya Bhavan) p. 606.

में उस्लिखित किया है। जातक-कथाओं में एक अन्य मार्ग का भी उस्लेख है, जो श्रावस्ती से इक्षिण-महित्तम की जोर जाता था, जीर जो कीशानी तथा विविद्या होता हुआ शोवाबरी के तद पर स्थित प्रतिक्ता तथा पुँचता था। बनाल की जाडी पर स्थित तात्र किंप्तिजों रे एक्षियों समुद्र-तद पर स्थित महरूक्त और सूर्यों का (स्थेत के के कर्यूरपाहों का स्थल-मार्गों हारा शावस्ती और पाटलियुत्र के साथ सम्बन्ध विद्यान था। एक अन्य मार्ग राजस्थान के महस्थल से होकर शिम्ब जाता था। महस्थल में दिन के समय पात्रा कर सक्ना मम्मवन नहीं था, अत पात्री और व्यापारियों के साथ (काफिले) पत्रि के समय इस मुन्सिन् महस्थल को पार करते थे, और दिसा के जान के लिये तस्त्रों की स्थिति और 'बलनियामकों' (महस्थल में मार्ग प्रविध्ति के तरे दे वार्ग) की सहस्थता ले थे थे।

(अरुब्बल से मांग अदाधात करन वाला) का रहायता लग या और वही मरम्मत लादि कराके उन्हें अच्छी दशा में रखता था, इस सम्बन्ध में भी कुछ निर्देश कीटलीय अर्थगास्त्र सं विद्याना है। वहीं लिला है कि राजा आकर (लान), कमान्त (कारणाने), हम्यवन (ज्वडी आदि के बंगल), हस्तिवन, त्रज (वरागाह) और विष्कृ पयो का निर्माण कराणे और वारिन्यों नमा स्वल-मंथो पर पण्यपत्तन (व्याप्तीत्क मण्डमी) स्थापित कराए। ' कीटल्य ने वहीं कीण हुए राजकोश को पूर्ण करने के उपायों का प्रतिपादन करते हुए सम्पन्न व्यक्तियों पर विशेष कर ज्याने का विधान किया है, वहीं किनय ऐसे अपवादों का नी उन्लेख किया है जिन पर ऐसे अवसरी पर भी अतिरिक्त कर नहीं ज्याने वाहियों है। इतमें ऐसे व्यक्तियों को भी अन्तर्गत किया गया है, जो कि विषक्त्यों के निर्माण मे सहायक हों।' निश्मन्देह, मीर्थ यून में इन विणक्त्यों का बहुत महस्व या, क्योंकि राज्य को उनसे बहुत आसप्ति होंगी थी। इसीण्ये कीटल्य ने आय-वारीर' (आय के माजा)। में विषक्त्य की पीउल्लेख किया है।'

भीयं साझाज्य में चार वडे वणिक पथों की सत्ता थी, जो पाटिल्युज में उत्तर, दिक्षण, पूर्व और पश्चिम की ओर जाते थे। पर उनके अतिरिश्त अब्य भी बहुतन्ते स्थल-मार्ग उत्तर यूना में विख्यात थे। ये मार्ग डो प्रकार के थे--जनपदी मार्ग डोरे पूरी ये मार्ग डो प्रकार के मार्ग डोर पूरी के मार्ग । मोर्थ यून के मार्ग डोर पूरी के मार्ग । मोर्थ यून के मार्ग डोर बहुत-में जनपदी ही सत्ता थी, यह पहले लिखा जा चुका है। बढ़े विक्त प्रकार के स्वार जे महत्त है। जोर उनके डारा एक जनपद से हुतरे जनपद में

K. A. Nılakanta Sastrı—A Comprehenstive History of India, Vol. II. p. 71.

 <sup>&#</sup>x27;आकर कर्मान्त प्रष्य हिस्तवन यजवणिक्पथप्रधारान् वारिस्थलपथप्यपस्तानि व निवेदायेत्।' कौ. अर्थ- २।१

३. 'बुगंसेतुकर्मवणिक्षयः...उपकारिणं प्रत्यन्तमस्यप्राणं वा याचेत ।' कौ. अर्थः ५।२

४. की. जर्ब. २।६

आया-जाया जा सकता था। पर प्रत्येक जनपट मे अनेक आत्तरिक पट्टों या मार्गों की भी सत्ता थी। कौटलीय अर्थशास्त्र मे जनपदो के निम्नलिखित मार्गों का उल्लेख किया गया है'--(१) राष्ट्रपथ-जनपद की राजधानी (पूर या दुर्ग) से जो अनेक मार्ग जनपद के विविध क्षेत्रों में जाते थे, उन्हें राष्ट्रपथ कहते थे। (२) स्थानीय पथ-प्रत्येक जनपद अनेक स्थानीयों में विभक्त होता था। एक 'स्थानीय' में प्राय ८०० ग्राम हुआ करते थे। स्थानीय के मध्य मे एक स्थानीय-पूर या दुर्ग हाता था। जनपद की राजधानी (पूर) से स्थानीय-दुर्गो को जो मार्ग मिलाते थे, उन्हें 'स्थानीय-पथ' कहते थे। (३) द्रोणमुख-पथ-जनपद का एक अन्य विभाग 'द्रोणमख' कहाता था, जिसमे प्राय. ४०० ग्राम हुआ करने थे। सम्भवत . छोटे आकार के स्थानीय को ही द्रोणमुख कहा जाता था। स्थानीय के समान द्रोणमुख का भी एक केन्द्र होता था, जिसे द्रोणमुख-दुर्ग कहते थे। जनपद की राजवानी से द्रोणमुख-दुर्ग को मिलाने वाले मार्ग की द्रोणमुख-पथ सज्जा थी। (४) विवीत-पथ-जनपद में अनेक चरागाह (विवीत) हुआ करते थे, जिनका उस यग में बहुत महत्त्व था। विवीतों को जानेवाले मार्गों को 'विवीत पथ' कहते थे। (५) मेनुपथ-जनपद मे जो सेतुबन्ध (नदी सर, तटाक आदि पर बाँधे गये बाँच या डाम) हो. उन तक जानेवाले मार्गको सेनुपथ कहा जाताथा। (६) वनपथ-जगल के मार्गों की वनपथ सज्ञाथी। ( ) हस्तिक्षेत्र-पथ-मीर्य यग मे सेना के लिये हाथियों का बहुत महत्त्व था। कौटत्य ने हस्तिमेना को ही शत्रओं की विजय का प्रधान आधार प्रतिपादित किया है। अत अनेक जनपदों में हाथी पालने के लिये पथक हस्ति-क्षेत्र सुरक्षित रखे जाते थे। उनको जाने वाले मार्गो को हस्ति-क्षेत्र पथ कहने थे। (८) महापशु पथ-गाय, भैम, घोडा और ऊट आदि वडे पशुओं के प्रयोग के लिये निर्मित मार्गों की मज्ञा महापशु-पथ थी। (९) क्षुद्र-पश् पथ—मेड,बकरी आदि छोटे पशुओं के मार्गक्ष्य-पशुपथ कहलाने थे। (१०) मन्ष्य-पथ-पैदल चलने वाले मनुष्या की पगडण्डी को मनुष्य-पथ कहते थे (११) बमशान पथ. (१२) ग्रामपथ--ग्रामा को परस्पर मिलानेवाले मार्ग। (१३) सयोनीय पथ<sup>\*</sup>--ऐमें मार्गजो एक स्थान में पथक होकर पन एक स्थान पर मिल जाएँ। (१४) रथ पथ'--- ग्य आदि गाडियों के लिये प्रयक्त होने वाले मार्ग।

ये विविध प्रकार के मार्ग चींडाई में किनने होने थे, इस विषय पर भी कोटलीय अर्थ-शास्त्र में कतिगय निर्देश विद्यमान हैं। मेतृगथी और वनपथी की चौडाई चार दण्ड (एक दण्ड- दो गज) होनी थी, और हिन्तक्षेत्र पथ की दो दण्ड। रय-यथ चौड़ाई में पौच अर्गन्न (एक दण्ड =चार अर्रीन्न) होना था, और पशुष्य चार अर्रीन्न चौडा। क्षुद्र पशु-

१. कौ. अर्थ. ३।१०

२. कौ. अर्थ. २।४

३. की. अर्थ, २।४

पय और मनुष्यपय की चौडाई २ अरलि होती थी। राष्ट्रपयों, स्वानीय पयों, द्रोणमुख पयो और विवीतपयो की चौड़ाई चार दण्ड होती थी।' निस्सन्देह, मौर्य युग के जनपदो के ये मार्ग पर्याप्त चौड़े हुआ करते थे।

जनपद के मुझासन और पण्य के लगने-के जाने के लिये इन मार्गों का इतना अधिक महत्त्व था, कि इन्हें किसी प्रकार से लिंत पहुँचाने पर कांटोर दण्ड दिया जाता था। कोटन्य ने इस दण्ड की व्यवस्था इस प्रकार की है—शृद पथ पशु, पथ और मनुष्य पथ कोल नि पहुँचानेपर १२ पण, महाराणु पथ को लिंत पहुँचाने पर २४ पण, हिंसकोंत्र पथ को लिंत पहुँचाने पर ५४ पण, हिंसकोंत्र पथ को लिंत पहुँचाने पर ६०० पण, इमशान पथ और जास पथ को क्षांत पहुँचाने पर २०० पण, होणसुम्वपथ को क्षांत पहुँचाने पर ५०० पण और स्थान पश्चानीय प्रकार पर्याप्त प्रकार पर १००० पण और स्थान पश्चानीय प्रकार पर १००० पण और स्थानीय पर १००० पण जरसाने का दण्ड दिया जाता था।

जनपदों के विविध मार्गों के अतिरिक्त कीटलीय अर्थवास्त्र में उन मार्गों का भी उल्लेख किया गया है, जो नगरों (पूरों या हुगीं) में बनाये जाते थे। मीर्थ यूप में पूरों को दुर्गों के रूप में बनाया जाता था, जो प्राचीर और परिला में पिरे हुए रहते थे। मुरक्ता के लिये पूरों का हुगों के रूप में निर्माण आवस्यक था। कीटल्य ने जिम आवदों नगर या हुगें का निक्चण किया है, उनमें छ. राजमार्थ होने चाहिये, जिनमें से तीन पूर्व से परिचम की ओर जाएं और तीन उचन से विकाश की जोर। 'हम प्रचार नगर में १२ बार हो जाएँग, तीन पूर्व से विकाश की जोर। 'हम प्रचार नगर में १२ बार हो जाएँग, तीन पूर्व से विकाश करने कोरों ने उत्तर में प्राची करना था। राजा के राजमार्ग से जाते गमय उनके दोनों ओर दण्डपारी से जाते गमय उनके दोनों ओर दण्डपारी (पूर्णिक के सिपाही) लाई रहते थे, और उस तमय किसी भी ऐमें म्यक्ति को राजमार्ग पर नहीं होने वी दो जाती थी।' राजमार्ग की बीडाई चार दण्ड होती थी।

राजमार्ग के अतिरिक्त नगर में एक अन्य प्रकार का मार्ग भी होता था, जिसे 'रथ्या' कहते थे। इसको चौटाई भी चार दण्ड होती थी।' यह मार्ग सम्मवतः नगरवासियों की रयों के लिये प्रयुक्त होना था। नगरों में अन्य भी अनेक मार्ग होते थे, जैसे सयोनीय पथ,

- १. कौ. अर्थ. २।४
- २. की. अर्थ. ३।१%
- 'त्रयः प्राचीना राजमार्गास्त्रय उदीचीना इति वास्तुविभागः । स हावशहारो युक्तो-वक्त भूमिष्ळिप्रपथः ।' कौ. अर्थ. २।४
- ४. की. अर्थ. १।२१
- ५. 'चतुर्वण्डान्तरा रथ्या ।' की. अर्थ. २।४

ज्यूह्य ( देनिक छावनी को जाने वाला मार्ग), समझानपक, रक्षपक, पक्षुपक आदि 1 कीटक्य ने कितपस अन्य स्रो मार्गों का उत्लेख किया है, जिन्हें दुर्गों में बनाया जाता था। ये रफ्यवर्स-सञ्चार, प्रताली, देवपथ और चार्या कहते थे। रफ्यवर्स-सञ्चार एक विशेष अकार का मार्ग होता था। इसके निर्माण के लिये काएक का प्रयोग निर्मिद्ध था, क्यों कि अमिन काएक में छिनी रहती है। अहालकों या बुर्जों के मार्ग को प्रताली कहते थे। चार्या मी एक ऐसी सडक को कहा जाता था। इसके निर्माण पर्वा की कार्य का प्रयोग निर्माण कार्य का प्रयोग निर्माण कार्य में अपने कार्य मार्ग को देवपथ कहते थे। दूरों या नगरों में अनेक देवपर्यान्दर होते थे, जिनमें नगरीनवासी देवदर्शन और पूजा के लिये आधा-जाया करते थे।

कीटलीय अर्थशास्त्र मे अनेकविय यानो का भी उल्लेख किया गया है, जिनका प्रयोग स्थल-मार्गो पर किया जाता था। ये यान पारियाणिक रथ (याना के लिये प्रयुक्त होने वाला रथ), साध्यमिक रथ (युद्ध के उपयोग में आनेवाला रथ), परपुरामिताक रथ (अनुओं के पुर्ते पर आक्रमण के लिये प्रयुक्त होने वाला रथ), वैनियक रथ (जिनका उपयोग मैंनिक विद्या के लिये प्रयुक्त होने वाला रथ), उथ रथ (उल्लेखों से क्या आए), वेवरथ (वेवस्तृतियों की यात्रा के लिये प्रयुक्त होने वाला रथ), उथ रथ (उल्लेखों से काम आनेवाले रथ), ज्यु यान (छोटी गाडी), गोलिक्स यान (बैलगाडी), वक्ट (साल डोनेवाली माडी), शिविकत (सालशी) और पीठिका (डोनो) होते थे। इनके अतिरिक्त होत्त, अध्य और उष्ट्र का सवारी और साल डोने के लिये वाहन के रूप से प्रयोग किया जाता था। यानों को खीचने के लिये भी घोड़, बैल और ऊँट काम में आते थे।

रवो के निर्माण के लिये राज्य की ओर से कर्मान्त (कारखाने) स्वापित किये जाते थे, जो 'रवाप्यक' के अधीन होते थे।' इन कर्मान्तों मे स्वायी रूप से मृत (वेतन पर रखे हुए) और अमृत (सामयिक रूप से रखे हुए) कर्मचारियों को समुचित रूप से पारिकक और पुरक्तार आदि देकर सतुष्ट रखना प्रयाध्यक्ष का ही कार्य था। अध्यमान कर्म (मार्गों कीं मगाई करते का कार्य) भी इनी अमात्य को करना होता था। रख च्याने के लिये सार्राय,

१. कौ. अर्थ. २।४

२. 'रषवर्षासञ्चारं...शिलासहितं शैलं वा कारवेत् । न त्वेव काष्ठमयमन्निरबहितो हि तस्मिन् भवति ।' कौ. अर्थ. २।३

३. 'बण्डान्तरा द्विबण्डान्तरा वा चार्याः कारयेत्।' कौ. अर्थ. २।३

४. 'वेवरणपुष्परथसांग्रामिकपारियाणिकपरपुरामियानिकवैनयिकांश्च रवान् कारयेत्।' कौ. अर्थ. २।३३

५. कौ. सर्व. २।२८

६. 'स रवकर्मान्तान् कारवेत्।' कौ. अर्थ. २।३३

रिषक आदि अनेक कर्मचारी कार्य करते थे। रखों का युद्ध के लिये बहुत उपयोग था। अपनी सेना की रता, बात्र के चतुरंग बरू को परामृत करता, बुद्ध के समय सैन्य-स्थित को छोड़ देनाया प्राप्त कर लेना, छिन्न-मिन्न हुई अपनी तेना को संगृहीत करता और शतृ की सेना को छिन्न-मिन्न करता, आदु लोने ता को स्वीत केने प्रति उचारता प्रस्कित करता, और भीम भीष करता रख सेना के कार्य थे। 'मामान्यतया, रखो में घोडे जोने जाते थे, पर कोडो की कमी होने पर बैल भी उनमें जोते जा सकने थे। बकटो को चलाने के लिये करता (गया) और उच्छी (उट्टों) का प्रयोग किया जाता था। जब हाषियों की कमी होने पर बैल भी उनमें जोते जा सकने थे। बकटो को कनी होने पर बैल भी उनमें जोते जा सकने थे। बकटो को कनी होने तो जाता वाता था। जब हाषियों की कमी होने पर बैल भी सेना के लिये माल डोने का काम लिया जाता था।'

ऊपर वो विवरण दिया गया है, उससे इस बात में कोई मन्देह नहीं रह जाता कि मांग्रें युग में विविध प्रकार के स्थल मार्गों की मत्ता भी और उनके आने-जाने के लिये अनेकडिय यान भी उस समय प्रयोग में लगेंग्रे जाते थे। वर्तमान समय में जिन स्थल-मार्गों को 'यान्ड टुक रोड' कहा जाना है, उनका पूर्वरूप उस समय में भी विद्यमान था। बाद के मारतीय राजा इस्हों मार्गों को विकलित करते रहे।

१. कौ. अर्थ. १०१४

२. की. अर्थ. १०१४

#### ग्यारहवाँ अध्याय

# आर्थिक दशा

# (१) कृषि

बतेमान समय के समान मीर्य युग में भी भारत के आधिक जीवन में खेती का स्थान सर्वप्रधान था। मैनस्पनीच ने जिल्हा है कि भारतीयों की 'दूगरी जाति में किसान लोग है जो दूतरों ने सख्या में कही अधिक जान पढते हैं, पर्युक्त करने तथा अन्य राजनीय सेवाओं से मुक्त होने के कारण वे अपना सारा समय खेती में ही लगाते हैं। 'पे रियन के अनुसान 'भारत में बहुत-से लोग किसान है जो कि अन्न में अपना निर्वाह करते हैं।' यद्यपि भीर्य युग में भी कृषि हो मारत का मुख्य व्यवनाय था पर आजकल के नमान उस ममय कृषकों की दशा होन और असतोयजनक नहीं थी। इस सम्बन्ध में मैगस्पनीज के भारत-वर्णन से कतियय उदयप महत्व के हैं—

"मूमि का अधिक माग सिचाई में है। अतः उसमे एक वर्ष में दो फसलें तैयार होती हैं।" "यहां के लोग निर्वाह की सब सामग्री बहुतायत से पाकर प्रायः मामूली डील डौल से अधिक होते हैं, और अपनी गर्बीली वेष्टा के लिये प्रसिद्ध हैं।""

"मूमि पशुओ के निर्वाह-योग्य तथा अन्य लाख पदार्थ भी प्रदान करती है। अत शह माना जाता है कि मारत से अकाल कभी नहीं पड़ा है, और लाने की वस्तुओं की महुँगाई साधारणत्या कभी नहीं हुई है। चूँकि यहाँ वर्ष में दो वार वर्षा होती है, —एक जाड़े में जबकि में हैं निर्वाह के समय जो कि तिल और जबकि में हूँ की तुआहें होती है, और दूसरी गरमी के टिकाब के समय जो कि तिल और जार बोने के लिये उपयुक्त बहुत है, अतएब सारतवर्ष में दो फनल का पूरा विद्वास रहित है। इसके अतिरिक्त एक साथ होने वाले कल और मूल जो दलदलों में उपजाते हैं और रहित हैं। इसके अतिरिक्त एक साथ होने वाले कल और मूल जो दलदलों में उपजाते हैं और सम्माव के उजल उहाँ हैं। हैं कि देश के प्राम् समस्य में प्रमान में प्रमुख निर्वाह के होते हैं, मनुष्यां को प्रचुर निर्वाह-सामग्री प्रदान करते हैं। बात यह है, कि देश के प्राम समस्य मेंदानों में एसी सीलन रहती है जो सममाब से उपजाऊ होती है, चाहें यह सीलन निर्दाश द्वारा प्राप्त हुई हो और वाहं गरमी की वर्षा के जल द्वारा—जो

<sup>?.</sup> McCrindle: Magasthenes p. 39.

R. Ibid. p. 216.

<sup>₹.</sup> Ibid. p. 30.

<sup>¥.</sup> Ibid. p. 30

कि प्रत्येक वर्ष एक नियत समय पर आश्चर्यजनक कम के साथ वरसा करता है। कड़ी गरमी मुलो को और विशेषतया कसेरू को पकाती है। "

दुनिका की सम्मावना न होने का कारण केवल यही नहीं था कि इस देश में वर्षा नियमित कर ये होती थी, पर मूमि की निवाई का अन्य भी प्रबन्ध था। इस विषय में मैक्स्मनीब ने लिखा है. "एन्तु इतने पर मी मारावानियों में बहुत-बी ऐसी प्रवार्ध हैं जो उनके बीच अकाल पढ़ने की सम्मावना को रोकने में सहायता देशी हैं। इसरी जातियों में युद्ध के सम्भ मूमि को नष्ट करने और इस प्रकार उसे परती व कमर कर छालने की बाज है, पर इसके विपरीत मारावासियों में ,जो इचक समाज को पिक्ष में अवभ मानते हैं, मूमि जोतने-वाले चाहें जो हों हों हों। हो में में सह हों रहा हो, तो मी किसी प्रकार के प्रम की आक्का से विच्लित मारावासियों में ,जो इस हों रहा हो, तो मी किसी प्रकार के प्रम की आक्का से विच्लित मही होते। दोनो पक्ष के लड़ने वाले मूद के समय एक दूसरे का सहार करते हैं, परन्तु जो लोती में लगे हुए हैं उन्हें सर्वतामा को तो ने प्रकार के अपने हिम्स मारावासिया मारावासिया में स्वार्ध का अपने से अपने हैं। "

मारत में कुपक समाज को पवित्र और अवस्थ माना जाता था, इस बात को मैगस्थनीख ने अनेक बार बोहराया है। एक अन्य स्थान पर उसने जिला है—"बाद निज जूमि पर काम करते हुए किसी किमान को हानि नहीं एहुँबाना, स्वीकि इस बर्ग के लोग सर्वसाधारण जनना द्वारा हितकारी माने जाने के कारण सब हानियों से क्याये जाते हैं।"

मोर्च युग में फिन वस्तुओं को खेती होती थी, इस विषय में मैगस्पनीज का यह कबन उन्लेखनीय है—"अनाज के अतिरिक्त सारे मारतवर्ष में, जो नदी नालों की बहुतावर के प्रकार सीचा हुआ रहता है, जुआर इत्यादि भी बहुत पैदा होता है। अन्य अनेक प्रकार की दालें, बावल और बास्कीरम कहलाने वाला एक पदार्थ तथा और बहुत-से खाद्योपयोगी पीदे उत्पन्न होते हैं, जिनमें से बहुतेरे तो एक साथ होते हैं "।

मैगस्थनीय के ये उद्धरण मौर्य युग में खेती की दक्षा के सम्बन्ध में महस्वपूर्ण निर्देश प्रदान करते हैं। पर कोटलीय अपंशास्त्र द्वारा खेती के विषय से जो निर्देश मिलते हैं, वे अधिक उपयोगी हैं। मौर्य युग में मारत से किन बस्तुवों की खेती की जाती थी, इस सम्बन्ध में कोटल्य ने लिखा है—"वर्षा खुतु के प्रारम्भ में सालि (एक प्रकार का खान), बीहि (चावल), कोड्य (कोडो का थान), जिल, प्रियक्ष्य (कननी का चावल),दारक (सम्मवतः, दाल) और वरक (मोठ) बोधे जाएँ। वर्षा के मध्य में मुद्दग (मृग), माथ (उड़व) और रीव्य (?) बोधे जाएँ। वर्षा के मध्य में मुद्दग (मृग), माथ (उड़व) और

<sup>?.</sup> McCrindle: Magasthenes. p. 31

R. Ibid. p. 31-32

<sup>%.</sup> Ibid, p. 39

<sup>¥.</sup> Ibid. p. 53

(कुल्बी), यद (जाँ), गोचूम (गेहूँ), कलाय (बना), जतसी (अलसी) और सर्पय (सरसों) को बोया जाए ।" कोटलीय अवंधास्त्र में वो ये विमिन्न जल आदि उल्लिखत है, वे जब भी मारत में खरीफ और रवी को फसलों में वोये जाते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य भी अनेक फसलों का उल्लेख कोटत्य ने किया है, जिनमें इस्तु (ईल) और कार्पस (कपास) रे प्रमुख है। ईल की स्ती को कोटत्य ने 'जदर' (निक्ट) कहा है, क्योंकि उसमें बहुत-सी बाधाएँ उपस्थित होती है, और उनमें परिश्रम और कप्यों बहुत पढता है।

ज्ञालि बीडि आदि की फसले कोटल्य की सम्मति में सर्वश्रेष्ठ थी. और वण्ड (साक-सक्जी) की मध्यम प्रकार की। ईख़ की फसल को वह निकृष्ट मानते थे। सौर्य यग मे साल में तीन फसलें पैदा की जाती थी. हैमन (रबी), ग्रैं क्मिक (खरीफ) और केंदार (आयद)। कर्मकरो और सिचाई के पानी की उपलब्धि के अनुसार ये तीनो फसले पैदा करने का प्रयत्न किया जाता था। कसी मूमि मे कौन-सी फसल बोयी जाए, इस विषय का भी कौटल्य ने निरूपण किया है। जो भिम फेनाघात (नदी के जल से जो आप्लावित हो जाती हो) हो, उस पर बल्लीकल (खरब्जा, तरब्ज, लौकी आदि) बाबी जाएँ, जो ममि परिवाहान्त (जिस पर सिचाई होती हो) हो, उस पर पिप्पली, मद्दीका (अगर) और ईख बोया जाए. जो मूमि कपपर्यन्त (कुओ के समीप स्थित) हो. उम पर शाक और मल (मली आदि) बोये जाएँ. जो मिम हरणीपर्यन्त (जहाँ पहले तालाब रहे हो और जो उनके सुख जाने पर भी गीली रहती हो) हो, उसपर हरी फसले बोयी जाएँ, और क्यारियों की मेडो पर सुगन्धि, भैषज्य आदि के पौदे लगाये जाएं। अर्थशास्त्र में अन्य मी अनेक अन्न, शाक, कन्द-मल-फल आदि का उल्लेख किया गया है। इनमें मरीच (मिर्च). शृक्ति (अदरक), गौर मर्पप (इवेत सरसा), घनिया, जीरा, निम्ब, आम, आँवला, बेर, झरवेरी, फालमा, जामुन, कटहल और अनार उल्लेखनीय है।" इस प्रसग मे अयंशास्त्र में अनेक ऐसे भी शब्द आये हैं, जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं है। निस्मन्देह, मीर्थ यग में बहन प्रकार के अन्नो, फलो और शाक-कन्द-मल आदि की खेती की जाती थी। यद्यपि कीटन्य न

१. की. अर्थ. २।२४

२. 'कार्पाससारं निर्मोकं सर्पस्य च समाहरेत्।' कौ. अर्थ. २।२४

३. 'इशुः प्रत्यवरः । इलवो हि बह्वाबाधा व्ययप्राहिणस्य ।" कौ. अर्थ. २।२४

४. शाल्यादि ज्येळम् । षण्डो मध्यमः ।' कौ. अर्थ. २।२४

५. 'कर्मोदकप्रमाणेन केदारं हैमनं ग्रंटिमकं वा सस्य स्वापयेत्।' कौ. अर्थ. २।२४

 <sup>&#</sup>x27;फेनाधानो बल्लीफलानां, पारवाहान्ताः पिप्पकीमुद्दीकेश्रूणां, कूपपर्यन्ताः शाकमूलानां हरणीपर्यन्ताः हरितकानां, पाल्योलपानां गन्यभेषज्योद्योरहोरहोर्द्वरिष्ण्वालुका-वीनाम् ।' कौ. अर्थ. २।२४

७. कौ. अर्थ. २।१५

ईल को लेती के लिये निकृष्ट माना है, पर उसकी पैदाबार कम नहीं थी। ईल के रस से गुड, मत्स्यिप्डल (दानेदार चीनी), लण्ड (लीड) और सकेरा (सक्कर) तैयार किये जाते थे। उनसे अनेक प्रकार के सरकत भी बनाये जाते थे। कीटल्य ने निम्बू, आम आदि फलों के रनों को हजू-रम से बने गुड आदि को मिला कर ऐसे सादता बनाने का उल्लेल किया है, जीए क मास, छ माम या एक साल तक कायम रस तके।

फसल की उत्कृष्टता के जिये वीजों को बेसे तैयार किया जाए और खेतों में किस फसल के जिये कीन सी खाद डाठी जाए, इनका भी कीटलीय अर्थवास्त्र में तिकरण किया गया है। घान्य के बीजों को सान रात ओन में रखा जाता था, और दिन में उन्हें सुखाया जाता था। कोशीयान्यों के लिये यही किया तीन दिन तक की जाती थी। ईख आदि को अंकों को खेत में गाउने से पूर्व ईख के दुकड़ों के कटेडूए मागों पर मधु, यूत, यूजर की चरबी और गोवर को मिलाकर लगाया जाना था। कन्दों को बोने से पहले उनके छेदों पर मधु और यूत का लेप किया जाता था, और दिनों को बोने से पूर्व उन्हें भोवर से मल लिया जाता था। बात अकुर निकल आएं, तो उन पर मछलियों की खाद बीर अक्त का दूब डाला जाता था। जब अकुर निकल आएं, तो उन पर मछलियों की खाद बीर अक्त का दूब डाला जाता था। मीर्य यूप के लोग अमीर्ट फल की प्रारित के लिये देवपूजा पर विश्वास रखते थे और अनेक प्रकार के अनुष्टान भी किया करते थे। इसीलिये कोटल्य ने लिखा है, कि जब बीजों को बोना प्रारम्भ किया जाए, तो कुछ बीजों को पानी में मिगों कर और बीच में युवर्ण रख कर यह मन्त्र पढ़ा आपएं अगारित के लिये देवपूजा सकार कोर बीच में युवर्ण रख कर यह मन्त्र पढ़ा आपएं अगारित के लिये देवपूजा सकार कोर बीच में सुवर्ण रख कर यह मन्त्र पढ़ा आपएं अगारित के लिये देवपूजा सामकार है। हमारी कृष्ट में सदा बुढ़ हो, और हमारित बीजों और बन से देवी का निवास हो। हमारी कृष्ट में सदा बुढ़ हो, और हमारित बीजों और बन से देवी का निवास हो। "

यद्यपि मौर्यं यूग मे नदी, सर, तटाक, कृप आदि द्वारा खेतो की सिचाई की समृश्वित व्यवस्था थी, पर फसल के लिये वर्षा की मी उपेक्षा नहीं की जाती थी। किन ऋदु में, किन द्याओं में और किन प्रदेशों में कितनी वर्षा होती है, इसका ठीक-ठोक जान प्रप्य कर खेती के लिये उतका उपयोग किया जाता था। वर्षा को मापने के लिये विशेष प्रकार के कुण्ड बनावे जाते थे, जिनका मुख एक अरोल चौडा होता था। इन्हें कोष्टागार

१. 'काणितग्डमत्स्यण्डिका खण्डश्नकॅरा.।' कौ. अर्थ. २।१५

 <sup>&#</sup>x27;इमुरसगुडमधुकाणितजाम्बवपनसानामन्यतमो ' मासिकष्याच्यासिकस्सावत्स-रिको वा । आञ्चकलामलकावसतः ज्ञाबो वा' कौ. अर्थ. २।१५

३. की. अर्थ, २।२४

४. 'युक्कांस्थात्। ककटुमस्त्यांस्य स्नुहिसीरेण वापयेत्।' कौ. अर्थ. २।२४

५. सर्वजीजानां तु प्रधमवाचे सुवर्णोवक संस्कृतां पूर्वमृद्धिट वायवेत् अमृ व मन्त्रं बूपात्-प्रजानतये कारवयाय देवाय च नणः सवा । सीता ने ऋष्ट्यता देवी बीजे च वनेव च ॥" की. गर्व. २१२४

के सम्मुख वर्षों को मापने के लिये रला जाता था। ' इसी डग से कुण्डो द्वारा वर्षों को माप कर जो परिणाम निकाला गया था, कोटल्स ने उत्तका उल्लेख इस प्रकार किया है—आङ्गल प्रवेधों में १६ द्रोण, अनुप (खादर) प्रदेशों में २५ द्रोण, अयस्क देख में १३॥ द्रोण, अवस्ति देख में २३ होण, और अपराल (परिचनी सीमान्त) तथा दिमाल्य के प्रदेश में अपरिसित्त वर्षों होती है। ' यहां 'अपराल' ते कोकल मद्धा परिचनी मीमान्त प्रदेशों का महल समझना चाहिये। द्रोण चार का अन्यतम मान होता था, जो २०० पल (एक पल=६४ मायक) के वरावर होता था। एक निविचन आकार के वने हुए (एक अर्दाल चोडे) कुण्ड में जिनना पानी एकत्र हो जाता या, उनके मार के आधार पर ही विभिन्न प्रदेशों में वर्षों की मात्रा को कोटल्य ने मुचित किया है।

वयं के किस माग में कितनी वर्षा होनी बाहिये, और कब कितनी वर्षा का होना खेती के लिये लामकर है, दशका विवेचन मी कीटल्य ने किया है। वर्षाच्छत के बार मासों में यहले और चौथे मास में कुल वर्षा का एक तिहाई माग और बीचे के दो मासों में यहले और चौथे मास में कुल वर्षा का एक तिहाई माग और वर्षा के सामार पर यह में जानने का प्रमत्त किया जाता था, कि वर्षा के होगी और कम या अधिक होगी। वृहस्पित के स्थान (स्थित), गमन (यित) और गमोंचान में, शुक्र के उदय और अन्त से, और मृयं के स्वक्र अंगिर विवास के स्थान से त्या की साम के सम्बन्ध में अनुमान कियो जाता था। वर्षा के सम्बन्ध में अनुमान करने के लिये दृक्त की गतिविधि की विद्याप महत्त्व दिया जाता था।'

वर्तमान समय के समान मौर्य युग से भी सेनी के नियं प्रधाननमा हनों और वंनो का ही प्रयोग किया जाता था। कोटल्य ने लिला है कि राजकीय भूमियर बार-बारहरू चलवा कर पहले उसे तैयार कराया जाए, और फिर दामो. कर्मकर्गा (श्रामको) ओर दण्ड-प्रतिकर्ताओं (कैदियो) द्वारा उन पर बीज बुआये जाएँ। कर्मण-बन्न (हल आदि). उप-करण (खेती के नियं आवस्यक अस्य औजार) और क्लीवरों (बैलें) की कमी के कारण खेतीके काम से बाघा न पडने पाएं। इपिकार्य से महायता के लिये कमार, इट्टाक (कुट्टी काटनेवाले), सेदक (कुओ लोदने वाले), रज्युवनंक (रम्मी वटने वाले) और

१. 'कोष्ठागारे वर्षमानमरत्निमुखं कुण्डं स्थापयेत्।' कौ. अर्थ. २।५

२. की. अर्थ. २।२४

२. 'वर्षात्रभागः पूर्वपश्चिममासयोः, द्वौ त्रिभागौ मध्यमयो : सुबमानुरूपम् ।'

४. 'तस्योपण्डियन् हस्पतेस्स्यानगमनगर्भावानेम्यः शुकोवयास्तमयचारेम्यः सूर्यस्य प्रकृतिवैकृताच्य । . . . शुकादबृष्टिरिति ।' कौ. अर्थ. २।२४

५. 'बहुहलपरिकृष्टायां स्वभूमो दासकर्मकरवण्डप्रतिकतुं भिर्वापयेत्।' की. अर्थ. २।२४

६. 'कर्वणयन्त्रोपकरणबलीवर्व ध्वैवामसङ्गं कारयेत्।' कौ. अर्थ. २।२४

तर्पवाहि (सीप पकडने वाले) लोगों का जी बहुत उपयोग था, अत उनकी कभी के कारण मी लेवी को हानि नहीं सड़ेको दी जाती थीं 'राजकीय मूमि पर लेती करने वाले कर्मकरों को उनके कार्य के अनुसार जहां मोजन आदि दिया जाता था, वहाँ साथ ही स्वा पमासिक देतन मी दिया जाता था।' जुहार, बढ़ई आदि शिल्पमों को भी उनके कार्य के अनुरूप मोजन और देतन प्रदान किया जाता था।' यह सब कार्य सीताप्यल के कथीन था।

पर ऐसी मूिन मी होनी थी, जिम पर मीताच्यक द्वारा खेती नहीं करायी जाती थी। ऐसी मूिम पर 'करद' (माग देने बाले) कुषक केती करते थे। कृषि के योग्य तैयार खेतों को किया ने कि सानों को खेतों के किये दे दिया जाता था, पर इत कि सानों का मूैन पर अधिक र अ

#### (२) व्यवसाय और उद्योग

मीर्य युग मे बेनी मारत की जनता का प्रधान व्यवसाय था। पर साथ ही, अनेक अन्य व्यवसाय और उद्योग भी अच्छी उन्नत दशा में थे। मैंगस्वनीज ने अपने भारत वर्णन में अनंकविश्व शिल्पियों और उद्योगों का उल्लेख किया है। उसने लिखा है—

१. 'कार्राभश्च कर्मारकृद्धाकमेदकरज्जुदर्तकसर्पप्राहादिभिश्च ।' कौ. अर्थ. २।२४

२. 'वण्डवाटगोपालकदासकर्मकरेन्यो यथापुरुवपरिवापं भक्तं कुर्यात् । सपावपणिकं मासं वेतनम् ।' कौ. अर्थः २।२४

३. 'कर्मान्हप कारुन्यो भक्तवेतनम् ।' कौ. अर्थ. २।२४

करदेग्यः इतक्षेत्राज्यैकपुर्विकाणि प्रयच्छेत् । अहतानि कर्तृम्यो नादेयात्।' कौ. अर्थ. २।१

 <sup>&#</sup>x27;अक्रवतामाण्डियान्येम्यः प्रयच्छेत्; ग्रामभृतकदेवेहका वा कृषेयुः । अक्रवन्तोऽ-पहीनं वद्यः ।' कौ. अर्थ. २।१

६. 'बान्यपञ्चहिरण्येश्चैनाननुगृहणीयासान्यनुसुस्रेन बद्धः।' की. अर्थ. २।१

"वे कला कौशल मे भी बड़े नियुण पाये जाते हैं, जैसा कि ऐसे मनुष्यो से आशा की जा सकती है जो कि स्वच्छ बायू मे सौत लेते हैं और अस्पन्त उत्तम जल का पान करते हैं।"

"अधिक सुबस्य भारतीय समाजो मे भिन्न-भिन्न प्रकार के बहुत-से व्यवसायों मे जीवन विताया जाता है । कई मूमि को जोतते हैं, कई मिमाही हैं, कई व्यापारी है। अस्वन्त उच्च और बनाडफ लोग राजकाज के प्रवच्य मे सम्मिलित होते हैं, न्याय विचारते हैं और राजाओं के साथ समा में बैठने हैं।"

कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुषीलन से मीर्य युग के विविध उद्योगों के विषय में समूचित जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं। मैगस्थानीज के मारत-वर्णन में भी इन उद्योगों के सम्बन्य में उरयोगी निर्देश उपनव्य हैं। भीर्य युग के प्रयान उद्योग निम्नलिखित ये---

सून को बुनाई के लिये बुनने के कारलानो (कर्मालो) मे मेज दिया जाना था, जहाँ उनमें अनेक प्रकार के कपड़ मैं यार किंव जाने थे। रेशम, उन, कई, नन, रेशे आदि सबके सून को बस्त बनाने के लिये प्रयुक्त किया जाना था। ' कोटलीय अयंशास्त्र से अनेकियंब बस्त्रों का उन्लेख किया गया है। उन में अनेक प्रकार के काम्बल और अपस कपड़ी बनाये

१. मैगस्यनीज का भारतवर्षीय वर्णन, पृष्ठ ३

२. मैगस्यनीज का भारतवर्षीय वर्णन, पट्ट ८

३. 'कर्णावल्ककार्पासतुलदाणश्रीमाणि च।' की. अर्थ. २।२३

४. की. अर्थ. २।२३

५. 'इलक्ष्मस्यूलमध्यतां च सुत्रस्य विवित्वा वेतनं कल्ययेत् ।' की. अर्थ. २।२३

६. 'कृत कर्म प्रमाण काल वेतन कल निध्यत्तिभिः कावभिश्च कारयेत्।' कौ. अर्थ. २।२३ ७. कौ. अर्थ. २।२३

जाते थे। कम्बल तीन प्रकार के होते थे, सुद्ध (कन के असली रंग के), सुद्ध रस्त (हलके लाल रंग के) और प्रपस्त (लाल कमल के रस के)। स्लें बार प्रकार से बनाया जाता बा, स्वित (बड़ी हुई कन हे), बानतिक (रंग-विर्माण कने हे), वाक्ववीस्त (पृट्धिमो को जोड़ कर) और तल्युविश्विक (ताने-बाने से बून के)। कित करडे की निम्माणिसित किस्सें कीटल्य ने जिलते हैं—कीव्यक (सालो हारा ओड़ा जाने वाला मोटा कम्बल), कुल-मितका (मिर पर ओड़ जानेवाला साल), सीमितिका (मैटा के अपर ओड़ाया जाने वाला कमला), सुत्यास्तरण (पोड़ो की झूल), वर्णक (सीन), तिक्ववक (विस्तर पर विद्याया जाने वाला कमला), सुत्यास्तरण (पोड़ो की झूल), वर्णक (सीन), तिक्ववक (विस्तर पर विद्याया जाने वाला कमला), क्रांस का प्रवास का प्रतास का का प्रतास का प्रत

भंड की उन गरम करादों के निर्माण के लिये सुख्य सास्त्र थी। जब भंड वकरी गंज के मात्र की हां आए, तब उसे काट लिया जाता था और उसे कताई के लिये गंज दिया जाता था। उन के अतिस्तित अन्य पहुंजों के बाल भी दश्य बनाने के लिये प्रणेग में लाये जाते थे। इन्हें कोटल्य ने 'मुगरोस' कहा है। इनसे सम्पुटिका (अदस्त्राण का जीपिया), जदुरिशका (आयताकार सन्त्र), लम्बरा (सहीन परवा), कट्टानक (मेंटा परदा), प्रावरक (परदा) और सत्तिलका (गलीवा) का निर्माण किया जाता था।'

मन के अनिरिक्त जिन अन्य पीदो और वृक्षों के रेखों से कपडे बनाये आते थे, उनके नाम भी कोटल्य ने लिखें हैं, नागवूल, लिकुच, वकुळ और वट । नागवूल के रेखें पीळे रंग के होते हैं, लिकुच के गेंहुए रंग के, वकुळ के क्वेत रंग के और वट के मन्त्रन के रंग के।' इन विभिन्न वृक्षों के रेखों द्वारा भी उत्कृष्ट प्रकार के वस्त्रों का निर्माण किया जाता था।

 <sup>&#</sup>x27;जुद्धं सुद्धरक्तं पद्मरक्त च आविकं; लिचतं वानिवत्रं लण्डसंघात्यं तन्तुविच्छित्रं च कम्बलः ।' कौ. अर्थ. २।११

 <sup>&</sup>quot;कौपबक: कुलमितिका सौमितिका तुरपास्तरणं वर्णकं तलिच्छकं वारवाणः परिस्तोमः समन्तभद्रकं वाविकम्।" कौ अर्थ. २।११

३. "पिच्छलमाईमिव च सुक्मं मृदू च ओठम्।" कौ. अर्थ. २।११

 <sup>&</sup>quot;सम्युटिका, चतुरिश्रका, लम्बरा, कटबानकं, प्रावरकः सल्लिकेति मृगरोम।"
 कौ. अर्थ. २।११

पत्रामक्षा लिकुचो वकुलो बटश्च योनयः। पौतिका नागवृक्षिका, गोधू मवर्णा लैकुची, श्वेता बाकली, श्रेचा नवनीतवर्णा ।' कौ. अर्थ. २।११

बिटिय शासन से पूर्व तक बग देश की मलमल (स्वेत, महीन और चिकनी) विस्व-विख्यात थीं. काथीं का रेशम अवतक शेट माना जाता है, और शुदूर दक्षिण के सूती करडे आज मी मारत में बपना विविद्यंत स्थान र स्वेत हैं। भीन के रेशमी करडे मीर्थ पूर्ग में भी शेष्टता के लिये प्रसिद्ध में, और वे विकल के लिये अवस्थ ही भागन में आया करते होंगे।

कीटनीय अर्थसास्त्र के इस विवरण से यह भनीभौति प्रगट है कि घोष युग मे वस्त्रउद्योग बहुत उसत दशा में था। इस बात की पुष्टि मैनास्थानी के मारत-वर्णन द्वारा भी
होती है। उसने निलता है, कि "अपनी चान की साधारण सादगी के प्रतिकृत वे मारतीय
वारीकी और सजावट के प्रमी होते हैं। उनके बन्तां पर सोने का काम किया रहुता है।
ये वस्त्र मृत्यवान् रत्यों से बिनूषित रहते हैं, और (भारतीय) लोग अत्यन्त मुन्दर मनमन
के वने हुए फून्दार कार्य सहनते हैं। सेवक लोग उनके पीछ-पीछ छाते लगाये चलते हैं।
व्यापित के अपने सीन्दर्य का बहुत ह्यान रखते हैं, और अपने स्वरूप को सैंवारने में कोई
उनाय उठा नहीं रखते।"

१. "वाङ्गकं वेदां स्मिणं दुक्तं, पोण्कुकं व्यामं मणिस्तम्थं, सौवर्णकुव्यकं दूर्यवर्णमणि-स्तिप्योदकवान चतुरभवानं व्यासभवानं च । एतेवासेकांशुक्तमर्थेद्वित्ववुरंशुक-मिति । तेत काशिकं पोण्कुकं च तीमं व्यास्थातम् । मार्गावका पौण्कुका सौवर्ण-कुन्यका च पत्रोणां ।...तासां सौवर्णकुव्यका अंटठा । तया काशियं चीनपट्टाव्य चीनपूर्विता व्यास्थाताः । माणुरपपरात्तकं कालिङ्गकं काशिकं वाङ्गिकं वासकं माहिषकं च कार्यासिकं केष्ठलिति ।" को. अर्थ.. २१११

R. McCrindle . Mayasthenes, p. 69

"जैसे वे मलमल पहनते हैं, पगड़ी देते हैं, सुगन्धित द्रव्यो का व्यवहार करते हैं, और चमकीले रंगो में रंगे हुए पहरावों को धारण करते हैं।""

वस्त्र-उद्योग के साथ सम्बन्ध रखने वाले कतिपय अन्य उद्योग या व्यवसाय भी थे. जिनका इसी प्रकरण में उल्लेख करना उपयोगी होगा। ये उद्योग निम्नलिखित थे--(१) रस्सी बनाना-कौटल्य ने तन्तुवायों (जलाहो) के माथ ही रस्मी बनाने वालो का भी उल्लेख किया है,जो सुत्राध्यक्ष के अधीन व नियन्त्रण में रहते हुए कार्य करते थे। रस्सी और रम्सो को बनाने के लिये सुत, रेशे, बेंत और बाँस का प्रयोग किया जाता था। मूत और रेशो से बनी रस्सी को 'रज्ज' कहते थे, और बेंत और बाँस से बनी रस्सी को 'वस्त्रा'। (२) कवच बनाना-यद्ध के लिये कवचो का बहुत उपयोग था। उनके निर्माण के लिये पृथक कर्मान्त (कारखाने) होते थे, जिनमे इस शिल्प के विशेषज्ञ कारु और शिल्पी कवचो को बनाते थे। (३) रँगने का उद्योग---मृती. कनी आदि वस्त्रो को रँगना भी एक महत्त्वपूर्ण उद्योग था। रगरेजो को 'रक्तक' कहते थे। घुलाई के लिये जो दर नियत थी। उसमें दूगनी दरमें रक्तकों को कपड़े रँगने की मजदूरी दी जाती थी। (४) घोबी का व्यव-माय-रजक (घोबी) को भी अर्थशास्त्र में 'कार' कहा गया है। घोबी काठ के पटरे और चिकनी जिला पर ही कपडे फटक सकते थे। अन्यत्र फटकने पर उनसे न केवल वस्त्र की हई हानि की क्षति पूर्ति करायी जाती थी, अपितु छ पण जरमाना भी बमुल किया जाता था। घोवियों के अपने पहनने के कपड़ों पर मदगर का निशान अकित कर दिया जाता था। इसका प्रयोजन यह था, कि वे किसी ग्राहक के कपड़ो को स्वयं पहन छेने के काम मे न ला सके। यदि किसी घोबी को कोई ऐसा वस्त्र पहने हुए पाया जाए, जो कि मुद्गर के चिन्ह से अकित न हो, तो उस पर तीन पण जुरमाना किया जाता था। यदि धोबी ग्राहक के वस्त्र को बेच दे या किसी अन्य घोबी से कय करे या गिरवी रख दे, तो उसे बारह पण जुरमाने का दण्ड दिया जाता था। यदि घोबी ग्राहक के कपडे बदल दे, तो उसे असली बस्त्र बापस करना होता था, अन्यथा उसपर वस्त्र की कीमत का दुगना दण्ड पडता था।" घोबी बहत

<sup>?.</sup> Mc Crindle. : Magasthenes p. 97

२. सूत्राध्यकः सूत्रवर्मवस्त्ररञ्जूष्यवहारं तज्जातपुरुवैः कारयेत् ।' कौ. अर्थ. २।२३

३. 'सूत्र बल्कमयी एज्जुः बस्त्रा वेत्रवंणवीः।' कौ. अर्थ. २।२३

४. 'कब्रूटकर्मान्तांश्च तज्जातकार शिल्पिभः कारवेत् ।' कौ. अर्थ. २।२३

५. 'द्विगुणं रक्तकानाम्।' कौ. अर्थः ४।१

रतकाः काटउफलकरलस्पशिलायु बस्त्राणि नेनिज्युः । अन्यत्र नेनिजन्तोबस्त्रोप-पवातं बदयणं च दग्डं दद्यः ।' कौ. अर्थः ४।१

 <sup>&#</sup>x27;मृद्गराङ्कावत्यद्वातः परिवधानास्त्रिपणं वय्तं वद्यः। परवस्त्रविकयावक्यावधानेषु
च द्वावशपणो वयः। परिवर्तने मस्य द्विषणो वस्त्रवानं च।' कौ. अर्थ. ४।१

शीध कपडे घोकर वापस लौटा देते थे। जिन कपडो को केवल बोकर खेत कर देना हो या जिनका असली रग ही घोकर निस्तार देना हो, उनके लिये एक रात (एक अहोरात्र) का समय पर्याप्त समझा जाता था। इससे अधिक देर करने पर घोबी को दण्ड दिया जाता था। पर यदि कपडे को धोने के अतिरिक्त रँगना भी हो. तो अधिक समय दिया जाता था। हलके रग में रेंगने के लिये पाँच दिन, नीले रग में रेंगने के लिये छ. दिन, और पूष्प, लाक्षा, मञ्जिष्ठ व आरक्त (गाता लाल) रगो मे रँगने के लिये सात दिन का समय अपेक्षित समझा जाता था । जिल कपड़ों को घोले और रॅसने में विशेष परिश्रम और ध्यान की आवश्यकता हो. उनके लिये भी सात दिन का समय दिया जाता था। इससे अधिक देर करने पर रजक को बुलाई और रेंगाई की बनराशि नहीं दी जाती थी। पदि बलाई के सम्बन्ध में कोई विवाद उपस्थित हो जाए, तो उसका निर्णय कुशलो (विशेषज्ञो) द्वारा किया जाना था। मौर्य यग मे बलाई की दर बहुत पर्याप्त थी। उत्कृष्ट वस्त्रों की घलाई एक पण थी, मध्यम प्रकार के वस्त्रों की आधा पण, और घटिया कपड़ों की धलाई चौथाई पण नियंत थी। मोटे कपडों की घलाई के लिये एक माधक और दो माधक दिये जाते थे। (५) दर्जी (तुन्नवाय)का व्यवसाय-कीटलीय अर्थशास्त्र तुन्नवायो (द्रीजयो) का उन्लेख भी आया है, जिससे सुचित होता है कि मीर्थयग के दर्जी अनेक प्रकार के वस्त्र भी सिया करते थे। पर इन वस्त्रों के विषय में कोई विश्वद सचना अर्थशास्त्र से उपलब्ध नहीं होनी। मौर्य य ग के स्त्री-पुरुष किस प्रकार के सिले हुए वस्त्र पहला करने थे. यह ज्ञात नहीं है। मैंगस्य-नीज के विवरण से केवल यही जात हाता है, कि इस यग के भारतीय कीमती रत्नों मे विमुखित और फलदार मलमल के कपड़े पहुना करने थे।

(२) **धातु-उद्योग**—सानो से कच्ची चात निकालने, उसे धातुओं के रूप से परिवर्धित करने और धातुओं से अस्त-अस्त, उपकरण, आसूषण आदि बनाने का उद्योग सी मीर्य-यूग में बहुत उस्तर दशा में या। कीटन्य गेंका ( राज्यकोंश) को 'आकर-अमब' (सानो से उत्पन्न या सानो पर आधारित) कहा है।' साम ही, स्थास के सब उपकरण ( अस्त-

 <sup>&#</sup>x27;मुकुलावदातं...एकरात्रोतरं दथु:। पञ्चरात्रिकं तनुरागं, षद्रात्रिकं नीलं, पुष्टप-लालामिञ्ज्ञकारस्य गुरुपरिकर्मयत्योपसार्यं जात्यं वासः सप्तरात्रिकं, ततः परं वेतनहानि प्राप्नुयु:।' कौ. अर्थ. ४-।१

२. 'श्रद्धेया रागविवादेषु वेतनं कुशलाः कल्पयेयुः ।' कौ. अर्थ. ४।१

३. परार्ध्यांना पणो बेतनं, मध्यमानामधंपणः, प्रत्यवराणां पादः, स्यूलकानां मात्र । द्विमाणिकम् ।' कौ. अर्थ. ४।१

४. 'रजकंस्तुभवायाः व्याख्याताः' कौ. अर्थ. ४।१

५. 'आकरप्रभवो कोशः ।' कौ. अर्थ. २।१२

शस्त्र, कवच आदि) भी खानों से ही प्राप्त होते हैं। इस दशा में यह स्वामाविक था, कि मौर्य यग के राजा खानो और धात-उद्योग पर विदोध ध्यान देते। ऐसी खानें अच्छी समझी जाती थी. जो प्रमतसार (जिनसे बहमल्य द्रव्य प्रभत मात्रा मे उपलब्ध होते हों). अदर्ग मार्ग (जिन तक पहेँचने का मार्ग कठिन न हो), अल्पव्यय (जिन पर खर्च अधिक न पडता हो) और अल्प-आरम्म (जिनसे घातु निकालने में अधिक परिश्रम न पडे) हो। खानों का विमाग एक पृथक् अमात्य के अधीन होता था, जिसे 'आकराध्यक्ष' कहते थे। उसके अधीन 'खन्यध्यक्ष', 'लोहाध्यक्ष', 'लक्षणाध्यक्ष', 'लवणाध्यक्ष' आदि बहत-से अमात्य कार्य करते थे। आकराष्यक्ष के लिये यह आवश्यक था, कि वह शुल्व-धातुशास्त्र (ताम आदि धातुओं की विद्या), रसपाक (पारे आदि के निर्माण की विद्या)और मणियों की पहचानमें प्रवीण हो,और उसके अधीन ऐसे कर्मकर भी कार्य करने के लिये हो, जो कि बात्-सम्बन्धी कार्यों मे निपूण हो। साथ ही, उसके पास ऐसे उपकरण भी होने चाहियें, जो खानो से घातुएँ निकालने के लिये आवश्यक हो। अकराध्यक्ष के कर्मचारी मैदानों और पहाडों में स्थित खानों का पता लगाते थे। कच्ची घात की परीक्षा भार, रख, गन्ध, स्वाद आदि द्वारा की जाती थी। यह भी देखा जाता था, कि खान का पहले उपयोग हआ है या नहीं। किमी खान का पहले उपयोग किया जा चका है, इसका परिज्ञान वहाँ उपलब्ध कोयले, राख,धात पिघलानेके बर्तनो के दटे हए ट्कडो आदि से किया जा सकता था। किस खान मे कौन-सी घात विद्यमान है, इसका पता करने के लिये कौटलीय अर्थशास्त्र मे अनेक पहचानें लिखी गई है। यदि पहाड के गडढ़ों, गहाओं, उपत्यकाओ, दरारों और खोदे गये स्थानों से जम्बू (जामून), चुन (आम), तालफल (ताड), पक्वहरिद्धा (हलदी), हडताल, मनः शिला (मनसिल), शहद, हिगलक (सिंगरफ), तोते, कमल और मोर के पंखों के रग के द्भव बहते हो और इन द्रवों में काई के समान चिकनाहट हो. और ये पारदर्शक तथा भारी भी हो, तो समझना चाहिये कि वहाँ सोने की कच्ची घात विद्यमान है, और ये इब उसी से मिलकर निकल रहे हैं। ' यदि द्रव को पानी में डालने पर वह तेल की तरह सारी सतह पर

१. 'सनिस्संग्रामोयकरणानां योनिः।' कौ. अर्थ. ७।१४

२. 'बल्बोरपि वः प्रभूतसारामदुर्गमार्गामल्य व्यवारम्भां स्नॉन सानवति, सोतिसंघते।' को. अर्थ. ७।१२

३. की. अर्थ. २।१२

४. 'किटुम्बाङ्गारसस्य लिङ्गांबाऽऽकरं भूतपूर्वमभूत पूर्व वा. . .परीक्षेत ।' कौ. अर्थ. २।१२

 <sup>&#</sup>x27;वर्वतानामभिज्ञातोहेशालां विक्तगृहोपत्यकाऽध्ययनियृक्कवातेष्यत्तः प्रस्यन्वनो अन्युक्ततात्मकरूपस्वहरिदा नेवहरितात्मत्रोहिहवात्मकपुष्टरीकशुक्रमपुरपवयर्णा-स्मार्थ्यक्रीवर्णायर्थनात्त्रिययकाणां विवादा आरिकास्य रसाः काञ्चनिकाः। की. वर्षः २११२

फैल जाए और सब मैल तथा गर्द को इकद्ठा कर ले, तो वहाँ तोबे और चौदी का मियण समझना चाहिये। यदि ऐसा द्रव निकल रहा हो, जो देखने में तो इसी प्रकार का हो, पर उसकी गन्य और स्वाद बहुत तेज हो, तो वहाँ शिलाजतु की सत्ता होगी।'

कहाँ कीन-सी बातु है, और कच्ची बातों की किस प्रकार पहचान की जा सकती है, इस विषय पर कोटल्य ने पर्याप्त विस्तार के साथ जिल्हा है। उस सब को वहाँ उद्यून करना उपयोगी नहीं है। पर अर्थशास्त्र के इस विदरण को शक्तर यह भरी मीति झान हो जाता है, कि मीयें यूग में बातुविचा मलीसोति उसत थी, और 'आकराध्यक्ष' के कसे चारी पर्वतो और मैदानों में विद्यमान व्यानों की तलाश में निरन्तर प्रयत्नशील पहने थें।

कच्ची वात को सान से ले जाकर उसे शुद्ध थानु के रूप मे परिवर्तित किया जाना था। इसके लिये बहुन-से कमॉन्स (कारखाने) विद्यमान थे। यह कार्य किम प्रकार किया जाना था, इस पर की अध्यासन से अकार प्रकार किया जाना था, इस पर की अध्यासन से अकार परता है। यानु में मिले हुए अपूर्ध टब्यों के शुद्ध थानु में पृषक् करने के लिये कच्ची थात को तीश्य मुत्र और सार में प्राक्तर मावना देनी वाहिये, भिर राजबुझ, बर, ऐल् और गोपित के माथ मिला कर उसे तथाना वाहिये। माथ ही, सेसे, गवे और हा के मून नया गोवर कार्य को स्वार के मार हो हो हो हो है मुक्त नया गोवर कार्य को स्वार के मुक्त कच्ची थानु से पृषक हो जायगी। '

चातुओं को नरस और उजकवार बनाने की विधियों सी कीटल्य ने जिल्ली हैं। कन्दणी और वयकन्द के चुरे, और यब, साथ, तिल, ग्लाक और पील की राख और नाय व वक्नी के दूस को मिलाकर उनमें मजने पर चातुर्ण नरम हो जाती हैं। ऐसी ही अप्य भी अनेक विधियों अर्थवाहन में उल्लिलित हैं। नानांविश्व विधियों द्वारा चुढ़ घानुओं को नंदार करना और चानुओं को नंदार, वसकीला व कठोर बनाना एक ऐसा विल्य था, जो मोयं युग में अच्छी तरह विकत्तित हो चुका था। खिलज पदार्थों में कोटल्य ने मोना, चादी, तास्त्रा, सीसा, छोड़ा, टिन, बैकुल्लक, पीलल, बृत्त (?), कम (कासी), हदताल, मनिलः, चिलः, नंदित, हा कालों, सांच करना हो। हिस्त हुन सबके कारलान मोयं युग में विद्यमान थे। खानों और कमन्ति से चानु आदि की चोरी न हो। सके, हमके लिये ममुचित व्यवस्था की गई थी। खान में काम करनेवाल कोई व्यवित्त यदि चानु आदि की चोरी करे, तो चोरी किये गये उच्च की कीमन का आठ गुना उन पर जुरमाना किया जाता था। पर स्ता को चोरी के लिये समझकन मृत्युदण्ड का विवान था। यति कोई अप वित्त की चोरी करे, तो चोरी किये गये उच्च की कीमन का आठ गुना उन पर जुरमाना किया जाता था। पर स्ता को चोरी के लिये समझकन मृत्युदण्ड का विवान था। यति कोई अप विवाद कि चोरी का वाला बाता था। यत्र चानु की चोरी के लिये समझकन मृत्युदण्ड का विवाद था। विकाद कोई के वित्त कोई अप विवाद की चोरी करें सा का मान करना हो। आनु सार्व ही की चोरी करें से पर पर करने ही के सार्व को सुनित प्राप्त कि चीरी करने सार्व के सार्व की सा

१. की. अर्थ. २।१२

२. 'घातु समुस्थितं तज्जात कर्मान्तेषु प्रयोजयेत् ।' कौ. अर्थः २।१२

३. की. अर्थ. २।१२

रूप मे खान में कार्य करने के लिये विवश किया जाता था। 'यद्यपि धातुओ के कारखानों और खानो का सञ्चालन राज्य की ओरसे होता था. पर जिन कारखानो और खानो मे बहुत अधिक धनराशि लगाने की आवश्यकता हो, उन्हें राज्य की ओर से अन्य व्यक्तियो के भी सुपूर्व कर दिया जाता था, जिसके बदले मे राज्य या तो निर्धारित किराया लेता था और या पैदाबार का निश्चित माग । इस प्रकार मौर्य युग मे धातू-उद्योग के निजी क्षेत्र (पाइबेट सेक्टर) की भी सत्ता थी। उमयग में भी यह स्वीकार किया जाता था. कि उद्योगों के लिये पँजीपतियों का उपयोग है।

आकराष्ट्रयक्ष के अधीन सबसे महत्त्वपूर्ण अमात्य 'लोहाध्यक्ष' था, जो ताम्र, सीम (सीमा), त्रपू, वैक्रन्तक आदि धातुओं के कारखानों का सञ्चालन करता था। एक अन्य अमात्य 'खन्यध्यक्ष' था. जो सामद्रिक आकरों से शख. वज्र. मणि, मक्ता, प्रवाल आदि निकलवाने की व्यवस्था करता था। नमक की गिनती भी खनिज पदार्थों मे की जाती थी. जिसके लिये 'लवणाध्यक्ष' की नियक्ति की जाती थी। ' लोहे का मस्य उपयोग अस्त्र-शस्त्रों, और कृषि व उद्योगों के उपकरणों के निर्माण के लिये था. और ताम्बे. पीतल आदि का बरतनो के निर्माण के लिये। सोना और चौदी जहाँ आभषण बनाने के लिये प्रयुक्त होते थे, वहाँ साथ ही सिक्के बनाने के लिये भी प्रधाननया उन्हीं को प्रयुक्त किया जाता था, यद्यपि मापक, अर्थमापन सदश छोटे सिक्के ताँबे से भी बनाये जाते थे। मद्रापद्धति का सचालन लक्षणा-घ्यक्ष के अधीन था, जो आकराध्यक्ष के नियन्त्रण में अपने कार्य का सम्पादन करता था।

लाना और धातओं के कर्मान्तो (कारखानो) से जो माल उपलब्ध होता था. उसकी विकी की व्यवस्था भी राज्य द्वारा की जाती थी। लोहा, तौवा, त्रपु आदि घातुओं का विकय लोहाध्यक्ष के अधीन था. शस मक्ता आदि का विकय खन्यध्यक्ष के और नमक का लवणाष्यक्ष के । चांदी और सोने को गुद्ध रूप से तैयार करने और उन द्वारा विविध प्रकार के आमूषणों को बनवाने का कार्य एक पृथक् विभाग द्वारा किया जाता था, जिसके अध्यक्ष को 'सवर्णाध्यक्ष' कहते थे।

लानो और घातु-उद्योग के विषय मे मैगस्थनीज ने भी अपने भारत-वर्णन मे लिखा है। उसके अनुसार "मुमि तो अपने ऊपर हर प्रकार के फल, जो कृपि द्वारा उत्पन्न होते

- १. 'आकरिकमपहरन्तमध्दगणं बापयेबन्यत्र रत्नेम्यः । स्तेनमनिसध्दोपजीविनं च बदं कर्मकारयेत। '२।१२
- २. 'व्ययक्रियाभारिकमाकरं भागेन प्रकथेण वा बद्धात्। लाधविकमात्मना कारयेत्।' कौ. अर्थ. २।१२
- ३. लोहाध्यक्षः तास्त्रसीसत्रपुर्वेकुन्तकारकृटवृत्तकंसताललोध्नकर्मान्तान्कारयेत् ।' की, अर्थ, २।१२
- ४. कौ. अर्थ. २।१२
- ५. कौ. अर्थ. २।१२

है, उपजाती ही है, पर उसके गर्म में भी सब प्रकार की बातुजों की जनगिनत सामें है। उनमें सीगा, वादी बहुत होता है, और तौवा तथा लोहा मी कम नहीं होता। जस्ता और दूसरी बातुर्रे मी होती है। इनका प्रयोग आमृत्यक की बस्तुओं और लडाई के हिषयार तथा साज आदि बनाने के निसिन्त होता है।"

- (३) नमक-उद्योग----मन बनाने का व्यवसाय राज्य द्वारा अधिकृत था, और आकराय्यक के अधीन 'जवगाय्यक' नाम का अमात्य उत्यक्त सञ्चालक करता था । नमक बनाने के लिये राज्य से लाइसेन्स लेना होता था। लाइसेन्स प्राप्त करके को व्यविक्त ममक बनाने के लिये राज्य से लाइसेन्स लेना होता था। लाइसेन्स प्राप्त करके को व्यविक्त ममक बनाने का किया होता हो। उत्यान करते थे। इस प्रकार जो नमक लवणाय्यक के पान समृहीत हो जाता था, उत्यक्ती विक्री राज्य द्वारा करासी जाती थी। राज्य की अनुमति के बिना नमक का क्य-विक्रय कर सकना निर्यद्व था। विदेशों से जो नमक विकने के लिये आना था, उस पर भी अनेक कर लिये जाते थे, जिनका उल्लेख इम प्रव्य में पहले किया जा चला है।

<sup>?.</sup> McCrindle: Magasthenese, p. 30

२. कौ. अर्थ. २।११

३. 'शुक्तिः शङ्खः प्रकीर्णकं च योनयः :।' की. अर्थ. २।११

एक समान), भ्राजिष्णु (चमकीले), हवेत, गुरु (मारी), स्निग्ध (चिकते) और देव-विद्ध (टीक स्थान पर जिनमे छेद किया जा सके)मोतियों को कौटल्य ने प्रशस्त माना है। मोतियों का प्रयोग प्रधानतया ब्रार बनाने के लिये किया जाता था। अर्थशास्त्र में

भागाया का प्रथान प्रधानाया हार बागा का ज्या क्या भागा था। जयावारन म अनेक प्रकार की मुस्ता यिट्यों (मोती की सालावों) का उल्लेख किया या है—चीक ( (एक समान वाकार के मोतियों की ऐसी माला जिसके मध्य में एक बडा मोती हों), उप-शीर्षक (एक समान वाकार के मोतियों की ऐसी माला जिसके मध्य में पीच बढे मोती हों), प्रकाष्ट (बीच में एक बढा मोती रखकर उखके दोनों और जो मोनी पिरोये जाएँ, उनका आकार कमानुसार पटता जाए), अवचाटक (जिसके सब मोती एक समान जावार के हों), तरल प्रनिवन्व (ऐसी माला जिसके मध्य में एक अय्यन्त चमकीला मोती लगाया गया हों) । मोतियों की बहतनी लिख्यों से बडे-बढे हार बनाये जाते थे, जिल्हें अय्यन्त समक्र

भागपा का बहुत-सा लाड्या से सब्द-वह हार से १००८ सुक्ता-अस्टिया होती थी, ब्यक्ति ही प्रयुक्त कर सकते थे । इच्चच्छन्द हार से १००८ सुक्ता-अस्टिया होती थी, विजयच्छन्द हार से ५०४, अर्चहार से १४, रिप्तमकलाप से ५४, क्ष्यक्राहार से ३२, कमन-माला हार से २०, अर्चमुच्छहार से २४, माणवक हार से २०, और अर्चमाणवक हार से १२। हमी प्रकार के अन्य सी बहुत-में हारों का उल्लेख कौटल्य ने किया है, जिनमें कोई मिण मी मीतियों की लडियों के बीच में लगायी जाती थी। अर्पवास्त्र के इस विवरण को एक कर इस बात में कोई सन्देह नहीं रह आता, कि सीर्य सुग में मीतियों के हार बताने का जिल्ल बहुत उन्नत था।

मोतियों को लडियां और हार नके में पहनने के लिये बनाये जाते थे, और साथ ही सिंग, हाथ, पैर और किंद (कमर) आदि के लिये सी। "इन विविध प्रकार के हारों के लिये पृथक, पृथक, नार्ष थी, और इनके निर्माण के लिये सुबर्ण-सूत्र का भी प्रयोग किया जाता था। मोतियों के लिपिकन अनेकविष्य प्रणियों को प्राप्त करना भी लयस्प्रस्थक का कार्य

था। मिणयो के तीन मुख्य मेद बे—कीट (कूट-पर्वत से प्राप्तव्य), मालेयक (मलय पर्वत से प्राप्तव्य) और पारसमुदक (समृद पार से प्राप्तव्य)। स्थान भेद के सिवाय रूप-भेद से भी मिणयो को अनेक वर्गों मे विमक्त किया जाता था—सीमित्वक (ओ रक्त पथा या पारिजात पुण्य के समान निर्वाप लाल राग की हो) और जिससे बाल सूर्य के समान चमक हो), वैष्ट्र में (ओ नील कमल या चिरीय पुष्प या जल या ककी सा मा सुन्ते पत्र के रेग की हो), पुष्पराग, गोमूचक, गोमेवक, नीलावलीयक, इन्द्रतील, कलावपुष्पक, महानील, जामच बान, औमृत्रप्रम, नदक, सदम्मध्य, शीतवृष्टि को सुन्ते स्वत्य स्वति हो।

१. 'स्यूलं वृत्तं निस्तलं स्वाजिदण् स्वेतं गुरु स्निग्धं वेशविद्धं च प्रशस्तम् ।' कौ. अर्थः २।११

२. की. अर्थ. २।११

३. की. अर्थ. २।११

४. 'तेन विश्लोहस्तपादकटीकलापजालकविकल्पा व्याख्याताः ।' कौ. अर्थ. ५।११

५. की. अर्थ. २।११

सानी जाती थी, जो आकार से बट्कोन, जीकोन या गोल हो, जिनका रंग गाड़ा और जम-कीला हो, जो चिकनी और सारी हो, जिनसे किरणें फूटती हो और जो पारवर्षक हो। ' सीगरिक आदि जिन मणियों का ऊपर परिणणन किया गया है, उन सबको उल्हुष्ट माना जाता था। कतिथ्य मणियाँ घटिया किस्म की भी थी। इनके नाम भी कौटलीय अर्थवालम से दिये गये हैं।

मुस्ता और मणि के अतिरिक्त वज्य (हीरे) भी अन्यध्यक्ष हारा एकत्र कराये जाते थे। इन्हें जानो और स्रोतो से प्राप्त किया जाता था। हीरो के भी अनेक भेद थे—समा-राष्ट्रक (विदर्भ देश के समाराष्ट्र नामक प्रदेश से प्राप्त), मध्यमराष्ट्रक (मध्य देश के कौशल जनपद से प्राप्त), काश्मकराष्ट्रक (काश्मक देश से प्राप्त), अिकटनक (इस नाम के पर्वत से प्राप्त), भिणमत्तक (इस नाम के पर्वत से प्राप्त) और इन्ट्रतनक (किल्कु देश से प्राप्त)। अमणी हीरे को कथा पहचान है, और कोन-में हीरे उत्कृष्ट या निकृष्ट होते है, इस विषय का भी अर्थशास्त्र में निरूपण किया गया है। जो हीरा स्मृत् (बडा), गुरु (आरी), प्रहारमह (वो आधान को यह मंत्र), ममकोटिक (जिसके किनारे एक नमान हो), माजनेलेखित (जिससे वरतनो पर रोजन या अकन किया वा मके), इप्राप्त होणी (वोर्ष के प्राप्त कर्यों) को प्राप्ति कर स्राप्त हो) की प्राजनेलियत (जिससे वरतनो पर रोजन या अकन किया वा मके), इप्राप्त होना है।

मोती, मणि और हीरे आदि से विविध प्रकार के आंगूपणों को बनाने और मणि नथा हीरे को काटकर निश्चित आकार प्रदान करने का कार्य 'मणिकारओ' द्वारा किया जाता था। इसमें सन्देह नहीं, कि मणिमुक्ता आदि का व्यवसाय मौर्य युग में बहुत उन्नन था।

(५) बाराब का उद्योग — मुरा (शराय) का उद्योग 'मुराध्यक्ष' के अधीन था. जो अराब बनवाने और उनकी विक्री की मब ब्यवन्या कराता था। इनके लिये मुरा-निर्माण में कह व्यक्तियों हो। इस विक्रिय की प्राज्यन माने, में कहा अवाय नारों, देहातों और छावनियों में मर्वत्र किया जाता था। 'मुरा छ प्रकार की होती थी, मेदक प्रमस्त्र, बातव, अरिष्ट, में ये और मधु। एक होण जल, आवा आवक बावक औरतीन प्रस्व किष्ण (fermant) मिलाकर मेदक मुरा तैयार की जाती थी। मेदक के तिमां ग में जल और जावक का अनुपात ८ और १ का होता था, और न्यमीर उठाने के लिये उन्मी

 <sup>&#</sup>x27;वडअचतुरओ बृत्तो वा तीवराग संस्थानवानच्छ स्स्तिन्धो गुरुर्राचन्यानम्बर्गतप्रभः प्रभानुलेपी चेति मणिगुणाः ।' कौ. अर्थः २।११

२. 'स्यूलं, गुर, प्रहारसहं समकोटिकं भाजनलेखितं कुश्रामिम्नाजिष्णु च प्रशस्तम्।' की. अर्थ. २१११

३. 'ततः परं नगरराजदेवतालोहमणिकारवो. . अधिवसेयः ।' की. अर्थ. २।४

 <sup>&#</sup>x27;सुराध्यक्षस्सुराकिण्वव्यवहारान् हुगं जनपदे स्कन्यावारे वा तज्जातसुराकिण्य-व्यवहारिजः कारवेत् ।' की. अर्थ. २।२५

किष्य डाला जाता था। प्रसन्न सुरा को बनाने के लिये अन्न (चाचल, जौ आदि) की पीठी के अतिरिक्त दालचीनी आदि यसाले भी पानी में मिलाये जाते थे 1' कौटत्य ने अन्य प्रकार की सुराओं के निर्माण की विधियाँ भी दी है, जिन्हें यहाँ लिखने की आवण्यकता नहीं है।

मुरा के सेवन पर अनेक प्रकार के नियन्त्रण विद्यमान थें। उसके कथ-विक्रय के स्थान नियंत थे, जिनके अनिरिक्त अन्य कही बाराब नहीं बेची जा मकती थी। इस नियम का उल्लिखन करने पर ६०० पण जुरमाने का विधान था। नियंत स्थान ते शायक को बाहर के जाना नियंत स्था ' यह प्यान मे रखा जाना था, कि वाराबकों एक दूसरे से पर्याल कुरी पर हो। चुरा का सेवन केवल ऐसे व्यक्तियों को ही करने दिया जाता था, जो 'वेदिन-कात-शीच' (जिनकी गुष्ता या तो जान हो और या जात करा दी गई हो) हो। उन्हें भी केवल आधा प्रस्थ, आधा कुइस्ब, चीवाई कुइस्ब या एक कुइस्ब की मात्रा में ही साराव दी जानी थी। कीटस्य ने जिला है, कि कर्मचारी और करनेक निर्देश का क्षित प्रमाद न करने लगा आप अंत जन कही मर्यादा का अतिक्रमण न करने लगे, और तीक्षण कहित के व्यक्तियों की उन्साह-शक्ति में क्षीणना न आ आए, अन केवल निर्वारित मात्रा में ही धराव दी जाया करे।' इसीलिये मैगस्यनीज ने यह लिला है कि 'वे (भारतवामी) यज्ञों के विवाय कभी मरिया नहीं पीने। उनका पिय जी के स्थान पर चावल हारा निर्मात एक रस है।' क्योंकि मुरा का मेनव राज्य हारा नियन्तित था, इसी कारण मैगस्वनीज ने मारत में यह अनुभव किया था, कि कही के लोग मदिरा का पान नहीं करते हैं।

यद्यपि शराब का व्यवसाय राज्य के हाथों से था, पर कनिषय अवसरों पर अन्य लोग सी स्वतन्त्रना के साथ शराब का निर्माण कर सकते थे। कौटल्य ने किया है कि विशेष कृत्यों के अवसरों पर कुट्स्वी (मृहस्व) लोग ध्वेत सुरा का स्वय निर्माण कर सकते हैं और आधिष के प्रयोजन में अरिस्टों का भी। इसी प्रकार उत्सव, समाज (सामूहिक समारोह) और यात्राओं के अवसर पर चार दिन के लिये सब कोई को सुरा-निर्माण की स्वतन्त्रता थी।

१. की. अर्थ. २।२५

 <sup>&#</sup>x27;एकमुक्षमनेकमुखं वा विकयक्यवदोन वा बट्छतमत्ययमन्यत्र कतृ'विकेतृणां स्थाप-येत्; प्रामावनिर्णयनमसम्पातं च।' कौ. अर्थ. २।२५

 <sup>&#</sup>x27;मुराबाः प्रमावभयात्कर्मेषु निविद्धानां, मर्यावातिकमभयावार्याणां उत्साहभयाच्च तीक्ष्णानां लिक्तिसम्बं वा चतुर्यभागमर्थकुदुःबमर्घप्रस्यं वेवितज्ञातज्ञीचा निर्हरेयुः।' कौ. अर्थ. २।२५

४. मैगस्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन, पृष्ठ ३३

 <sup>&#</sup>x27;कुटुम्बनः कृरवेषु इवेतसुरामौषधार्थं वारिष्टमन्यद्वा कर्तुं लभेरन् । उत्सवसमाज-यात्रासु चतुरहस्सौरिको वेदः ।' कौ. अर्थः २।२५

(६) वसकें का उच्चोम—मीर्स युग से वसटे का उद्योग भी अच्छी उसत दशा में था। कीटला से अनेक सकार की लालो का उत्लेख किया है—कालनायक (इस लाल का रण मोर की गरदन के सद्य होता था), प्रैयक (इस लाल पर नीले, चेत जीर पीले रग के लिल्नु पहें होते थे), उत्तरपर्वतक (यह उत्तरी पर्वतों से प्राप्त होने वाली विशेष प्रकार को लाल होती थे), क्यां लिल पर विशेष प्रकार को लाल होती थे), क्यां मिक एक उत्तर पर्वतों हो आप होती थी), क्यां मिक प्रवास पर वहें चड़े बाल होते थें भीर इसका कोई विशेष पर नहीं होता था), महाविसी (यह खेत रग की सक्त लाल होती थी), क्यां मिक प्रवास अंतर करोत के रग की होती थी) और इस पर लिल्नु पह होते थे, कालिका (यह लाल कपिल और कपोत के रग की होती थी) कर्योत्तरा (यह एक मक्त लाल होती थी), क्यांत्तरा (यह कटली लाल पर चौद की तरह के चकते हों, तो उसे चन्तोत्तरा कहरें थे), बाकुल (इस लाल पर कोड के दग के या मूग की लाल के समान चकते होते थे), सामूर (यह जबन के रग की होती थी) क्यांत्र (यह लाल लाल-कोट रग की या गण्डू- काल रग की होती थी), सामूर्य (यह यह पह लाल लाल-कोट रग की या गण्डू- काल रग की होती थी), सामूर्य (यह यह पह लाल लाल-कोट रग की वा पाण्डू- काल रग की होती थी), सामूर्य (यह वाल लाल-काल-कोट रग की वाल रा सा होता थी) काल होती थी), सामूर्य (यह वाल लाल-काल-कोट रग की वा पाण्डू- काल रग की होती थी), सामूर्य (यह वेंडूर रग को होती थी), मातिना (काल रग को लाल), निल्हुल (लाल पाक से रग की एक वाल होती थी), सामूर्य (यह वेंडूर रग को होती थी), सामूर्य (यह वेंडूर रग को होती थी), रा वाल लाल रा वाल प्रेय की लाल), विष्णा (किएल रग की लाल) और वृत्तपुष्टा (मूरे रग की एक विषय प्रकार को लाल)।

इन विविध प्रकार की खालों के सम्बन्ध में कुछ अन्य विवरण भी अर्थशास्त्र में उप-लब्ध है। कान्तनावक और प्रैयक खालों की बीडाई ८ अगुल होती थी। विसी और महा-विसी चीडाई में १२ अगुल होनी थी। ध्यामिका और कालिका चीडाई में ८ अगुल, कदलों लम्बाई में १ हाथ, चन्द्रोतरा लम्बाई में ८ अगुल, और सामूर लम्बाई में ३६ अगुल होती थी। ये सब खालें अगली अनुओं की होनी थी, मन्मवत, जिनका शिकार उनकी कीमानी खालों के लिये ही किया जाता था। इनमें में बहुन-भी खालें हिमाल्य या उनकी तराई के जगलों से ही प्राप्त की बातों थी। बिसी बीद महाचिसी खालें द्वादव प्राप्त में उपलब्ध थी; स्वापिका, कालिका, कवली, चन्द्रोत्तरा और बाहुल्य से। थे डावदशप्राप्त, आरंह आतावा; और सामूर, चीनसी तथा मामूली को बाहुल्य से। ये डावदशप्राप्त, आरंह और बाहुल्य हिमाल्य के क्षेत्र में ही स्थित थे।

कौटलीय अर्थजाम्त्र के टम विवरण द्वारा इम बात में काई मन्देह नहीं रह जाना, कि मीर्य-युग से अनेक प्रकार की व्यालों को एकत्र करने का व्यवमाय बहुत उन्नत था। आधुनिक ममय से भी विविध प्रकार की फरें जबली जनुओं को मार कर प्राप्त की जाती है, और वे बहुत अधिक कीमत र विकती है। की उन्नय ने इन चर्मों को 'रत्नों में पिता है, और इसका उल्लेख मणि, मुक्ता, चन्दन आदि बहुमूत्य पदायों के माथ किया है। को काम्यक्ष जिन कीमती रुल, सार, कुप्य आदि का कोशासार से ससह करता था, ये चर्म भी उन्ही से

१. कौ. अर्थ. २।११

२. की. अर्थ. २।११

थे। कीटल्य ने उन वर्मों को श्रेष्ठ कहा है, जो नरम, विकने और प्रमूत बालो वाले हो। वर्मका यह रूप आधुनिक समय की फरों को ही सूचित करता है। कान्तनावक आदि विविध प्रकार की फरों की ही सजा थी।

बहुमूल्य जर्मी (जाको) के अंतिरिक्त गाय, बैंक, मैस, मेह, बकरी आदि पशुमों की लांक भी अनेकदिय कार्यों के लिये प्रयुक्त की जाती थी। जो पशु स्वयं मर कार्त में या जिनका मुताओं (बृदक्शानी) में वक किया जाता था, उनकी चार्क जूने आदि बनाने के प्रयोग में लायी जाती थी। मैसस्मिनिक ने चमड़े के देवेन जूनो का वर्णन किया है। नियाकंक के अनुसार मारतीय लोग देवत राग के चमड़े के जूनो को पहुना करते थे। ये जने बहुत बढिया होते ये। इनकी एडियाँ कुछ ऊँची बनायी जाती थी, और इन्हें पहुनने बारा इक्छ अधिक रुपा प्रतिकृति होने कराता था।

- (७) बरतनों का उद्योग—मीर्य पृथ ने बरतन बनाने का उद्योग भी बहुत उन्नत था। नोहाय्यक्ष नहीं ताम, सीमा, टिन, पीतन, कीसा, नेहा आरि बाहुओं को तैयार कराता था, वहाँ उनका यह कार्य भी या कि इन विभिन्न वातुओं ने नानाविच उपयोगी पर्ष्या (जिन्नेय बन्नुओं) को तैयार कराए। देन उपयोगी 'भाष्य' में बरतन भी अवस्य होने होंगे, यह कन्यना महत्य में की जा मकती है। पर बरतन बनाने के निये कैवल धानुओं काही उपयोग नहीं किया जाना था। वेता हाल और मिट्टी के भी बरतन बनाये जाते थे। ' कोट्या ने बरननों की गणना 'स्था' में की है।
- (८) काढर का उद्योग-भीयं गुग में जङ्गाजों का बहुत महत्त्व था, और आधिक दृष्टि से उन्हें बहुत उपयोगी माना जाना था। जनाजों की रक्षा और वृद्धि का विभाग एक पृथक् अमान्य के अधीन रहता था, जिसे 'कुप्पाच्थक' कहते थे। उसके अधीन द्रश्याएक और वन-पाल आदि अन्य राजकर्मचारी होते थे, जिनकी सहायता में बहु वनजों से कुप्प पदार्थों को एकत्र करना था, और नाथ ही काट्ठ आदि कुप्प पदार्थों को तैयार भाष्ट्र के रूप से परि-वर्तित कराने के लिये कर्मात्वां (कारवाना) का सञ्चालन करना था। 'विपत्ति के अति-रिक्त यदि सावारण दशा में कोई व्यक्ति जगल को किसी प्रकार का नुकमान पहुँचाए, तो उसे न केवल अतिपूर्तिक राती पड़नी थी, पर साथ ही उसे जुरमाने आदि के रूप में दण्ड

<sup>9.</sup> S K, Das : Economic History of Ancient India, p 155

२. 'लोहभाण्डब्यवहारं च।' कौ. अर्थ. २।१२

३. 'विदलमृत्तिकामयं भाण्डम् ।' कौ. अर्थः २।१७

 <sup>&#</sup>x27;कुप्पाच्यक्षो ब्रव्यवनपार्लः कुष्यमानयेत् । ब्रव्यवनकर्मान्ताश्च कारयेत् ।'
 कौ. अर्थ. २११७

५. 'इब्यवनस्थितां च देवनस्वयं च स्थापवेदन्यात्रपदभयः ।' की. अर्थ. २।१७

कुष्य पदायों में निम्नलिखित को अन्तर्गत किया जाता था — चाक (वागौन), तिनिध, चन्वन, अर्बुन, मबूक, तिलक, साल, विष्कुप, अरियेद, राजादन, शिरीप, खदिर (खैर), सरक, तालसर्ज, अरबकर्ण, सोमबन्क, कशाम, प्रियक, वव आदि सारवाके। ये ऐसे बृक्ष है, जिनके काय्ठ ठोस और कडे होते है और जिनका प्रयोग इमारत और आसन्दी आदि

सारदाट के अतिरिक्त अनेक प्रकार के बांसो, बल्लियों (स्ताओं), बल्लों (रेसेवार कृतों और पोटों), रज्युमाण्डी (मूंज, माबड आदि ऐसी पासे जिनते रिक्सयों बनायी जाती हैं), पत्र, पूछत औष्यि, विषय विवेद जन्तु, जनती पत्रुमों जेर जन्तु जो के नमड़े, हस्वी तित, तीत, तुत्र, पूछ आदि, ऐतं, सरकण्ड, ईयन और कोयले आदि की कुप्य थे, वर्षी के ये यव उपयोगी पण्य-स्थ्य भी अगलों से ही प्राप्त किये जाने थे। जगलों में इन सबकों एकत कराके कुप्यास्थ्य इन्हें इनके विनिध्न कमांनों से पित्रवा देता था, जहाँ इनते विविध्न प्रकार का माल तीयार कराया जाना था। कीटस्थ न निष्या है कि "इध्यवन (मारदात आदि इस्य के जन्म) हुर्ग, यान और रच की सोनि (मूल) होते हैं।" पुरों से मकान वन-वाने और रच तथा अन्य यान बतयाने से सारदात (टोम काट) का ही प्रयोग होता है। अत. मीये यूग से जगलों का बहुत सहत्व था, और उनसे प्राप्तव्य इच्छ को ऐसे कार्यों के लिये प्रवृत्त किया जाना था, जो कि मनुष्यों की आजीविका आर पुरा की रक्षा के लिये अपन्त अवस्थक थे।"

कुप्य द्रव्यों के उद्योगों में अनेकविय कारु कार्य करते थे। मैगम्यनीज ने विभिन्न प्रकार के क्रिन्यियों का उल्लेख करने हुए लकड़हारों और बत्ददयों का भी जिक्क किया है, जो बुक्ष काटने और कारुट में विविध प्रकार का सामान बनाने में स्थापुत रहते थे।

(९) हिष्यार बनाने का उद्योग—मांग्रं साझाज्य की स्थिति उनकी सैनिक शिंकन पर ही निचंद थी, और मेना का कार्य अवश्वान्त्रों के बिना नहीं चल कहता था। अन स्वाचाविक रूप में हिष्यार बनाने के उद्योग का मांग्रं यूज में बहुत महत्त्व था। इनके लिये एक पुषक् अमार्ग्य होना था, जिमें आयुषावाराष्ट्रण कहुने व। वह अन्य-अन्यों के निर्माण

कौ..अर्थ. २।१७

 <sup>&#</sup>x27;शाकतिनिशधन्वार्जुनमधूकतिलकसालांशशुपारिमेदराजादनशिरोयखदिरसरलताल-सर्जाव्यकणंसोमवल्ककशास्त्रप्रियकधवादिस्सारदारुवगंः।'

२. कौ. अर्थ. २।१७

३. इब्यवनं दुर्गकर्मणा, यानरथयोइच (योनिः) । की. अर्थ. ७।१४

४. 'बहिरन्तरेव कर्मान्ता विभक्तास्सर्वभाण्डिकाः । आजीवपुररक्षार्याः कार्याः कुप्योपजीविना ।"। कौ. अर्थ. २।१७

५. मैगस्थनीच का भाग्यवीय वर्णन, पृष्ठ ४९

में कुषाल कार-विशियमों से बांधायिक (मुद्ध में काम आनेवाले), दौर्गकमिक (किलो की रक्षा के लिये मधुक्त होंने वाले) और परपुरामिक्यातिक (बाजूबों के नगरी को आकान्त के नण्ट करने के किये उपयोगी), जक, यन्त्र, आयुक्त, कवब और अन्य उपकरणों को तैयार कराता था। विशेष प्रकार के अल्श-बल्लो के विषय में कोटस्य ने विचयवक्प से लिखा है। मौर्य-युक्त भी युद्ध नीति का प्रतिपादन करते हुए हम पृषक् क्प से इन पर प्रकाश डालेंगे। पर यह निस्साविष्य है, कि मौर्यों के काल में अल्श-बारतों के निर्माण का उद्योग मी अच्छी उपनत वाम वे प्र

(१०) मुक्णंकार (मुनार) का व्यवसाय—सोना, चाँदी आदि बहुमूल्य धातुओं को गृढ कर उनसे आनुषण बनाने का कार्य मुक्णंकारो हारा किया जाता था। मौर्य यूग के लोग नानाचित्र आनुषण और अलकरणो हारा अपने को मुक्षोंनित किया करते से अत यह व्यवसाय काल के बहुत विकतित दक्षा में था। इसके लिये राज्य का एक पूषक् विमाग था, जिसके अध्यक्ष को 'मुक्णंकार' कहते थे। इसकी जमीनता में मुक्षं और रजन से आमूपण आदि नैयार करने के लिये पूषक्-मुषक् कर्मान्त (कारकाने) स्थापित किये जाते थे, और उन पर निवन्त्रण रखने के लिये एक 'अक्षवाला' बनवायी जाती भी किये जाते थे, और उन पर निवन्त्रण रखने के लिये एक 'अक्षवाला' बनवायी जाती भी किये जाते थे, और उन पर निवन्त्रण रखने के लिये एक 'अक्षवाला' बनवायी जाती भी किये जाते थे, और उन पर निवन्त्रण रखने के लिये एक 'अक्षवाला' बनवायी जाती भी क्यां स्थापित करता था।

कोटणीय अधंशास्त्र में मुवर्ण के अनेक भेद निवधित किये गये है—आम्मृतद (जम्बू नदीं से प्राप्त अल्यन उत्कृष्ट सीना), शातुकृष्म (शतुकृष्म प्रवेत से प्राप्त्रयक के रण का मोना), हाटक, वैणव (वेणू पर्वेत से प्राप्त्रयक कीणकर पुण्य के रण का सोना) और भूगपृत्तिक (लाण विश्वयों के रण का साना)। कोटिय के अनुसार मोना विश्वद्व क्या से मी प्राप्त होना हे,और अन्य पातुओं आदि से मिला हुआ मी। सीने की कच्ची बात से किस प्रवार पुत्र नाना प्राप्त किया जाए, इसकी विश्व मी अर्थवाहक में लिखीं गयी है। वह मुवर्ण उन्कृष्ट समझा जाता था, वो कमल के रण का, चमकदार और दिनाय हो। रक्त-पीत रण के सोने को प्रथम और लाल रण के सोने को पटिया माना जाता था।'

चौदी के भी अनेक मेद थे—जुत्थोद्गत, गौडिक, काममल, कवक और चाकवालिक। चमकीली द्वेन रंग की चौदी को श्रेष्ठ समझा जाता था। सोने-चौदी की पहचान के लिये

आयुषाचाराच्यकः साम्रामिकं योगंकमिकं परपुराभिधातिकं कम्पन्तमायुषमावरण-मृषकरणं च तज्जातकारशिल्पिः कृतकर्मप्रमाणकालवेतनफलनिव्यक्तिभः कारयेत । कौ अर्थः २११५

 <sup>&#</sup>x27;सुवर्णाध्यकः सुवर्णरजतकर्मान्तामसम्बन्धावेशनचतुश्शालामेकद्वारामक्षशालां कारकेतः।' कौ. अर्थः २।१३

a. की. अर्थ. २।१३

जहाँ निकष (कसौटी) प्रयुक्त की जाती थी, वहाँ अग्नि में डाल कर भी उनकी शुद्धता आदि को परखा जाता था।

सोने और चौदी से जो बहुत-से आमुषण बनाये जाते थे, उसकी कला (कर्म) को तीन वर्गों मे विमक्त किया जाता था, क्षेपण, गण और क्षद्र। काँच के मनकों और मणि आदि को सुवर्ण मे जडने को 'क्षेपण' कहते थे। सोने, चाँदी आदि से सत्र और जंजीर बनाने की सज्जा 'गुण' थी। सोने-चाँदी के घन (ठोस) तथा सुषिर (खोखले) गहने बनाने और मनके आदि बनाने को 'क्षद्र' कहते थे। र इन विविध प्रकार के कार्यों को करनेवाले जिल्पियों को 'त्वष्ट्र' और सौवर्णिक आदि कहा जाता था। सुवर्णाध्यक्ष के 'अक्षपटल' मे केवल ऐसे ही व्यक्ति प्रविष्ट हो सकते थे. जो 'आयक्त' (सेवा मे नियक्त) हो। यदि कोई अना-यक्त वहाँ प्रवेश करे, तो उसे मत्यदण्ड दिया जाता था। यदि कोई कर्मचारी (आयक्त) सोना या चाँदी साथ लेकर अक्षशाला मे प्रवेश करे. तो उस सोने-चाँदी को जब्त कर लिया जाता था। इस नियम का प्रयोजन यह था, कि कही सौर्वणिक आदि कर्मचारी अपना निजी (प्राइवेट) काम अक्षशाला में न ले जाएँ। जब कोई कर्मचारी अक्षशाला में प्रवेश करता था, तो उसके बस्त्र, हाथ आदि की मली मांति तलाशी ली जाती थी, और अक्षशाला से बाहर निकलने पर भी। कर्मचारियों को गहने आदि बनाने के लिये जो सोना-चादी दी जाती थी, वे उसे तोल कर ग्रहण करने थे और सायकाल के समय जब वे अक्षशाला म वाहर जाने थे, तो उसे अक्षशाला में ही छोड जाने थे। जो आमपण आदि नैयार हो जाए, उन्हें ताले मे बन्द कर दिया जाता था, और उम पर कर्ता (आमूषण बनानेवाले कार) और कारियता (सूत्रणीध्यक्ष) दोनो अपनी-अपनी मृहरे (मद्राएँ) लगा देते थे । मूत्रणी-ध्यक्ष के अधीन अक्षदाला में जो विविध कर्मचारी कार्य करते थे, उनम से कुछ की सज्ञा मौर्वाणक (सुनार), त्वच्टा या त्वच्ट, पषितकार, काचकार, तपनीयकार, च्यायक, चरक, पामुसावक और काञ्चनकारु थी।

(११) **धातु-उद्योग के किल्पी**—लोह, ताझ, त्रपु आदि धातुओं से बरतन और हथि-यार बनाये जाते थे, और सोना-चौंदी से आभूषण तथा गिक्के। इन व्यवसायों से रुगे हुए

१. की. अर्थ. २।१३

 <sup>&#</sup>x27;क्षेपणो गुणः भूद्रमिति कर्माणि । क्षेपणः काचार्पणादीनि । गुणस्मूत्रवानादीनि । धनं सुविरं पृथितादियुक्तं भूद्रकमिति ।' कौ. अर्थ. २।१३

 <sup>&#</sup>x27;अक्षशालायांमनायुक्तो नोचगच्छेत् । अभिगच्छन् उच्छेद्यः । आयुक्तो वा सरुप्य-स्वर्णस्तेनैव जीवेत ।' कौ. अर्थः २।१३

४. 'विचित वस्त्रहस्तगृह्याः · 'प्रविशेषुः निस्कतेषुश्च ।' कौ. अर्थ. २।१३

 <sup>&#</sup>x27;गृहीते सुवणं घृतं च प्रयोगं करणमध्ये बद्यात् । सायं प्रातदच लक्षितं कर्तृकारयित्-मृत्राम्यां निवच्यात् ।' कौ. अर्थ. २।१३

अनेकविष बिल्पियों का उल्लेख अगर किया जा चुका है। पर इनके जितिरिक्त भी कतिपय कार और खिल्मी यानु-शिक्ष का जनुसरण किया करते थे। ह नसे महार प्रधान थे। लोहे द्वारा निर्माय कित (फायहा), कुराल (कुराल), कारण्डक्टर (कुन्सहा) आदि कितने ही उपकरणों का उल्लेख कोटलीय वर्षवास्त्र से विवयमत है, जिनका निर्माण मुहारी द्वारा ही किया जाता था। लुहार के क्यि कौटल्य में 'लोहकार' शब्द का प्रयोग किया है। लोह-कारण वर्ष का अपने किया है। लोह-कारण वर्ष कारणों का निर्माण करते थे, वहाँ साथ ही ध्वाय हा, बुदाल, कुरहाड़ा आदि भी बनाते थे। मैं मस्पर्योग के नी महारो का उल्लेख किया है। '

(१२) भोजन के साथ सध्यन्य रजनेवाले व्यवसाय—कोटलीय अर्थवास्त्र में पाक्सा-सिक '(पक हुआ मास वेयने वाले), औदिनिक (बात व कच्ची रसीई बनाने वाले), आपूष्पिक (पुर व पूरी आदि बनाने वाले)', पबसाक्षप्प्य' (पक्कान या पकवान वेयने-बाले) आदि का भी उल्लेख किया है। निस्सन्देह, ये सब ऐसे स्वयसायी दे, जो कि विविध प्रजार के पके हुए मीजन को वेयने का कारीवार किया करते थे।

(१६) नर्तक, नायक आदि—मोथं युग में बहुत से ऐसे लोग भी थे, जो नट, नर्तक, वादक, गायक, कुसीलव, तालापचार (बाजा बजाने वाले) आदि का कारोबार करके अपना निर्वाह करने थे। कोटल्य को ये व्यवसायी पसन्द नहीं थे। वे समझते थे, कि इनसे जनपर-निवासियों के दैनिक कार्य में विच्न पड़ता है। इसी कारण उन्होंने यह व्यवस्था की थी, कि नट, नर्नक, वादक आदि जनपदों में 'कर्मविष्म' न करणे पाएँ, क्योंकि इनसे हिप्तकार्य में लगे हुए प्रामवामियों के कार्य में वाचा पड़ती है।" पर इस व्यवस्था के होते हुए मीमायं दुग के मारत में इन विचिन्न कारोबारियों की सत्ता थी, और उन्हें अपना विच्य दिखाने का अवमर मी पायत होता या पर ऐसा करहे हुए वे स्वेष्ट्रणपूर्वक मोरा होते हुए सामायं प्रकृत के प्रवाह के विचिन्न कर सकते थे।" विचिन्न प्रकार की ल्याजी को सत्ता कर सकते थे।" विचिन्न प्रकार की ल्याजीवाओं। (क्य द्वारा आजीविका कमाने वाली वेच्याजों) की मी मौथे युग

१. 'परशु कुठारपट्टसस्तित्रकुद्दालचककाण्डव्छेदनाः क्षुरकल्पाः।' कौ. अर्थ. २।१८

२. मैगस्थनीज का भारतवर्धीय वर्णन, पृष्ठ ४९

२. मगस्थनाज का भारतवधाय वणन, पृष्ठ ४ ३. कौ. अर्थ. २।३६

४. की. अर्थ. २।३६

५. की. अर्थ. २।४

६. की. अर्थ. २।४

 <sup>&#</sup>x27;नटनर्तनगायनवावकवान्त्रीवनकुर्तालवा वा न कर्मविक्तं कुर्युः, निराभयस्वात् ग्रामाणां क्षेत्राभिरतस्वाच्च पुरुवाणाम् ।' को. अर्थ. २।१

 <sup>&#</sup>x27;कामबालमितमात्रमेकस्थातिपातं च वर्जयेयुः। तस्यातिकमणे द्वावश गुणो वण्डः।' कौ. अर्थः ४११

में सत्ता थी, जो राजकीय सेवा में रहते हुए या स्वतन्न रूप से पेशा करके अपना निर्वाह करती थीं। उनके कार्य को नियन्त्रित करने के लिये एक पृथक् अमात्य होता या, जिसे 'गणिकाष्यक्ष' कहते थे।

(१४) अन्य व्यवसाय—कौटलीय अर्थशास्त्र में अन्य भी बहुत-से व्यवसायियों का उत्तरेख है, जिनमे देवताकार (देवताओं की मूर्तियाँ बनाने वाले) भाणकार (मणियां से आमूण बताने वाले) माल्याच्य (मालाएँ बनाकर बेचने वाले) में, गन्याच्य (मुन-नियाँ बनाकर बेचनेवाले) भें, और मिचक् आदि मुख्य है। ये मब व्यवसाय भी मौर्य युग में अच्छी उस्तत दशा में ये।

### (३) व्यापार

मौर्य युग में कृषि और उद्योगों के समान व्यापार भी बहुत उन्नत और विकस्तित था। प्रामों के छोटे-छोटे मौदागरों से लगाकर बढ़ी-बड़ी कम्पनियों तक उस गुग में विद्यमान थी। गाँवों के छोटे दूकानदार कहाँ पृष्य की विक्री का प्रत्या करते थे, बहाँ माथ ही लिंगी भी किया करते थे। गाँवों के खाँडे छोटी दूकानों की मत्ता थी, वहाँ माथ ही जल और रूपक के मार्गों पर मण्डियों मी लगा करती थी। इतका प्रत्य के पार्गों पर मण्डियों मी लगा करती थी। इतका प्रत्य प्रत्य को ओर से किया जाता था। इत मण्डियों डोग कर्मात्वों में तैयार हुआ माल प्रामवामियों को भी उपलब्ध हो जाता था। बहरों और प्रामों में सम्बन्ध काया स्वाने के लिये इनकी बहुन उपयोगिता थी।

व्यापार के नियन्त्रण के लिये राज्य का एक पूषक् विभाग था, जो वैदेहका (ज्यापारियों व दूसनादारों) के कार्यों को देख भाग करना था। इन विभाग के अध्यक्ष का मत्याध्यक्ष कहते थे, जो 'बच्चाच्छां की अध्यक्ष का मत्याध्यक्ष कहते थे, जो 'बच्चाच्छां की अध्यक्ष ना मत्याध्यक्ष करहेते थे, जो 'बच्चाच्छां की अध्यक्ष ना मत्याध्यक्ष का हो हो की प्रतिकृत है, और उनकी नगज़ नवा बाट मही हैं, इने देखना गर्थाध्यक्ष का ही कार्य था। भाग के कोई मिलावट तो नहीं को गई है, पुगने भाग को नया बना कर नो नहीं बचा जा गहा है, जो भाग जिल स्थान का जना हुआ न ही, जेम बता का जना नताकर नो नहीं बचा जा गहा है, और खापारी विके हुए भाग्व मां बदक नो नहीं गहा है, और खापारी विके हुए भाग्व मां बदक नो नहीं गहा है, और खापारी विके हुए भाग्व मां बदक नो नहीं गहा है, और खापारी विके हुए भाग्व मां बदक नो नहीं गहा है, हार्य थे।

१. की. अर्थ. २।२७

२. की. अर्थ. २।४

३. की. अर्थ. २।४

४. कौ. अर्थ. २।४

५. की. अर्थ. २।४

६. 'ग्राम भृतकवैदेहकाः वा कृषेयुः। की. अर्थ. २।१

७. 'वारिस्वलपथपथ्यपत्तनानि च निवेशयेत्।' कौ. अर्थ. २।१

८. कौ. अर्थ. ४।२

यदि कोई व्यापारी माल खरीदते हुए ऐसी तराज का प्रयोग करे जिससे माल अधिक तलता हो, और माल बेचते हुए ऐसी तराजु प्रयोग में लाए जो कम तोलती हो, तो उसे दण्ड दिया जाता था। पर यदि तोल मे अन्तर अधिक न हो, तो उसकी उपेक्षा कर दी जाती थी। यदि एक आढक माल तोलते हुए केवल आधे कर्ष का अन्तर पड़े, तो उसे अपराध नहीं समझा जाता था। एक आढक ४ प्रस्थ या १६ कुडुम्ब के बराबर होता था, और १ कुडम्ब मे १२५ कर्ष होते थे। इस प्रकार एक आढक २०० कर्ष के बरावर होता था। यदि २०० कर्ष तोलते हुए केवल आधे कर्ष का अन्तर पढ जाए, तो उसकी उपेक्षा कर देना अनुचित नहीं था। यह अन्तर नाममात्र का ही था। पर यदि एक आढक तोलने पर एक कर्ष का अन्तर ( दे प्रतिशत के लगभग) पड जाए, तो दूकानदार पर ३ पण जुरमाना किया जाता था। यदि कमी एक कर्ष से भी अधिक हो, तो जुरमाने की मात्रा इसी अनुपान (एक कर्ष के अन्तर पर ३ पण) से बढ़नी जाती थी। वाल का विकश करते हुए खरीदारो को भोखा देने पर कड़ा दण्ड दिया जाता था। यदि कोई व्यापारी काष्ठ (विविध प्रकार की गारदार), लोह (लोहा, ताँबा आदि धातुएँ), मणि, रज्जु, चर्म (विविध प्रकार की खालें), मिट्टी के बने हुए बरनन, मूती ऊनी या रेशों के बने हुए बन्त्र आदि को घटिया होने पर विद्या बना कर बेचे, तो उसे बेची गई वस्तु के मुख्य का आठ गुना दण्ड के रूप मे देना होता था। यदि व्यापारी परस्पर एक होकर यह प्रयत्न करे कि कारुओं और शिल्पियो द्वारा तैयार किये गये माल को घटिया बताया जाए. और इस प्रकार उन्हें कम पारिश्रमिक मिले. उन द्वारा तैयार किया गया माल कम कीमत पर बिके या उसका कथ-विकय ही न हो सके. तो उन व्यापारियो पर एक हजार पण जुरमाना किया जाए। यदि व्यापारी एक साथ मिलकर पण्य (विक्रय माल) को रोक ले, और इस ढग से उसकी कीमत की बढाने का यत्न करे, या आपम में मिलकर किसी पण्य की कीमत को गिराने को प्रयत्न करे, तो भी उन्हें एक हजार पण जरमाने का दण्ड दिया जाए। "जो दूकानदार बाटो या मापो को बदल

 <sup>&#</sup>x27;तुलामानाम्यामितिरक्ताम्यां कीत्वा होनाम्यां विकीवागस्य त एव दिगुणा वण्डाः ।' कौ. अर्थ. ४।२

 <sup>&#</sup>x27;आदकस्यार्धकवहीनातिरिक्तमबोधः, कर्षहीनातिरिक्ते त्रिपणी दण्डः । तेन कर्त्रो-सरा वण्डवृद्धिव्याल्याता ।' कौ. अर्थ. ४।२

 <sup>&#</sup>x27;काष्ठलोहमणिमयं रञ्जूबर्ममृष्मयं सुत्रवत्करोममयं वा जात्यशित्यजात्यं विकता-धानं नयतो मृत्यावळगुणो दण्डः ।' कौ. अर्थ. ४।२

४. 'कारुजिल्पिना कर्मगुणाय कर्यमाजीवं विकयं क्योपघातं वा सम्भूव समुखानवर्गा सहस्रं इण्डः ।' की. अर्थ. ४।२

५. 'बेंबेहरूतां वा सम्भूय पण्यमवरम्यतामनर्घेण विकोणतां कीणतां वा सहस्रं वण्ड.' की. वर्षः ४।२

कर तोलने या मापने में अन्तर (कमी) कर दें, और इस प्रकार अन्तर आ जाने के कारण माल मे आठवें हिस्से की कमी पड जाए, तो इकानदार पर २०० पण जुरमाना किया जाए। यदि कमी आठवें हिस्से से अधिक हो, तो इसी हिसाब (ने कमी पर २०० पण) से जरमाने की मात्रा भी बढ़ा दी जाए। ' घान्य (विविध अन्न), स्नेह (घी, तेल बादि), सार' (शर्करा, दानेदार बीनी, गृड आदि), गृन्ध (सुगन्धियों) और मैंचज्य (औषि ) में मिलावट करने पर १२ पण जुरमाने का दण्ड दिया जाता था। विविध प्रकार के अभ का (विकय के लिये) सब्जय केवल ऐसे व्यापारी ही कर सकते थे, जो राज्य द्वारा इस कार्य के लिये अनुजात (अधिकत) हो। यदि कोई अन्य व्यक्ति अपने पास अन्न का स्टन्य करे, तो पण्या-ध्यक्ष को अधिकार था कि वह उसे जन्त कर ले। इस व्यवस्था का प्रयोजन यह था. कि धाल्य-पथ्य की बिकी जनता के लाम को दिष्ट में रख कर की जा सके। व्यापारी लोग कितना मनाफा ले सकें, यह भी राज्य द्वारा निर्धारित किया जाता था। माल खरीदने की जो कीमत राज्य द्वारा निश्चित की गई हो. दकानदार अपने देश के भाल को उससे ५ प्रतिशत अधिक मत्य पर बेच सकता था। इस प्रकार वह पाँच प्रतिशत मनाफे का अधिकारी था। विदेशी माल पर दस प्रतिशत मुनाफा लिया जा सकता था। यदि कोई व्यापारी इससे अधिक मुनाफा ले, तो ५ प्रतिशत अतिरिक्त मुनाफे पर २०० पण के हिसाब से उस पर जुरमाना किया जाए। इससे अधिक मुनाफे पर जरमाने की मात्रा इसी हिसाब से बढती जाए। यदि पण्य की मात्रा बहुत हो और माल की अधिकता के कारण उसका निर्धारित कीमत पर विक सकता सम्भव न रहे, तो पण्याध्यक्ष सारे पण्य को एक स्थान से विकी कराए." ताकि उसे निर्घारित मत्य पर बेचा जा सके।

कौटलीय अर्थशास्त्र मे प्रतिपादित न्यापार-सम्बन्धी ये नियम अत्यन्त महत्त्व के हैं।

 <sup>&#</sup>x27;तुकानामन्तरमर्थवर्णानारं वा धरकस्य भाषकस्य वा पण्यून्यावध्ट भागं हस्तवीयेणा-चरतो द्विवातं वण्डः । तेन द्विवातोत्तरा वृद्धिव्यक्तियाता ।' कौ. अर्थ. ४।२

२. 'काणितगुडमस्त्यलिककालण्डशकराः कारकाः।' कौ. अर्थः २।१५

भान्यस्तेहुलारसवणगन्धर्भवज्यद्रव्याणां समवर्णोपधाने द्वादशपणो बण्डः।'
 कौ. लार्च. ४।२

४. 'तेन भान्यपच्यत्तिवयांत्रवानुकारताः कुर्युः, अन्यवा निवितसेवां पच्याच्यको गृङ्खीयात् ।' की. अर्थ. ४।२

५. 'तेन धान्यपच्य विकये व्यवहरेतानुष्रहेण प्रजानाम् ।' कौ. अर्थ. ४।२

अनुसातक्यापुर्वार सैवा स्वतेशीयां प्रव्यानां प्रध्यकः शतमान्नीवं स्वाप्येत् । परवेशी-यानां वशकम् । ततः परमयं वर्षयतां कवे विकये वा भावयतां पणशते पश्चपणा-हिस्तो वप्यः । तेनार्थेवृद्धौ वष्य वृद्धिव्यक्तियाता ।' कौ. आर्थ. ४१२

७. 'पञ्चबाहुत्यात्पञ्चाध्यकः सर्वपञ्चान्येकमुद्धानि विक्रीजीत ।' कौ. अर्थ. ४।२

सनके जनुशीकन से नीयें शुन के व्यापार का एक स्पष्ट वित्र हमारे सम्मुक उपस्थित हो जाता है। इसमें तस्हें नहीं, कि नीयें युन में व्यापार पर राज्य का कठोर नियनक विश्व-मान था। व्यापारी न माक में निकायक कर सकते हैं न उसे कम तीक तकते थें, न बालिक मुनाका के सकते थें, और न परस्पर निषक्तर किसी पच्य की कीमत ही बढ़ा सकते थें। जम-सद्य कोकोरपोगी पच्य को केवल वे क्यापारी ही बेच कसते थें, जो राज्य हारा अविद्युत हों। इनके कम-विक्रम के सम्बन्ध में में तेटस्प में यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, कि इनकी विको जनता के जान को दुविट में एक कर की आए।

कुलाओं और बाटों तथा मानों (मापने के साधन) पर राज्य का नियन्त्रण वा। इनका निर्माण राज्य द्वारा ही कराया जाता था, जिसके लिये पीतवाध्यकसंत्रक कमायल की कमी-नता में कर्मान्त स्थापित किये जाते के 1 'तुलाई' अनेक प्रकार की होती कीं—जुला, आयमानी, व्यावहारिकी, संकृता, साजिनीया, अत्तरपुरसावनीया और कान्ठ्युला में ये विभिन्न प्रकार के मारों को तोलने के लिये प्रयुक्त की वाती थीं। कौटकीय वर्षवास्त्रम में इनकी बनायट जादि के सम्बन्ध में मो विवरण विद्यमान है, पर उसे यहाँ उद्युक्त करने का विद्योव उपयोग नहीं है।

मैगस्थनीज के यात्रा विवरण से भी इन व्यवस्थाओं की पुष्टि होती है। उसने किसा है, कि "बीया वर्ग व्यापार और व्यवसाय का निरीक्षण करता है। इसके कर्मचारी नाथ और तोल की निगरानी रखते हैं। योचवां वर्ग तैयार माल की देखमाल करता है · · नई जन्मुएँ पुरानी वस्तुओं ने अलग वेची जाती है। दोनों को एक साथ मिला देने पर जुरमाना किया जाता है।"

पण्य को तोलने या मापने के लिये कौन-से बाट या माप प्रयुक्त होते थे, इत पर पी
कौटलीय अर्थवास्त से प्रकाश पढ़ता है। सबसे छोटा बाट 'सुवर्ग-मायक' कहलाता था,
को निक्त के सद बात्यसाय या पांच गुळ्जा (२ती) के बरावर होता था। वर्तमान समय
का मासा बचन से आट रती होता है। सौमं युग का मायक आवकल के मासे से हलका
होता था। सोलह सुवर्ग मायक से एक 'क्यं' बनता था, और बार कर्ष से एक 'पढ़'। कर्ष तोल में ८० रत्तियों के बराबर होता था। वर्तमान समय का तोला ९६ रत्तियों के बराबर होता है। इस प्रकार कर्ष का बजन तोले से कुछ कम होता था। इन बाटों का प्रयोग प्राय-सोती हैं। इस प्रकार कर्ष का बजन तोले से लिये किया जाता था, अतः अर्थमायक, द्विमायक वैसे छोट-छोटे वाट भी हजा करते थे।

१. 'पीतवाञ्यकः पीतवकर्मान्तान्कारयेत ।' की. अर्थ. २।१९

२. की. वर्ष. २।१॥

<sup>3.</sup> McCrindle: Magasthenes, pp. 87-88.

सुबर्ष माचक के समान रूप्यमाचक का बाट भी होता था, जो बजन में ८८ गौर-सर्वप के बराबर था। १६ रूप्य मायको के बराबर 'घरण' संज्ञा का बाट होता था।

अवैसायक, मायक, द्विमायक, चार-भायक, आठ मायक, यश मायक, वीस मायक, तीस मायक, चालीस मायक और सौ मायक के बट्टे बनाये जाते थे। इसी प्रकार रूप्य मायको और घरणो के भी अनेकविष बाट होते थे।

कर्ष ८० रती या १६ मावक के बराबर होता था, यह बसी उपर लिखा जा चुका है। पक चार क्यों के बराबर होता था, और एको के नी एक एक, दो पठ, चार एक आदि के तो एकों तक के बाट होते थे। १०० पठ आजकल के चार तेर से कुछ बड़ा होता था। १०० पठ के बाट को जायमाणी कहते थे, और २०० पठ या २ आयमाणी के बाट को द्रोण।

जिस प्रकार द्रोण के छोट बाट आयमानी, पल, कर्ष और मापक होते वे, वैसे ही द्रोण के एफ अब्य खंग के मी छोट बाट फे, जिल्हें आक्रफ, प्रस्थ और कुडूब्स कहा जाता था। हुडूट्स जनम में २० मामक या १२६ कर्ष के चरावर होता था। । मुकूड्स के १ अस्य चनता था, और ४ प्रस्य से १ आबक और ४ आबक से १ ड्रोण थे नोनें पढ़ितयों मे ड्रोण का वजन एफ-सद्घ था। ड्रोण चक्त मे आजकल के ८ से र या १७ पीड के लगमग होता था। अधिक जनम के ड्रब्स को तोलने के लियें वारीं और 'वह' प्रयुक्त होते था। 'वारी' १६ ड्रोण के वरवर होता था, और 'वह' १० ड्रोण के। २० ड्रोण के बाट की संक्षा 'कुफ्स' थी।'

बादों के निर्माण के लिये यातो धातुओं का प्रयोग किया जाता था, या पत्थरां का, और या ऐसे ब्रन्थों का विजय पर जल या अनि का कोई असरन पर्ध (को जल के सम्पर्क से मारी न हो आएं, जोर अनि के सम्पर्क से हास को प्राप्त न हो सकें)। धातुओं से लीह को बोटों के लिये उपयुक्त समझा जाता था, और पत्थरी में उन पत्थरी कों जो समय और मेकल में मिलते से।

मीर्थ युग मे वस्तुओ और मूमि आदि को नापने के लिये मी अनेकविष 'माप' प्रचलिन थे। सबसे छोटा माप परमाणु था। आठ परमाणुवो से एक एयनकथिपुट बनता था, आठ रमचक-विपुटो से एक लिखा, आठ लिखाओं से एक युकामध्य, आठ युकामध्यो से एक यबसम्य और आठ यबसम्यों से एक अगुल। यह अगुल औरात दर्ग के पुरुष की बीच को उंगली के बीच के पोर के बराबर चौडाई का होता था। वर्तमान समय के इञ्च का यह तीन-चौद्याई के लगमग था। इस प्रकार एक अगुल की लम्बाई १५४०८ परमाणुवों के बराबर होती थी। मीर्थ युग के लोग कितनी स्वत्य छम्बाई को मापने के लिये भी 'पापो' का निमीण किया करते हैं, यह इससे मणी मीति समझा जा सकता है। ध अनुलों से १ युन

१. की. अर्थ. २।१९

२. 'प्रतिमानात्ययोगयानि मागवनेकलजैलमयानि, यानि वा नोवकप्रवोहान्यां वृद्धिं गच्छेयरुजेन वाह्यसम्।' कौ. अर्थ. २।१९

ग्रंह बनता था, ८ जंनुकों से १ वनुर्नृष्टि और १२ जंनुकों से १ वितस्ति । बनुर्नृष्टि औं क्षमाई माजकक से ६ जमों मा आमे फुट के बराबर होती थी। २ वितस्ति १ अर्राव्य के बराबर थी, और ४ अर्राव्य १ अर्थ के। वयब की कम्बाई प्रायः २ पत्र या ६ फुट के बराबर थी। १० वयब से एक रुख्य बनती थी, और १००० घन (जो वयब का ही अप्य नाम था) से १ गोक्त । ४ गोक्तों से एक योजन बनता था। इस प्रभार योजन कम्बाई में ४००० वयब मा ८००० पत्र होता था। वर्तमान समय का मील कम्बाई में १७६० गत्र होता है। इस प्रकार योजन कमम ४ भू मील के बराबर था। कीटल्य में कम्बाई में भागे के जन्म मी जनेक माथ दिये हैं, पर प्रधानतया उपरिजिस्ति माय ही नापने के लिये मीर्य युग में प्रमुक्त हुआ करते थे।

माप के मानो को भी राज्य द्वारा नियनित किया बाता था, और यह कार्य भाना-ध्यक्ष नामक कमात्म के मुद्ध रहता था, " जो हममबतः रीवधाध्यक्ष की अधीनता से कार्य करना था। वस्त्र, रुज्यु आदि विन पष्पों का विकस एक र किया जाता था, उनके कीर में मान ही प्रयुक्त होते थे। भूमि जादि को नापने के लिये भी इनका प्रयोग किया जाता था। नगरों में विभिन्न पष्प की विकी के लिये पृषक्-पृषक् वाजार होते थे। कौटल्य ने जिस आदर्श नगर का विज प्रमृत किया है, उत्यक्ते नगर के दिलाण्यादिक्स में पक्षान्त, सुरा और मात्म की दूकानों की व्यवस्था की गई है, उत्यत-पश्चिम माग में जीवियों की कुकानों की, और गुर्व-विकाण मान में गन्य, मान्य, बात्य बादि की दूकानों की।"

मीर्य यूग में स्वदेशीय (आन्तरिक) और परदेशीय (बाह्य)—दोनो प्रकार का व्यापार वहत उन्नत दक्षा से या। मारत का आन्तरिक व्यापार वन्न और स्वक दोनों मार्गा इरार होता था। इन मार्गो के विवय में पिछले जव्याय में प्रकाश डाला यूका है। क्यों कि विवय में पिछले जव्याय में प्रकाश डाला यूका है। क्यों कि विवय में करी के या करते थे। विन प्रदेशों में बात करते थे। विज प्रति क्या करते थे। विज प्रति कर किया ज्ञा करते थे। विज प्रति होकर प्राच किया करते थे। विज प्रति होकर प्राच किया करते थे। विज प्रति होकर प्राच क्या विवाद कर किया कर की प्रति कर किया कर की प्रति होकर प्राच की प्रति होत कर की प्रहा के प्रति विज कर की प्रहा कर की प्रति होत कर की प्रहा कर की प्रति होत कर की प्रहा करता था।

१. की. सर्च. २।२०

२. 'मानाध्यक्षो बेझकालमानं विद्यात् ।' कौ. अर्थ. २।२०

३. की. वर्ष. २।४

४. की. सर्व. २।२१

प्रस्पेक व्यापारी से सवा पण वर्तनी (पार्य-कर) जिया जाता था।' सार्थ के माळ को डोने के किये जितने पशु हों, जन पर बी कर ज्याता था। एक सूर (वीड़ा, सम्बन्ध सारि) वाके पशुर्कों पर कर की माजा १ पण, सैक जादि पशुर्कों पर १ पण, छोटे पशुर्कों (वेड़ आदि) पर १ पण और विसर पर उठाते हुए बोझा पर कर की माजा १ मायक थी। इस वर्तनी-कर के वसूक करने के कारण सरकार का यह कर्तव्य हो जाता था, कि यदि मार्ग में व्यापारियो को कोई वृक्तवान हो जाए, तो उसकी श्रातिवृत्ति करे। वर्तनी-कर जन्मपार्क द्वारा प्रसूक्त

वैदेश्य (परदेसी) सार्थ भी ब्यापार के लिये मौर्य साम्राज्य में आया करते थे। जब कोई विवेशी सार्थ सीमा को पार कर साम्राज्य में प्रवेश करता था, तो उसके माल की सावधानी के साथ आँच की जाती थी। यह देखा जाता था. कि उसकी मात्रा कितनी है, और वह बढ़िया किस्म का है या घटिया किस्म का। यह जाँचने के अनन्तर उस पर मुद्रा लगा दी जाती थी. और इस प्रकार महित हुए पण्य को सल्क के लिये शल्काध्यक्ष के विमाग के पास मेज दिया जाता था। " ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य यग मे सार्थ में सगठित व्यापारी शुल्क से बचने के लिये माल को खिपाने का भी प्रयत्न किया करते थे। इसी कारण उन पर देख-रेख रखने के लिये क्याचर भी नियक्त किये जाते थे, जो बैदेहको (व्यापारियो) का भेस बनाकर सार्च द्वारा लाये हरू माल की मात्रा और किस्म का परिचय प्राप्त कर लेते थे। इस प्रकार प्राप्त की गई सुचना को वे सरकार के पास मेज देते थे। फिर शस्काध्यक्ष (या उसका कर्मचारी) सार्व के व्यापारियों के पास जाकर कहता था- 'इस-इस व्यापारी के पास इतना-इतना माल है और इस-इस किस्म का माल है। साल को छिपाना व्यर्थ है। देखों, राजा का कितना प्रमाव है।' ऐसे माल को अपने राष्ट्र में नहीं विकने दिया जाता था, जो 'राष्ट्र-पीडाकर' (देश को नुकसान पहुँचानेवाला) या अफल (बेकार) हो । ऐसे मालको स्वदेश मे प्रविष्ट होने से रोक दिया जाता था। इसके विपरीत जो माल 'महोपकार' (अत्यन्त लाभकर) और दूर्लम हो, उसे स्ववेश में लाने के लिये प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से उस पर शस्क भी माफ कर दिया जाता था।

मीर्य युग में अनेक विदेशी राज्यों के साथ मारत का व्यापारिक सम्बन्ध विद्यमान था, इस विषय की कतिपय सूचनाएँ कौटलीय व्यवसारत में पायी जाती हैं। रेक्स के विधिव प्रकारों का उल्लेख करते हुए कौटल्य ने 'बीनपट्ट' को श्रेष्ठ रेक्स कहा है। थीन का रेक्स

१. 'अन्तपालः सपावपणिकां वर्तनी गृहणीयात् ।' कौ. अर्थ. २।२१

वैदेश्यं सार्वं कृतसारफल्युभाष्यविषयनभिकालं मुत्रां च वस्ता प्रेयवदेवध्यक्षस्य ।' की. अर्थः २।२१

३. 'राष्ट्रपीडाकरं भाग्डमुण्डिन्हाडफलं च यत् । महोपकारम् ज्ञुत्कं कुर्यात् बीवं तु हर्लभम् ॥' की. अर्थ. २।२१

इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रहा है, और बावकल भी उसे श्रेष्ठ समझा बाता है। इसीत होगां है, कि सीर्थ युव में भी बीनों रेसान बहुत विकास वा, और वह समरत में भी सिकने के किये नाया करता था। इसी प्रकार पुक्ताओं का विवरण बेते हुए 'कार्ट मिक' मुक्ता का भी उल्लेख किया गया है, जो पारतीक (हैरान) वेस की करेम नदी से प्राप्त होते थे। कौरत्य में मणियों के तीन मुक्य मेद लिखे हैं, जिनमें एक 'पारसमृदक' (समृद पार की) भी है। इस वर्ष की मणियां समूद पार की) भी है। इस वर्ष की मणियां सहार पार की। सी है। ता अपभी देशों की मणियां समूद पार के विकल के लिये मारत में बाया करती थीं। ता अपभी में उल्लेख किया है।'

पश्चिमी देशों के साथ जलमार्ग द्वारा व्यापार के लिये मारत के समद्र-पट पर 'मुजि-रिस' नाम का बन्दरनाह था. जहाँ बहत-से रोमन व्यापारी निवास करते थे। व्यापार की रक्षा के प्रयोजन से वहाँ १२०० सैनिक भी नियुक्त थे। मजिरस से कारतीय व्यापारी फारस (ईरान) की खाडी जाया करते थे, जहाँ मस्कत का प्रसिद्ध बन्दरगाह था। यह भारतीय माल का सर्वप्रधान केन्द्र था. और यही से भारत का पृथ्य असीरिया आदि परिचमी देशों में भेजा जाता था। र ईजिप्ट (मिस्र) के साथ व्यापार के लिये जल-मार्ग लाल सागर होकर जाता था, और यह मार्ग भी बहुत महत्त्व का था। सिकन्दर ने फिस्न को भी जीतकर अपने अधीन किया था, और वहाँ का शासन करने के लिए अपने अन्यतम सेनापति टारमी को नियक्त किया था। टाल्मी की राजधानी एलेग्जेण्डिया नगरी थी, जिसे सिकन्दर (एले-ग्ओण्डर) ने ही अपने नाम पर बसाया था। शीघ्र ही यह व्यापार का प्रसिद्ध केन्द्र बन गई। क्योंकि एलेक्जेण्डिया की स्थिति समद्र-तट पर थी. अतः सामद्रिक व्यापार की दिएट से उसका बहुत उत्कर्ष हुआ। मिल्र के शामकों की इच्छा बी. कि एले खेरिडया आरहीय माल के कय-विकय का प्रसिद्ध केन्द्र बन जाए, और भारत का जो पण्य ईरान की खाड़ी से होकर मस्कत के रास्ते से टायर आदि पश्चिमी (भमध्य सागर के प्वीं तट पर स्थित) बन्दरगाहों पर पहुँचता है, वह लाल सागर होकर एलेग्बेण्डिया आने लगे. और वही से उसे पाश्चात्य देशों के व्यापारी क्रय किया करें। इसी उद्देश्य को सम्मल रख कर टारमी प्रथम के पुत्र टाल्मी फिलेडेल्फस ने ऑसिओने (Arsionoe) से लाल सागर तक एक नहर बनवाने का विचार किया। योजना यह थी. कि यह नहर १५० फीट के लगभग चौड़ी और ४५ फीट के लगमग गहरी हो। यह नहर प्रायः उसी क्षेत्र मे बनायी जानी बी, जहाँ आधुनिक यग में स्वेज की नहर का निर्माण किया गया है। इसका प्रयोजन भी यही या; कि भारत आदि प्राच्य देशों के पण्य को एलेखेण्डिया सदश बन्दरगाहो तक पहुँचने के लिये स्थल-मार्ग से ले जाने की आवश्यकता न रहे. और वह सीघा ही समद्र-मार्ग से मिल की राजवानी तक पहुँच सके। पर यह नहर पूर्ण नहीं हो सकी। परन्त टाल्मी फिलेडेल्फस

१. की. सर्व. २।१५

<sup>9.</sup> S. K. Dat-Economic History of Ancient India, pp, 160-161,

इससे निरास नहीं हुआ। जसने मारत के साव व्यापार पर अपना अविकार कायम रखने के लिये काल आपर के परिवर्गी तर पर वेरितिल (Berenice) नाम का एक नवीन नगर ससाम । श्रीम हो वह परिवर्गी तर पर वेरितिल (Berenice) नाम का एक नवीन नगर ससाम । श्रीम हो वह निर्मेश के लिये परिवर्गी देशों के जाता मा, उठे पहले समुक्र-मार्गी हारा काल साम के वेरितिस के लामा जाता था। वह से उठे स्थल के मार्ग से काटस नामक नगर तक पहुँ बाया जाता था। यह नगर नील नदी से तीन मील की हूरी पर स्थित था, और नील नदी से इस मगर तक एक नहर का निर्माण किया गया था। काटस के मारतीय माल जलमार्ग हारा (नहर,और नील नदी होते हुए) एलेम्बेल्यम नेज दिया जाता था। इस मक्तार किया जाता था। इस प्रकार किया जाति था। प्रवार्गी से व्यापार के लिये मारत जाने वाले व्यापारी काटस और वेरितिस से चलकर लाल सामर होते हुए अरब सामर से तिन्य नदी के मुहाने पर आ जाया करते थे, जहीं पाटल या पाटुल नामक वन्तरपाह स्थित था। पाटल को केन्द्र बनाकर सारत के वस्य बहुत-से बन्दरपाहों में भी आया-जाया जाता था। ये बन्दरपाह सारत के परिवर्णी साम देश पर पर निर्मा से में

कारस की खाड़ी और लाल सामर के जलमागों के व्यतिरस्त तीन अन्य मार्ग थे, जिनते भारत का माल परिवामी देशों में लेजा जाता था। ये तीनो स्वल-मार्ग थे। एक मार्ग काबुरू नदी के साय-साव परिवाम की बोर जाता था, और हिन्दुकुण वर्षतमाला के गरे आक्सत नदी तक जा पहुँचता था। बहीं से यह कैस्पियन सामर जाकर फिर काला मानर पहुँच जाता था। दूसरा स्वल-मार्ग कन्यार से हीरात होता हुआ फारस (ईरान) जाता था, और ईरान से होता हुआ एथिया माहनर तक चला जाता था। तीपरा मार्ग मक-रान के रास्ते से परिवामी देशों को जाता था। गित्तमके, मौर्य मुग में भी इन सब मार्गों का व्यापार के लिये प्रयोग किया जाता था, जिससे मारत का विदेशी व्यापार बहुत उन्नत हो क्या था। कीटत्य की गीति भी विदेशी व्यापार के अनुकूल थी। उन्होंने यह विद्यान प्रतिपासित किया था कि परमूमिक' (विदेशों में उत्तम) माल को अनुषह डारा स्वदेश

# (४) कृषकों, शिल्पियों और व्यापारियों के संगठन

भौर्यं युग के कृषक, जिल्पी और व्यापारी अपने-अपने संगठनों में संगठित थे। कुम्हार, लुहार, वर्षकि आदि शिल्पियों के संगठनों को 'श्रेणि' (Guild) कहते थे। प्राचीन

William Robertson: An Historical Disquisition of Ancient India pp. 30-32.

<sup>2.</sup> S. K. Das-Economic History of Ancient India p. 162,

<sup>3. &#</sup>x27;परमस्तिबं पथ्यमनुष्रहेणावाहयेत् ।' कौ. अर्थ. २।१६

साहित्य के अनशीलन से इन श्रेणियों के स्वरूप, संगठन, नियम बादि के विषय में बहत-सी महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। कौटलीय अर्थशास्त्र में इन श्रेणियों के सम्बन्ध में विशव-रूप से विवेचन नहीं किया गया है, पर इनकी सत्ता अवश्य सूचित होती है। अक्षपटल-मञ्चल का एक कार्य यह भी था कि वह देश-संवातों, ग्राम-संवातों, जाति-संवातों और कुल-संवातों के वर्ग, व्यवहार और चरित्र आदि को निवन्ध-पुस्तकस्य करे। पश्चिप इस प्रसंग में श्रेणिकपी संघात का उल्लेख नहीं किया गया है. पर इससे यह अवस्य जात हो जाता है, कि मौर्य यग में अनेकविष संवातों (समदायों) की सत्ता थी, और उनके अपने-अपने पथक वर्म (कानन), व्यवहार और चरित्र होते थे। शिल्पी भी संवातो (जिनकी सज्ञा श्रेणि थी) में समृद्धित थे, इसका निर्देश अर्थशास्त्र मे अन्यत्र मिलता है। वहाँ लिखा है, कि श्रेणियाँ ऐसे व्यक्तियों के पास अपने धन को असानत रूप से रखें जिनपर उनका विश्वास हो, और विपत्ति के समय (आवश्यकता पडने पर) इस धन को बापस ले लें। श्रेणियो की सत्ता मे इससे कोई सन्देह नहीं रह जाता। स्मृति ग्रन्थों मे शिल्पियो और कारीगरो के सगठनो का स्पप्ट रूप से उल्लेख है, और उन्हें 'श्रेणि' की सज्ञा दी गई है। कौटलीय अर्थशास्त्र का यह वाक्य भी इन्ही श्रीणयो को सुवित करता है। कौटल्य ने नगर में विभिन्न वर्गों के लिये जहाँ पथक-पथक रूप से निवास की व्यवस्था की है, वहाँ श्रेणियों के लिये भी प्यक्-स्थान भूरक्षित रखा है। राजकीय आमदनी के साधनो का निरूपण करते हुए भी कारुओ और शिल्पियों के 'मणी' (संगठनो) को आय का एक साधन बताया गया है। इन सब निर्देशों से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता. कि मार्थ युग के कार और शिल्पी सगठनों में संगठित थे, और इन सगठनों को 'श्रेणि' और 'गण' कहते थे।

केवल कार और शिल्पी ही नहीं, अपितु कर्मकर (मजदूर) भी सगठित रूप से कार्य करते थे। इनके मगठनों के लिये अर्थशास्त्र में 'खर्य' शब्द का प्रयोग किया गया है। कर्मकर लोग संगठित होकर काम का ठेका ले लेते थे, और निर्मारित समय पर उसे पूरा करते थे। यदि वे समय पर कार्य पूरा न कर सके, तो उन्हें सात दिन की मोहलत वी बाती थी। यदि सात दिन बीज जाने पर भी वे कार्य को पूरा न करें, तो उसे दूसरो की दिया जा सकता था।' सथमृत (सथ मे सगठित कर्मकर) जो पारिश्रमिक या वेतन प्राप्त करें, उसे या तो आपस में

१. की. अर्थ. २१७

 <sup>&#</sup>x27;अच्चं प्रतीकाराः कावशासितारः समिलेप्तारः स्वचित्तकारवः भेणी प्रमाणा निक्षेपं यह जीवः । विचली भेणी निक्षेपं भजेत ।' की. अर्थ. ४।१

३. की. अर्थ. २।४

४. की. सर्थ, २।६

५. की अर्थः ३।१४

एक बराबर बीट केंद्रे थे, या जैसा उन्होंने फैसका किया हुवा हो। वो ब्यक्ति संबध्त रूप से से बोर्ड पूनक हो जाए, तो इसे रे रे प्रोहे पूनक हो जाए, तो इसे रे रे प्रोहे पूनक हो जाए, तो इसे रे रे प्राप्त केंद्रे प्रमान नहीं बा, कि कार्य के प्रमुख्य कार्य के प्रमुख्य केंद्रे प्रमान नहीं बा, कि कार्य के प्रमुख्य कार्य के प्रमुख्य केंद्रे केंद्रे केंद्रे केंद्र कर केंद्र के

काकतों, विलियमो और कर्मकरों के समान कुकको के संगठन मी मौर्य युग में विधमान वे। ये संव परस्पर मिछकर बाँच बांचने जैसे कार्यों के छिये संगठित किये जाते थे। इचक छोच 'सम्मूब' (परस्पर सहत होकर) सेतुबन्ध बनाने सदूश कार्यों का सम्यादन करते थे।

कीटल में स्थापारियों में संपठनों का 'सम्भूय समुत्यान', साध्यवहारिक' जादि संजाओं से प्रतिपादन किया है।' नारदस्तृति में 'सम्भूय समुत्यान' के अमिप्राय को इस प्रकार स्थ्यदि किया है... 'विषक् प्रमृति जहाँ परसर पिलकर कार्य करते हो, उसे सम्भूय-समुत्यान कहते हैं। से स्थाप्त हो साथ किया है जा एक आधार होता है। कल (मृत्याक) की सम्भूय रखकर जब समिमिल कप से कार्य किया जाता है, तो उसका आधार प्रकेप (लगाया हुआ पत्र) होता है, और इस 'प्रकोप' में जिसका जिता को हो, उसी के अनुसार उसे लगाया हुआ पत्र) होता है, जोर इस 'प्रकोप' में जिसका जिता के हो, उसी के अनुसार उसे लगाया हुआ पत्र) होता है, जोर इस 'प्रकोप' के अस्त कर प्रकार के अस्त साथ का अधिक अंग्र हो। 'तिस्वप्त इस उस हो सिमिल होकर कारीबार करते से , जीर प्रतिक्र अपने हिस्से के अनुसार लगा या हानि को प्रायत करता मार्ग युन हो, जे स्व में स्थापित होकर कारीबार करते से , जीर प्रतिक्र अपने हिस्से के अनुसार लगा या हानि को प्रायत करता मार्ग युन हो में से स्थापारियों के इस कार के 'समूच-समुत्यान' विध्यान' से, जिनमें सम्मिलत व्यापारी प्रचय को रोक कर उसे अभी कीमत पर बेचने का प्रयत्त करते से। प्रत्य कोटस को यह प्रस्त नहीं चा। इसी कारण उन्होंने ऐसे नियमों का प्रतिपादम है जिन हो जिनसे स्थापारी प्रमानी कीमत नहीं प्रारत कर सकते थे। इन व्यवस्थाओं का उस्लेख इसी कथा में अप्यापारी प्रमानी कीमत नहीं प्रारत कर सकते थे। इन व्यवस्थाओं का उस्लेख इसी कथा में अपने में प्रकार में कामत प्रकार के साथ किया है। अपने कामत मार्ग कीमत नहीं प्रारत कर सकते थे। इन व्यवस्थाओं का उस्लेख इसी कथा में अपने प्रचार में इसी कामत कर सकते थे। इन व्यवस्थाओं का उस्लेख इसी कथा में अपने कथा में अपने स्थापारी मार्गानी कीमत नहीं प्रारत कर सकते थे। इन व्यवस्थाओं का उस्लेख इसी कथा में अपर स्थापारी मार्यामी कीमत नहीं प्रारत कर सकते थे। इन व्यवस्थाओं का उस्लेख इसी कथा में अपर स्थाप में अपर स्थाप स्थाप से स्थाप में अपर स्थाप में कर स्थाप में कर स्थाप में कर स्थाप में कर स्थाप में हैं। इसी क्याप में अपर स्थाप में अपर स्थाप में कर स्थाप में कर स्थाप में कर स्थाप से कर स्थाप से कर स्थाप से कर से स्थाप से स्थाप से स्थाप से कर से स्थाप से स्थाप से स्थाप से स्थ

## (५) दास-प्रथा

भैगस्थनीज ने लिखा है कि "भारतवर्ष के विषय में यह ध्यान देने योग्य बात है कि समस्त भारतवासी स्वतन्त्र है, उनमें कोई भी दास नही है। लेकिडिमोनिन और भारतीय यहाँ तक तो एक दूसरे से मिलते हैं। पर लेकिडिमोनिन लोग हेलट लोगों को

१. की. अर्थ. ३।१४

२. की. वर्ष. ३।१४

<sup>3.</sup> की. सर्थं, 31१४ और ४1२

सत्तों की तरक् रखते हैं। ये हेल्ट निम्न प्रकार का श्रम करते हैं। परेन्तु जारतीय विवेधियों तक को वास नहीं बनाते, जपने वेशसासियों की तो बात ही क्या है! " स्ट्रेबो के अनुसार 'वहीं मैनस्वनीज जिसता है, कि भारतीयों में कोई भी दास नहीं रखता ।'

पश्चिप प्रीक विवरणों के अनुसार भारत में बास प्रवा की सता नहीं थी, पर कौटलीय अपंतास्त के बात होता है कि मौद पूप में मारत में भी वास-प्रवा विषयान थी। सम्मवदः, जिल इंग की वास-प्रवा प्राचीन काल के प्रीस नीर रोम में बी, वैसी मारत में नहीं थी। वहीं दासों के प्रति वेसा कहा तथा अमानुषिक व्यवहार-वहीं किया जाता था, जैता कि प्रीस में होता वा। श्रीक लेखकों में भी आर्मिसीकटस के अनुसार यह बाठ (शासप्रवा के व होने की) उसी प्रदेश के सम्मव्य में सही थी, जहां कि मुस्किन (पुष्क्रमें) का बासल वा। मारत के प्राच्य प्रदेशों में, जहां आर्मिस लोगों का अच्छी वहीं संस्था में नितास वा, सास-प्रमा की सता अवस्य थी, यापि पायसार मारत के आर्य-प्रवास जनपरों में उसका कमाय था।

पर कितपय बहाजों में आये भी सामीयक रूप से दास बनाये जा सकते थे। परिवार को आर्थिक संकट से बचाने के छिये, जुरसानों का दण्ड अदा करने के छिये और लायाकण्य की आता के अनुमार परिवार की सम्मत्ति के अध्य कर लिखे जाने पर आये को भी दास के रूप में रहन रखा जा सकता था। पर ऐसी बचा में उसके स्वजनों का ग्रह कर्तव्य या कि वे भी भ्र से बीम्न रुपया अदा कर उसे दासरूप के मुक्त दिवा में, विश्वेषत्या उस अवस्था में विश्वे की साम के से बीम्न रुपया अदा कर उसे दासरूप के मुक्त दिवा में, विश्वेषत्या उस अवस्था में विश्वे कि सह बाजक हो, या सहाय-कार्यमें समर्थ वयस्क हो। आधिक संकट में फैसकर कोई जार्य स्वयं भी अपने को रहन रखा सकता था। विश्वे व सामक का मून्य चूका है, तो पुज. स्वतन्तता प्रार्थ कर सकता था। वर्ष विश्वे आपने स्वयं चे को रहन रखा हो) एक बार किसी अपराध के कारण निक्तित हो आहा, तो उसे कम्मयर शाय रखा रखा पहाते।

वा। जिसे दूसरों ने रहन रखा हो, दो बार अपराव करने पर उसका दासरव जन्म सर के लिये हो जाता वा। यदि इस प्रकार दाल बना हुआ कोई व्यक्ति कही मागने का प्रवत्न करे, तो फिर वह स्वातन्त्र्य प्राप्त नही कर सकता था।

दासो के प्रति व रा व्यवहार नहीं किया जा सकता था। उनसे मरदा उठवाना, विष्टा और मत्र उठवाना, जठ उठवाना, उसे नंगा रखना, पीटना और गाली निकालना निषिद्ध या। दास-स्त्री से अनाचार करना भी कानन के विरुद्ध था। जो दास-स्त्रिया वात्री (दाई), परिवारिका आदि का कार्य कर रही हो, यदि उनके प्रति अनावार किया जाए, तो इसी आसार पर उनका दासीस्व समाप्त हो जाता था. और वे स्वतन्त्रता प्राप्त कर छेती थी। उच्च कुल में उत्पन्न हुए दास के प्रति दुव्यंबहार करने पर उसे स्वतन्त्रता प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता था। यदि कोई स्थामी दास-धात्री (दाई) या रहन रखी हुई स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने वहा से लाए. तो उसे प्रवंस्साहस दण्ड दिया जाता था। यदि यही कार्य कोई अन्य व्यक्ति (जो दासी-स्त्री का स्वामी न हो) करे, तो उसके लिये मध्यम साहस दण्ड की व्यवस्था थी। यदि कोई मन्त्र्य किसी दासी-कन्या या रहन रखी हुई स्त्री से व्यक्तिचार करे या दूसरे से कराए, तो जिस धन को देकर उसने उसे रहन रखा था, न केवल वह नष्ट हवा मान लिया जाता था, अपित उसे उससे दूगना दण्ड भी देना पडता था। दासो को अधिकार था कि स्वामी के काय को नकसान न पहुँचा कर अपनी पथक कमाईकर सके। इस कमाई पर उनका अपना स्वरूव होता था। वे पैनक सम्पत्ति को भी उत्तराधिकार मे प्राप्त कर सकते थे। इस प्रकार जो सम्पत्ति वे प्राप्त करते थे, उसका उपयोग वे पुन. आर्यत्व को प्राप्त करने के लिये कर सकते थे। जिस धनराशि को प्राप्त कर उन्होंने अपने को बेचा हो या रहन रखा हो. उसे चका देने पर वे दास न रह कर स्वतन्त्र हो जाते थे, और इसके लिये वे उस सम्पत्ति का भी उपयोग कर सकते थे, जो उन्होंने स्वामी के कार्य को अति न पहुँचा कर कमायी हो या विरासत मे प्राप्त की हो। अपने को स्वतन्त्र कराने के लिये दास या आहितक (रहन रखे हुए व्यक्ति) को केवल वही राशि अदा करनी होती थी, जो उसे बेचते हुए या रहन रखते हुए प्राप्त की गई हो। यदि कोई व्यक्ति जर-माना अदा न कर सकते के कारण दाम बना हो, तो वह कमाई करके जुरमाने की रकम अदा कर सकता था और इस प्रकार दासत्व से मक्ति पा सकता था। यदि यद्ध में पराजित हो जाने पर किसी आर्य को दास बनाया गया हो, तो वह भी निर्धारित कर्म कर चुकने के अनन्तर और नियत अवधि तक दास रह कर स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकता था. या उतनी धनराशि प्रदान करके जो इस अवधि में उससे जो कार्य लिया जाना हो, उसके पारिधमिक के आधे के बराबर हो।

जिस मनुष्य ने स्वय अपने को बेच कर दासत्व स्वीकार किया हो, उसकी सत्तान आर्य (स्वतन्त्र) ही रहती थी, दास नहीं। यदि कोई दास आठ वर्ष से कम आयु का हो, वह चाहे स्वामी के घर में उत्पक्ष हुआ हो, या उसे विरासत में मिला हो, या उसे उसने कम किया हो या किसी अन्य प्रकार से प्राप्त किया हो, यदि उसे उसकी इच्छा के विश्व किसी हीन कार्य में लगाया जाए, या उसे विश्व में केच विया जाए या रहन रखा दिया जाए, तो न केचल ऐहा करने वाले स्वामी को पूर्वस्थाहत वस्त प्रया जाया जा लिखु उसके सदी-दार और साधियों के लिये भी इसी सच्च का निषान था। यही रच्च उस स्वाम में भी निहित् या, वबिक किसी नमंत्रती रूपी को उसकी मूर्तिका की समृचित व्यवस्था किये दिना हो बेच दिया जाए या रहन रखा दिया जाए। सम्बित वन्यासि को प्राप्त कर को के बाद भी

निनी कमाई करके जो बन दासों के पास एकत्र हो जाता था, दास्य की दशा मे ही उनकी मृत्यू हो जाने पर उनके निकट सम्बन्धी उसे उत्तरप्रिकार में प्राप्त करते थे। पर प्राप्त करते थे। पर म्युच्य हो जाता था।

यदि स्वामी से किसी दासी के सन्तान उत्पन्न हो जाए, तो वह सन्तान और उसकी माना दोनों दासन्व से छूटकारा पा जाती थी। पर विद दासी अपने और अपनी सन्तान के हिल की वृष्टि से स्वामी के पान हो रहना चाहे, तो उसके माई न्हन दास्यत्व से मुक्त कर दियं जाते थे। जब कोई दाम या दासी एक बार दास्यत्व से स्वतन्त्र हो जाएँ, तो उन्हें फिर से बेचने और रहन रजने पर १२ एण जुरमाना किया जाता था, बचातें कि उन्होंने स्वय हो ऐसा करने के लिये स्वीकृति न दे दें।

कोटलीय अर्थशास्त्र के इस विवरण से मीयें युग की दास-प्रवा का स्पष्ट रूप हुमें जात हो जाता है। इसमें सत्वेह नहीं, कि मारत के ये दास प्रीज क्योर रोम के दासो से बहुत किल प्रकार के ये। ये अपनी पृथक् कमाई कर सकते थे, और रुपया चुका कर दास्यत्व से मूक्ति भी पासकते ये। इन्हें सम्पत्ति अजित करने और उसे उत्तराधिकार में प्राप्त करने का भी अधिकार था। दासो के स्वामी दासो की न पीट सकते थे, न उनसे भीच कार्य करा तकते थे, और न उनके पीत कोई कुम्पेवहार ही कर सकते थे। ऐसी दक्षा में यदि संस्थाना के तेश की प्रमाण के प्राप्त करने के ति कोई सम्बाम हो। कि मारत में दास-प्रवा का अभाव है, ती यह तमें वा स्वामी स्वामी में स्वामी स्वामी के स्वामी स

# (६) मुद्रापद्धति

मीर्स सूत्र के बहुत-से सिक्के इस समय उपलब्ध है। कौटलीय अर्थसास्त्र (२।१२) से भी उस काल की मूद्रापद्धति के सम्बन्ध से विद्युद परिचय भाग्त किया जा सकता है। मूद्रापद्धति के सञ्चालन के लिये एक पृथक् विमाव या, जिसके अमार्य कामार्थ राज्य कहते थे। यह दो प्रकार के सिक्को को अर्थालत कराता था—कोद्य प्रवेद्ध (Legal Tender) बोर व्यावहारिक (Tokca Money)। राजकीय कर और क्य-विकम सावि के लिये कोषा-अवेष्य सिक्के ही मान्य होते थे। व्यावहारिक सिक्के कम मूल्य के होते थे, और उनका प्रयोग सावारण व्यवहार के लिये किया जाता था।

सिक्के अनेक प्रकार के होते ये। मीर्थ युग का प्रधान सिक्का पण था, खिसे 'क्ट्य क्य' मी कहते थे। यह चौदी का बना होता था। पर मह गुढ़ चौदी का न होकर तोबे और सीसे आधि को मिछाकर बनाया जाता था। कौटल के अनुसार क्य्य-रूप में चार बाल तीबे और एक सावक (पीन) उपु. सीसा, तीक्ष्य था अञ्चन की मिछाबट की जाती थी। सम्मवतः, यह रूप-रूप पण वर्तमान समय के चौदी के रूपये के सदुस ही होता था, जिसमें चौदी के क्यों कि सावक दिस्ता होता था, जिसमें चौदी के अपिरिल्ल मिछाबट की जाती थी।

रूप्य-रूप पण के अतिरिक्त अर्थपण, पाद (पण) और अष्टमाग (पण) के भी सिक्के जारी किये जाते थे, जो वर्तमान (दशमलव की पद्धति पर आधारित पैसों के प्रचलन से पूर्व के) समय की अठिलयो, चवलियो और दबलियों के समकक्ष होते थे। सम्बद्धता, ये सिक्के भी नाँदी में ताम आदि को मिलाकर ही बनाये जाते थे। क्योंकि मौर्य युव में बस्तुओं की कीमतें बहत कम थी, और पण की क्रय शक्ति बहत अधिक थी, अतः कम मृल्य की बस्तुओ के विनिमय के लिये ताँबे के सिक्के भी जारी किये गये थे, जिन्हें 'तासरूप' या माचक कहते में। माथक के छोटे माग अर्घमायक, काकणी और अर्घकाकणी थे। एक रूप्य-रूप पण में कितने मायक होते थे, कौटलीय अर्थशास्त्र से इस विषय में कोई निर्देश नहीं मिलता। सम्मवतः, माषक पैसे के बराबर होता था. और एक पण में ६४ पैसे होते हे. क्योंकि अर्थ-बास्त्र में बन दोनों प्रकार के सिक्कों के मानो को उसी दन से प्रतिपादित किया गया है, जैसे कि ब्रिटिश युग के भारत में रुपये और उसके विभाग प्रचलित थे। सिक्के नकली तो नहीं है. इसकी जाँच करने के लिये भी एक राजकर्मचारी होता था. जिसे 'रूपदर्शक' कहते थे । सिक्कों को जाँचते समय यह शुल्क भी लेता था, जिसकी दर है प्रतिशत थी। यदि किसी के सिक्कों को नकली पाया जाए, तो उस पर २५ पण जुरमाना किया जाता था। पर यह जुरमाना केवल ऐसे व्यक्तियों के लिये था, जो नकली सिक्कों का प्रयोग कर रहे हो। नकली सिक्कों को बनाने वालो, उन्हें बेचने या खरीदने वालो के लिये जुरमाना इससे बहत अधिक था। सिक्के केवल राज्य द्वारा ही बनवाये जा सकते थे। इसके लिये एक पथक विमाग था, जिसके अध्यक्ष को 'सौवर्णिक' कहते थे। उसकी अधीनता में ऐसे कर्मान्त (कारलाने) स्थापित किये जाते थे, जिनमें कि पौर (पुरनिवासी) और जानपद (जनपद-निवासी) लोगो के सोने-चाँदी को सिक्कों के रूप मे परिवर्तित किया जाता था। जनता को यह अधिकार था कि वह अपना सीना चौदी देकर जितने सिक्के चाहें बनवा सकें। चौदी और ताम्बे के सिक्को के अतिरिक्त सोने के भी सिक्के बनाये जाते थे, जिन्हें 'सवर्ण' कहते थे। सिक्के बनवाते समय एक काकणी (चौथाई मायक) के बराबर धात (सोना चौदी) सिक्के की बनवाई में 'अय' (विसाई) के रूप में अतिरिक्त सी बाती थी। पुराने सिक्कों के बदले में भी नये सिक्के बनवाये जा सकते थे। पुराने सिक्कों के बदले में

नये सिक्के वे बिये बाते ये, बचरों कि पुराने सिक्के जीमें जीर शीमों न हों। राज्य के शति-रिक्त अन्य कोई व्यक्ति सिक्के नहीं बना सकता था। स्वय सिक्के बनाने पर कड़ा स्वड विद्या वाता था। नकती सिक्के बनाने वाले के लिये २०० पण जुरमाने का विद्यान था।

मारत में अनेक स्थानों पर चाँदी के 'आहत' सिक्के पाये गये हैं. जिनका काल छठी सदी ई० पू० से दूसरी सदी ई० पू० तक का माना बाता है। इनमें से कुछ सिक्के मौर्य युव के हैं, जीर कुछ उस समय के जब कि मारत में बहत-से जनपदों एवं महा-जनपदों की सत्ता थी और मगध के सम्राटों द्वारा इन जनपदों को स्वतंत्र सत्ता का अन्त नहीं किया गया था। उत्तर प्रदेश के लखीमपूर-स्त्रीरी जिले के पैला नामक स्थान पर ऐसे सिक्के मिले हैं, जिन्हें मौर्य युग से पूर्ववर्ती जनपद युग के कोशल महाजन-पद का माना जाता है। ये सिक्के उस समय के हैं, जब कि कोशल मगच के अधीन नहीं हुआ था। सामान्यतया, आहत सिक्कों पर पाँच चिक्र होते हैं, पर कोशल जनपद के इन सिक्को पर केवल चार चिक्क ही है। बजन मे ये ३० रसी है। इसी प्रकार के बहत-से सिक्के अन्य जनपदों के भी मिले हैं, जो मौयंयग से पहले के हैं। श्री परमेश्वरीलाल गप्त ने आहत सिक्कों की रचना और प्रकार के आधार पर यह प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया है, कि कौन-से सिक्के जनपद यस के हैं और कौन-से मौर्य युग के । उनके अनुसार मौर्य युग से पूर्ववर्सी जनपद युग के आहत सिक्के जाकार में बडे और मोटाई में बहुत पतले हैं। इसके विपरीत मौर्य बस के लिक्के आकार में छोटे और मोटाई में अधिक है। चौडाई में वे प्राय: ०.४ इक्च है. और मोटाई मे वे 🕏 इञ्च के लगभग है। उन पर पहाड़ी, अर्घचन्द्र और मगर के चिक्क अकित हैं, और मौर्य युग के सिक्कों की यही मुख्य पहचान है। मौर्यों से पूर्ववर्ती जनपद युग के सिक्को पर बृषम, हाथी, मृग, शश, मत्स्य, नक (भगरमञ्छ) कच्छप (कछुआ) आदि पशओं और सुर्य, चक्र आदि विभिन्न प्रकार के चिन्न अकित हैं। सम्मवत , ये सिक्के उन विविध जनपदो के हैं, जो मौर्य साम्राज्य के विकास से पूर्व मारत मे विद्यमान थे। सिक्को पर विद्यमान विविध विक्रों की संस्था २०० के लगमग है। जिन सिक्को पर केवल पहाडी का चिल्ल हैं, उन्हें नन्टबंझ का प्रतिपादित किया गया है। निन्दवश के शक्तिशाली राजाओं ने माग्रध सामाज्य का वहत विस्तार किया था, और कोशल, काशी, वृजि आदि जनपदों को अपने आधि-पत्य में ले लिया था। मौयों के सिक्को पर पहाडी का चिह्न भी कायम रखा गया. पर उसके साथ अर्घचन्द्र तथा मयुर के चिक्कों को जोड़ दिया गया। मौर्य बंध के राजाओं का मोरिय गण के साथ सम्बन्ध था, जिसकी राजधानी मदरनगर थी। अतः मयुर को अपने राजकीय चिक्न के रूप में यदि उन्होंने स्वीकार किया हो. तो यह अस्वा-

<sup>2.</sup> P. L. Gupta : Journ al of Numismatic Society of India, xi, pp. 4-46

माविक नहीं है। अर्थ-बन्द्र के विह्न को सम्मवतः, मौर्यं साम्राज्य के संस्थापक चन्द्र-गुप्त के नाम से ही लिया गया था।

मौर्य युग के चौदी के जो आहत सिचके इस समय अच्छी बड़ी संख्या में उपलब्ध है, कीटछीय अवंधात्म में उन्हीं को 'पण' कहा गया है, यह कल्पना असंघत नहीं है। ये सिचके बजत में ५० से ५२ सेन तक के हैं। कुछ स्थानों पर पूरे सिचके को काट कर बनाये गये ऐसे सिचके की प्राप्त हुए है, जो आकार से आघे या चौथाई सिचके के लगयन है। सम्मवत, ये ही कीटत्य के अवंपण और पायपण हैं। किर्तयय बहुत छोटे भी चौदी के सिचके मिले हैं, जो बजन मे केवल दो या तीन ग्रेन है। ये चौदी की पतली चादर को काट कर बनाये गये हैं, और इन पर भी बही चिक्क अंकित हैं, जो पाप में हैं, बीर इन पर भी बही चिक्क अंकित हैं, जो पणों पर पाये आते हैं। सम्मवतः, ये भाषक हैं, जिनका उल्लेख कीटलीय अर्चचाहन में विद्यमान है। सामान्यतया, मावक ताम्बे का सिचका होता या, विर्म (तामान्यतया, मावक ताम्बे का सिचका होता या, विर्म (तामान्यत्या, मावक ताम्बे का सिचका होता या, विर्म (तामान्यत्वा) स्वाप्त स्वाप्त से भी मावको का निर्माण किया जाता या।

चौदी के आहत सिक्कों के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार के प्राचीन सिक्के मी उपकब्ब हुए हैं, जो मुंडी हुई चांदी को सालकाओं के रूप में हैं। इनके एक ओर छ. हाथों
बाला चिक्क अकित है। बनन में ये १६६ से १७६ येन तक के हैं। इन्हें 'शाकान मुद्रा' कहते हैं। इनका काल मी मीये युग के समीप का ही माना चाता है। कौटलीय अर्थशास्त्र से बर्णात 'मापक' मिक्का तोवें का बना होता था। वर्तमान समय में तीबें के बने हुए कुछ प्राचीन सिक्के मी प्राप्त हुए हैं, जो आहत न होक्त डाल कर बनाये गये हैं। इन पर पहाडी और अर्थचन्द्र के चिक्क मी अकित है, जिसके कारण इन्हें मीये राजाओं का माना जा सकता है। इसमें सन्देंह नहीं, कि ये सिक्के ही' मापक' कहाते थे।

यत वर्षों से तक्षशिला के सम्माक्षेत्रों से चाँदी के बहुत-से आहत सिक्को के कुछ देर मिले हैं, जिनसे सिक्त्य और फिलिश एरिडिवर्स के सिक्को भी अन्तर्गत हैं। सिक्त्यर के सिक्कों के एक और विज्ञ से की बात एही सिक्त्यर के सिक्कों के एक और विज्ञ की तही कि तही सिक्त्यर के सिक्कों के एक और की तही है। इनिक्र ते के सिक्त में कि तही है। इनिक्र ते के सिक्त में विज्ञ के सिक्त में की सिक्त है। तक्ष सिक्त में के सिक्त में के कि तही है। इनिक्र सिक्त के दिन्द में मिलाक्ट बहुत अधिक है। इन्हें ७५ प्रतिचात तक तीवा मिला कर बनाया गया है। इने बात है, कि चन्द्रगुत के जीवनकाल के अस्तिम साथ में एक चोर दुनिक्क पढ़ा बात के ति कर सिक्त में सिक्त म

कतिपय सिक्को पर जो चिद्ध या लेख अंकित हैं. श्री काशी प्रसाद आयसवास ने उन्हें

पढ़ कर यह प्रतिपादित किया है, कि ये सिक्के शतधर्मन, सम्प्रति, देववर्मन और शालिकुक के हैं—जो मौमें वंश के राजा थे। 'पर सब विद्वान इस विचार से सहमत नहीं हैं।

सिक्कों के अतिरिक्त कीमत कुकाने के अन्य भी कोई साथन से या नहीं, यह निविचत रूप से नहीं कहा या सकता। वनराधि को किसी के पास जमा करने के सम्बन्ध में निपमों का निरूपण करते हुए कीट्य में 'बादेख' का भी उत्तरेख किया है। अनेक विद्यानों की सम्मति में यह 'वादेख' हुच्छी (Bill of Exchange) को सुवित करता है। सम्बन्ध में की दिन्द से कीमत कुनाने के किसे किसी अन्य व्यक्ति को आजा देने को 'बादेख' कहा जा सकता है। सम्बन्धतः हुच्छी जैसे कीमत जुकाने के साथन भी मीचें यूग मे प्रचलित से।

### (७) सुद पर उधार देना

भीवं यग में सद पर रुपया लेने और देने का कारोबार बहुत उन्नत था। कौटल्य (३।११) की सम्मति में राज्य और बासन का योग-क्षेम धनिक (महाजन या स्पया उधार देनेवाला) और घारणिक (रुपया उधार लेने वाला) के व्यवहार पर आश्रित है, अतः उन दोनों के चरित्र पर राज्य को दिन्द रखनी चाहिये। इसीलिये महाजनी के कारीबार को राज्य द्वारा नियन्त्रित किया जाता था। पर राज्य ने सुद की जो दरें निर्धारित की हुई थी, वे बहुत अधिक थी। कौटल्य की सम्मति में एक सौ पण उचार देने पर सवा पण मासिक (१५ प्रतिशत वाधिक) सद लेना धर्म्य या न्याय्य था। पर व्यवहार में इससे बहत अधिक सद लिया जाता था। साधारणतया, व्यवहार (रुपये का छेन-देन करते हुए) में ५ प्रतिशत मासिक (६० प्रतिशत वार्षिक) पर रुपया उधार मिलता था। जहाँ खतरा अधिक हो. वहाँ सूद की दर और भी अधिक थी। व्यापार के लिये जगलो (जगल के मागी) में जाने-वाले व्यापारी १० प्रतिशत मासिक सुद देते थे। समद्र में आने-जाने वाले व्यापारियों के लिये सद की दर २० प्रतिशत मासिक या २४० प्रतिशत वार्षिक थी। जंगल और समद के मार्गों से सदूर प्रदेशों में आने-जाने वाले व्यापारियों को अपने व्यापार से मनाफा भी बहत अधिक होताथा। इसी कारण वे इस ऊर्जेची दर से मूद देसकतेथे। सुद की ये दरें व्यवहार में स्वीकृत थी। पर इससे अधिक सद लेना कानन द्वारा निधिद्ध था। कौटल्य ने लिखा है. कि जो ब्यक्ति इससे अधिक दर पर सद दे या दिलाएँ. उन्हें पूर्वस्साहस द०इ दिया जाए। जो इस प्रकार के व्यवहार में साक्षी हों, वे भी अर्घ-दण्ड के मागी हों।

ऋणी या धारणिक की मृत्यु हो जाने पर उसके पुत्र ऋण की अदायगी के लिये उत्तर-दायी होते थे। यदि मृत धारणिक की कोई सन्तान न हो, तो जो की उसका उत्तराधिकारी हो, उसे ऋण का देनदार माना जाता था। यदि ऋण लेते हुए किसी से जमानत दिलायी गई

K. P. Jayaswal: Journal of Bihar and crissa Research Society, EX. pp 279-308

हों, तो यह जमानती भी ऋष की अदायगी के क्रिये उत्तरदायी होता था। धनिक (महाबन) के किये आवस्पक था, कि सूद को तुरता प्रहण कर के। दूद को इक्दूबा होने देना उचित नहीं समझा जाता था। यदि कोई विनक उस समय सूद का हाबा करने कमे, जबकि वह प्रदेय न हो, या सूद को ऋष की राखि में बोड़ कर उसे प्रान्तव्य ऋष की राखि होने का दावा करने कमें, तो उस पर विवादस्कत राखि का चार चुना चुरनाना किया जाता था।

यदि धनिक (महाजन) दस साल तक ऋण की उपेक्षा करता रहे और उसे बापस लेने के लिये समुचित प्रयत्न न करे, तो उस ऋण को अप्रतिशाह्य (जिसे बापस कोटाने की आवश्यकता न रह जाए) माना जाता था। पर यदि ऋण की बसूजी में देरी का कारण धनिक का बाल (नावालिक) वृद्ध, व्याधित (बीमार), व्यसनी (विपत्तियस्त), प्रोधित (प्रवासी) होना, या विष्का तथाव देना जीरया राज्य-विग्रम (देश में राजकीय अव्यवस्या) हो. तो यह नियम लाग नही होता था।

कतिषय व्यक्ति सूद से मुक्त भी होते थें। इन्होंने जो ऋण लिये हों, उन पर सूद नहीं लगता था। वे व्यक्ति निम्निलिक्त होते थे — जो किसी दीर्घ सन (वडे अनुष्ठान या विरक्ताल तक चलने वाले यज आदि) में लगे हों, जो व्याधिपीवित हों, जो युक्तुल (शिक्तणा-लग्ज) में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, जो वाल (नावालिंग) हों, और जो जसार (अत्यन्त निर्वत ) हों।

यदि किसी यारणिक (ऋणी) ने एक से अधिक धनिकों से ऋण किया हुआ हो, तो वे सब एक समय में ही ऋण की वसूली के किये मुकदमा नहीं कर मकते वें। जिसने पहले ऋण दिया हो, उसे यह अधिकार या कि वह अपने ऋण को पहले वसूल कर सके। पर यदि चारणिक ने राज्य और अधिनयों से भी ऋण किया हुआ हो, तो उन्हें ऋण की अदायगी मे प्राथमिकता दी आती थी।

यदि पति ने पत्नी से या पत्नी ने पति से, पिता ने पुत्र से या पुत्र ने पिता से और अदिसक्त परिचार के माइयों ने एक दूसरे से ऋण लिया हो, तो उत्तकी बसूली के लिय न्यायालय
से मुकदमा नहीं किया जा सकता था। किमानों और राजपुश्यों को, उस अविध से अव के वे अपने कार्यों में ब्यापुत हों, ऋण की वसूली के प्रयोजन से गिरस्तार नहीं किया बा सकता था। पति द्वारा जो ऋण लिया गया हो, उतकी वसूली के लिये उत्तकी किया बा सकता था। पति द्वारा जो ऋण लिया गया हो, उतकी वसूली के लिये उत्तकी किया बा मही पकड़ा जा सकता था, चाहे पत्नी उत्त ऋण की साक्षी भी क्यों न हो। पर यह नियम बालों और बेटबारे पर स्वेती करने वालों पर लागू नहीं होता था। पर यदि पत्नी से कोई ऋण लिया हो, तो उत्तकी बसूली के लिये उत्तम पत्नि को परस्तार किया था सकता था। पत्नी द्वारा लिये हुए ऋण की अवायगी की व्यवस्था किये बिया ही यदि उत्तका चित्र कहीं विदेश चला जाए, तो उत्तकी लिये उत्तम साहत व्यव्य का विवान था।

ऋण-सम्बन्धी मुकदमों का फैसला करते हुए ऐसे तीन साक्षियों की साक्षी लेना आवस्यक या, जी कि प्रात्ययिक, शूचि और प्रतिष्ठित हों। पर यदि साक्षी दोनों पक्षों को स्थीकार्य हो, तो दो साक्षियों से भी काम चल सकता था। ऋण-सम्बन्धी मामलों में एक साक्षी करापि पर्याप्त नहीं समझा वाता था।

म्हण के विषय में जिन व्यवस्थाओं का कार उल्लेख किया गया है, वे ही 'उपिनिथ' (Depoins) पर भी लागू होती थी। लोग अपने बन को मुख्ता के किये सम्मफ व्यक्तियों, अंपियों, व्यापारियों के समूहों लादि के एस रखना दिया करते थे। जिनके पास कोई बनारिया वा सम्मित जमानत के रूप में रखी पई हो, वे उसकी मुख्ता के किये उत्तर-वार्या होते थे। वे उसे न सर्च कर सकते थे, न उसका मोग कर सकते थे, न उसे बंच सकते थे जोर र उसके पर स्वापारिया कर सकते थे। यह स्वापारिया कर सकते थे, न उसे बंच सकते थे जोर र उसे रहक रस सकते थे। ऐसा करने पर ने वच्च के मागी होने थे।

ऋण का जादान-प्रदान और सम्पत्ति को अमानत पर रखना मौद्यं युग के आधिक जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते थे। इसी कारण कौटल्य ने इनके सम्बन्ध में प्रबुक्त होने-वाले नियमों का विवाद रूप से उल्लेख किया है।

#### (८) नगर और ग्राम

भीक विवरणो से मौर्य यग के नगरों के विषय में अच्छी जानकारी उपलब्ध होती है। मैगस्यनीय के अनुसार पोरु (पोरस) के राज्य में २००० नगर थे, और आन्ध्र में ३० ! सम्मवत , पोरस के राज्य की जिन २००० बस्तियों को ग्रीक यात्री ने नगर कहा है, से ग्रास थे, नगर नहीं। पर इसमें सन्देह नहीं कि मौर्य यग में भारत में बहत-से नगरों की सन्त थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिएत एक विशाल नगरी थी, और साम्राज्य के अन्तर्गत विविध जनपदों में भी बहत-से नगर विद्यमान थे। मैगस्थनीज सैल्युकस के राजदत के रूप मे चिरकाल तक पाटलिएन मे रहा था। उसने इस नगरी का जो वर्णन किया है. वह वस्तत प्रामाणिक और विश्वसनीय है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र नगरी गगा और सोन (सोण) नवियों के सगम पर स्थित थी। इसका निर्माण एक समानान्तर बतुर्मज के रूप में किया गया था। लम्बाई में यह ८० स्टेडिया (९० मील) थी, और चौड़ाई में १५ स्टेडिया (१ मील और १२७० गज)। नगरी के चारों ओर लकड़ी की एक दीवार बनी हुई थी. जिसके बीच-बीच मे तीर छोड़ने के लिये बहुत-से छेद बने हुए थे। दीवार के चारों ओर एक खाई थी, जो ६० फीट गहरी और ६०० फीट चौड़ी थी। यह खाई नगर की रक्षा और गन्दगी को बहाने के काम में आदी थी। लकड़ी की दीवार में नगर में आने-जाने के लिये ६४ द्वार थे। दीवार पर बहत-से बुर्ज भी बने हुए थे, जिनकी संख्या ५७० बी। र हस्सी सन्देह नही, कि पाटलिपुत्र एक अत्यन्त विश्वाल नगरी थी, जिसका निर्माण एक सदह दर्ग के रूप में किया गया था।

मौर्य युन के नगरों के सम्बन्ध में एरियन की यह सूचना बी उल्लेखनीय है-'परन्त

<sup>?-</sup> McCrindle ; Magasthenes, p. 136.

R. Ibid, pp. 66-68.

जन (भारतीयों) के नगरों की लंक्या इतनी अधिक है कि ठीक-ठीक नही बतायी जा सकती। यो नगर निवयों के किनारे और समुद्र-तट पर स्थित है, वे हैंटों के बबाय लककी के बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें स्वरूपकाल के प्रमीग के किये ही बनाया जाता है। वहां वर्षा बहुत जोर से पहली है, और निवयों अपने किनारों के उत्तर करने मैंनामों में बाढ़ के आती है। परऐसे नगजी नहीं जो उन्हें पर के नगरों की उन्हें पर निवयों अपने किनारों के उन्हें पर निवयों अपने किनारों के उन्हें पर निवयों के स्वरूप के स्वरूप के नगरों की रचना के सम्बन्ध में कैटलीय अर्थवाहन के अनवीकन से मीये यग के नगरों की रचना के सम्बन्ध में

सस्पष्ट जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अर्थशास्त्र के 'दुर्गविधानम' और 'दुर्गनिवेश' प्रकरणों में एक ऐसे नगर का जित्र प्रस्तुत किया गया है, जिसका निर्माण दुर्ग के रूप में किया गया हो। निस्सन्देह, पाटलिपुत्र इसी प्रकार का नगर था। कौटल्य के अनुसार नगर के बारो ओर एक-एक दण्ड (छ फीट) के फासले पर तीन परिलाएँ (लाइयाँ) होनी बाहिये. जो बौडाई में कमशा १४ दण्ड (८४ फीट), १२ दण्ड (७२ फीट) और १० दण्ड (६० फीट) हो। इनकी गहराई चौड़ाई की तुलना में या तो तीन चौथाई रखी जाए और या आधी। इस प्रकार ये लाइयाँ गहराई में कमश ६३, ५४ और ४५ फीट या ४२, ३६ और ३० फीट हों। खाई का फर्श सतह से तिहाई होना चाहिए। खाइयो की दीवारें पत्थरो या ईटो से पक्की बनायी जाएँ, और उन्हें मदा पानी से भर कर रखा जाए। यह पानी ऐसा होना चाहिये कि किसी अन्य स्रोत से निरन्तर आता रहे और उसका प्रवाह कभी रुके नहीं। बाइयों मे मगरमच्छ आदि जन्तु भी रहने चाहिये। सबसे भीतर की खाई से २४ फीट की हरी पर बद्र (प्राचीर या शहरपनाह) बनाया जाए, जो ३६ फीट ऊँचा और ७२ फीट चौडा हो। इस बन्न के ऊपर प्राकारों का निर्माण किया जाए, और उनके भी ऊपर अट्रालि-काओं का । वत्र जीर प्राकार पर मैनिको और सव(रियो के आने-जाने के लिये मार्ग हो. और अटालिकाओं के बीच में घनुर्घरों के लिये स्थान बनाये जाएँ। दर्ग की रक्षा के प्रयोजन से अनेकविय अस्त्र-शस्त्र भी वहाँ स्थापित किये जाएँ। कौटल्य ने इन सबका बडे विशद क्रम से वर्णन किया है, पर उसे यहाँ उद्धृत करने का विशेष उपयोग नहीं है।

परिला, बन्न और प्राकार आदि में मुरक्षित नगर से किस-किम प्रकार के मार्ग हों, और जनता के विविद्य बनों के निवास की कित बन में स्वयत्या की जाए, इसका भी कोटत्य ने बिस्तार के माथ प्रनिपादन किया है। नगर में बारह मुख्य द्वार होने चाहिएँ। जिनसे तीन राअवार्ग पूर्व से परिचम की और जानेवाले और तीन राजवार्ग उत्तर से दक्षिण की और जाने वाले बनाये जाएँ। राजमार्गों के अतिरिक्त अन्य भी अनेक प्रकार के मार्ग नगर में बनाये जाते ने, जिनका उल्लेख एकुले किया जा चुका है। नगर से विविद्य कर्मों के निवास के विषय में की टेलीय नवेंदान का विवरण महत्त्व का है। नगर का कुल मिलाकर । जितना कोत्र हो, उनके नीचे मार्ग में राजमाराद और अन्त पूर का निमाण किया जाए ।

१. की. वर्ष. २।३

राजकीय इमारतों के लिये नगर के मध्य माम से उत्तर की ओर का प्रदेश सुरक्षित रखा जाए। राजप्रासाद के पूर्व-उत्तर मान में आचार्य, पूरोहित और मन्त्रियों का निवास हो, और इज्या-स्थान (यज्ञमण्डप) तथा तोय-स्थान (जहाँ पेय उदक सञ्चित हो) बनवाय जाएँ। पूर्व-दक्षिण माग में महानस (राजकीय पाकशाला), हस्तिशाला और कोष्ठागार रहे। उनके परे पूर्व की ओर गन्ध, माल्य और रस (द्रव पदार्थ) की पण्य-बालाएँ हो, और प्रधान शिल्पी तथा क्षत्रियों के निवासस्थान रहें । दक्षिण-पूर्व भाग में भाण्डागार, अक्षपटल और विविध कर्मनिवद्य (कर्मान्त या कारखाने) बनवाये जाएँ। विकाण-पश्चिम माग मे कृप्यगृह और आवधागार रहें। उनके परे दक्षिण दिशा की ओर नगर-अध्यक्ष (नागरक). वान्य-अध्यक्ष (पृथ्याध्यक्ष, कृप्याध्यक्ष, सीताध्यक्ष आदि), व्यावहारिक, कार्मान्तिक और विविध बलाष्यको (सैनिक अध्यको) के निवास हो, और पक्वानपण्यो (पकवान बेचने बालो), सुरापण्यों (शराब बेचनेबालो), मासपण्यो (मास बेचनेबालो), रूपाजीवाओ (वेश्याओ), तालापचारों (नट, नर्तक, वादक आदि) और वैश्यों के कारोबार के स्थान रहें। पश्चिम-दक्षिण माग में गधो, ऊँटो आदि पश्चो की शालाएँ तथा कर्मगह बनवाये जाएँ, और पश्चिम-उत्तर माम में यानो और रथों की शालाएँ। उनके परे पश्चिम की ओर ऊन और रूई के सुत को कातने तथा बनने वाले शिल्पी, बेण (बाँस) तथा चर्म (माल, फर आदि) के शिल्पी, शस्त्र और कवच बनाने वाले शिल्पी और शद्र माबाद किये जाएँ। उत्तर-पश्चिम भाग में पण्य-मैचज्यगह (जहाँ औषधियाँ बेची जाती हो) बनवाये जाएँ। उत्तर-पूर्व माग मे कोशागार और गौशालाएँ तथा अध्वकालाएँ रहें। उनसे परे उत्तर की ओर नगर-कार, राज-कार, देवता-कार, लोहकार और मणिकार वर्ग के लिये तथा ब्राह्मणो के लिये स्थान सुरक्षित रखे जाएँ। बीच के विभिन्न कोनो मे शिल्पियों की श्रीणयो और अन्य समहो के लिये स्थान रहें। नगर के मध्य में अपराजित, अप्रतिव्रत, जयन्त और वैजयन्त देवताओं के कोष्ठ और शिव, वैश्रवण, अध्विन, श्री और मदिरा के गृह निर्मित कराये जाएँ, और उनके कोष्ठकालयो (गर्मगृहो) मे बास्तु देवताओं (मृतियो) की स्थापना की जाए। परिस्ता से १०० धनु (१०० वण्ड या ६०० फीट) की दूरी पर पुण्यस्थान बनवाये जाएँ, और सब दिशाओं में यथास्थान दिग्देवता स्थापित किये जाएँ। नगर के उत्तर-पूर्व में श्मशान के लिये स्थान सुरक्षित रह्या जाए। दक्षिण में एक पृथक् श्मक्षान हो, जिसका प्रयोग केवल उत्कृष्ट वर्णों के व्यक्ति ही कर सकें। पाषण्डो (ऐसे सम्प्रदाय जो परम्परागत धर्म के प्रति आस्था नहीं रखते थे) और चाण्डालों के लिये श्मकान से परे का स्थान रहे। नगर में कुएँ इतनी अधिक संख्या में बनवाये आएँ, कि दस परिवारों के लिये एक कुआ रहे। नगर में घान्य, चीनी, तेल, नमक, ईधन आदि को इतनी अधिक मात्रा में सञ्चित करके रखा जाए कि वह अनेक वर्षों के लिये पर्याप्त हो।

१. की. अर्थ. २।४

कौटलीय अर्थवास्त्र के इस विवरण से मौर्य पुग के नगरों के स्वरूप और रचना का एक स्पष्ट विज्ञ हमारे सम्मृत उपस्थित हो जाता है। गिस्समंह, पाटलियुज की रचना इसी बंग से की गई थी। थी के लेखकों के बिदयों से मी इसकी पुष्टि होती है। कादी, आवस्ती, की शाम्यी, जम्मा आदि मौर्य पुग के अन्य नगरों का निर्माण भी प्राय: इसी बंग के किया नगरों का निर्माण भी प्राय: इसी बंग के किया नगरों का निर्माण भी प्राय: इसी बंग के किया नगरों हो। पाटलियुज की जो खुवाई यत चर्यों में हुई है, उसमें मौर्य पुग के मी कुछ अवशेष उपलब्ध हुए है। उसमें विवय में हम इस प्रत्य में आपों चल कर यथायमा लिखते। वे भी अनेक अवशे में वर्षवाहरू के इस विवरण की पुष्टि करते हैं। इसमें सन्वेह नहीं, कि मौर्य पुण के मगरों का निर्माण एक सुक्थवस्थित योजना के अनुसार किया जाता था। उनमें विभिन्न व्यवसायियों के लिये पुषक स्थान पुरस्थित रहते थे, और जनता के विविध वर्षपक्ष रूप में नियास करते थे।

यहाँ जिस दुर्ग (बुर्ग के रूप मे निमंत नगर) के स्वरूप का निरूपण किया गया है, वह पुर के लोगों के निवास के लिये था। पर बहुत-से दुर्ग ऐसे भी थे, जिनका निर्माण युद्ध के प्रयोजन से किया जाता था। वे दुर्ग शास्पराशिक (बुद्ध या गड़ की रक्षा के लिये निर्मित), औदक (जल-दुर्ग), पार्वत (पर्वत-दुर्ग), धास्त्रन (जल हो बरहित महस्वल आदि में स्थित) कीर बनदुर्ग आदि बनेक प्रकार के होते थे। "इनके सम्बन्ध मे मौर्य युग की युद्धनीति का विवेचन करते हुए विवार किया जायगा।

जनपदों के स्वरूप का निरूपण करते हुए धामों के सम्बन्ध में पिछले एक अध्याय में किया चुका है। प्ररोक्त जनपद में बहुतन्ते साम होते थे, जिनकी सीमा एक कोश (कीस) से दो कोश तक हुआ करती थी। सामों की सीमा को सूचित करने के दिये गड़ी, पहाइ, बन, मुफा, सेनुवन्ध (बाध), आरमणी (सिम्सल), समी (शिवस) और सीरवृत्त (बड़) आदि का आप्रयक्तिया जाता था।' वर्तमान समय में भी सर्वमाधारण प्रामवामी अपने साम की सीमा का बोध कराने के लिये इन्ही का प्रयोग करते हैं। एक पाम में प्रयः (१०० में ५०० तक परिवार निवास करते थे। सामों की जनना अपनी आजीविका के लिये प्रायः कुषि पर निवास करती थी। केती के सम्बन्ध में जी निवास मोर्प पूर्ण में प्रवास करते थे। सामों की जनना अपनी आजीविका के लिये प्रायः कुषि पर निवास करती थी। केती के सम्बन्ध में जी निवास मोर्प पूर्ण में प्रवास करते थे। सामों की निवास मोर्प पूर्ण में प्रवास करते था। का स्वास करते थे। सामों प्रवास करते था। स्वास करते था। सामों प्रवास करती था। स्वास का स्वास का स्वास करते था। स्वास मार्प मार्प में किया सामित करते थी। स्वसक्त वर्ण साम करते था। स्वास करते थी। स्वसक्त वर्ण सामा करता हो। हिपसी मुक्ति करति स्वास करते थी। स्वसक्त वर्ण सो क्राय के अतिरिक्त सि स्वसक्त वर्ण साम क्राय के अतिरिक्त सि स्वास करते थी। क्रायको कर्ण में कर्ण के अतिरिक्त सि स्वास करते थी। क्रायको क्राय के अतिरिक्त सि स्वास करते थी। क्रायको क्राय का स्वास क्राय साम क्राय स्वास करते स्वास करते था। इस पर साम के अतिरिक्त सि स्वास करते थी। क्रायको क्रायोग क्राय हास क्रिया जाता साम क्राय स्वास करते स्वास करते थी। क्रायको स्वास क्राय साम क्राय स्वास करते थी। क्रायको स्वास क्राय साम क

१. को अर्थ २।३

२. 'नदोडोलवनगृहिटवरोसेतुबन्यशास्मलीशमीक्षीरवृक्षानन्तरेषु सीम्नां स्थापयेत्।' कौ. अर्थः २११

गांवों में गमरिये, म्वाके, जिल्ली ब्रॉप वैवेहक (जीदावर) मी निवास करते वे, और साबही म्हरिक्य, जावार्य, प्राप्तिक साथि मी। राज्यदारा प्राप्तों में कुओं, तराकों (तारावों), मार्थों कीर उद्याप्ती में हुआं, तराकों (तारावों), मार्थों कीर उद्याप्त में मार्था कीर उद्याप्त में मार्था कीर उद्याप्त केर में बोन निर्देश कीर तारावा हों, उन पर राज्य का अधिकार माणा जाता था। इसीक्ये उनसे जो मध्कियों पकड़ी आएं, या जो हरितपच्य (सिवाह आदि) एकत्र किये आएं, उन पर राज्य का स्वस्त्व होता था, 'किसी व्यक्ति का नहीं। निर्देशों के पार उत्तरों के किये प्रव्यो (तीकाव्यों) की प्रवस्त्या भी राज्य की और से की वार्ती थी। सम्मवतः, ये स व राज्य द्वारा के पर दे दिये जाते थे। शाक्क, युद्ध, विपत्तिम्बर और अनाय आदि के पालन-पीवण की व्यवस्था भी राज्य की ओर से की जाती थी।

ग्रामों में निवास करने वाले लोगो का मनोरञ्जन करने के लिये नट, नर्तक, नायक, वादक, वान्त्रीवन (विभिन्न प्रकार की बोलियों बोल कर मनोरञ्जन करने वाले) और कुशीलय भी कमी-कभी बहुां आ जाया करते थे। पर मोल-माले प्रामीणों के बन को ये कही लूट न लें और दनके आएण कही प्रामवासियों के कार्यों में विघन न पड़े, इस दृष्टि से इन पर अनेकविय प्रतिवन्य लगाये जाते थे। कोटल्य प्रामों में मनोरञ्जन और आमोद-प्रमोह के प्रयोजन से सालाएँ बनाने के विषद्ध थे।

प्रामां में पृष्पस्थान (धामिक प्रयोजनी से निमित स्थान), आराम (उद्यान) और देवसन्दिर मी होते थे। मन्दिरों में मेंट पूजा में जो हच्य अपित किया जाता था, उसकी (शैव-इय की) व्यवस्था सामने करों हों को जाती थी। प्रामों को बहुषा महामारियों और हुमिंकों का मी सामना करना पहता रहता था। शतुओं और आदिकों जो निजास करनेवाली जातियों। के भी उन पर आक्रमण होते रहते थे। 'इनसे सामों को रक्षा करना भी राज्य का कर्तव्य माना जाता था। कैसा जनपर उक्तकर होता है, इसका विवेचन करते हुए कोटन्य ने क्लिस है कि जहाँ पद्भ (उन्दर्ध के भी) क्षियों के अपने अपने क्षित्र करनेवाली जातियों), ज्याल (हिंद-व्यन), गृप (जात्व के अपने को जी के जहाँ पद्भ (उन्दर्ध के अपने को का जात्व हो; हथियों पर उपने के अपने को किया के स्थाप उपजाक मूमि, सनिव पदार्थ, इञ्चवन (सारदाक के अंगल) और हरितवन जहाँ हों, गौ आदि पतुओं के किये जहाँ मुर्सिंस गोवर-मूमिही, विचार कहें कि लिये को केवल वर्षा पर निर्मेर न कर, कर्मयों क कुपको का जहाँ निवास हो और जहाँ के निवासी सूचि आवरपन वाले हों, वह अनयर प्रश्नत होता है।' कोटलीय सर्वधारक के इस वर्णन से उत्तरी सारदा वाले हों, वह अनयर प्रश्नत होता है।' कोटलीय सर्वधारक के इस वर्णन से उत्तरी सारदा

१. 'मत्स्यप्तवहरितपच्यानां सेतुब् राजा स्वाम्यं गच्छेत् ।' कौ. अर्थ. २।१

२. की. अर्थ २।१

३. 'परचकाटबीचस्तं व्याधिवृश्वितापीवितम्।' कौ. अर्थः २।१

४. की. अर्थ, ६।१

के देहातों का एक मध्य विज हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। विस्वन्देह, मौर्य पूण के वह-संख्यक प्राम स्त्री प्रकार के देहात में बढ़े हुए वे, जहाँ बखर, मयरीकी ऊँची-मीची मूर्म वर्गर कटेदार साड़ियों का अमाव वा, जहां की सूम उपचाक और नहरों, कुओं आपि से स्थित थी, और जातें के निवासी करूंट और सम्बर्धिय वे!

सीर्य सुन के बामों की रचना के सम्बन्ध में कोई सूचना कीटलीय अर्घशास्त्र से प्राप्त नहीं होती, पर यह अनुमान कर नकता असंतत नहीं होना कि वर्तमान समय के समान मीर्य मुन के नांचों के मकान वी प्राप्त मिट्टी और फून आदि से ही बनाये आदे में। इसी कारण कीटल में यह ज्यावस्था की थी, कि बील्य क्ष्यु में बामों के निवासी घरों से बाहुर मोजन बनाया करें। अस्ति से सांची की राजा के लिये बिज नियमों का अनुसरण किया जाता था, उनका उल्लेख पिछले एक अयाच में किया वा चुका है। उनसे हानियंश मिलला है, कि सांची के समान प्राप्त कच्चे और रण आदि से निर्मित होते थे।

#### बारहवा अध्याय

## समाजिक दशा

## (१) समाज के विभिन्न वर्ग

कौटलीय अर्थचारत में समाज को चार वणों में जिसका किया गया है, बाह्यण, स्निय्य वेसा रहू । बाह्यण के स्वयमं (कार्य) अध्ययन, स्वयमापन, यजन (वक करना) याजन (वक करान), दान करना और प्रतिप्रह (वाण बहुण करने हुए यहें है। समिद्र का 'स्वयमं' जम्ययन, यजन, रान, शहराजीव (शहर डारा आणीपिका प्राप्त करना वा तीन, कहने वाण और मृतराज (वाण प्रत्या) है। वेष्य का स्वयमं अध्ययन, प्रजन, वान, कहन, गमुराजन और वाणिज्य (व्यापार) है। वृत्य का स्वयमं द्वावात्यमं (बाह्यण, जाजय और वेस्प) को तेसा करना, वार्ता (हिंद, वयुपानन और विष्या), कारकर्म (शिल्यों या कारीयार का कार्य) और कुशीलज कमें (नट आदि के कार्य) है। विशिष्य वणों के ये कार्य प्राप्त, वहीं है, जो मतुस्मृति आदि स्मृतियों तथा प्रमंशास्त्रों में प्रत्यावित हैं एन तोहस्य ने बुद्ध के स्वयमं कार्य अपने हंस, पशुपानन और विणयम को भी गृहों के कार्य में अपने करने हम सम्बन्ध कार्य कार्य अपने स्वयमं वास्त्री कार्य मान कार्य कार कार्य कार कार्य कार कार्य कार कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार कार्य कार्य कार्य कार्य कार

कौटल्य ने चारों वर्षों के जो स्ववसं प्रतिपादित किये हैं, वे घारत की प्राचीन परस्परा और सामाजिक सर्वादा के अनुवार है। पर क्रियात्मक हिंट से विमिन्न वर्षों के लोग के वर दही कार्यों का अनुवार करते हों, बीर मीर्च यूप के समाज में विविध वर्षों के लोग पूर्ण रूप है तिविध वर्षों के कार्य पूर्ण रूप है तिविध वर्षों के कार्य प्रता पूर्ण रूप है तिविध वर्षों का कार्य प्रता जाता था, पर बाह्यणों, वैद्यों और बहुने की भी सेनाएँ होती थीं। इन वर्णों के व्यक्तियों को सी सेना में भरती किया जाता था, कोटल्य ने लिब्बा है—"आचार्यों का मत था, कि बाहुन, कार्यव्यव्यव्ये कीर बहुने के सिल्विध तिवार अपित प्रता किया उत्ता है। विवार के उत्तर के स्वाव्यव्ये कीर प्रता है। स्वाव्यव्ये का मत इससे मिन्न है। बाहुन सेना को प्रता किया जाता वर्षों है। पर कीटल्य का मत इससे मिन्न है। बाहुन सेना को प्रता कीर प्रमुप्त जिलात (विनय व सम्मान का प्रदर्शन) हारा अपने पश्च में कर

 <sup>&#</sup>x27;स्वयमीं ब्राह्मणस्याध्ययनसम्पापनं यव्यनं यावनं वानं प्रतिप्रकृष्वेति । क्षत्रियस्याध्य-यनं यवनं वानं शस्त्राजीवो भूतरकाणं च । वैद्यस्थाध्ययनं यवनं वानं कृषिपशुपास्य विगन्या च । सृतस्य द्विजाति शुभूषा वार्ता काष्कुकोष्णकालं च ।'को. तर्य. ११३

सकता है। बतः ऐसी क्षत्रिय सेना को अच्छ समझना चाहिये, जो कि प्रहुरण विचा (बस्न सञ्चालन) से सुविधित हो। या ऐसी वैषय सेना बौर बृह सेना भी अच्छ है, जिनके सैनिक संस्थान में बहुत विध्व हों।"" इससे यह स्पष्ट हो जाता है, कि भीये युग में केल क्षत्रिय ही सेनके सेवा का कार्य नहीं करते थे, अधितु बाह्मणो, बैच्यो ोर बृहों की भी सेना होती थी, और आवस्यकतानुसार इन वणीर लोगों को भी बड़ी संस्था में सेना में मरती किया जाता था।

यद्याप शृद्ध के स्वयमं से यजन और अध्ययन को अन्तर्गत नहीं किया नया है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि कतिपय दशाओं में वे भी सज कर सकते ये और उन्हें भी वेदादि की शिवार दी जाती थी। इसीजिये कोटल्य ने लिखा है—कि यदि किसी पुरोहित को इस कार्य के लिये आदेश दिया जाए कि वह अयाज्य (शृद्ध आदि ऐसे व्यक्ति जिन्हें यज्ञ का अधिकार नहों) को यज्ञ कराए या उसे पड़ाए, और वह इस आदेश का पालन न करे, तो उसे पदव्यत कर दिया जाए।

ये निर्देश स्त तय्य को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि मौये युग मे वर्ण-व्यवस्था का स्वरूप ऐसा नहीं था, कि विविध वणी के व्यक्ति केवल उन्हों कार्यों को सम्पादित करें विनक्त विवाद वार्ग है उन्हें कि किया ना मार्ग है। फिर मी कोटल्य ने इसवात पर बहुत जोर दिया है, कि सब वणों को अपने-अपने स्वयमं का पालन करना चाहिये और राज्यसस्था काएक प्रमुख कार्य यहीं है कि वह सबको अपने-अपने स्वयमं में स्थिर रखे। कोटल्य के अनुसार 'स्वयमं का पालन स्वतं बोर मोल के लिये होता है। यदि स्वयमं को पालन स्वतं बोर मोल के लिये होता है। यदि स्वयमं का बातकण किया जाए, तो अव्यवस्था उत्पन्न हो आयमी और लोक (समाव) गच्ट हो जायमा। अतः राजा का कर्तव्य है कि वह मनुष्यों को स्वयमं का वितक्रमण न करते है। जो राजा स्वयमं को कायम रखता है, वह इहलोक बीर परलेक-दोनों में मुख प्राप्त करता है। आयमियाँदा के व्यवस्थित होने पर और वर्णों तथा आप्यां को अपने-अपने समें स्थान करने पर तथा (वेद) द्वारा रखित यह लोक सदा उत्पति ही करता है, अवत्वित नहीं। 'इसमें सन्देह नहीं, कि वातु वेष्ये में समाव को विमाण वार प्रस्थेक वर्ण है,

 <sup>&</sup>quot;बाह्मणक्रमियवैद्यवाहसैन्यानां तेजःप्राधान्यात् पूर्वं पूर्वं अवस्थानाहृत्यितुम्"
 इत्याचार्याः । नितं कोटन्यः—अभियातेल बाह्यकां परोप्ताहारयेत् । प्रहृत्याचिया-विनीतं तु क्षाणिववकं भीयः, बहुत्वारां वा वंदवाहबक्तमिति । को. कार्य. ९।२
 "परोहितस्यवाक्ययालनाम्यायाने नियस्तानस्यस्याणं राजा अविविष्तं । 'की. अर्थ. ९।२

२. पुराहितमयाज्ययाजनाच्यापन । नपुस्तममृद्यमाण राजा अवाक्षपत् । का अण. ३. 'स्वचर्मस्स्वर्गायानन्त्याय च । तस्यातिकमे लोकस्सक्रूराबुष्क्विते—

तस्मास्त्वसमं भूतानां राजा न व्यभिवारयेत् । स्ववमं संदवानो हि प्रेरय बेह च नव्यति ॥ व्यवस्थितार्यमर्थारः कृतवर्षामास्त्रितः । क्रम्या हि रक्तिनो लोकः प्रसीवित न सीवित ॥' की. अर्थः ११३

लिसे अपने-अपने स्ववर्ष में स्थिर रहना एक आवर्ष के रूप में मीर्स काल में भी विश्वमान या, वसिर जिया में विविध्व वर्षों के स्थानित केवल अपने-अपने घर्न का ही पालल नहीं करते थे। बाह्मण, अनिय, वेदस और जूर-इन चारों वर्णों के लोग आर्य जनता के लंग माने जाते थे। आर्य-निमन्न लोगों की 'स्लेक्ड' कहते थे। चूडों की जपना भी आर्यों में ही की जाती थी। वासों के सम्बन्ध से व्यवस्था करते हुए कीटस्थ ने लिखा है, कि विदे कोई सूत्र को वातस्थ से विक्रम के लिखे ले जाए, तो उस पर वारह पण जुरमाना किया आए। इसी प्रकार की व्यवस्था जन्म वर्णों के व्यक्तियों के लिखे करके कीटस्थ ने यह कहा है कि आर्य को कसी दास नहीं बनाया जा सकता, यद्यपि स्लेक्डों में सन्तान को वासस्थ से वेशना व सरीवना योग नहीं है।'

बाह्मण आदि चार वर्णों के लोगों के अतिरिक्त कौटल्य ने अनेक वर्णसंकर लोगों का मी उल्लेख किया है। इस प्रकार के लोगों में अम्बष्ठ, निवाद, पारशव, उग्न, मागध, बैदेहक, सूत, कूटक, पूल्कस, बैण, चण्डाल, घ्वपाक आदि उल्लेखनीय है । ब्राह्मण पिता और बैध्य माता से उत्पन्न सन्तान को अम्बद्ध कहते थे। बाह्यण पिता और शह माता की सन्तान की संज्ञा निषाद और पारशव थी। क्षत्रिय पिता और शद्र माता की सन्तान को उग्न कहा जाता था। वैश्य पिता की क्षत्रिय माता से उत्पन्न सन्तान को मागन और बाह्मण माता से उत्पन्न सन्तान को बैदेहक कहते थे। शद्र पिता की बैदय स्त्री से उत्पन्न सन्तान को आयोगव कहा जाता था। यदि शद्र पिता की ब्राह्मण स्त्री से कोई सन्तान हो, तो वह चण्डाल कहाती थी. औरक्षत्रियस्त्रीसे उत्पन्न सन्तान क्षत्त कही जाती थी। इसी प्रकारसेकौटल्यने अनेक अन्य वर्णसंकर जातियों का भी विवरण दिया है। निषाद, चण्डाल, क्षत्त आदि जातियों की उत्पत्ति का यह विवरण कहाँ तक संगत है, यह कह सकना कठिन है। पर इसमें सन्देह नहीं, कि मौर्य यग के भारतीय समाज में अनेक ऐसे बगों की भी सत्ता थी जिन्हें परस्परागत चार वर्णों के अन्तर्गत कर सकता सम्भव नहीं था। कौटल्य ने इन विविध वर्णसंकर जातियों को 'शहसबमी' कहा है, जिससे सुचित होता है कि इनकी स्थित शहो के समकक्ष मानी जाती थी। पर वण्डालों की स्थित इनमें भी हीन रखी गई है। निस्सन्देह, वण्डाल एक ऐसे वर्ग के व्यक्ति थे, जिसे समाज में अत्यन्त हीन दिष्ट से देखा जाता था। इसीलिये

१. 'स्लेच्छानामबोवः प्रजां विकेतातुमाघातुं वा । न त्वेवार्यस्य दासभावः।' की. अर्थ. ३११३

३. 'शहबर्माची वा अध्यत्र चच्हालेम्यः ।' कौ. अर्थ. ३।७

उनके सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गई थी कि वे नगरो में इमशान के समीप निवास किया करें।

अन्बष्ठ, निवाद, वैष्ण आदि को उत्पत्ति चाहे किसी भी प्रकार क्यो न हुई हो, पर मौर्ष पुग में उन्होंने पूबक् बातियों का कप प्राप्त कर किया था, और क्यों कि ब्राह्मण, अमिद्र और वैदय वर्षों में उनका समावेश कर सकता सम्मव नहीं था, अत. उन्हें गृहों के अन्तर्गत माना जाने लगा था। उनका स्वकृप पृथक् जातियों के सदृश था, यह कीटल्य की इस व्यवस्था से स्पष्ट है कि उनके वैवाहिक मन्द्रम्य उन्हों मे हो सक. और अपने वृत्ती (कार्यों या पेशों) तथा परप्पराओं में वे अपने पूर्ववर्गों पूर्ववों का अनुसरण किया करे। 'इन विविध वर्षों के लोगों के लियों कीटलेश अर्थवात्म में वा विविध वर्षों के लोगों के लियों कीटलेश अर्थवात्म में वा विविध वर्षों के लोगों के लियों कीटलेश अर्थवात्म में वा विविध वर्षों स्वता का ही प्रयोग किया पया है, और राज्यसस्था के लियों यह भी आरेश दिया वार्यों है, कि वह देश स्थानों, प्रमासकों और श्रीणयों के समाना अस्तियों के परप्परास्त वर्षों भी कायस रखें। '

मीर्थ युग मे अनेक ऐसी जातियों का भी विकास हो चुका था, जिनका आधार कोई विवेध शिल्य या रेवा था। तन्तुवाय (जुलाहे), रजक (धोवी), पुत्रजाय (वर्ती), पुत्रजां-कार (बुतार), चर्मकार (चमार), कर्मार (क्हूतर), लोहकार, कुट्टाक (बड़ई) आदि इस्ती प्रकार की जातियों थी। इन सकता समावेश शूद वर्ण में किया जाता था, और इस्हें आर्य जनता का अप माना जाता था।

मीये युग में मारत की जनता किन विविध वर्गों में विमनत थी, इस सम्बन्ध में मैगस्थ-नीज के यात्रा बृत्तान्त से भी महत्त्वपूर्ण निर्देश प्राप्त होते हैं। इस विषय में मैगस्थनीज के यात्राबृत्तान्त के निम्निलिखित सन्दर्भ उल्लेखनीय हैं।

"मारत की सम्पूर्ण आवादी सात जातियों में विमक्त है। पहली जाति दार्घनिकां (I'hilosophus) के ममुदाय में बनी है, जो धर्षांप सच्या की दृष्टि से अन्य जातियों की तुलना में कम है, तथापि प्रतिपद्धा से उन सबसे थेंट है। दार्धनिक कोण मब सार्वेश्विक कर्तनं से सुवस्त्र है। पहल्खी द्वारा ये विकास करने की राम में के स्वामी हैं। गृहस्थी द्वारा ये विकास करने की स्वामी हैं। गृहस्थी द्वारा ये विकास करने और मृनकों का आद्ध करने के लिये नियुक्त क्रिये नाहें है, क्योंकि लोगों का विवास है किये वाते हैं, क्योंकि लोगों का विवास है किये दे वातों के अत्यन्त प्रिय हैं और परलोक स्वस्त्र में वातों में विवोध नियुक्त है। दे अत्य नुष्टाकों के बदले में ये बहुत्यस वात प्राप्त करने करने की स्वामी होते हैं, तो अनावृध्य की इनमें बहुत लाम पहुँचता है। वर्ष के प्राप्तम में जब ये लोग एकक होते हैं, तो अनावृध्य

१. 'चण्डालानां इमझानान्ते वासः ।' कौ. अर्थ. २।४

 <sup>&#</sup>x27;तैवां स्वयोगी विवाहः । पूर्वापरगामित्वं वृत्तानुवृत्तं च स्वथमीन् स्थापयेत्।'
 कौ. अर्थः ३।७

<sup>3. &#</sup>x27;वेशस्य जात्या संघस्य धर्मो प्रामस्य वापि यः।' की. अर्थ. ३।७

V. McCrindle: Magasthenes pp 42-48



सीत, लाँची, रोम लादि के विश्वय में पहले से ही सूचना ये देते हैं। इसी प्रकार की अन्य भी बहुत-मी बातों को से पहले ही बता देते हैं, जिससे सर्वसावारण को बहुत लाम पहुँचता है। इस फार राजा और प्रवा-नीनों मिल्य को पहले से ही जान कर उसके विषय में व्यवस्था कर सकते हैं। जो बस्तुएँ बावस्थकता के समय काम बायेंगी, उनका पहले से ही प्रवान करने में के कभी नहीं चुकते। को सर्वित अपनी मलिब्यवाणी में मूल करता है, उसे निन्दा के अतिनिरक्त अन्य कोई स्थम नहीं दिया जाता। मविष्यवाणी के जब्द होने पर सार्वितिक फिर जीवन मर के लिखे मीन महण कर रहता है।

"दूसरी जाति में किसान लोग है, जो दूसरो की तुलना मे सख्या मे बहुत अधिक जान पडते हैं। वे राजा को मूमि-कर प्रदान करते हैं। किसान लोग अपनी रित्रमो और बच्चों के साथ देहात में निवास करते हैं, और नगरों में जाने से बचते हैं।

"तीतरी आति के अन्वयंत अहीर, गडरिये तथा सब प्रकार के चरवाहे हैं जो न नगरों में रहते हैं और न बामों में, अभिनु बेरों में रहते हैं। शिकार द्वारा तथा पशुजों को जाल आदि में फंसा कर वे देश को हानिकर पीलयों तथा अक्कुछी रहाओं से सूर्य करते हैं। वें अपने इस कार्य में बडें उत्साह के साथ लगें रहते हैं। इसीलिये वे मारत को उन विविध् विपत्तियों में मुक्त करते हैं, जोकि इस देश में बड़ी मात्रा में विद्याना है, यथा सब प्रकार के अक्कुछी जन्तु और किमानों द्वारा बोये हुए बीजी को क्षा जानेवाले पथी।

"बीबी जाति कारीगर लोगो की है। इनमें से कुछ कवण बनाने वाले है, और कुछ उन विविध उपकरणों को बनाते हैं जिनका किसान तथा अस्य व्यवसायी प्रयोग करते हैं। विविध वीचनी जाति सैनिकों की है। यह भणीमांति सुसंगठित है, और युद्ध के लिये सवा सुमण्डित तथा तथा विविध ते है। संस्था में इसका दूसरा स्थान है। शान्ति के समय यह आलस्य तथा आगोद-समोद में व्यवस रहती है। सम्पूर्ण सेना, बोडा सीनक, युद्ध के बोडें

और हाथी-इन सबका राजकीय खर्च से पालन होता है।

ें छठी जाति में निरीक्षक लोग है। इनका कार्य यह है कि जो कुछ भारतवर्ष में हो रहा हो, उसकी लोज तथा देख माल करते रहें, और राजा को-जहीं राजा न हो वहीं किसी अन्य राजकीय जासक को-इसकी सुबना देते रहें।

'सातवी जाति समासदो और जन्य शासकवर्ष की है। ये लोग राज्यकार्य की देख-भाल तथा शासन का सञ्चालन करते हैं। सच्या की दृष्टि से यह जाति सबसे छोटी है, पर अपने जैंचे चरित्र तथा बृद्धि के कारण सबसे प्रतिष्ठित हैं। इसी जाति से राजा के मन्त्री-गण, राज्य के कोषाध्यक्ष और न्यायकत्तां जिये जाते हैं। सेना के नायक तथा प्रधान शासक भी प्राय इसी श्रेणी के होते हैं।'

मैगस्थनीय तथा अन्य श्रीक लेखकों के विवरणो द्वारा यह सूचित होता है, कि मार-तीय समाज के इन वर्गों ने जातियों का रूप प्राप्त कर लिया था। डायोडोरस के अनुसार "किसी को यह अनुमति नहीं है कि वह अपनी जाति से बाहर विवाह कर सके, या किसी ऐसे पेकों व शिल्प का अनुसरण कर सके जोकि उसका अपना न हो। उवाहरण के लिये कोई सिपाही किसान का बन्या नहीं कर सकता, और कोई शिल्पी दार्थनिक नहीं वन सकता।""

मैगस्बनीय ने कहीं भी चातवंष्यं का उल्लेख नहीं किया है। स्वामाविक रूप से वह अपने देश ग्रीस और अपने पडौसी देश ईजिप्ट की सामाजिक रचना से परिचित था। जिस ढंग से इन देशो के समाज अनेक वर्गों या जातियों में विश्वकत थे. उन्हें ही दर्ष्टि में रखकर मगस्थनीज ने भारत की जनता को भी मात वर्गों से विश्वकत करने का प्रयत्न किया था। इन सातो प्रकार के लोग मारत की जनता में विद्यमान थे. यह सर्वथा असदिग्ध है। जिन्हें मगस्थनीज ने दार्शनिक कहा है, मारत में उन्हें ही बाह्मण-श्रमण संज्ञा से सुचित किया जाता था। यद्यपि ये संख्या मे बहुत कम थे, पर समाज मे इनकी स्थित अत्यन्त उच्च थी। कृषक समदाय में वे बैठ्य और शह अन्तर्गत थे. जो खेती द्वारा अपना निर्वाह किया करते थे। मगस्थनी ब द्वारा प्रतिपादित तीसरी जाति मे जिन गडरियों आदि की अन्तर्गत किया गया है. कौटलीय अर्थज्ञास्त्र मे उनसे वे वैदय और शह सचित होते हैं. पशपालन जिनका व्यवसाय था। कारीगर वर्ग को भारत मे शुद्र वर्ण के अन्तर्गत किया जाता था। सैनिक का पेशा प्रधानतया क्षत्रिय वर्ण का माना जाता था । कौटलीय अर्थशास्त्र मे मत्रियो, सप्तचरो और गृदपुरुषो का विशद रूप से वर्णन है, जिनका शासन की दिप्ट से बहत अधिक महत्त्व था। मैगस्यनीय ने इन्हें ही छठी जाति के रूप मे उल्लिखित किया है। शासक वर्ग को मीक लेखको ने एक पृथक वर्ग के रूप में लिखा है। इनके व्यक्ति प्राय: ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्णों के ही हुआ करते थे। मैगस्थनीज द्वारा वर्णित मारतीय समाज का कौटलीय अर्थ-शास्त्र में प्रतिपादित चातर्वर्ण्य से कोई विरोध नहीं है। दोनों के दिष्टकोण में ही अन्तर है।

वर्तमान काल मे भी हिन्दू समाज को चार वणों में विसक्त समझा जाता है। पर बहुत-सी ऐसी जातियाँ है, जिन्हें सुनिष्ठियत रूप से किसी वर्ण के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता। नाई, सुनार, बढ़ई आदि जातियों के लोग अपने शहूर नहीं मानते, और उच्च पर्ष के लोग उन्हें बहुत्या या बंदय वर्ग में सम्मिलत नहीं करते। पर ये सब पृथक जातियों के रूप में अपनी सता रखते हैं, और ऐसे परस्परावत नियमों का पालन करते हैं, और में अपने विस्ताल से चले आ रहे हैं। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि के सम्बन्ध में इनके अपने नियम है, जो परम्परा पर आश्रित है। सम्मवतः, ठीक यही द्वा मौर्य युग के मारत में भीवी। उस समय में भी तन्तुवाय, रजक जादि पृथक् जातियों का रूप प्राप्त कर चुने वे, जीर उनमें ऐसे परस्परावत नियमों का भी विकास हो गया था, जिन्हें राज्यसंस्था द्वारा सी स्वीकार किया जाता था। कोटल्य ने इन जातियों को शहू वर्ण के अन्तर्गत किया है। पर

<sup>?</sup> Mc Crindle : Magasthenes p. 44-

यह घ्यान में रक्या चाहिये, कि नीयं युम में चूतों की साथाजिक रेक्यित हीन नहीं मानी जाती थी। उन्हें भी आर्थ समझा जाता था, और दे जन स्वेण्डों, क्याकों, स्वयन्त्रों आदि समझा जाता था, और दे जन स्वेण्डों, क्याकों, स्वयन्त्रों आदि मिल क्याकि क्याके जनता के जंग नहीं थे। मनुस्पृति जादि स्मृति-मन्त्रों में चूतों का केकर मह कार्थ माना गया है कि वे बाहुन, अमिस और देश कर्यों की देशा में निरत रहे और यह सेवा वे 'असूमा' के बिना किया करें।' पर कौटत्य ने इनि, पशुपालन, वाणिज्य और सिल्ट को मी सूद कर्यों के स्वयन्त्र में किया करें। पर कौटत्य ने इनित स्वया के कोरि स्वयन्त्र मान कार्य की स्वयन्त्र मान कर्या की स्वयन्त्र मान कर्या की स्वयन्त्र मान कर्या की साय-मान क्रया की स्वयन्त्र मान कर्या का । तन्त्र मान क्रया मान कर्या को साय-मान क्रया की साय-मान क्रया की स्वयन्त्र मान कर्या का । तन्त्र मान क्रया मान कर्या मान कर्या को स्वयन्त्र मान करा क्या मान कर्या मान कर्या का । तन्त्र मान कर्या मान क्या मान क्या मान क्या मान कर्या मान क्या मान क्

आर्य जनता के चार वजों के अतिरिक्त एक अन्य वर्ग भी मौर्य यूग में विवसान चा जितकी स्थिति शुद्रों की तुळना में भी हीन थी। इस वर्ग को 'अन्तावसायी' कहते थें', और चण्डाळ और स्वपाक सद्य लोग इस वर्ग के अन्तर्गत थे। वर्तमान समय के मारतीय ममाज में जिन लोगो को अकूल या अस्पृष्य समक्षा जाता है, सम्मवत. वे इन्हीं अन्ता-वमायियों के उत्तरांविकारी हैं।

यद्याप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैरय और सूत्र-चारों वर्णों के लोग आर्य जनता के अंग थे, पर तमाल में उनकी स्थिति एक समान नहीं थी। न्यायालको हारा अपराधियों को दण्ड देते हुए या चाद के सन्वन्य में साक्षी लेते हुए वर्ण को बुन्टिन ने रक्षा जाता था। यदि निवले वर्ण का कोई व्यक्तित उक्व वर्ण के व्यक्तित के प्रति 'वाक्ष्याच्या प्राप्तेण करे, तो उसे अधिक दण्ड मिलता था, उत्त वण्ड की जुलना में जो कि उच्च वर्ण के व्यक्तित हारा नीचे वर्ण के व्यक्तित के प्रति वाक्ष्याच्या को प्रयुक्त करते पर देव था। यदि क्षत्रिय ब्राह्मण को कुववन कहे, तो उसके लिये तीन पण जुरमाने की ज्वस्था थी। पर यदि ब्रह्मि अपराध कैय द्वारा किया आए, तो उसे छ पण बच्च दिया जाता था। बूह हारा यही अपराध कैय जाने पर नी पण जुरमाना किया जाता था। इसके विपरीत यदि ब्राह्मण किसी शूट को कुववन कहे, तो उसे केवल दो पण जुरमाना देवा होता होता था। वैश्व को ब्राह्मण हारा कुलवन कहने पर वार पण और क्षत्रिय को कुववन कहने पर छः पण

१. 'एकमेव तु जूत्रस्य प्रमु: कर्म समादिशत् । सर्वेवानेव वर्णानां सुख्वामनसूचया ।'

२. बा. अर्थ. ३।१८

 <sup>&#</sup>x27;त्रकुत्योपकावे बाह्यणक्षत्रिमर्वक्ष्यशूद्धान्तावसायिनासपरेण पूर्वस्य त्रिपणोत्तरः कष्याः । पूर्वेणायरस्य शिष्णावराः ।' कौ. अर्थ. ३११८

कतिपय अपरास ऐसे भी थे, जिनके लिये उच्च वर्ण के व्यक्तियों को अधिक कठोर दश्क प्रवास किसे जाते थे। अधि कोई जूड अपने किसी 'अप्राप्त व्यवहार' (अस्वस्क या नावालिंग) श्वजन को दास के रूप में विक्रम करे या रहन रखे, तो उसके गिले वारह पण दश्क ता विधान था। पर यही जपराध यदि वेश्य हारा किया जाए, तो उत्तर पाँचीम पण जुरसाना किया जाता था। अत्रिय जीर बाह्मण हारा यही जपराध किये जाने पर उनके लिखे वण्ड की मात्रा कमता: अवतालीस और क्रियानवे पण निर्वारित थी।' कोटलीय वर्षशास्त्र में अन्य मी जनेक ऐसे जपराध उल्लिखत है, जिनमे विधिव वर्षों के व्यक्तियों के लिये विमिन्न दण्ड की व्यवस्था की गई है।

न्यायालय के समक्ष जब कोई ब्राह्मण साक्षी देने के लिये उपस्थित होता था, तो उसे सत्य बोलने की श्रपय दिलाने हुए 'सत्य-सत्य कहो' इतना कहना ही पर्याप्त समझा जाना था। पर अन्य वर्णों के व्यक्तियों के लिये अधिक कठोर श्रपय की व्यवस्था थी।'

इसमें सन्देह नहीं, कि मीर्च गुण में सारत के समाज का मुख्य आवार 'वापुर्वर्ष्य' था। समाज के चारो वर्णों के 'स्वयम्ं नियत थे, और प्रत्येक व्यक्ति के लिये यह जावस्यक और उपमोगी माना जाता चा कि वह अपने स्वयमं में दिस्प रहो। माला ने ब्राह्मणों की स्थिति सबसे ऊँची और सम्मानित थी, और राज्य के शासन पर भी उनका वहन प्रमाव था। पुरोहित, मन्त्री आदि प्रमुख राजकीय पदाधिकारी प्राय बाह्मण वण के व्यक्ति ही हुआ करते थे, और वे राजा को मर्यादा में रखने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया

### (२) विवाह तथा स्त्रियों की स्थिति

मीर्य युग मे बहुविवाह की प्रवा विद्यमान थी। मैगस्वतीख के अनुमार मारतीय लोग बहुत-सी रित्रयों से विवाह करते थे। कुछ को वे दत्तवित्त सहयमिणी बनाने के लिये विवाह करके लाते थे, और कुछ को केवल आनन्द के प्रयोजन से और घर को सत्ताम ते मर देने के लिये। कोटलीय अर्थवाहक से भी मैगस्वतीख के इस कमन की पुरिट होती है। वहाँ लिखा है कि समुचिन वृत्ति प्रदान करके पुरुष बहुत-सी रिवयों से भी विवाह कर सकता है। दिवयों पुत्रों के लिये ही होती हैं। 'पुत्रविवाह की प्रथा तो मौर्य युग में थी ही, पर पुरुष एक ममय में एक में अधिक दिवयों से मी विवाह कर सकता था।

 <sup>&#</sup>x27;अप्राप्तस्यवहार' शूर्व विकयाधानं नयतस्वजनस्य द्वादश पणी दण्डः । वैद्यं द्विमुणः । अनियं त्रियुणः । बाह्यणं चतुर्युणः ।' को. अर्थः, ३।१३

२. की. अर्थ. ३।११

<sup>4.</sup> Mc Crindle : Magasthenes p. 34

४. 'अनुरूपां च वृत्ति बत्वा बह्मीरपि विन्तेत । पुत्राचा हि स्त्रियः।' की. वर्ष. ३।२

कीटलीय अर्पचारल में लाठ प्रकार के विवाहो का उल्लेख किया गया है—
(१) ब्राह्म विवाह—कया को अर्ककृत (आमृत्यण आदि से सवा कर ) कर जब कर्यान्दान द्वारा विवाह हो, तो ऐसे विवाह को 'ब्राह्म' कहते यें । (२) प्रावाणस्य विवाह—जब पृष्ट और स्त्री परस्यर मिलकर धर्मवर्ष का पालन करके विवाह सम्बन्ध को स्वीकार कर, तो ऐसा विवाह 'प्रावापस्य' कहाता था । (३) आर्थ विवाह—कम्या-गळ द्वारा गौलो का एक जोड़ा वर पक्ष को प्रचान कर जो विवाह किया जाता था, उसकी 'आर्थ' संख्रा थीं । (४) देव विवाह—पत्रवेदी के समक्ष ऋत्विक की स्वीहित से जो कन्यादान किया जाता था, वें 'वैं 'कहते थें । (५) गायव विवाह—कस्या और वर परस्पर प्रेम के कारण स्वयं जो विवाह करते थे, वह गायवर्ष विवाह—कस्या और वर परस्पर प्रेम के कारण स्वयं जो विवाह करते थे, वह गायवर्ष विवाह कहाता था । (६) आसुर विवाह—क्या को वन्नपूर्वक के आकर विवाह करने पर राक्षाव विवाह माना जाता था । (८) पैसाय—सोमी दुर्म या बेगुय स्त्री को ले जाकर उससे जो विवाह किया जाता था, उसे पैशाय विवाह कहा जाना था। '

कौटल्प के अनुमार पहले बार प्रकार के विवाह (बाहा, प्रावापत्य, आर्थ और देव) 'प्रस्ये' (बर्भ के अनुकूल) होते हैं, और साथ ही 'पितृप्रमाण' सी। 'पितृप्रमाण का अनिप्राय यह है, कि जनके लिये पिता को स्वीकृति या अनुमति ही पर्यान्त होती है। पिछले बार प्रकार के विवाहों के जिप पिता और माता दोनो की अनुमति आवश्यक माने पहें है। 'विवाह के सम्बन्ध में कौटन्य का यह सत्य मा, कि दे सब प्रकार के विवाह नियमानुकूल तथा स्वी-

 <sup>&#</sup>x27;कत्यावानं कन्यालस्वकृत्य बाह्यो विवाहः । सहयमंवर्या प्राजापत्यः । गोनिषुनवाना-वार्थः । अन्तर्वेद्यानृत्विणे वानात् वैदा । निषम्तमवायात् गान्ववः । मुन्कवाना-वार्थः । प्रसङ्खावानाद्यास्त्रसः । सुन्तावानात्पैद्याषः ।' कौ. अर्थः ३।२

R. The Age of Imperial Unity (Bharatiya Vidya Bhavan) p 564

३. 'पित्रप्रमाणाद्वसत्वारः पूर्वे बर्म्याः । सातापित्रप्रमाणाः क्षेत्राः ।' कौ. अर्थः ३।२

कार्य हैं, जिनसे सब सम्बद्ध ध्यक्ति संतोव अनुमय करें। विवाह का जावार पारस्परिक प्रीति ही वो, जौर इस आवार पर निर्वारित हुए विवाह कानून द्वारा रोके वहीं वाले वे।' यबार 'जावुर' ही एकमाण इस प्रकार का विवाह था, जिसमें सुरूक की माना पहले से ही निर्वारित कर को जाती थी, पर अन्य प्रकार के विवाहों में भी कुछ सुरूक प्रपान

करने की प्रवा विद्यमान थी। इस बन पर स्त्री का अधिकार माना जाता था. और कीटलीय अर्थकास्त्र में इसी को 'स्त्रीधन' की सजा दी गई है, और उसके सम्बन्ध में अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है। स्त्रीयन प्रधानतया दो प्रकार का होता था. वत्ति और आबध्य। कौटल्य के अनुसार स्त्री के लिये निर्धारित वृत्ति की मात्रा दो सहस्र (पण) से अधिक होनी चाहिये। आबध्य (आमषण आदि) की मात्रा कितनी हो, इस विषय मे कोई नियम नहीं था। र सामान्य दशा में इस स्त्रीधन को खर्च नहीं किया जा सकता था। पर यदि पति कहीं विदेश गया हुआ हो. और उसने अपने परिवार के भरण-पोषण का कोई प्रबन्ध न किया हो, तो पत्नी इस घन से अपने पुत्र, पुत्रवस और अपना निर्वाह कर सकती थी। बीमारी, दुर्मिका आदि प्राकृतिक विश्तियों के समय पति भी इस स्त्रीवन को व्यय कर सकता था। पहले चार प्रकार के 'धर्म्य' विवाहों में पति और पत्नी पारस्परिक सहमति द्वारा साधारण दक्षा में भी स्त्रीयन को खर्च कर सकने का अधिकार रखते थे। पर गान्धर्व और आमुर विवाहों मे यदि स्त्रीवन को खर्च कर लिया जाए. तो उसे प्रयक्त करने वाले व्यक्ति के लिये यह आवश्यक था, कि वह उमे सद के साथ वापस कर दे। राक्षस और पैशाच विवाहों में स्त्री-धन का व्यय किया जाना निविद्ध था। इन पद्धतियों के अनुसार विवाहित पति-पत्नी या उनके कोई कुटम्बीजन यदि स्त्रीधन को खर्च करेता उसे 'स्तेय' (चोरी) माना जाना था।

पति की मृत्यु हो जाने पर यदि स्त्री धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहे, तो यह आवस्यक या कि स्त्रीधन उसके सुपुर्र कर दिया जाए। इसी प्रकार यदि स्त्री पुनर्विबाह करना चाहे, तो भी उसका स्त्रीधन उसे प्रदान कर दिया जाता था।

पुनर्विवाह की प्रया भी मीर्य काल मे प्रचलित थी। पुरुष और स्त्री–दोनो का ही पुनर्विवाह का अधिकार था। पुरुषों के पुनर्विवाह के विषय में कौटल्य ने निम्मलिखित

१. 'सर्वेषां प्रीत्यारोपणमप्रतिषिक्षम ।' कौ. अर्थ. ३।२

२. 'बृत्तिराबर्घ्यं च स्त्रीधनम्। परद्विसहला स्वाप्या बृत्तिः । आबध्यानियनः।' कौ. अर्थ. ३।२

 <sup>&#</sup>x27;तवात्पनुत्र स्नुवासर्गीण प्रावासावितिविवाने च सार्यावा सोवनुसवीवः। प्रतिरोधक-व्यापि वृज्ञिकसय प्रतीकारे धर्मकार्ये च परयुः।' कौ. सर्व. ३।२

४. की. वर्ष. ३।२

५. कौ. अर्थ. ३।२

नियम प्रतिथादित किये हैं—मिंद कियी रनी के बाठ साल तक सन्तान उत्पन्न न हो या यदि रनी से कन्या हो, तो उसका पति बाट साल तक प्रतीक्षा करें। यदि रनी से सन्तान उत्पन्न तो होती हो, पर बहु मरी हुई पैया हो, तो बाद साल तक प्रतीक्षा की बाए । यदि रनी के केबल कन्याएं ही उत्पन्न होती हो, तो बादक साल तक प्रतीक्षा की बाए । इस अविव के अनन्तर पुत्र की रच्छा से पति दूसरा विवाह कर सकता है। यदि इस नियम का अतिकम्प कर कोई पुत्रव पूर्वाववाह करे, तो उसके लिए यह आवयक होगा कि विवाह के समय प्राप्त सुत्क, और रनीयन के जाय-साथ समृत्वतं आधिवेदनिक (जतिपूर्ति का बन) मी अपनी पत्री को प्रदान करे और साथ ही कम्से-कम चीवीन पण वष्ण मी।

पूरुषों के समान स्त्रियाँ भी पूर्निवाह कर सकती थीं। पति की मत्य ही जाने पर तो स्त्रिया पूर्नावबाह कर ही सकती थीं। पर अनेक दशाओं में वे पति के जीवित होते हए मी दूसरा विवाह करने का अधिकार रखती थी। यदि स्त्री के कोई सन्तान न हो, और उसका पति विदेश गया हुआ हो, तो उसके लिये कम-से-कम एक वर्ष प्रतीक्षा करना आवश्यक था। पर यदि स्त्री के सन्तान हो, तो उसे अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी होती थी। यदि स्त्री के निर्वाह की व्यवस्था कर दी गई हो, तो उसके लिये दूगने समय तक प्रतीक्षा करना बाब-हयक था। यदि परदेश गये हुए पति ने अपनी पत्नी के मरण-पोषण की कोई व्यवस्था न की हो. तो उसके निकट सम्बन्धियों से यह आज्ञा की जाती थी, कि वे स्त्री का चार से आठ साल तक भरण-पोषण करेगे। यह अवधि बीत जाने पर स्त्री को पुनर्विवाह की स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाती थी। पर इन नियमों के कतिपय अपवाद मी थे। यदि कोई ब्राह्मण विद्या के अध्ययन के लिये कही अन्यत्र गया हुआ हो, तो उसकी पत्नी के लिये यह नियम था कि सन्तान-विहीन होने की दशा में वह इस साल तक प्रतीक्षा करे और सन्तान होने पर बारह साल। इस अवधि के बीत जाने पर भी यदि पति बापस न लौट आए. तो स्त्री पूर्नीबवाह कर सकती थी। यदि राजपूरुव कहीं बाहर गया हुआ हो, तो उसकी पत्नी के लिये यह बावश्यक माना जाता था कि वह उसकी मृत्यु तक पूर्निववाह न कर सके। पर पति के चिरकाल तक प्रवसित रहने की दशा में पत्नी को इस बात की अनुमति थी कि वह अपने पति के सवर्ण किसी अन्य व्यक्ति से सन्तान प्राप्त कर सके। ऐसा करना मौर्य युग मे बदनामी (अपवाद) की बात नहीं समझी जाती थी। इसी प्रकार के अन्य भी अनेक नियम कौटलीय अर्थशास्त्र मे प्रतिपादित है। कम आय की विवाहित स्त्रियों के लिये पूर्नाववाह कर सकना बहत सगम था. उस दशा मे जब कि पति विदेश चला गया हुआ हो। पति

१. की. वर्ष. ३।२

२. की. अर्थ. ३।४

 <sup>&#</sup>x27;बास्यमनवीयमानं यत्तवर्णस्थानाताः, द्वायम प्रवाताः। राजपुरवनायः क्ष्याया-काक्ष्रोतः। स्वर्णसम्बद्धायाना नाववातं स्थेतः।' क्ष्रीः वर्षः ३।४

यदि विवेश यथा हुआ हो और उसका कोई नी समाचार प्राप्त न हो रहा हो, तो पत्नी के लिये केक पौच मास तक प्रतिक्षा करता पर्योग्य था। हर अवधि एक पति के बायस लोटने या उसका समाचार प्राप्त करने की प्रतीक्षा करने स्त्री वर्षाम्य की अनुमति से पुनिवाह कर सकती थी। 'यदि पति विरक्षाक के लिये विवेश का गया हो, या उसने प्रवच्या बहुत कर की हो, और या उसकी मृत्यु हो गई हो, तो स्त्री को पुनिवाह का अधिकार प्राप्त हो जाता था। पुनिवाह के लिये यह अच्छा माना जाता था। पुनिवाह के लिये यह अच्छा माना जाता था, कि स्त्री अपने पति के माई या निकट सम्बन्धी या समोच पुत्रक को अपने पति के पाई या तिकट सम्बन्धी या समोच पुत्रक को अपने पति के स्पर्य पति के स्पर्ध या तिकट सम्बन्धी अस्त्री स्त्री हो या प्रवच्या स्त्री अस्त्री स्त्री हो था।'

मीर्थ युग में तलाक की प्रधामी विद्यमान थी। स्त्री और पुरुव दोनों को ही तलाक का अधिकार प्राप्त था। इस विषय में कीटल्य की निम्नीलिखित व्यवस्थाएँ उल्लेखनीय है—

'यदि पति का चरित्र अच्छा न हो, यदि वह परदेश चला गया हो, यदि वह राज्येषी हो, यदि स्त्री को उससे प्राणो का अय हो, यदि वह पतित हो गया हो और या यदि वह नपुसक हो. तो पत्नी उसका परित्याग कर सकती है।"

"यदि स्त्री पति के प्रति विदेष (मृणा) रखती हो, तो वह उस (पति) की इच्छा के विरुद्ध तलाक नहीं कर सकती। इसी प्रकार स्त्री हे देष (मृणा) करता हुआ पति उस (स्त्री) की इच्छा के विरुद्ध तलाक नहीं कर सकता। पर पारस्परिक देष (मृणा) से मोझ (तलाक) हो सकता है।"

'अदि स्त्री से तग आकर पुष्य उससे छुटकारापाना चाहे, तो जो घन स्त्री पक्ष से उसे प्राप्त हुआ हो, वह उसे बापस लीटा देना होता। परन्तु यदि स्त्री पिन से तग आकर उससे छुटकारापाना चाहे, तो उसका घन उसे नहीं लीटाया जायगा।"

पर इस प्रसङ्ग मे यह घ्यान में रलना चाहिये, कि तलाक की अनुमति पिछले चार प्रकार के विवाहों (गान्यर्व, आसुर, राक्षस और पैशाच) में ही दी जा सकती थी। पहले

१. 'अन्ततः पर' धर्मस्थैविस्ट्टाः यथेष्टं बिन्देत' कौ० अर्थ ३।४

 <sup>&#</sup>x27;दीर्घप्रवासिनः प्रव्रजितस्य ग्रेतस्य वा भार्या सप्ततीर्थान्याकाङ्गलेत । संबत्सरं प्रकाता । ततः पतिसोदयं गच्छेत । कौ. अर्थ. ३।४

३. 'नीचरवं परवेशं वा प्रस्थितो राजिकस्थिवी ।

प्राणाभिहन्ता पतितस्त्याज्यः क्लीबोऽपि वा पतिः ।' कौ. अर्थ. ३।२

 <sup>&#</sup>x27;अमोक्या मर्तुरकामस्य द्विवती आर्या । मार्यावास्य भर्ता । परस्परं द्वेवास्मोक्यः ।' कौ. अर्थ. ३।३

 <sup>&#</sup>x27;स्त्रीविप्रकाराद्वा स्त्री चेल्लोकांतिण्डेत् यथागृष्ठीतमस्य वद्यात् पुच्यविप्रकाराद्वा पुच्यवयेल्लोकांतिण्डेत नास्य यथागृष्ठीतं वद्यात्।' कौ. अर्थ. ३।३

चार प्रकार के 'धम्ये' विवाहों में तलाक की अनुमति नहीं बी,' यद्यपि उनमें भी विशेष अवस्थाओं (यथा पति के चिरकाल तक प्रवासित रहते या उसके नपुंसक होने आदि) मे स्त्री को पुत्रविवाह कर लेने या नियोग द्वारा सन्तान प्राप्त कर सकने का अवसर था।

यद्यि कौटलीय वर्षशास्त्र में स्त्रियों को पुत्रविवाह की अनुमति प्रदान की गई है, और पति की मृत्यू हो जाने पर फ्लों का पुत्रविवाह कर केना सर्वेचा स्त्रपृत्रित माना क्या है, पर फिर मी मी मूंग में ऐसी विषयाओं की सता थी, को पुत्रविवाह न कर के स्वतन्त्र कर से जीवन विताया करती थी। कोटल्य ने ऐसी दिनयों को छन्दवादिनों (स्वतन्त्र कर से रहतेवाली) [वषवां कहा है। सम्मवतः, ऐसी दिनयों पुत्रविवाह न कर स्वतन्त्र व्यविवाला पत्रविवाला प्रदान करती थी, जो कि सम्पत्र हों। कैटल्य ने इनके छिये 'आव्यविवाला' संत्रा का प्रयोग निवा है।' विशेष परिस्थितियों में राज्य को जब घन की अहावाल्य कर से आवश्यकता होती थी तो अनेकविश्व उपायों से इन आव्य विश्व वाला से यो पन की प्राप्ति को जाती थी। गुणनय इनसे पन प्राप्ति के ऐसे उपायों का मी प्रथान करते थे, जिन्हें सामान्य दशा में मार्चित नो से प्रथान जन करते थे, जिन्हें सामान्य दशा में मार्चित नो से प्रथान जात करते थे, जिन्हें सामान्य दशा में मार्चित नो से प्रथान जात करते थे, जिन्हें

ह्मियों का जीवन केवल विवाह करके मन्तानोत्पत्ति ही नहीं था। कौटलीय वर्षश्चास्त्र मे परिवाबिकाओं का भी उल्लेख किया गया है, जिन्हें समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त था। कोटन्य ने इनके साथ 'कृतसत्कारा' विशेषण का प्रयोग किया है।' परिवाबिकाओं का उपयोग गुल्तवर विचाग में भी किया जाता था, और कोटल्य ने इसी प्रसम में उन्हें निविष्ट किया है।

सैवाहिक जीवन के सम्बन्ध में जो जिन कौटलीय अवेशास्त्र के अनुशीकन से हमारे साथ उपस्थित होता है, बहस्मतियाओं और पर्मावास्त्रों में निरूपित जीवन से बहुत जिल है। वालांक निर्मात जीर पुनर्तिवाह के सम्बन्ध में जो विस्तृत परिचय कीटलीय अवेशास्त्र से मिलता है, वह अन्यत्र दुर्जम है। हससे जात होता है कि मीर्य पूप में पूर्णववाह बहुत प्रचलित था, और विवाह-सम्बन्ध का उच्छेद कर सकना भी कठिन नहीं था। परिवार में स्त्री की स्थित पर्यात्त क्या से सुर्विजत बी, क्यांकि स्वीचन पर उक्ता पूर्णक्य से स्वत्व माना जाता था, और उक्ता उपस्थान की अपने और अपनी सत्तान के मरण-मीचन के लिल कर सकती थी। परिकृत के अन्य व्यक्तियों का उस पर अधिकार नहीं माना जाता था।

मौर्य युग में स्त्रियों की स्थिति को उक्षत नहीं कहा जा सकता। विवाहित स्त्रियों को घर से बाहर जाने-आने की स्वतन्त्रता उस काल में प्राप्त नहीं थी। उन्हें प्रायः घर में

१. 'अमोको धर्मविवाहानामिति ।' कौ. अर्थ. ३।३

२. की. अर्थ. ३।२०

३. की. अर्थ. १।१८

४. की. अर्थ. १३।२

५. की. अर्थ. १।१२

ही रहना होताथा. और पति की इच्छा के विरुद्ध वे कार्य नहीं कर सकती थीं। कौटस्य ने लिखा है- यदि कोई स्त्री अपने पति के कुल (घर) से बाहर जाए, तो उसे छः पण दण्ड दिया जाए। पर यदि पतिकल से बाहर जाने का कारण विश्वकार (पति से विदेश वा विरोध ) हो, तो स्त्री इस दण्ड की भागी नहीं होगी । यदि पति ने स्त्री को कही बाहर जाने से रोका हुआ हो, और वह फिर भी (पति के आदेश के विरोध में) घर से बाहर जाए. तो उस पर बारह पण जुरमाना किया जाए। यदि स्त्री पड़ोसी घर से परे चली जाए, तो उसे छ: पण का दण्ड दिया जाए । इस व्यवस्था से सचित होता है, कि स्त्रिया चर में बन्द होकर ही रहा करती थी, और पति या अन्य स्वजनो की अनुमति के बिना वे पडोसी घर से वरे तक भी नहीं आ-जा सकती थी। इतना ही नहीं, स्त्रियों को यह भी अनमति नहीं थी. कि वे अपने पडोसी, मिक्षुक या सौदागर को भी अपने घर के भीतर आने दें। कौटल्य ने लिखा है, कि यदि कोई स्त्री पड़ोसी को अपने घर मे आने दे, या किसी मिक्षक को घर बलाकर मिक्का प्रदान करे, या किसी सौदागर से घर के भीतर सौदा ग्रहण करे. तो उस ु पर बारह पण जुरमाना किया जाए। यदि पति ने स्त्री को ऐसा करने से रोका हआ। हो, और वह फिर भी ऐसा करे. तो उसे पूर्वसाहस दण्ड दिया जाय। केवल स्त्री का अपने चर से बाहर जाना ही निषिद्ध नहीं था, अपित वह किसी स्त्री तक को (विपत्ति की दशा के अतिरिक्त) अपने घर मे आने नहीं दे सकती थी। दूसरे की पत्नी को अपने घर मे बाने देने पर उसके लिये १०० पण दण्ड का विवास था।

स्त्रियों को किस अस तक स्वतन्त्रता प्राप्त रहे, इस प्रका पर कीटलीय अर्थसास्त्र में विकेश किया गया है। इस सम्बन्ध में कीटल में पुराते आवार्यों का यह मत उद्युत किया है—यदि कोई स्त्री अपने पति के निकट सम्बन्ध में प्रतास प्रतास प्रतास है—यदि कोई स्त्री अपने पति के निकट सम्बन्ध में स्त्री कुल सिक्य के स्वाप्त के स्वाप्त किया हो कि पति हो के परिवार के सम्बन्ध रखने वाले परिवार के सम्बन्ध रखने वाले परिवार को पुरुष) के पास बाप, तो इसमें कोई दोव नहीं है। पर कौटल्य पुराने आवार्यों के इस मत से सहस्त्रत नहीं थे। उनका कपन था, कि यह जान सकना गुम्म नहीं है, कि अपने सारियों तक के परिवार के मोन से पुरुष सनदेह से अपर है या विकास के प्रोप्य है। कीटल्य को केवल यह स्वीकार्य था, कि दिवर्या अपने सारियों तक के परिवार में कीन-से पुरुष सनदेह से अपर है या विकास के प्रोप्य है। कीटल्य को केवल यह स्वीकार्य था, कि दिवर्या अपने सारियों के कुल में मी कैवल उस दवा में बा सकती है, बब कि वहाँ कोई मृत्यू हो गई हो, या कोई रोगी हो, या उस पर कोई

१. 'वतिकुलाक्षिव्यतितायाः स्त्रियाच्यद्पयो बच्डोज्यत्र विप्रकारात् ।

प्रतिविद्वायां द्वादशयणः । प्रतिवेशनृहातिगतायाध्यद्यणः ।' की. अर्थ. ३१४ २. 'प्रातिवेशिकभिक्षकवेदेहकानामवकाशभिकायण्यावाने द्वादशयणो वण्डः । प्रतिविद्वानां

<sup>्</sup>र नाराचावाका वर्षकवरहकानामवकाञ्चायमापच्यावानं द्वावसपणी वच्छः । प्रतिविद्धान पूर्वः साहसवच्यः । 'को. अर्थः, ३।४

३. 'परभार्यावकाशवाने शस्यो बच्छोऽन्यत्रायवृग्यः।' कौ. अर्थ. ३।४

विपक्ति बागई हो, बावहाँ कोई बण्या होने बाला हो। 'ऐसे व्यवसरों पर स्त्री को वपकें ब्रासिकुल में आने से नहीं रोका बाता था। यदि कोई रोके, तो उसे बारह एमा जूरसार्के का बण्ड विद्या जाता था। तीर्च यात्रा जावि के प्रयोजन से स्त्रियों को घर से बाहर लाने की अनुस्ति प्राप्त थी।'

कोटलीय नर्पचारल ने प्रतिपादित ये तथा इसी प्रकार के जन्य नियम यह प्रवट करने के लिये पर्पोत्त हैं, कि मौर्य पून में विवाहित कियों को अनेकविष्य बनवानों में यहना पढ़ता था। परदे की प्रवा इस काल में यो या नहीं, यह निरिचत कर सकना कठिन है। कोटलीय अर्थवारल में एक स्थान पर दिल्यों के लिए 'अनिक्काधिनीना' (न निककने वाली) विशेषण का प्रयोग किया गया है।' इससे यह सूचित होता है, कि मौर्य यूग में दिल्यों प्राय. घर के अन्यत ही रहा करती थी। पर-पुरुषों से मिलना-यूलना भी उनके लिये निविद्ध था। पर वे परदे में भी रहती थी, इस विषय में कोई निर्वेश कोटलीय अर्थवारल में नहीं मिलता।

मीर्य युग में विवाह के लिए कौन-सी आयु उपयुक्त समझी जाती थी, इस सम्बन्ध में मी कुछ सूचनाएँ कौटलीय वर्षवास्त्र में विद्यमान हैं। कौटत्य ने लिखा है, कि स्त्री बारह साल की आयु में 'प्राप्तव्यवहार' (वयस्क या वालिम) ही अपती है, और पुछत सोलह माल की आयु में।' सम्बन्धन, इस आयु से पूर्व स्त्री या पुरुष को विवाह करने की अनमनि नहीं सी जाती थी।

कौटल्य की सम्मति में स्त्रियों का मुख्य प्रयोजन सन्तान की उत्पत्ति ही या, यह ऊपर लिला जा चुका है। बत यह कल्पना कर सकना असंगत नहीं है, कि मीयें पूम में दिल्यों प्राया विवाह करके परिचार में ही जीवन व्यतीत किया करती थी। पर इस काल में ऐसी दिल्यों की मी सत्ता थी, जो गणिका, रूपालीवा, दासी आदि के रूप में जीवन निर्वाह किया करती थी, और जिनसे राज्य का गुप्तचर विमाग अनेकविष कार्य जिया करता था। राज्य के गुप्तचर विकास में इन दिल्यों का कार्य अस्पन्त महत्त्वपूर्ण होता था। स्वतन्त्र कप से इस प्रकार के पत्ये करतेवाली दिल्यों पर हम इसी अस्पाय में आगे चलकर प्रकाश सलेंगे।

 <sup>&</sup>quot;पितवातिमुक्तावस्वप्राधिकाव्याधिनकृतिवातिमुक्तावानस्वत्यं पुरुषं गानु-सरोकः" इत्यावाद्याः । सपुष्यं वा बातिमुक्तं मुत्तो हि साम्बीवनस्य छक्तं सुक्त-नेपवनवोव्युन् इति कोटस्यः । इत्याधिक्यवसनगर्गनिमित्तनप्रतिविद्यनेथं बातिमुक्तम्यतम् । की. वर्षः १।४

२. की. अर्थ. ३१४

३. की. अर्थ. ३।१

४. 'द्वादशक्तां स्त्री प्राप्तस्यक्तारा अवति । वोडशवर्वः पुनान् ।' कौ. वर्ष. ३।३

सारी की प्रवा मारत में चिरकाल से रही है। मीयं मुग में यह प्रवा थी वा नहीं, इस विषय में कोई निरंध कोटलीय अर्थवारक में उपकथ नहीं होता। पर धीक विषरणों डारा इस काल में सा प्रवा की सत्ता सुचित होती है। डायोडीरेस के अनुसार ३१६ ई० पू० में अब ईएन के एक मुद्र के एक मारतीय तेनायित की मृत्यु ही गई, तो उसकी दोनो पिलवों से सती होते की इक्का प्रगट की। बड़ी पत्ती के सत्तान थी, कतः धीक तेनायित की ने सव अपने पति के सव के ताय सती नहीं होने दिया। पर उन्होंने हुसरी पत्ती को सती हो आने की अनुमति प्रवान कर दी। इस नती को उस वा से बन्तो और आमूचपों से अलक्क किया गया, जैसे कि विवाह के समय किया जाता है। अब वह पति की बिता के समीप पहुँची, तो उसने अपने सब आमूचण उतार दिये, और उन्हें अपने परिजनों में बीट दिया। इसके परवात्त उसने अपने सद असमित्यों की एर परिजनों से विवाह के समय किया जाता है। अब वह पति की विवाह के समय किया जाता है। अब वह पति की विवाह के समय किया जाता है। अब वह पति की स्वाह के अपने सर असमित्यों और परिजनों से विवाह के समय किया। इसके परवात्त उसने पति की अनल में केट गई। सारी तेना ने तीन बार चिता की परिकमा की, और उसके बाद चिता को आम लगा दी गई। अब अनि उस हमी के पास एहंची, तो उसने उसरा भी निकंतता या कच्य प्रवासित नहीं किया, और वह प्रवास पत्र की सार करता भी मार करता या कच्छ प्रवासित नहीं किया, और वह प्रवास के सार समी में करता या कच्छ प्रवासित नहीं किया, और वह प्रवास पत्र की सार समी में के सार समस हो गई। '

महामारत के अनुसार माद्री अपने पति पाच्यु के साथ सती हुई थी। इसी प्रकार के अन्य भी अनेक उदाहरण प्राचीन प्रन्यों में मिलते हैं, जिनसे यह जात होता है कि मारतीय जनता के कतिपप बर्गों में यह प्रथा अल्पन्त प्राचीन काल में भी प्रचलित थी। अत. यह सर्वेश सम्मव है, कि मौर्ययुग में भी सती प्रया जारत के कतिपय प्रदेशों तथा वर्गों में विद्यान हो।

#### (३) चार आश्रम

कोटलीय अर्थशास्त्र में जैसे भागव समाज को चार वर्षों मे विज्ञकत किया गया है, वैसे ही मानव जीवन के चार विमाग किये गये हैं, विज्ञक्ती क्षांत्रा 'आप्रम' थी। ये आप्रम ब्रह्मचर्ष, गृहस्त, वानप्रस्थ और परिवाजक (सत्यात) है। कौटल्य ने इन चार आप्रमों के कार्य या 'स्वसमें इम प्रकार निरूपित किये हैं— ब्रह्मचरी के स्वधमं स्वाध्याय, अनिकक्तां (यह), अमियंक, मेंश्रस्त (मिला डारा निर्वाह), आवार्य (पुरु) के प्रति प्राणानिकी (चाहे उसमें प्राण तक क्यों न चके जाएँ) वृत्ति (सेवा या मिला) है। आचार्य के अमाव मे ब्रह्मचरी के किये यह आदश्यक समसा जाता था, कि वह गृहपुत्र या अपने सब्ह्याचारी (सह्यात्री) के प्रति यहि वाह्यक समसा जाता था, कि वह गृहपुत्र या अपने सबह्याचारी (सह्यात्री) के प्रति वाही वृत्ति रखें। गृहप्त के स्वयमं अपने क्षां 'ऐसो या प्रकों हारा आपीत्रिक कामाता, तुल्य स्थित के ऐसे परिवार में विवाह करना जिसका ऋषि (योग) अपने परिवार के ऋषि से मिला हो, ऋष्टाधासित्व (पत्नी के साथ मास्तिक क्षमें के पश्चात

<sup>2.</sup> The Age of Imperial Unity (Bharatiya Vidya Bhawan ) pp 567-568

सहबास) और वेबता, वितर, श्रतिथि तथा भूत्यों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते में अपनी आसदनी का व्यय करना, और इसके परचात जो शेष बचे उससे अपना निर्वाह करना है। वानप्रस्य के स्ववर्म ब्रह्मचर्यपूर्वक रहना, मिम पर ब्रयन करना, जटा घारण करना, अजिन (मृगवर्म) ओड़ना, अग्निहोत्र तथा अशिवेक करना, वेवता, पितर तथा अतिथियों की पूजा करना और बन्य आहार (जंगल से प्राप्त होने वाले मोज्य पदावाँ) द्वारा निर्वाह करना है। परिवाजक के स्वधर्म इन्द्रियों पर पूर्ण संयम रखना, बनारम्म (कोई मी पेशा या धन्या न करना), निष्किञ्चनत्व (कोई भी सम्पत्ति न रखना), सङ्कत्याग (किसी की भी संगति न करना या अन्य लोगों के साथ मिलकर न रहना), अनेक स्थानों से मिखा ग्रहण कर निर्वाह करना, जंगरू मे निवास करना तथा बाह्य और आम्मन्तर पवित्रता रखना है। कीटल्य ने जिस ढंग से चारों आध्यमों के कार्यों या स्वधर्म का निरूपण किया है, वह स्मृतिग्रन्थों से अनेक अंशों में मिन्न है। कौटल्य की दिष्ट में गृहस्य आश्रम का महत्त्व बहत अधिक था। इमीलिये उन्होने सबसे पूर्व यहस्य के स्ववमं का ही प्रतिपादन किया है। उनकी सम्मति मे जैसे प्रत्येक मन व्य को अपने वर्ण के स्वधर्म में स्थिर रहना चाहिये,वैसे ही यह भी आवश्यक है कि सब कोई अपने-अपने आश्रम-वर्म का भी अविकल रूप से पालन करें। स्वधर्म का पालन करना कीटल्य की सम्मति में बहुत उपयोगी है, और राज्यसंस्था का एक महत्त्वपूर्ण कार्य यह है, कि वह सबको वर्णधर्म और आश्रम धर्म मे स्थित रखे। प्रत्येक मनुष्य के लिये यह आवश्यक समझा जाता था, कि वह सोलह वर्ष तक ब्रह्मचारी रहकर विद्याष्ट्रयन मे व्यापृत रहे, और इस प्रकार अपने शारीर मन तथा बुद्धि को मली माँति विकसित कर गृहस्य आश्रम मे प्रवेश करे। गृहस्य की अनेकविध उत्तरदायिताएँ होती थी। न केवल अपनी पत्नी और सन्तान का पालन करना ही उसका कर्तव्य था.पर उसके लिये यह भी आवश्यक या कि वह अपनी माता, पिता, नाबालिंग माई बहन और अपने परिवार की विश्ववा स्त्रियो का भी भरण-पोषण करे। जो ऐसा न करे उसके लिये बारह पण दण्ड का विचान था।

कीटल्य ने इस बात पर बहुत जोर दिया है, कि कोई भी मनुष्य अपने इन कर्तव्यो की उपेक्षा न कर मके । इसी कारण उन्होंने यह व्यवस्था की है, कि यदि कोई मनुष्य अपनी पत्नी और सत्तान के प्ररण-पोषण की समुचित व्यवस्था किये बिना ही प्रवच्या काएन करे (परिवाजक बने), तो उसे पूर्वसाहस रच्च दिया जाए। वही दण्ड उस व्यक्ति के लिये मी है, वो किसी श्री को प्रवच्या है। केवल ऐसे मनुष्य ही परिवाजक बन सके, जिनकी सन्तान

१. की. अर्थ. १।३

२. 'बहावर्व कावोबकाहर्वात् । अतो गोवानं वारकर्म च ।' कौ. अर्थ. १।४

अवस्पवारं कालाप्तरो आलुनप्रास्तव्यवहारान् प्रामिनीः कन्या विववात्रवाविकातः कालागता हावसप्या वच्छः । की. अर्थः २।१

४. 'पुत्रदारमप्रतिविधाय प्रवजतः पूर्वस्साहस दन्तः, स्त्रियं च प्रवास्त्रयसः ।' कौ. अर्थ. २।१

उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट हो गई हो, और जिन्होंने वर्मस्वों (वर्मस्य न्यायालयों के न्याबाचीओं । से परिवाजक होने की अनमति प्राप्त कर की हो । जो ऐसा न करे, उसे दण्ड दिया जाए ।' साथ ही, कौटल्य ने यह भी व्यवस्था की है, कि कोई ऐसे परिवाजक जनपदों में न जाने दिये जाएँ, जिन्होंने कि बानप्रस्थ हुए बिना प्रवज्या ग्रहण की हो। " मौर्य-यस से कुछ समय पूर्व छठी सदी ई०पू० में भारत में अनेक नये बार्मिक सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ था, जिनमें बौद्ध,जैन और आजीवक प्रधान थे । इन धर्मों के अनुयायी प्राचीन आश्रम-मर्यादा का पालन नहीं करते थे। आर्य शास्त्रों के अनुसार चार आश्रम मानव जीवन की चार सीढियों के समान है। ब्रह्मचर्य इत का पालन करने के अनन्तर ही युवक और युवतियाँ गहस्य होने के अधिकार प्राप्त करते हैं। पर मन्ष्य को अपना सारा जीवन गृहस्य आश्रम हैं में ही नहीं बिता देना चाहिये। परिवार के प्रति कर्तव्यों का पालन कर चुकने के पश्चात् मनव्य को वानप्रस्थी भी बनना चाहिये और अन्त में सन्यास लेकर अकिचन वत्ति स्वीकार करनी चाहिये। पर बौद्ध सद्द्र सम्बदायों के अनुयायी इस आश्रम मर्यादा का पालन नहीं करते थे। बौद्ध लोग किसी भी आय मे प्रवच्या ग्रहण कर मिक्ष बन सकते थे। इसका परिणाम यह हुआ, कि हुआरों लाखों किशोर बय के व्यक्ति मिक्ष बनकर जीवन व्यतीत करने लगे, और उन्होंने गृहस्य वर्म की उपेक्षा करना प्रारम्भ कर दिया। प्राचीन सनातन पौराणिक वर्म के अनुवायियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा, और वर्मसूत्रों के आचार्यों ने भी यह व्यवस्था कर दी, कि जब भी वैराख उत्पन्न हो जाए, मनुष्य परिवाजक बन जाए, चाहे बह बहा वर्ष आश्रम में हो और चाहे गहस्य या वानप्रस्थ आश्रम मे। पर यह बात कौटल्य को पसन्द नहीं थी। इसी कारण उन्होंने यह व्यवस्था की थी, कि केवल ऐसे मनुष्य ही परिवाजक बन सकें, जिन्होने कि अपनी सन्तान, पत्नी और अपने सब कूटुम्बी जनो के भरण-पोषण की समिवत व्यवस्था कर दी हो, जिनकी सन्तान उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट हो चकी हो, और जिन्होंने प्रवुज्या लेने के लिए वर्मस्य से अनमति प्राप्त कर ली हो।

कोटल्य को त्त्रियों का परिवाजिका बनना भी पसन्द नहीं था। मीर्येयुग से पूर्व बहुत-की रित्रयों ने भी प्रवच्या बहुल कर जिबुणी बनना प्रारम्भ कर दिवा था, और जिबुणिओं के पूथक् संच स्वापित हो गये थे। इस दक्षा के कौटल्य को यह व्यवस्था करने की आचर्यकता हुई दी, कि यदि कोई रिल्यों को परिवाजिका बनाए, तो उसे पूर्वसाहस एक दिया जाय, प पर इस व्यवस्था के होते हुए भी मीर्ययुग में परिवाजिकाओं का सर्वेषा अमाव नहीं था।

१. 'लुप्तब्यवायः प्रवजेवापृष्क्य वर्गस्थाम् । अन्यथा नियस्येल ।' कौ. अर्थ. २।१

२. 'वानप्रस्थावन्यः प्रविकत्तमावः...मास्य समयदस्यमिवेहोतः।' कौ. अर्थः २।१

 <sup>&#</sup>x27;यबहरेव विरामेत् तबहरेव प्रक्रमेत् वनाद्वा गृहाद्वा अक्ष्मकवदिव वा परिक्रमेत्।' आपल्तस्य वर्गस्त्रः

कोटलीय वर्षशास्त्र में ऐसी परिकाजिकाओं का उस्लेख आया है, जिनका उपयोग गृह-पुरुष या गुप्तचर के रूप में किया जाता था।

#### (४) गणिकाएँ और रूपाजीवाएँ

मौर्यपुण में बहुत-सी रिजयों ऐसी भी होती थीं, जो विवाह द्वारा पारिवारिक जीवन न विता कर गणिका, देखा या क्याबीवा के रूप में स्वतन्त्र रूप से बीवन-मागन किया करती थीं। इन रिजयों को मुख्यत्या तीन जो में विवयत क्या जा सकता है, राजकीय सेवा में कार्य करनेवारिकार्य जिल्हें प्रकाश के स्वत्य के स

मीर्य राजाजों के राजप्रालाद जरचन विचाल होते से । उनमें हजारों स्त्री-पुरुष मित्रास करते से जो राजा और उससे परिवान के विविध प्रकार की वावस्थकराओं को पूर्ण करते से । राजा के मार्गाञ्जन के लिये बहुत-सी मिणकाएँ जी वहीं विवास करती सी । मिणका-प्रवास ताज के राज्य की लिया कि तो जाती सी, जो हपवती, यूवती और सिव्य-सम्प्रा (नृत्य, समीत, वादन वादि शिक्सों में मिपुण) होती सी । यह आपका नहीं या, कि वह मीणका-मरिवार हैं। उस्तर हुई हो। ऐसी स्त्री को भी प्रवान नहीं या, कि वह मीणका-मरिवार हैं। उस्तर कहुई हो। ऐसी स्त्री को भी प्रवान मिणका के पद पर निवुस्त किया जा सकता था, जो मीणका-मरिवार से उस्तर न हुई हो। इसे एक हजार पण वाधिक वेतन प्रवान किया जाता था। 'प्रधान मिणका के अतिरिक्त एक प्रतिपणिका की भी निवृद्धित की लिया तो स्त्री की सिवार के प्रवान किया जाता था। 'प्रधान मिणका के अतिरिक्त एक प्रतिपणिका की भी निवृद्धित की लिया ती है। विचला वेतन ५०० पण वाधिक होता था। 'द न दो प्रमुख पणिका के अतिरिक्त एक प्रवीम निवार एक पणिका से सिवार की सिवार के सिवार की सिवार कर किया जाता था। इन सबको मरपुर बेतन मिलन था, और से राज्य के छल, पुकुर कर किया जाता था। इन सबको मरपुर बेतन मिलन था, जीर से राज्य के छल, पुकुर (सुन्य के कला) और स्थवन (खला) को घाय कि सिवार (खुन कला) अत्र स्थवन (खला) को घाय कि सिवार (खला) के साथ की सिवार की

१. की. अर्थ. १।१२

रानिकाध्यकः गनिकान्ययानगणिकान्ययां वा कपवीवनक्षित्वसम्बद्धां सहस्रेण गणिकां कारवेत ।' की. अर्थ. २।२७

३. 'कुबुम्बार्वेन प्रतिगणिकाम ।' कौ. अर्थ. २।२७

तीनाम्यालकुरवृद्या सहस्रेष वारं कनिव्छं सम्बद्धाः वाड्डरोपयेत् । छत्र-भृङ्गारच्यवनविविकापीठिकारवेत् च विजेवार्वस् ।' वर्ते. सर्व. २।२७

ही इन्हें राजकीय सेवा में नियुक्त कर दिया जाता था,और तभी से ये राजदरबार में नृत्य, गायन आदि के कार्य प्रारम्भ कर देती थी।'

जब कोई विभिन्ना जपना रूप थीवन सो देती थी, तो उसे कोष्टाचार या महानस (रहीईचर) में कार्य करने के लिये मेन दिया जाता था, या उससे मानुका (परिचारिका) का कार्य किया जाने लगता था। विभिन्न की रहा पर राज्य की मोर से विशेष स्थान दिया जाता था। यदि कोई व्यक्ति सिन्न गिफका की माता, दृष्टिता या रूपदाधी को कार्ति पहुँचाए, तो उसके लिए उत्तम साहत दण्ड का विधान था। यह अपराय नार-बार करने पर दण्ड की माना अधिक कर दी जाती थी।

राजा द्वारा गणिकाओं को अन्य पुरुषों के साथ भोग करने का भी आदेश दिया जा सकता था। यदि कोई गणिका राजाझा से किसी पुरुष के पास जाने से इन्कार करे, तो उसके किये अल्यन्त कठोर दण्ड की स्थवस्था थी। यह दण्ड या तो एक सहस्र विका (कोडी) का होता था. और या पौच हजार या जरमाने का।

जो लियार्य राजकीय सेवा में न रहती हुई स्वतन्त्र कप से पेशा करती थी, उन्हें क्याजीवा (क्य द्वारा आजीविका कमाने वाली) कहते थे। उन्हें अपनी दैनिक आमदनी का हुगना मासिक क्य से राज्य की प्रदान करना होता था। 'राज्य की और से एक पृथक् पुरुष (राज-पुरुष) इस कार्य के लिये निवृक्त किया जाता था, कि वह इन क्याजीवाओं की आमदनी, स्थित आदि कार्य रिखान रसे। क्याजीवाओं का यह कर्तव्य माना जाता था, कि वे अपनी आमदनी आदि के सम्बन्ध में इस राजपुरुष को सूचना देती रहें।'

रूपाजीवाओं के लिये यह जायस्थक समझा जाता था, कि वे गीत (गापन), वाब (बादन), गाद्य (पढ़ने), नृत्य, नादय, अझर (लिसने), वित्र (वित्रकारी करने), वैधा, वेणु और मूदञ्ज को बजाने, पर-वित्त जात (दूसरों के मनोबायों को समसने), त्या और मात्य (विविष प्रकार की सुनान्यमों का प्रयोग करने और मालार्थ वनाने), केविन्यास दूसरों को आहरूट करने और उनके मन को अपने में केन्द्रित करने की कलाजों में प्रवीण

१. 'अध्यवर्षात्प्रभृति राज्ञः कुवीलवकर्म कुर्यात्।' की. अर्थ. २।२७

 <sup>&#</sup>x27;गणका दासी भग्नभोगा कोष्ठायारे महानसे वा कर्म कुर्यात् । सौभाग्यभङ्को मातृकां कुर्यात् ।' कौ. अर्थ. २।२७

३. 'मातृकाबुहितृकारूपवासीनां चात उत्तमस्साहस बच्छः ।' कौ. अर्थ. २।२७

४. 'राज्ञात्रया पुरुषमनभिगच्छन्ती गणिका शिकासहुत्रं कमेत, पञ्चसहुत्रं वा वध्यः ।' कौ. अर्थः २१२७

५. 'रूपाजीवा भोगद्ववगुणं मासं दखुः।' की. अर्थ. २।२७

६. 'गणिका मोगमार्यात पुरुवं च निवेदयेत्।' कौ. अर्थ. २।२७

हों। <sup>‡</sup> उनका प्रवान कार्य नृत्य, सार्य, संगीत आदि द्वारा लोगों का मनोरञ्जन करना होता वा, यद्यपि वे प्रोग के लिये अपने शरीर को मी उनके अपित किया करती थी।

करावीवार्ष व्यवता विद्या करती हुई किन व्यवस्थावों की अधीन रहती थीं, इस विध्य में भी करितय निर्धेश कोटलीय अर्थवालय में विषयमान हैं। जब कोई क्याजीया किसी पुरव के मोन-वृक्त आप्ता कर है, सर उनके प्रति हिरोध सात प्रदिख्त करे, तो उत्त पर उन्त वनराधि से हुगना जुरमानता किया जाता था, जोकि उसने मोनवृक्त कर के रूप में प्राप्त की हो। यदि क्याजीवा पुरुव से मोनवृक्त आप्त कर लेने पर जीत उनके पर आजाने पर उन्ते मोन कर करे है, तो उसे मोनवृक्त आप्त कर लेने पर जीत उनके पर आजाने पर उन्ते मोन कर करे है, तो उसे मोनवृक्त का आर कृत जुरमान देवा होता था। पर यदि क्याजीवा पुरुव के सम्प होने के कारण उनसे मोनवृक्त का आर कृत जुरमान देवा होता था। पर यदि क्याजीवा पुरुव के सम्प होने के कारण उनसे मोनवृक्त वा अपने होने के कारण उनसे मोनवृक्त वा अपने कारण उनसे मोनवृक्त वा यदि की प्राप्त कर का अपने कारण उनसे आप्ताची या बन की चोरी करे, तो उसे भी वश्य दिया जाता था, और इस वश्य की माना मोनवृक्त या चोरी किसे गये द्रव्य से आर वृक्त के लिये अपने किस करने का अपन करने पर और उन्हें किस अपने से लिये उनके करने पर भी पृत्य के लिये अपने विकास करने कर आपता वा भी स्वा पहिला पर भी पृत्य के लिये अपने किस करने कर आपता करने पर भी पृत्य के लिये अपने विकास करने कर आपता करने कर से कारण में विकास करने कर आपता करने कर से स्वा करने करने समस्य करने करने स्व प्रवा करने से स्व करने करने समस्य करने करने स्व स्व करने करने समस्य करने

मौर्य पूग के नगरो में रूपाजीवाओं के जिये पृथक रूप से स्थान सुरक्षित रखा जाता था। कीटल में किसा है, कि रूपाजीवाएँ, नायने गाने वाले और केशाएँ नगर के बीकाची मात में ने में नाय के निवास करें। नगर के इसी मात में परवास, प्रार (वारक) और मास की दूकागों के लिये भी स्थान रखा गया है। तेना के स्कन्यवारों (कार्वानयों) तरू में स्वावीवाओं को स्वान दिया जाता था। केशावीवाओं को एंसा प्रतिह होता है कि मौर्य यूप में उस प्रकार के सगठन भी विकास में, जिल्हें वर्तमान समय में वकाल कहते हैं। इसके मज्यालकों को 'ब्यालियोव' केशाता था। कोचा के क्षीण हो जाने पर राजा किन विविध उपायों हारा कोच की वृद्धि करें, इसका निस्पन करते हैं

 <sup>&#</sup>x27;गीतवाखपाठयनृत्तनाट्याकार वित्र वीणावेषु मृदक् परवित्तकान गन्ध मास्य संसूहन-संपादन संवाहन वैशिक कलाकानानि गणिका दासी...प्राह्यती राजमध्यकादाबीवं कूर्यात् ।' की. जर्थ. २।२७

 <sup>&#</sup>x27;भोगं गृहीत्वा द्विवत्या मोग द्विगुणो बण्डः । वसित जोगायहारे भोगमध्दगुणं बज्ञात् अन्यत्र व्याजियुक्ववीवेन्यः ।' कौ. अर्थः २।२७

३. 'गणिकाऽऽभरणार्वं भोगं वाज्यहरतोऽव्दगुणोवण्डः।' कौ. अर्थ. २।२७

 <sup>&#</sup>x27;पववासवुरामांसपव्याः क्याबीवास्तालायवारा वेद्याक्य दक्षिणां दिवामधिवसेतः।' कौ. अर्थ. २१४

५. 'क्याबीबाइबानुमहायबम्।' कौ. अर्थ. १०।१

हुए कीटस्य ने किका है कि बन्यकियोचक राजप्रेच्या (जो राजा की सेवा के किये में जी जाने श्रीन्य हों), परसक्य बौकता (अल्पन रूपवरी और यौजन सम्पन्न) रूपाजीवाजी द्वारा कोख एकत कराएँ। 'द दवी प्रकार संज-वनपदों के संच-मुख्यों में किस प्रकार सेव उत्पन्न किए जाएँ, इव नियय का प्रतिपादन करते हुए कोटलीय वर्षचारून में यह कहा पदा है, कि बन्यक्ति पोचक परसक्य यौजना स्त्रियों द्वारा सम-मुख्यों को जन्मत करें। 'इससे यह सुचित होता है, कि वन्यक्तिपोक्त सकस व्यक्ति बहुत-सी रूपाजीवाजों को अपने पास रखा करते में, और उनसे पेया कराया करते थें।

राज्य की सेवा मे जो गाँणकाएँ होती थी, उनकी स्थिति प्रायः शांखियों के सद्ध हुआ करती थी। उन्हें जीवनपर्यन्त राज्य की सेवा में ही रहना पड़ता था। पर बन देकर उनके लिये स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकना भी सम्मव था। गणिका जीवीस हजार पण देकर अपनी स्वतन्त्रता आपत करती थी। गणिकाओं की स्वतन्त्रता आपत के लिये जो इतनी अधिक कोमति निर्माद कियोरित की गई है, उससे मह अनुमान कर सकना कठिन नहीं है, कि उनकी आमदनी बहुत अधिक होती थी।

मीयं युग में रिजयो का एक ऐसा वर्ग भी वा, जिसे मदिरा के व्यापारी अपने पानागारो से आगन्तुको की सेवा के लिये रखा करते थे। कौटल्य ने इन्हें पैकलक्पा वासी' की सज्ञा दी है। सम्बद्धतः, ये भी एक प्रकार की रूपाजीवाएँ ही होती थी, जो मदयान के लिये आये हुए पुरुषों की सेवा और मनोरम्जन का कार्य करती थी। इनसे गुप्तचर का कार्य भी लिया जाता था। जब मदयान करने वाले लोग सुरा के प्रभाव से बेसुघ हो जाते थे, तो ये उनके मनोबावों का पता लगाया करती थी।'

नीयों के शासन में गुरुवरों (गृढ पुरुषों) का स्थान बडे महरूव का था। इनके सन्तम्ब में हमने अन्यन विवाद रूप से दिवार किया है। बहुत-ती रिक्रयों भी परिवाजिका, दासी, मिश्रुषी, नर्तकी आदि के वेश बनाकर गुरुवर दिवारा में कार्य करती थी। हमें यहाँ हन पर पृथक् रूप से प्रकाश डालने की आवस्थकता नहीं है।

## (५) तमाशे तथा आमोद-प्रमोद

कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से ज्ञात होता है, कि मौर्य युग में बहुत-से ऐसे लोग मी थे, जिनका कार्य जनता का मनोरंजन करना और तमाशे दिखाना था। इनके वर्ग निम्न

१. 'बन्बकियोचका राजप्रेस्थानिः परमरूपयौदनानिः कोशं संहरेयुः । ' कौ. अर्थः ५।२

२. 'बन्यकियोवकाः...रत्रीभिः परमक्ययौवनामिस्सङ्ख्यमुक्यानुन्मावयेषुः ।' कौ. अर्च. १२।१

३. 'निध्यवस्यतुर्विशंतिसाहको गणिकायाः ।' कौ. सर्व. २।२७

 <sup>&#</sup>x27;विणवस्तु संवृत्तेषु कस्याविनामेषु स्ववासीतिः वेशकक्यातिरायलूकाक्यास्तव्यानां च आर्यक्याणां नस्तुप्तानां भावं विद्युः ।' की. अर्थ. २१२५

लिक्कित वें — (१) नट-नाटक करतेवाले, (२) गर्तक-नावने वाले, (३) गायक-नावे-वाले, (४) वायक-वाला वकाने वाले, (५) वाम्बीयन-विविध प्रकार की वोलियों वील नर वापनी वाणी द्वारा लोगों का मगोरण्डन करने वाले, (६) कुलीलब-टमावा दिखाने वाले, (७) ज्वक-रस्ते पर नावने वाले, (८) वोगिक-मदारी, वीर (९) बाराण!

ये तथ नीवों और नगरों में जाकर अपने-अपने शिल्य का प्रदर्शन किया करते थे। समाशा (प्रेसा) विकान के लिये इन्हें पौच पण प्रेसानेतन (तमाखे का सुरू) देना होता था। 'महुवा प्रेसानें के लिये इन्हें पौच पण प्रेसानेतन (तमाखे का सुरू) देना होता था। 'महुवा प्रेसानें के व्यं अवस्था लोगों डारा सामृहिक रूप से की जाती थी। इस बसा में प्रेसा के कर्च की जाती थी। इस बसा में प्रेसा के कर्च की प्राप्त कर्च की लाती थी। इस बसा में प्रेसा के कर्च का अपना नहीं करता था, वह न स्वयं प्रेसा के वर्च का अपना नहीं करता था, वह न स्वयं प्रेसा के वर्च का अपना प्रदान करता था। 'को देवले ने लावे उपस्थित हो अपने का सह सुना प्रदान करना पहा था। को देवले ने सा स्वयं का उपने का स्वयं करता था। 'को लोटव्य की सम्मित में ये न र, तर्नक, दावक वादि जनता के का में में विच्न डालने वाले होते हैं, अत एंसी व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे कि ये 'कमंबिच्न' न कर तक्ष । क्योंकि प्राप्त प्रमान का स्वयं । क्योंकि प्रमान प्रयान कि तम विच्य उपने की तम के लिये आधित उत्ते हैं, अत. नर्ट, तर्नक आदि को प्रमान से सा कर लोगों के कार्य में विच्न नहीं डालने देना वाहिये। 'कोटव्य को तो यह भी अभिमत नहीं था, कि प्राप्त में में मान्तर मही बालने देना वाहिये।' कोटव्य को तो यह भी अभिमत नहीं था, कि प्राप्त में में सम्पन मही डालने देना वाहिये। कोटव्य को तो यह भी अभिमत नहीं था, कि प्राप्त में में सम्पन मही डालने देना वाहिये। कीटव्य को तो यह भी अभिमत नहीं था, कि प्राप्त में में कामोद अभीव कीटव्य कीट विदार के तो यह की अभिमत नहीं था, कि प्राप्त कीटव्य की

यसपि कीटस्य आमोद-अमोद के निमित्त निमित सालाओं और जनपदों में नट, नर्तक आदि द्वारा प्रद्यित प्रेमाओं को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे, पर इसमें सन्देह नहीं कि मोर्थ युग में अनता के मार्गोप्टजन के लिए से नेकिय सामन विस्थान थे। उस युग में अन्या के मार्गोप्टजन के लिए से नेकिय प्रायन विस्थान थे। उस युग में अन्या प्रयास करते हुए से किय पुरुष कलाकार कार्य करते थे, और कुछ में केमल एक्य कलाकार कार्य करते थे, और कुछ में केमल एक्य करा प्रयास करते थे, और कुछ में केमल एक्य कार्य प्रयास करते थे, और कुछ में केमल एक्य में से प्रयास प्रयास करते थे, और कुछ में केमल एक्य कार्य प्रयास साम प्रयास करते थे।

 <sup>&#</sup>x27;एतेन नटनर्लकगायकवादकवाद्योवनकुकीलवप्सवकसौभिकवारणानां स्त्रीध्यय-हारिणां स्त्रियो गुडाजीवाक्य व्याख्याताः ।' कौ. अर्थ. २।२७

२. 'तेवां तुर्वमागन्तुकं पञ्चपणं प्रेक्षावेतमं बद्धात् ।' कौ. अर्थ. २१२७

 <sup>&#</sup>x27;प्रेकायामनंत्रवः स्वस्वजनी न प्रेक्षेत । प्रच्छन्न अवणेक्षणे च द्विगुणमंत्रं बचात्।' कौ. अर्थ. ३११०

 <sup>&#</sup>x27;नटनर्तनगायनवादकवाजीवनकुदीस्त्वा वा न कर्मीविष्मं कुर्युः, निराधयत्वात् ग्रामाणां क्षेत्राभिरतत्वाच्च युक्ताणाम्।' कौ. गर्थः २।१

५. 'न च तत्राराम विहारायाः सालास्त्यः।' कौ. अर्थः २।१

६. 'व्यवकीडाइच बारयेत ।' की. वर्ष. २।१

या। कीटल्य ने विवान किया है, कि विद कोई स्त्री पति की अनुसित के विना वित्त के समय स्त्रीक्षा देखने का छिये जाए, तो उस पर छः एण जुरमाना किया जाए, तो सार पर छा ने प्रच की माना दुननी कर दो जाए। 'जो व्यक्ति रङ्गानक पर नात्य करके आणीविका कमाते थे, उन्हें "रङ्गापजीवि" कहा जाता या। स्त्रियों जीर पुत्क दोनो ही रङ्गापजीवि" को को टह स्त्रीक्ष्य कोटल्य ने "रङ्गापजीवि" जीर 'रङ्गापजीविनी' दोनों छाव्य प्रयुक्त किये है।' वर्षा छु से विविच प्रकार के कुशीक्ष्य को यह सनुमति नहीं दो, के वे सुम-सूनकर प्रकार प्रवृक्ति कर सकें। 'उन्हें एक स्थान पर रहने के लिये विवास किया जाता था।' पर अन्य समय पर वे देश, परिचार (योग), जाति, पेसे आदि की प्रवास को अनुसार अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते थे। पर कीटल्य इन सब को 'चोर' समझते थे, यदापि वे 'अचोर' माने जाते हुए अपने कायों का सम्मादन किया करते थे। इनके सन्वत्य में कीटल्य का यही विवान है कि इन्हें देश-पीडन (जनता को क्षति पर्वेवन) से रोका जाए।'

नट, नतंक, बादक आदि के अतिरिक्त अन्य भी अनेकविष व्यक्ति मौथं युग में जनता का मनोरञ्जन विचा करने थे। ऐसे लोगो का एक वर्ग 'कुट्डक' कहाता था,' और एक 'अदिति-कीशिक'। कुट्डक सम्मवत जादुगरों को कहते थे। अदिति-कीशिक ऐसे भिज्ञकों की सजा थी, जो देवनाओं और सगों के विचयर प्रयिव्ध कर रिमक्षा मौगा करते थे।' विज्ञालदत्त के प्रसिद्ध नाटक मुडाराक्षम में निपुणक नामक एक मुख्यकरका उत्तरेख है, औं साधु के संघ में मुमता हुआ लोगों को यमराज का विजयद दिखाता था, और इम प्रकार नतता के पुख्य मेदी का पता लगाना था। इसी प्रकार के मिक्सुबों को कोटस्थ में 'अदिति-काशिक' कहा है।

जनता के लामृहिक मनोरञ्जन और आमोद-प्रमोद के लिये जहाँ नट, नर्तक, कुशीलव आदि प्रेक्षाएँ किया करते थे, वहाँ कतिषय अन्य भी ऐसे साधन ये जिनसे

 <sup>&#</sup>x27;दिवा स्त्रीप्रेक्षाविहारगमने वद्पणो वण्डः । पुरुवप्रेक्षाविहारगमने द्वावक्षपणः । रात्री द्विपणः ।' कौ. अर्थ. ३।३

२. कौ. अर्थ. २।२७

३. 'क्रुशीलवा वर्षारात्रमेकस्था वसेयुः।' कौ. अर्थ. ४।१

४. 'कामं देशजातिगोत्र चरण मैयुनावभातेन नर्मयेवु: ।' कौ. अर्थ. ४।१

५. 'एवं चोरानचोरास्थान् वणिक्कावकुशीलवान् ।

मिक्षुकान् कुहकांश्चान्यान् बारयेहेंशपीडनात्।" की. वर्षः ४।१

६. की. अर्थः ४।१

७. 'तेन हि व्यजेनावितिकौशिकवदस्य मात्वान्यवा भिन्नेरत् ।' कौ. सर्व. १।१७

जनता सामृहिक रूप से अपना मनोरञ्जन कर सकती थी। ये साधन विहार, समाज और प्रहवण के रूप मे थे। कौटल्य ने विद्वारशालाओं का उल्लेख किया है, जिनकी सत्ता उन्हें पसन्द नहीं थी। समाज ऐसे समारोहों को कहा जाता था, जिनमे लोग यथेष्ट सुरापान किया करते थे और साम ही अन्य अनेक प्रकार से सी मनोविनोद करते थे। ममाजों के अवसर पर चार दिन के लिये सब कोई न केवल स्वतन्त्रता के साथ सुरा का निर्माण ही कर सकते थे, अपित उन्हें यथेष्ट सुरापान की अनुमति मी देदी जाती थी। राजा असोक को ये समाज पसन्द नहीं थे, और उन्होंने एक नये दग के समाओं का प्रारम्भ करायाथा, जिन पर हम यथास्थान प्रकाश डालेंगे। प्रह्रवण भी एक प्रकार के सामृहिक समारोह होते थे, जिनमे भोज्य और पेय पदार्थों का प्रचरता से उपयोग किया जाता था। इनसे सम्मिलित होने वाले व्यक्ति व्यस का अपना अश प्रदान करते थे, और जो अपना भाग नदे, उसे दूशना अश जुरमाना देना पड़ताथा। कोटलीय अर्थशास्त्र मे 'समाज' के साथ 'यात्रा' शब्द भी आया है। सम्मवत , सामृहिक मनोरञ्जन के लिये यात्राएँ भी आयोजित की जाती थी। अर्थकास्त्र से इनका स्वरूप स्पष्ट नहीं होता। अशोक ने पूराने ढग की यात्राओं के स्थान पर 'वर्मयात्राओ' की परम्परा का प्रारम्म किया था, जिनका हम इस ग्रन्थ में आगे चल कर उल्लेख करेंगे। जिस प्रकार अशोक ने पुराने ढग के समाजों के स्थान पर नये घामिक समाजों का सूत्रपात किया. वैसे ही धर्म-यात्राओं का भी।

राजा तथा अन्य सम्पन्न लोगों के आयोद-अमोद का एक साथन सिकार भी था। मैनप्यतीज ने लिखा है—सीसरा प्रयोजन जिसके निन्ये राजा अपना सहुछ छोदता है, सिकार
केलने जाता है। इस प्रयोजन से बढ़ बेक्-विन्यान रीति के अनुसार प्रयान करता है।
दिल्यों की नीव उसे घेरे रहती है, और रिल्यों के चेर के बाहर वर्ष्ठ वाले रखे लाते है।
मार्ग का चिन्ह रस्सों से डाला जाता है, और इन रस्सों के मीतर से होकर जाना पुष्प
और स्त्री दोनों के लिखे साना कर से मृत्य है। डोल जीर साह लिखे हुए लोग इस कल के
आने-आने चलते हैं। राजा परे के मीतर से बिकार खेलता है, और एक चूतर से तीर
चलाता है। उसके यमल में दो या तीन हिष्यारवन्य स्त्रियां सड़ी रहती हैं। यादी वह
कुले मीता मे विकार करता है, तो बहु हाथों की पीठ पर से तीर चलाता है। दिक्यों मे
कुछ रस के भीतर रहती है, कुछ मोडों पर और कुछ हास्त्री पर जो सद्व ककार के
अस्त-स्त्रों से सुस्तिज्य होती है, मानों वे किसी चलाई पर जा रही हो।।

कौटलीय अर्थशास्त्र में ऐसे वन का उल्लेख किया गया है, जो राजा के विहार के लिये सरक्षित होता या। ऐसे वन के चारों ओर गहरी काई होनी चाहिये, और उसमे

१. 'उत्सवसमाजवात्राव चतुरहस्सौरिको देवः।' कौ. अर्थ. २।२५

२. 'मक्यपेयवाने च प्रहवणेषु द्विगुणमंत्रं वचात्।' की. अर्थ. ३।१०

३. नैगरवनीय का भारतवर्षीय विवरण पु. ३५

प्रवेश के लिये नेवल एक द्वार बनाया जाना चाहिये। वन में नानाविश्व मुक्ताबु फलें के वृक्ष, विकृष्ण, ब्राहियों और लाज ही एक पुनिस्ता लिए कर होने चाहियें, ब्राहियों और साज ही एक पुनिस्ता लाखाया थी, जो कि अनेकविश्व जीव जन्तुओं से परिपूर्ण हो। इस वन में सिखाये हुए विविश्व चौराये और ऐसे सिख और अस्प जंगली पशु भी होने चाहियें जिनके तब और दोत निकाल विये गये हो। इनके अतिरिक्त हाथी, हिबनी, हाथी के बच्चे और विविश्व प्रकार के मृत भी इस वन में होने चाहियें। निस्तान्त हु, इस प्रकार के बन को राजा विहार के लिये प्रयुक्त कर सकता था, वगीकि वहाँ उसे किसी प्रकार का अस नहीं होता था।

सर्वसाधारण जनता के मनोरञ्जन के लिये मौर्य युग में चिड़ियाचरो, मृगवको और सर्पंचरों की मी सत्ता थी। इनके सम्बन्ध मे पहले लिखा जा चुका है।

#### (६) सुरा, पानगृह और खुतशालाएँ

मैगस्वनीड ने जिला है, कि मारतीय ग्रजो के अतिरिक्त और कभी मंदिरा नहीं पीते, 'पर कोटलीय अर्थवास्त्र के अनुवीजन से जात होता है, कि मौयं यूग मे शुरापान का पर्याप्त प्रचार चा। मुरा-व्यवसाय के सम्बन्ध ने पहले प्रकाश डाला चा नुका है। उस काल में अनेक प्रकार की सुरार्थ बनायी जाती थी, और उनके निर्माण तथा कथ-विकस्त पर राज्य का नियन्त्रण था। नगरों, पामां और स्कन्धावारों से सर्वत्र मुरा के विकस की व्यवस्था थी।' पर सुरा के सेकन को नियम्त्रण मे रखने के किये यह उपयोगी समझा जाता था, कि किसी एक स्थान पर सारत कां बहुत-ची हुकान न हो।' सुरापान के लिये ऐसे पानवृद्ध बनाये जाते थे, जिनमें अनेक कक्याएं (कमरे या कक्ष) हुआ करते थे। प्रयोक कक्या मे पूषक् सप्ताएं और आसन होंगे थे, और इन कक्याबों को बहुते के अनुसार सुमन्य, कुल्माला, जल तथा अन्य सुखकर बस्तुओं से सुसर्गिजय किया जाता था।' पानवृद्धों के स्थानी विभिन्न केवल सुराही अपने बाहकों को नहीं देते थे, अपितु उनकी सेवा तथा मीण के लिये क्पवती दानियों को जी नियुक्त करते थे। कटिटय है इसकी

 <sup>&#</sup>x27;ताबन्मात्रमेकहारं सातगुप्तं स्वादुफलगुन्मगुच्छमकच्टकिवृमगुचानतोयावर्यं बान्समृगवकुष्यवं भन्ननसर्वष्ट्रच्यालमार्थामुक हिस्तहस्तिनी कस्तमृगवर्ग विहारार्थं राज्ञः कावर्ययेत् :' की. अर्थ. २।२

२. मैगस्थनीज का भारतवर्धीय विवरण पृ. ३४

भुराध्यक्षस्युरा किष्य व्यवहाकारान् हुर्पे जनपदे स्कन्धावारे वा तक्वात सुराकिष्य-व्यवहारिजिः कारयेत् ।' काँ. अर्थ अर्थ. २।२५

४. 'ग्रामादनिर्णयनमसम्पातं च ।' की. अर्थ. २।२५

पानागाराव्यनिककश्याणि विभक्तज्ञधनासनविम्त वालोड्डेझानि शन्यसात्योवक-वल्युतुसुलानि कारवेत् ।' कौ. जर्च. २१२५

उस्केल इस प्रसङ्ग में किया है, कि विणक् लोग इन यासियो द्वारा पानगृह में आये दूर साहकों के मनोमायों का भी पता किया करें। सुराधान कर चुकने पर जब प्राहक उसके प्रमाय से प्रमुख्य हो जाते थे, तो वासियों के किये उनके मनोमायों का पिखान प्राप्त कर सकता कठिन नहीं रहता था। पानगृह की ये कबाएँ वर्षणा एकान्त या संचृत रूप से बनवायी आती थी। सुरापान के लिये जाये हुए लोगों के अल- क्कूर (आमूक्ण), आच्छादन (पोकाक) और हिएच्य आदि की रक्षा की उत्तरदायिता पानगृह के स्वामी की मानो जाती थी। यदि किसी प्राहक की ये बस्तुएँ चौरी हो जाएँ, तो पानगृह के स्वामी की मानो जाती थी। यदि किसी प्राहक की ये वस्तुएँ चौरी हो जाएँ, तो पानगृह के स्वामी की ने केवल उनकी कीमत ही चुकानी पढ़ती थी, अपितु उनकी कीमत के बराबर पुरागान भी देना पढ़ता था।

कौटल्य युरापान की हानियों से मजी मौति परिचित थे। उनकी सम्मति में युरापान से यह आयंका बनी रहती है कि कार्य में छये हुए लोन प्रमाद न करते लगें, आयों की मयीदा का मन न हो जाए, और तीहण (उप) प्रकृति के व्यक्तियों के उत्साह में कभी न आ जाए, अतः यह आवस्थक है कि सुरापान को नियनित किया जाए, और इसी प्रयोजन से लोगों के चरित्र तथा युनिया को दृष्टि में रख कर उनहें आया हुसुन्य, चौपाई हुसुन्थ, एक हुस्य, आपा प्रस्थ या एक प्रस्थ सुरा प्रसान की जाए।

यष्ठिप सामान्य दवा में सुरा के सेवन पर राज्य की बोर से नियन्त्रण वा, पर उत्सव, समाज, आत्रा, प्रह्वण बादि के अवसरों पर सब कोई समेन्द्र सुरापान कर सकते से । सम्प्रवत, मैगस्वनीव का स्थान दक्ष सात की बोर आहल्ट हुआ या, और उसने सब के अतिरिक्त सामान्य दवा में मारतीयों को सुरापान करते हुए नहीं सथा था।

मीर्थ पृग में सूत (जूप) कीड़ा भी बहुत कोकप्रिय थी। बृत के ऊपर राज्य का नियन्त्रण या, और इसके क्रिये एक पृथक अमारम की नियुक्ति की जाती थी जिसे 'बूताध्यक्ष' कहते ये हो जा का अमरनी का एक महत्त्वपूर्ण साधन या, और इसी प्रसक्त में इसका उल्लेख पहले किया थीजा चुका है। यूताध्यक्ष की ओर से ऐसे यूतगृह बनवाये जाते थे, जिनमें जूजा सेकने के सब साथन प्रस्तुत रहते थे।'

#### (७) वस्त्र, प्रसाधन और भोजन

मीर्थं मुत्र ने बहन-ध्यवसाय बहुत उन्नत था। ऊन, रेशम, सन, कपास और विविध वृक्षों व वनस्पतियों के रेखों से नानाविष वस्त्र उस मुग में तैयार किये जाते थे। मीर्थं युग

 <sup>&#</sup>x27;बेतुमा मरापुष्तानामसञ्ज्ञाराण्डावन हिरण्यानि च विश्वः । तमासे विश्वस्ताक्व सावक्य वर्ष्यं वयुः ।' की. वर्षः २।२५

२. वर्गे. अर्थं. २।२५

३. की. अर्थ. ३।२०

की आर्थिक दशा का निरूपण करते हुए इन विविध प्रकार के वस्त्रों पर प्रकास बाला आ चुका है। उसी, रेसार्थ और सुरी आदि वस्त्रों से एक्ट्र मोर्थ पूग में दीवार किए लाते में, इस सम्बन्ध ने कोई मी निर्देश कोटियों अर्थकारक में उपक्र मोर्थ पूग में दीवार किए लाते में, इस सम्बन्ध ने कोई मी निर्देश कोटियों अर्थकारक में उपक्रम मुंग में हो होता है। हमें मैं सम्बन्ध के करहे पहनते में, इसे आतने का अर्थी हमारे पास कोई सामन नहीं है। हमें मैं सम्बन्धि के उस विवरण से ही संत्रों कर कार करहे, मिला के लाते कर साम कर के सहीन बन्दों का जिस किया है। यह निवरण की आर्थ नाली पासी और में में स्वाप की कोटियों कर साम की स्वाप की साम की सही की सम्बन्ध की सम्बन्ध के सहीन बन्दों का जिस किया है। उस साम की साम की सहत मी मुम्मूर्तियों पाटिलपुत्र के मानावश्यों में उपलब्ध हुई है, जिनमें कियय को बन्द पढ़ते हुए भी दिखाया गया है। इससे मीर्थ दूप के मानावश्यों में उपलब्ध हुई है, जिनमें कियय को बन्द पढ़ते हुए भी दिखाया गया है। इससे मीर्थ दूप के मानावश्यों में उपलब्ध हुई है, जिनमें कियय को बन्द पढ़ते हुए सी राया है। इससे मीर्थ दूप को महरावे का हुए अनुमान अवस्था किया ना माना है। ऐसी एक मुम्मूर्ति में एक मुम्मूर्त में पत्रों को पहाले को है। उससे साझी या घोनी पहने हुए दिखाया गया है। मीर्य पूप की यहालिया की साझी साझी माना है। उससे साझी या घोनी पढ़ते हुए सिखाया है। मीर्य पूप की यहालिया के साझी या हो। साझी सुक्त होता है। इससे मीर्य दूप की यशा है। इससे साझी या घोनी पहने हुए दिखाया है। साथी यूप में सिम्मूर्य साझी आर्थ लिखाया हो। सीर्य पूप में सिम्मूर्य साझी आर्थ लिखाया हो। सीर्य पूप में सिम्मूर्य साझी आर्थ हुए सोला होता है। इससे सुक्त होता है।

मीर्य युग के लोग लामूचणो द्वारा अपने को अलंकृत करने पर बहुत ध्यान देते थे।
मणि, मुक्ता, सुचणं आदि द्वारा जो अनेकृषिय आमूचण इस काल मे तैयार किये जाते थे,
उन पर यहले प्रकाश डाला जा चुका है। पर मीर्य युग ने केवल आमूचणो डारा अलकृत
होना ही पर्याप्त नहीं समझा बतावा था। अपने सदीर को नानािक उपायों से सुन्दर कनाते
और उसका परिष्कार तथा ग्रुगार करने पर इस काल मे बहुन ध्यान दिया जाता था।
कोटलीय अर्थशास्त्र से राजा के प्रमाधन तथा ग्रुगार पर विवाद कर से प्रकाश प्रवता है।
इस सार्य के लिये जे कर्मचारी नियत थे, उन्हें करण अर्थशास्त्र, लागफ और मंत्रहरूक
हते थे। स्मान के अन्तर्सर राजा को ऐसे बस्त्र पहनने के लिये दिये आते थे, जो पूर्णनाया
गुद्ध हो और जिनकी गुद्धता को प्रमाणित करने के लिये उन पर मुद्रा (सील) भी लगी
हुई हो। प्रसायन के लिये सुगियः, चूर्ण (पाउडर), अनुलेयन (मलनेवाली कीम) आदि
का प्रयोग किया जाता था। रे राजा के अतिरिक्त लय्य समझ व्यक्ति भी अगरे प्रसायन
वारा ग्रुह्य हत्तर के लिये नातादिय मुगिव्यां, चूर्ण वारा अनुलेयनों का प्रयोग किया करते
होंने, यह कल्यान सहज में की जा सकती है।

१. कौ० अर्थ० ४।१

 <sup>&#</sup>x27;कत्यकप्रसाधकास्त्रनाम् बन्द्रबन्द्रहस्तास्समृद्रमृषकर्षभत्तर्वविक्रवृत्तावादाध परिचरेषु:। स्नापकसंवाहकास्तरकरकाक मालाकारकार्वे वास्यः कुर्युः।...स्नामान् नृत्तेपनप्रधर्वपूर्णवासस्नायीनानि स्ववत्रोबाहुषु।' क. अर्थः १।२१

मीर्थ युग में मोजन न्या होता था और उसे किस प्रकार कावा आंता था, इस सम्बन्ध में अनेक सूचनाएँ मीक पाणियों के थाना विवरणों और कोटलीय कर्षवास्त्र में विवसार है। मैगस्वनीय के अनुसार 'जब भारतीय लोग मोजन के लिये बैठते हैं, तो प्रतयेक अधित से सम्बन्ध एक-एक मेज रखी जाती है जो तिपाई की लाइति की होती है। तिपाई पर सोने का एक प्याला रखा जाता है, जिससे सबसे पूर्व वावल परोसे जाते हैं। वावलों को वेसे ही उवाला जाता है, जिससे सबसे पूर्व वावल परोसे जाते हैं। वावलों को। वावलों के परवात् अन्य अनेकिय व्यव्यवन परोसे जाते हैं, जिन्हें आरतीय पाणियों के जनुसार तैयार किया जाता है। 'ए एक अन्य स्थान पर मेगस्वनीय ने जिला है हैं सारतीय सारा अकेले मोजन करते हैं। वे कमी इकट्टे बैठकर प्रोजन नहीं करते। जब जिससी इच्छा हो, वह मीजन कर लेता है।

सीर्यं सुन में मारतीयों का मुख्य घोजन चांतल था, इस बात की पुष्टि कीटलीय जर्म-यात्म द्वारा भी होती हैं। कीटल्य ने इस बात का निकरण किया है, कि आरं, अवर (आरों की तुलना में कम स्थित रखने वाले), स्थी तथा बालक के लिए एक दिन के मंत्रन के प्रयोजन से कितनी-कितनी मोज्य सामग्री अपेक्षित है। यह सामग्री आर्थ के लिये एक प्रस्थ (१ प्रस्थ -- १ किलों के लगमग) तण्डुल (बान), जीधाई प्रस्य पून, और मुण का चौथाई माग चौ ता तेल हैं। अवर के लिये तण्डुल की मागा ताएक प्रस्थ ही है, पर सुग की मागा चौथाई प्रस्थ न होकर प्रस्थ का छठा भाग है। इसी प्रकार स्तेत (विकताई) की मात्रा मी उसने लिये कम रखी गई है। दिनयों के लिये अवर लिखी मात्राओं (जो आर्थ और अवर के लिये निर्मारित है) से चौथाई कम मात्रा पर्याप्त है, और बालकों के लिये आधी। 'इस प्रसङ्ख में कीटल्य ने सेहूँ, चना घा किसी अन्य अप का उल्लेख न कर केवल चावल ही लिखा है, जिसके इस बात में कोई सन्देन नहीं रह जाता कि मौर्थ युग में मारतीयों का मुख्य मोजन चावल ही था। मूप सम्प्रवत्त सान, सब्जी और दाल से बनाया जाता था, जिसके साथ मिलाकर चावल लाये लाये थे

यवापि सामान्य रूप से मारतीय चावल और सूप का भोजन के लिये उपयोग करते थे। पर कीटलीय अर्थवास्त्र में अन्य भी अनेक कशो, सबिजयो और मासी आदि का मोजन के रूप में उल्लेख है। बीस पल मास के लिये आधा कुडून्ब स्तेह (भी या तेल) नमक, एक एल मीनी, दो परण मासाला और आधा मुख्य बही की आवश्यकता होती है। सक्त्री बनाने के लिये यही सब सामधी आधी मात्रा में पर्याप्त रहती है। 'शुक्क' (कुकां

<sup>8.</sup> McCrindle: Magasthenes p. 74

<sup>2.</sup> Ibid p. 70

 <sup>&#</sup>x27;असम्बर्धारसुद्धानां चा तम्बुकानां प्रस्यं चतुर्भागस्त्रुपः सूपबोदको स्वयनस्योकः
चतुर्भागस्त्रुप्यः तैकस्य वा एकमार्थभक्तत् । पृतः वद्यभागस्त्रुपः अर्थस्त्रेहमदरानाम् ।
पादानं स्वीचानः । अर्थं वालानाम् ।' कौ. सर्थः २।१५

हुए मांत, मख्की आदि) के लिये इस सामग्री को दुवनी माना में प्रयुक्त करणा होता है। ' मीर्थ यून में कॉन-कीन से जनाज बोधे जाते थे, इस विषय में पहुले प्रकाश अक्षम जा बुका है। कौटलीय अर्थवाहन में कोहत, बीहि, साली, वरक, प्रियक्क, चमती (जी), सुदृत (मूँग), माष (उदद), जीव्म, मृत्युर, कुत्याव, यावक आदि कितने ही स्वाक्षाभों का उत्तरके हैं जिन सक्को मोजन के लिये अनेकविष ढंगों से प्रयोग में लाया जाता था। मोजन के लिये इनको पीसा भी जाता था, मृता भी जाता था, इनकी पीठी भी बनायी जाती थी, इन्हें तला भी जाता था, इन्हें पानी में नियोगा भी जाता था और इन्हें पकाया भी जाता था।' इस विनिय विधियों से इन साखाओं हारा कीन से मोज्य पदार्थ तैयार किये जाते थे, यह हुमें जात नहीं है। पर कोटलीय अर्थवाहन में अनेक प्रकार के पानकों और मोज्य पदार्थ के विकेतायों का उत्तरेख किया गया है, जिनसे मीर्थ यूग के मोजन का कुछ अनुमान कर सकना सम्प्रच है। ' ये निम्निलिशित ये—(१) पक्षाक्षपथा '—पक्षाम मा पक्षान बेचने वाले। । (२) मांसपथा '—मांस बेचनेताले। (३) पास्वमांसिका : —पका हुवा मास बेचनेवाले। (४) औदनिका :-पका हुआं चानल बेचने वाले। (५) आपूरिका —रोटी, पुला जादि के विकेता।

मोजन पकाने के लिये जो 'स्नेह' प्रयुक्त किया जाता था, वह केवल थीं ही नहीं होता था। थीं के अतिरिक्त तेल, बसा (चर्बी) और मज्जा भी 'स्नेह' माने जाते थें,' और भोजन के लिये इनका प्रयोग किया जाता था। मनाले के लिये पिप्पली, निर्वं, अदरक आदि प्रयुक्त होते थें।

यद्यपि भीर्य युगमे मास, मछली, पक्षी आदि को भी भोज्य माना जाता था, पर सब कोई इनका सेवन नहीं करते थे। अनेक मोज्य पदार्थ विविध बगों के लोगोके लिये 'अमर्थ' समझे जाते थे। इसीलिये कौटल्य ने यह विवान किया है, कि यदि कोई व्यक्तित ब्राह्म को कोई 'अपेथ' पदार्थ पिछाए या 'अमर्थ' बदा लिलाट, ये जेदे जराम साहत बच्च दिया जाए'।

- 'सांसपलांबात्या स्वेहार्षकुढुन्बः, प्रतिको सबकस्याद्यः, सारपलयोगः, द्विषरिकः कट्कयोगः, वण्नकार्धप्रस्यः । शाकानामध्यर्थगुणः । शुरुकानां द्विगुक्तस्य चैव योगः ।' की. अर्थः २।१५
- २. की. अर्थ. २।१५
- 'भुष्ण यृद्ध पिष्ट भृष्टामामार्ग शुक्त सिद्धानां च बान्यानां वृद्धिक्षय प्रवाणानि प्रस्यकी कुर्बात ।' की. अर्थ. २।१५
- ४. की. अर्थ. २।४
- ५. 'सर्पिस्तैलवसामक्जानस्रनेहाः।' कौ. अर्थ. २।१५
- ६. 'बाह्यजनपेयनमध्यं वा संपासयत उत्तमो वच्छः।' की. अर्थ. ४।१३

#### तेरहवाँ अध्याय

# घार्मिक सम्प्रदाय और विश्वास

## (१) नये धार्मिक सम्प्रदाय

कौटल्य ने बारत के प्राचीन धर्म को 'त्रयी धर्म' कहा है। उनके अनुसार यह धर्म जनता के लिये अत्यन्त उपकारक है, क्योंकि यह सब क्यों और आश्रमों के लोगों को अपने-अपने स्वधर्म में स्थिर रखता है। सामवेद, ऋग्वेद और यजवेंद की 'त्रयी' संज्ञा थी', और इनमें प्रतिपादित धर्म ही 'त्रयी धर्म' था। त्रयी धर्म के अनयायी ईश्वर में विश्वास रखते थे और ईश्वर को एक मानते हुए भी विविध देवी-देवताओं की पूजा किया करते थे। प्रकृति की विविध शक्तियों मे ईश्वर के विभिन्न रूपों की कल्पना कर वे उन्हें देवता के रूप में सानते थे, और उनकी पूजा के लिये अनेकविध अनुष्ठानों का अनुसरण करते थे। यज्ञ इन देवताओं की पूजा का कियात्मक रूप था। यज्ञकूण्ड में अग्नि का आधान कर आर्य लोग देवताओं का आवाहन करते थे, और हवि प्रदान कर उन्हें संतुष्ट करते थे। धीरे-धीरे याजिक कर्म-काण्ड अधिकाधिक जटिल होता गया । विधि-विधानी और कर्मकाण्ड की ही यात्रिक लोग स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति का साधन मानने लगे। यज्ञों में पश्चलि की प्रथा का भी प्रारम्स हो गया। बिल ग्रहण कर अग्नि तथा अन्य देवता प्रसन्न तथा सतुष्ट होते हैं, और याज्ञिक अनुष्ठान द्वारा स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है, यह विश्वास सवद हो गया। यह स्वामाविक था, कि अनेक विचार इसके विरुद्ध आवाज उठाएँ। 'यज्ञ एक ऐसी नौका के समान है जो अदृढ़ है और जिस पर मरोसा नहीं किया जा सकता, यह विचार जोर पकड़ने लगा। शुरसेन जनपद के सत्वत लोगों में जो भागवत सम्प्रदाय महाभारत युद्धके समय में प्रादुर्मृत हुआ था, वह यज्ञों को विशेष महत्व नहीं देता था। वास्त्रेव कृष्ण इस सम्प्रदाय के प्रधान आचार्य थे। मागवत लोग प्राचीन वैदिक मर्यादाओं का पालन करते थे, और यज्ञों को भी सर्वधा हेय नहीं समझते थे। पर याज्ञिक कर्मकाण्ड का जो विकृत व अटिल रूप भारत के बहसंस्थक जनपदों मे प्रचलित था. उसके विरुद्ध अधिक उग्न आन्दोलनों का प्रारम्भ सर्वेशा स्वामाविक था। आयों मे स्वतन्त्र जिन्तन की प्रवृत्ति विद्यमान थी, और इसीका यह परिवास हुआ कि छठी सरी ई० पू० मे उत्तरी बिहार के बणराज्यों मे अनेक ऐसे स्थारक उत्पन्न हुए, जिन्होंने

 <sup>&#</sup>x27;एव जबीवर्मश्चतुर्का' वर्णानामाध्यमाणां च स्वधर्मस्थापमावीपकारिकः ।' कौ. अर्थ. १।3

२. 'सामर्ग्यमुर्वेदारमयस्थ्यी ।' कौ. अर्थ. १।३

यसप्रधान वैविक या नयी वर्ष के विरुद्ध प्रवल रूप से आन्दोलन प्रारम्भ किये, और वर्ष का एक नया स्वरूप अनता के सम्मुख प्रस्तुत किया। इन सुवारकों ने केवल प्राविक कर्मकाण्य के विरुद्ध सिंध प्रमान कर केवा निक्र कर्मकाण्य के विरुद्ध सिंध प्रधान कर केवा निक्र कर सिंध कर सिंध कर सिंध प्रधान केवा में किया निक्र किया निक्य किया निक्य किया निक्र किया निक्य किया निक्य किया

महात्मा बुढ का प्रधान कार्यक्षेत्र मनाय मे था। वे अनेक बार मनाय अपे, और उन्होंने सर्वत्र धुम-मूम कर अपने अव्याहिष्ण आर्थ धर्म का उपयेश किया। मनाय के राजा विम्यि-सार और अजातश्व बुढ के समकालीन थे। उनके हृदय में बुढ के प्रति अनाय ख्वा थे। मनाय के बाहर बुढ ने काशी, कोशक और विश्व जनपदों का मी प्रमण किया था। और बहुत के किया के लिया भी वन गये थे। मध्यदेश के अन्य जनपदों में वे स्वय तो नहीं जा सके, परउन के शिष्ण बत्स, अवनित आदि जनपदों में भी गये थे, और बुढ के जीवन काल मे ही उनका धर्म-सदेश उनरी मारत में दूर दूर रक्त केल गया था। बुढ के समान वर्षमान महाबीर ने भी अनेक जनपदों में अगण कर अपने वास्किक मनत्वों का प्रमार किया था। उनके शिष्ण भी काल प्रति के अपने पूर कि शिक्षाओं का प्रसार करने में विशेष जन उनके कालपदों का प्रमार किया था। उनके शिष्ण भी काल प्रमार करने पूर कि शिक्षाओं का प्रसार करने में विशेष कर्तृत्व प्रदक्तित किया, और महाबीर स्वय मी जानूक, जिल्लाओं, विदेह, सल्ल आदि अनेक जनपदों का प्रमण करते हुए मनाय की राजवानी ने उनके उपदेशों का अदापूर्वक थवन किया था, और बहुत-से लोगों ने वहां वेन वर्ष की दीक्षाओं मां सहस्य की भी में वर्ष से समय के राजवानी ने उनके उपदेशों का अदापूर्वक थवन किया था, और सहत-से लोगों ने वहां वेन वर्ष की दीक्षाओं मां सहस्य की शिष्ण भी सम्बाह्म के स्वर्ण किया था, और सहत-से लोगों ने वहां वेन वर्ष की दीक्षाओं मां सहस्य की शिष्ण को थी।

छठी सदी है. पू में प्रारम्भ होकर भीयें माझाज्य की स्थापना तक के जुरी के काल में ये बोनो वर्ष निरन्तर उसति करते रहें। इन बोच में इन करों से अनेक सम्प्रदायां का भी विकास हुआ, बीड उनके प्रयान का अंत में मी निरन्तर विस्तृत होता नायां। इस यामा में यू में काल महत्त्वपूर्ण सहत्त्व होता नायां। इस यामा में यू में काल प्रतान सित्तर होता नायां। इस यामा में यू मंत्र के स्वत्य स्वामानिक मा, कि मोर्य मुंग में इन चर्चों की न केवल सत्ता ही हो, अपितु मारत में इनकर महत्त्वपूर्ण स्थान मी हो। यदापिकोटली अर्थवास्त्र एक राजनीतिप्रपत्त प्रया है, पर प्रसङ्ख्य उसमें चन्द्रगुरत नीयें के समय की चामिक दवा के सम्बन्ध में भी कितियन निर्वेश आ गयें हैं, वित्तर होते हैं को पूर्णने वैदिक या तथी वर्म से निज्ञ यें। इन (वेद-विरुद्ध) सम्प्रदायों के स्थि कीटिल्य ने 'वृपक' और 'पायाव्य' को स्थान के मोर्ट के प्रयास के स्थान कीटल में दे हमें सम्बन्ध में केवल एक निव्हें आ प्रशासन में विद्याना है। ये 'वृषक' मम्प्रवाय कीन में हैं, हम सम्बन्ध में केवल एक निव्हें अर्थवासन में विद्याना है। कोटल ने यह व्यवस्थान हैं हि स्थि विकास मुख्य वेदकायों और पितृकायों में वासम, आजीवक आदि वृषक प्रवित्ती (ऐसे परिवाजक

जो कि वैदिक वर्स के बनुवाबी न होकर किसी वेदिक्क सम्प्रदाय के बनुवाबी हो) को मोकन कराये, तो उसे १०० चण जुरमाने का बच्छ दिया जाए। शालम प्रविक्त से स्प्यत्या में विद्या बिह्म अधिक हो। आवीवक सम्प्रदाय का प्रवर्तन मन्मलालपुर गोसाक था, जो वर्षमान महाचीर का समकालीन था। मोर्स बंधी राजा वर्षाक कीर राजा द्वारा के उत्कीर्ण लेका में जाजीवक सम्प्रदाय का उत्कीर्ण लेका में जाजीवक सम्प्रदाय का उत्कीर्ण लेका में जाजीवक सम्प्रदाय का उत्कीर लेका में जाजीवक सम्प्रदाय का कोई साहित्य की अध्ययन से समकालीन का हो हो है। कम्मलाली नहीं है, मोर नहीं इमका कोई साहित्य ही उपलब्ध है, पर जैन साहित्य के अध्ययन से समकालपुर को प्रवर्त के साहित्य की उत्कीर का तो होती है। के मेट्य और चनुपुर मोर्ग के समय में भी सह सम्प्रदाय मारत में निष्यामान या, जोर इसके अनुपायी पित्नु वा प्रवृत्तित बीद मिजुलों के समान ही महत्त्व रखते थे। कोटलीय जर्य शास्त्र में कही भी जैनका में वीर उसके मुनिया या साबुलों का उल्लेख नहीं है। शास्य और आजीवक के साथ 'आवि' लगावर कोटल्य ने जिन जस्य अविदक्त या बुवल सम्प्रदायों का निर्देश किया है, सम्प्रवर्त जैन मी उनके अत्यांत थे।

कौटल्य जयी यमं के अनुवासी थे और उसके अनुसरण में ही राजाऔर प्रजा का हित मानते थे। पर उन्होंने जया 'पाण्डमें' (सम्प्रवासो) के प्रति सिरोध साब प्रवस्तित नहीं तिया। राजा अमोक के समान उनका भी यह मत ता, कि 'आप्रिमयो' और 'पाण्डमें' को परस्पर अवाधमान' रूप से (एक हुसरे के कार्य में बाधा न शालते हुए) आप-नाथ निवास करना चाहिये। ''आप्रयो' उन बानप्रस्थों और परिवासक को कहते थे, जो कि वैदिक स्में के अनुवासी थे और प्राचीन मर्यादा का पालन करते हुए आप्रयोभों में निवास करते थे। कोटल्य द्वारा विहित यह व्यवस्था अत्यन्त महत्त्व की है, कि आप्रमी और पाण्डक एक हुसरे के प्रति 'अवाधमान' माव से एक साथ निवास करें, और इस कारण यदि उन्हें कुछ बाधा भी अनुमय होती हो, तो उसे सहत्त करें। 'नगरों में इस प्रकार के 'बावा' भी विवयान थे।' इन समीच 'वाबासों में वेदविषद्ध पाण्डों के लोगों को निवास का पूरा-पूरा अवस्थ या। नगरों में पाष्ट्यों के अनुयायियों के निवास के किये पृथक शालाओं की भी समा थी, जन्हें 'पाष्टण्डासां कहते थे।' राजा की दैनिक दिनक्यों निवास निवास करते हुए लोटस्य ने 'पाष्टण्डों के कार्यों के लिये स्वस्य देने की श्री व्यवस्था की है। विविष्ठ प्रकार के व्यवस्थित

१. 'शाक्याजीवकादीन् वृवलप्रप्रजितान् देवपितृकार्येषु भोजयतश्यायो वण्डः ।" की. अर्थ. ३२२०

२. 'आधामिक: पायच्या वा मात्यवकाले परस्परमवाधमाना बसेव: । 'कौ. अर्थ. ३।१६

३. 'अल्या बाधां सहेरन्।' कौ. अर्थः ३।१६

४. 'वर्मावस्थितः पावण्डि पविकानावेद्य वासयेयः।' कौ. वर्ष. २।३६

५. 'पृक्षम्यन्तरे झून्यनिवेशावसनशौष्यिकौदनिकपास्यमासिकझूनपायाग्यायासेषु विषयं कुर्यः ।' कौ. अर्थ- २।३६

के ताच सम्बन्ध रखने वाले कार्यों को फिल कम से राजा सम्पन्न करे, इसका उल्लेख करते हुए कौटस्य ने किसाई कि देवता, जाअम, रायच्ड, ओमिय, प्रमुख्यान, पुण्यस्थान, व्यक्त, ब्यु, व्याधित, व्यत्तनी, अनाथ जीर तिनयों के कार्यों को कार्य के महस्य कीट्रिय संध्यादित किया जाए। 'पायच्डों के कार्यों का आभन, देवता जीर जीनियों के कार्यों के दाख दलिल-खित करना इस बात को नूचित करता है, कि कीटस्य की वृध्वित मंपायचों का महस्य भी कम मही था। मोर्य पुग के सार्वजनिक जीवन में वेदविषद पायचों का मी बहुत महस्य था। इसी कारण राजा को अपने दीनक कार्यका में उनके साथ सम्बन्ध रखनेवाल मामतो के लिये भी पुषक् समय देने की व्यवस्या की गई थी।

शास्य, आजीवक जादि पावण्डो के सायुको के पास न सुवर्ण होता वा, और न सुवर्ण आदि की मुद्दारों। इस कारण यदि वे कोई ऐसा अपराय करें, विसके लिखे जुरमाने का वण्ड विया जाता हो, तो उनसे जुरमाने के स्वान र र कमा सम्मन नहीं था। अतः कौटस्य ने यह व्यवस्था की है, किये सायु जुरमाने के स्थान र र उपवास, तत आदि हारा अपने अपराय का प्रायिष्यत किया करें। पर यदि इन्होंने पारुष्य (वाक्पारुष्य जोर दण्डपारुष्य), संत्य (वारे), शाह्य (किती पर हमल) और सम्मन् (वाक्पारुष्य के मागाना) का अपराय किया हो, तो उन्हें बही चण्ड दिवा आप (किती पर हमल) और ति क्या को मोति हिन्दी किया गया है। इस वार्षों के इसे की जुरमाना बसूल किया आता था, जो सम्मन्दतः इनके पायण्ड-संघों को प्राया करना होता था। कौटलीय वर्षवास्थ के पायण्ड-संघों के प्राया करना होता था। कौटलीय वर्षवास्थ के पायण्ड-संघों के प्राया उन्हें के साथ करने के साथ स्वान संघा है साथ को कौटस्य ने 'अभीतिय मोग्य' (वो अपीत्रिय के मोग करने के सोया न हो) कहा है। आधिक सकट के समय राजा इस 'अभीतिय योग्य पायण्डह्या' को अपने प्रयोग में ला सकता था।' जब किसी पायण्ड का कोई साख (सिस्ह) पारुष्य, त्रेस आदि घोर अपराय के कारण जुरमाने के रण्ड से विण्डत हुआ हो, तो उस जुरमाने को इस पायण्ड स्था को हो साख (सिस्ह) पारुष्य, त्रेस आदि घोर अपराय के कारण जुरमाने के रण्ड से विण्डत हुआ हो, तो उस जुरमाने को इस पायण्ड स्था स्वान हुआ हो। त्रेस कारण जुरमाने के रण्ड से विण्डत हुआ हो, तो उस जुरमाने के इस पायण्ड स्था को हो, तो उस जुरमाने के इस वायण्ड स्था को हो, तो उस जुरमाने के एक से विण्डत हुआ हो, तो उस जुरमाने के इस वायण्ड स्था को हो हाता है। ताता था।

यद्यपि कौटल्य ने नगरों में 'पावाण्डावासो' (पावण्डो के निवास स्वानो) की सत्ता को स्वीकार किया है, पर वह इन्हें अच्छी दृष्टि से नहीं देखते ये। इसलिये उन्होंने अन्यन्न यह भी व्यवस्था की है कि पावण्डो और चण्डालों के लिये दमशान के समीप स्थान दिया जाए।'

 <sup>&#</sup>x27;तस्माव्वेवताअमपावण्डभोत्रिययशुपुष्यस्थानानां बालमृद्धव्याधितस्यसम्यनाथानां स्त्रीणां च क्रमेण कार्यीण परवेत् । कार्यगौरवादास्ययिकवशेन वा ।' कौ. अर्थः १।१९

२. 'अहिरच्यञ्चर्यानाः यावण्डास्ताववस्ते ययास्यमृत्यासातौराराचायेयः अस्पत्र पारव्य-स्तेयसाहसससंग्रहणेस्यः । तेव वयोचसा वण्डाः कार्याः । की. अर्थः ३।१६

३. 'पायन्त्रसंबद्धव्यमधोत्रियनोग्यं. . अतिसन्वाय अपहरेत् ।' की. वर्ष. १।१८

४. 'पावण्डचण्डासानां समसानान्ते निवासः ।' कौ. अर्थ. २।४

पावच्हों के प्रति इसी मावना का-परिणाम सम्मवतः यह हुवा, कि बाद में पावच्छ या पावच्छ सच्च बुरे कवों में प्रयुक्त होने लगा, यद्यपि मौर्य युग में यह संज्ञा उन सम्प्रदायों के किये थी, जो कि वेदविदद्ध थे।

कीटलीय अर्थशास्त्र मे केवल शाक्य और आजीवक प्रवृत्तितों का उल्लेख है, पर बौद्ध साहित्य से सचित होता है, कि अन्य भी बहत-से पाषण्ड मौर्य यग से पूर्व भारत में प्रादर्भत हो चुके थे। अकु तर निकाय में आजीवक, निर्मेन्य (जैन), मुण्डश्रावक, जटिलक, परि-बाजक, मागन्त्रिक, त्रैदण्डिक, अविवद्धक, गौतमक और देवधर्मिक आदि सम्प्रदायो का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार महानिद्देस में आजीविक, निर्यन्य, जटिल, परिव्राजक और अविरुद्धक के अतिरिक्त ऐसे सम्प्रदायों का भी उल्लेख है, जो कि इस्ति, अध्व, गी, श्वान, काक, वास्त्रेव, बलवेब, पूर्णसद्र, मणिसद्र, अग्नि, नाग, यक्ष, असूर, गान्धवं, महाराज, चन्द्र, सर्यं, इन्द्र, ब्रह्मा, देव और दिक (दिक्षा) के उपासक थे। वौद्ध साहित्य के ये ग्रन्थ मौर्य युग से पूर्व की दशा के सूचक है। इसमें सन्देह नहीं, कि मौर्य युग से पूर्व ही भारत में बहुत-से पामिक सम्प्रदाय विकसित हो चुके थे, जिनमे अनेक ऐसे भी थे जो वैदिक धर्म के अनुरूप नहीं थे। इनमें प्रमुख स्थान गौतमक (बौद्ध), निग्नंत्व (जैन) और आजीवक सम्प्रदायों का था। न केवल बहुत-से गृहस्य ही इस युग में इन सम्प्रदायों के अनुवासी हो गये थे,अपित बहत-से स्त्री-पुरुषों ने इनकी शिक्षाओं के अनुसार मिक्षवत भी ग्रहण कर लिया था। इनके मिक्ष प्रायः सिर मंडाकर रहते थे, और इनकी भिक्षणियां भी केशो का परित्याग कर मण्ड रूप मे रहा करती थी। कीटलीय अर्थशास्त्र में इन्हें ही 'मण्डा बचल्यः' कहा गया है। अवैदिक सम्प्रदायों (पाषण्डों) की ये वृषक मिक्षुणियाँ ब्राह्मण परिवा-जिकाओं से मिश्न प्रकार का जीवन व्यतीत करती थी। कौटल्य को ये वयल मिक्ष और मिक्षणियाँ पसन्द नही थे। इसीलिये उन्होने यह व्यवस्था की बी, कि केवल ऐसे व्यक्ति ही परिव्रजित हो सके, जिनकी सन्तानोत्पत्ति की क्षमता नष्ट हो चुकी हो और जिन्होने अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों का पालन कर लिया हो। वानप्रस्थों का परिवालक होना ही कीरत्य को अधिमन शाः।

#### (२) वैदिक धर्म

यद्यपि मोर्च यूग में अनेक नेदिनिकड सम्प्रदायों की भी सत्ता थी, पर इस काल में भारत की बहुस्वस्थक जतता वैदिक दमें की अनुसायी थी। येनस्पनीन का व्यान भारत के जिन यामिक अनुस्थानों जीर विस्तासों के प्रति आहुष्टर हुआ था, उनका सम्बन्ध प्राचीन वैदिक घर्म के साथ ही था। उसने क्यों, वॉल, प्रदान तथा आढ आदि का उस्लेख किया है।

<sup>?.</sup> The Age of Imperial Unity (Bharatiya Vidya Bhawan) p 462

२. 'एतवा मुख्या बुवस्यो व्यास्थाताः ।' की. अर्थ. १।१२

अवस्वनीव के अनुसार "यक तथा श्राह में कोई मुकुट भारण नहीं करता। वे (कारतीम) कि के पशु को खुनी बंधा कर नहीं मारते, अतितु नला चौट कर मारते हैं, 'जिकमें देवता की मेंट ऐसी वस्तु ही दी जाए जो लिफत न होकर सम्पूर्ण हो। 'हैं, 'कि कर्यमान पर मैसस्वनीव ने लिखा है कि "मुहस्य लोगों होरा ये (वार्षीनक) विल प्रदान करने और मृतकों का श्राह करने के लिये निमुक्त किये जाते हैं।'" इन उद्धरणों से स्पष्ट है, कि मौसे मुग से यक्षों में पशुवलि देने और मृतकों का श्राह करने की प्रवार्ण में प्रपार है, कि मौसे मुग से यक्षों में पशुवलि देने और मृतकों का श्राह करने की प्रवार्ण मी प्रचलित थी, और यही कारण है जो मैमस्वनीव जैसे विदेशी यात्री का ध्यान इनकी और आकृष्ट हुआ था।

कीटल्य में देरिक धर्म की 'क्यी वर्म' नाम मे लिखा है। उनकी सम्मति में यह जयी वर्म ही है, जिससे (जिसते हीकर लोग सदा फलने-फूलते है और कभी नच्ट नहीं हों। में में मूं हम जयी वर्म का माम स्वरूप मा, इस सम्बन्ध में की मातियत निवें से तीन तीन जिस निवें में में मातियत निवें से मी तियत निवें से मी तियत निवें से मी तियत निवें से मी तियत निवें से मातियत निवें से मिलने लागा किया यया है। का उल्लेख भी वर्षवास्त्र में किया गया है। 'यह कराने के लिये व्हार्थिक होते से, जिनके पषप्रदर्शन में राजा नवा अन्य लोग याजिक कर्मकाच्छ का अनुष्ठात किया कराने से । 'राजकीय व्हार्थिक को तेता निवें पण्डा में जीता निवें पण्डा मातियत जादि प्रमुख राजपुर्धा के ने निवें पर तथा है। 'राजकीय व्हार्थिक का ने निवें पण्डा में मी जिस का निवें पण्डा में जीता निवें पण्डा या है। मी पी जनका जनुष्ठान किया जाता होगा, यह करपना सहज में की जा सकती है। इसी कारण कोटल ने नं नर में इच्यास्थान की तता आवश्यक मानी है, और राजा को अन्यानात में सो का न कृत्यन ने नगर में इच्यास्थान की तता आवश्यक मानी है, और राजा को अन्यानात में सो का न कृत्यन ने नगर में इच्यास्थान की तता आवश्यक मानी है, और राजा को अन्यानात में सो का न कृत्यन का ने नगर में इच्यास्थान की तता आवश्यक मानी है, और राजा को अन्यानात में सो का न कृत्यन का निवें कर ने का स्थान में का कृत्यन का निवें से सार्वें से से सो का न किया है। इसी कारण कोटल में न नं नर में इच्यास्थान की तता आवश्यक मानी है, और राजा को अन्यानात में सो का कृत्यन ने नार में इच्यास्थान की तता आवश्यक मानी है,

याझिक कर्मकाण्ड के समान 'सस्कार' भी वैदिक घर्म के महत्त्वपूर्ण अग थे। प्राचीन घर्मशास्त्रों में सोलह सस्कारों का विवान किया गया है, जिनका अनुष्ठान प्रत्येक दिज के

१. मेगस्थनीज का भारतवर्वीय विवरण प्. ३४

२. तथा पृ. ८

३. 'त्रथ्या हि रक्तितो लोको प्रसीदति न सीदति ।' कौ. अर्थ. १।३

४. 'तस्य पूर्वोत्तरं भागवावार्यपुरोहितेक्यातोयस्थानं मन्त्रिणस्वावासयेयुः ।' कौ. अर्थ. २।४

५. 'अञ्चानारनतः कार्यं पश्येद्वेद्यतपस्थिनाम् ।' कौ. अर्थः १।१९

६. की. अर्थ. १।१९

७. की. अर्थ. ५।३

८. 'राजसुवादिव ऋतुव राजः' कौ. अर्थः ५।३

जिये जावस्थक माना जाता था। कीटरूप ने इन बीजह वंस्कारों का विवक्तक रूप से प्रति-पावन नहीं किया है, व्योंकि रावनीति के प्रत्य में इसकी कोई जावस्थकता नहीं हो। पर राजा को विश्वित या विश्वीत करने के जिये व्यवस्था करते हुए कीटरूप ने लिखा है, कि 'जीककर्स' (पूचक सस्कार) करने के बनतार राजवुष को जिया बीर विपनी स्थित्यानी जाए, और उपनयन सस्कार के परचात् नयी, आन्यीक्षकी, बातां और वण्डनीति की विका दी जाए।' सीलह वर्ष तक बहुष्यं पूर्वक जीवन विज्ञा चुकले पर 'जोवान और वारकर्म' का समय जाता है।' पाणिप्रहुल या विजाह संस्कार ही यहां वोद्यान व दारकर्म से अभिप्रति है। यह अनुमान कर सक्कार जमवान नहीं होगा कि मुच्छन, उपनयन और विवाह संस्कारों के समान जम्म संस्कार भी मीर्थ पुग में प्रचलित थे।

यद्यपि वैविक वर्ग मीर्थ गुग में पारत का प्रवान वर्ष वा, पर इस काल में वह एक ऐसा रूप पर कर चुका था, जो वेदों जोर शाहुण वर्षों में प्रतिपादित वैदिक वर्ग से बहुत विश्व या। प्राचीन वैद्याल वर्ग में में मन्दिरों के लिये कोई स्वान वा, जोर न उन्में प्रतिपादित मृतियों जा प्रतिपानों का। पर कीर्य युग के वैदिक वर्ग में मृतियुक्त महस्त्यूर्ण स्वान प्राप्त कर चुकी दी, जोर विविव देवी-वैदाताओं की मृतियों को मन्दिरों के प्रतिप्रक्रित कर पुष्प नैवेद आदि द्वारा उनकी पुका की जानी वृद्ध हो गई की। मी को पवित्र माना जाने लगा था, और उत्कां दर्शन तथा प्रदक्षिणा धार्मिक अन्दान के अंग वन गये थे।

कीटलीय अर्थशास्त्र में देवमन्दिर के लिये 'देवतामृह,' 'देवगृह,' और 'देवत-वैत्य' ' शब्दों का प्रयोग किया गया है, और प्रतिक्वारित मृतियो के लिये वेल्य देवता, 'वैत्य-वैवत,' देवत-प्रतिमा' और देवता-देह' शब्दों का । विविध देवताओं के अपने-अपने 'व्वय' मी होते थे,' जिन्हें देवमन्दिर पर फहराया आता था। कतियम देवी-देवताओं की मृतियों के हाथों में अस्त्र-वान्त्र भी रखें जाते थे, जिन्हों 'देवताप्रहरण' कहते थे।'' मन्दिरों मे

 <sup>&#</sup>x27;वृत्तचौरुकर्मा किर्दि संस्थानं चोषपुञ्जीत । वृत्तापनयनश्त्रयीमान्वीक्षकीं च किरुटेम्यः वार्तामध्यकेम्यः बन्धनीति वज्तुत्रयोक्तुम्यः ।' कौ. अर्थः १।४

२. 'ब्रह्मचर्य चावोडशाहर्षात् । अतो गोदानं वारकर्म च ।' कौ. अर्थ. १।४

३. 'देवतागृहप्रविष्टस्योपरि...पातवेत ।' कौ. अर्थ. १२।५

४. 'पविकोस्पधिकादसरसहिरम्बद्धस नगरस्य देवगह पुष्यस्थान...' कौ. अर्थ. २।३६

५. 'देवतर्चेत्यं सिद्धपुष्यस्थानमीपपादिकं वा. . .' की. अर्थः ५।२

६. की. अर्थ. १।२०

७. की. अर्थ. ११।१

८. 'वैवतप्रतिमानां च गमने द्विगुणस्स्मृतः।' कौ. अर्थः ४।१३

९. विवताबेहरूय प्रहरकानि' की. अर्थ. १२।५

१०. 'बेबब्बकप्रतिमाभिर्वा ।' कौ. अर्थ. १३।३

११. की. वर्ष. १२।५

प्रतिच्छापित देवप्रतिमाओं की पूजा के लिये उनके सम्मुख 'प्रणिपात' किया जाता था,'
पुष्प जूषों जादि के उपहार मेंट में दिये जाते थे,' और अनेकविष सुगविषयों का पूज प्रदान किया जाता था।' जाविषात्त के इन निर्देशों को दृष्टि में रख कर यह सुगमता से समझा जब सकता है, कि मौसे युग में मन्दिरों और उनमें प्रतिच्छापित मूर्तियों की पूजा का स्वरूपप्राय' नेता ही था, जैसा कि वर्तमान समय में है।

जिन विविध देवी देवताओं की मतियाँ मन्दिरों में प्रतिष्ठापित की जाती थीं. कौटल्य ने उनके नाम भी दिये हैं। अर्थशास्त्र में लिखा है कि नगर के मध्य में अपराजित. अप्रतिहत, जयन्त और वैजयन्त के 'कोष्टक' तथा शिव, वैश्रवण, अधिवन्, श्री और मदिरा के 'गह' बनवाये जाए ।' सम्भवत:, अपराजित, अप्रतिहत, जयन्त और वैजयन्त देवराज इन्द्र के विभिन्न नाम है, और मौर्य युग मे इनकी पूजा के लिये अनेक देवता-कोण्ठको (देव-मन्दिरों) का निर्माण किया जाता था। वैश्ववण कुबेर को कहते थे, और अध्विन वैदिक देवताओं मे एक बा। 'श्री' लक्ष्मी का पर्याय है। 'मदिरा' किस प्राचीन देवता को सूचित करती है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । सम्भवत: मदिरा भी दुर्गा और काली के समान एक देवी थी, जिसकी पूजा इस यग में प्रचलित थी। बह्या, इन्द्र, यम और सेना-पति (स्कन्द)की मर्तियां बना कर उन्हें भी नगर के चार मुख्य द्वारों पर प्रतिष्ठापित किया जाता था। " यह माना जाता था, कि बहुा, इन्द्र, यम और स्कन्द उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं के देवता है, और चारों दिशाओं में निर्मित चार प्रमल नगर-हारों की रक्षा के लिये इनकी मृतियों की स्थापना बहुत उपयोगी है। बहुण, नागराज और सकर्यण देवताओं का भी कौटलीय अर्थशास्त्र मे उल्लेख है। अर्थशास्त्र मे जिन देवी देवताओं के नाम प्रसञ्ज्वका आ गये हैं. उनके अतिरिक्त अन्य भी अनेक देवी देवताओं की पजा मौर्य यग में प्रचलित रही होगी. यह मान सकता कठिन नहीं है। कीटलीय अर्थशास्त्र में देशदेवता या देशदैवत, नगर देवता, दिखेवता और राजदेवता का भी उल्लेख मिलता है, जिससे सचित होता है कि मौर्य यग मे अनेक ऐसे देवताओं की पूजा भी प्रचलित थी जिनका सम्बन्ध किसी विशिष्ट देश (जनपद), नगर या राजकूल के साथ होता था। नये जीते हुए जनपद की जनता को किस प्रकार सतब्द किया जाए. इसका विवेचन करते हुए कीटल्य ने लिखा

१. 'तासां वैवतबाह्यणप्रणिपाततः सिद्धिः।' कौ. अर्थः ९१७

२. कौ. अर्थ. ७।१७

३. 'पुष्पसूर्णोपहारेच वा गन्ध प्रतिच्छिन्नं वाऽस्य तीक्ष्णं धूममतिनयेत् ।' कौ. अर्थ. १२।५

आपराजिताप्रसिहतस्रयन्तवैजयन्तकोष्ठकान् सिववैभवणादिवश्रीमदिरागृहं च पुर-मध्ये कारयेत । कौ. अर्थ. २१४

५. कौ. अर्थ. २।४

६. की. अर्थ. १३।२ तथा १३।३

है कि उस देश (बनपर) के देशवैंबत (देश देवता) के प्रति प्रक्ति प्रविक्त प्रवर्शित की बाए। ' विभिन्न वर्गों के कोवों को नवर के किन निविष्ठ प्रदेशों में बसाया वाए, इसका निवरण करते हुए वर्षशास्त्र में नगर देवता और दिवदेवता की गृतियों का निर्माण करने वाके शिलियों के किमे नगर के उत्तरी माग में निवास की व्यवस्था की गई है।' विभिन्न विशालों में विभिन्न दिव्येवताओं की स्वापना का प्रतिपादन भी कीटस्थ द्वारा किया गया है।' शिल, वैश्वष्ण, थी, विभिन्न, जयन्त बादि इस प्रकार के देवता थे, जिनकी पूजा गारत से सर्वत्र होती थी। पर इनके लिपिन्त कतियय ऐसे देशी देवता भी थे, जिनका सम्बन्ध किसी विश्विष्ट देश या गनर के साथ हो होता था। इनकी भी मृतियाँ बनायी जाती थी, और उन्हें निवरों में स्थापित किया जाता था।

मन्दिरों की सम्पत्ति की देवमाल करने और उनकी मुख्यबस्था के लिये राज्य की ओर से एक पृथक अमात्य की नियुक्ति की जाती थी, जिसे देवताच्यक कहते थे। आधिक सकट के कारण जब राजकीय कोश खाली ही जाए, तो कोश की अभिवृद्धि के उपायों का निकरण करते हुए कोटल्य ने एक उपाय यह भी बताया है, कि देवताच्यक हुएं (नगर) देवताजों और राष्ट्र (देवा या जनपर) देवताजों की सम्पत्ति को एक स्थान पर एक ज कर उसे कोश के लिये प्राप्त करे।' मन्दिरों या उनमें स्थापित देवताजों की अपनी अनेकिय सम्पत्ति होती थी, यह कोटलीय अर्थकारक संबंधा स्पष्ट है। वही लिखा है कि देवपत्त (जो पशु मन्दिरों की सम्पत्ति हो), देवपतिमा (देवाजों की मृतियों), वेव मृत्यू (जो पशु मन्दिरों की सम्पत्ति हो), देवपतिमा (देवाजों की मृतियों), वेव मृत्यू (जो पशु मन्दिरों की सम्पत्ति हो), देवपत्ति को मृत्यि मन्दिरों की सम्पत्ति हो), देवपत्त (जो प्रमु मन्दिरों की स्वयत्ति हो), देवपत्त अपनित्र के लिये वर्ता जो र देवसस्य (जो अम मन्दिर की सम्पत्ति हो) का अपहरण करने वाले को उत्तम साह्य वष्ट दिया जाय या उसे मृत्युक्ष दिवपत्ता जाए। देवपत्तु औं या देवसुकों का उल्लेख अर्थकार में अपन्य नाम आता है।' मदि कोई देवपत्तु किसी ऐसे स्थान पर चरने के लिये वला जाए जहीं पश्ची का अदेव निषदि हो, तो उसे अद्यक्ष माना जाता था।' वर्तमान समय में मी

१. विश वैवतसमाजोत्सवविहारेव् च भक्तिमनुवर्तेत । कौ. अर्थ. १३।५

२. 'नगरराजवेचतालोहमणिकारवो वा ब्राह्मणाक्ष्योत्तरां विश्वमणिवसेवुः ।' कौ. अर्थ. २।४

३. 'बचाविशं च विग्वेवताः ।' की. अर्थ. २।४

४. 'वेबताञ्यको इगंराब्द्रवेबतामा यजास्वमेकस्यं कोशं कारवेत् ।' कौ. अर्थः ५।२.

५. 'वेवपसुप्रतिमानमुख्यक्षेत्रसृहहिरच्यपुवर्णरत्नसस्यायहारिण उत्तमो बच्छः सृद-बचो सा ।' को. अर्थ. ४।१

६. की. अर्थ, ४।१३

७. 'प्रामवेषक्या वा अनिर्वशाहा वा बेंनुदक्षाणी गोवृवादचादण्याः।' की. अर्थ. ३।१०

प्रामः सर्वि को वेषमन्त्रिरों के नाम पर छोड़ दिया जाता है। ऐसी ही प्रधा सीर्थ युव में भी विद्याना थी। सम्मदर, मन्तिरों में देवसारी रखने की प्रधा भी इस काल में विकत्तित हो चुकी थी। कीटक्य ने रिल्डा है, कि जब कोई देवदासी मन्दिर की सेवासे निवृत्त हो जाए, तो उससे तुत कतवाने का काम किया जाए।

प्रस्तिरों की सम्पत्ति के विषय में कतिपय अन्य महत्त्वपूर्ण निर्वेक्ष भी अर्थवात्त्व में विध-मान है। बामवृद्धी (बाम कमा के सवदयों) का एक कर्तव्य यह भी था, कि देवहव्य (वेच-मिन्दरों की सम्पत्ति) की देवसाल किया करे। 'इससे यह सूचित होता है, कि देवहव्य (वेच-मिन्दरों की सम्पत्ति माना जाता था, और मनिदर के पुत्रारी उन्हें स्वेच्छानुमार वर्ष की की करता की सम्पत्ति माना जाता था, और मनिदर के पुत्रारी उन्हें स्वेच्छानुमार वर्ष की ही करता की। मनिदरों की सम्पत्ति का प्रवन्त उन्हों निर्या कर्मा के अनेकिषय विवादी का उत्प्रस्त्र हो आना सर्वेषा स्वामाधिक था। देवहा मिन्यं वर्मस्वीय न्यायाल्यों द्वारा किया उत्प्रस्त्र हो आना सर्वेषा स्वामाधिक था। देवहा मिन्यं वर्मस्वीय न्यायाल्यों द्वारा किया उत्प्रस्त्र हो आना सर्वेषा स्वामाधिक था। देवहळ्य मन्यन्त्री मामलों का स्वर्थ में निर्वेष किया करें, इस बात की प्रतीक्षा बिना किये कि किमी वादी द्वारा उन्हें न्यायाल्य के समक्ष प्रनुत्त किया जाए। साथ ही, इन मामलों के बारे में इस बात को भी महत्त्व नहीं दिया जाता था, कि उन्हें अवधि के अन्वर प्रस्तुत किया गया है और ऐसे स्वायाल्य के सम्भुत्त निर्वेष के विवाद प्रवादा क्या है—देवहळ्य विवाद क्षेत्राधिकार में हो।'

मीर्य पुत्र में अनेक ऐसे उत्सवों, यात्राओं और समाजो का भी आयोजन किया जाता या, जिजका सम्बन्ध देवसन्तिरों के साथ होता था। ऐसे उत्सवी आदि का उल्लेख अर्थवात्त्र में अनेक स्वानों पर मिळता है।' वर्तमान समय के हिन्दू मन्दिरों में मी जेक प्रकार के उत्सव मनाये जाते हैं, और कतियम देवप्रतिमाओं की यात्रा (रव्यात्रा) भी निकाकी जाती है। यही दक्षा मौर्य यूग में भी थी। ऐसा प्रतीत होना है, कि पौराणिक हिन्दू धर्म की पूत्राविष का ओं रूप आजकळ पाया जाता है, मौर्य यूग में भी उसका विकास प्रारम्भ हो गया था, और प्राचीन याज्ञिक कर्मकाण्ड का स्थान मृतिपूजा ने लेना शुरू कर दिया था।

गीओ को पवित्र मानने की परस्परा मी मीर्य सुग में विकसित हो चुकी थी। राजा की इतिक दितचर्या का निरूपण करते हुए कौटल्य ने लिखा है, कि दिन के आठवें माग मे राजा -वस्त्ययन आदि के अनन्तर सवस्स घेनू और वृषम की प्रदक्षिणा करके उपण्यान (राजममा)

१. 'विधवान्यङ्गाकन्या...व्युपरतोपस्यानवेषवासीभिष्य कर्तवेत्।' कौ. अर्थ. २।२३

२. 'बालब्रव्यं प्रामवृद्धा वर्षयेषुराज्यवहारप्रापणात्, वेन्त्रच्यं च।' कौ. अर्थ. २।१

 <sup>&#</sup>x27;वेवबाह्यणतपत्थित्वत्त्रीवालवृद्धव्यावितानामनाचामनिमसरता धर्मस्थाः कर्माणि कुर्युः। न च वेशकालभोगण्डलेनातिहरेयुः।' कौ. अर्थ. ३।२०

४. की. अर्थ, १२१५ तथा ५१२

में बाए ।' गौ के प्रति सम्मान की माबना को सुचित करने वाले निर्देश अर्थशास्त्र में अन्यत्र भी विद्यमान है।

## (३) विश्वास और तन्त्र-मन्त्र

मौर्य युग के भारतीय विविध देवी-देवताओं के अतिरिक्त कतिपय ऐसी रहस्यमधी सत्ताओं में भी विश्वास करते थे, जिन्हें आधुनिक समय में मृत, प्रेत या जिन्न आदि संज्ञाओं से जाना जाता है। कौटल्य ने इन्हें 'रक्षांसि' कहा है। आठ दैनी महामयों में 'रक्षांसि' मी एक है। जिस प्रकार अग्नि, उदक, व्याघि (महामारी), दुमिका, मृथिका, व्याल (हिंस पशु) और सर्पों के उत्पात के निवारण के लिये उपाय करना आवश्यक है, वैसे ही 'रक्षांसि' के उत्पातों का निवारण भी किया जाना चाहिये। इस प्रयोजन से कौटलीय अर्थशास्त्र मे आयर्वण उपायो और 'मायायोगविद्' तापसों द्वारा प्रतिपादित अनुष्ठानों का आश्रय ग्रहण करने की व्यवस्था की गई है। ैइन अनुष्ठानों के स्वरूप के सम्बन्ध में हमें अधिक ज्ञान नही है। पर रक्षों के महासय को दूर करने का एक उपाय यह था, कि पर्वों के अवसर पर छत्र, उल्लोपिका, हस्त (सम्मवतः, हाय का चित्र), पताका और छानोपहार (बकरे की बिल) द्वारा चैत्यपूजा करायी जाए। रिक्ष एक ऐसी सत्ता थे, जो अदृश्य, अज्ञात और रहस्यमय थे। अत उनके मय को दूर करने का उपाय भी ऐसा ही हो सकता था, जो कि 'माया योग' के ज्ञाताओं द्वारा निरूपित हो । रक्षों की सत्ता के सम्बन्ध में जनता का विश्वास इतना बद्धमूल था,कि कीटल्प ने अनेक प्रकार से राज्य और राजा की मलाई के लिये उसका उपयोग करने का मुझाव दिया है। राज्यकोझ की कमी को पूरा करने का एक उपाय यह मी था, कि राजा के गुप्तचर किसी वक्ष पर 'रक्षोमय' प्रदक्षित करें और उसका निवा-रण करने के लिये पौर जानपदों से धन प्राप्त करें । जिस प्रसंग में इस उपाय का उल्लेख है, वहाँ कितने ही ऐसे साधन प्रतिपादत किये गये हैं, जिन द्वारा जनता के अन्य विस्वासों का उपयोग कर घन प्राप्त किया जा सकता है। राजा के गुप्तवर वृक्षों पर स्वयं ऐसे दृष्य प्रस्तुत करें, जो कि 'मनुष्यकर' (मनुष्यों द्वारा किये हुए) होते हुए मी रक्षोमय प्रतीत हों। जब लोगो को यह विश्वास हो जाए, कि रक्षो का महामय उपस्थित है, तो सिद्धों का मेस बनाये हुए सुप्तचर उन से यथेष्ट धन रक्षोमय का निवारण करने के उद्देश्य से प्राप्त कर सकते

१. 'अध्दमे ऋस्विपाचार्येषुरोहितसकः स्वस्त्य्यमानि प्रतिगृहणीयात् ।...सबस्तां घेनं वृषमं च प्रवक्तिणीकुरयोपस्थानं गच्छेत्।' की. सर्थ. १।१९

२. 'रक्षोभये रक्षोच्मान्यव्यवेदिववो मायायोगविदो वा कर्माण कुर्युः।' की. अर्थ. ४।३

३. 'पर्वसु च विताविक्रजीस्कोपिकाहस्तपताकाच्छागोपहारै: चैत्पपुजाः कारयेत्'' की. की. अर्थ, ४०३

४. 'मनुष्यकरं वा वृक्षे रक्षोभवं रूपियका सिद्धव्यक्षकाः पौरकानपदानां हिरच्येन प्रतिकृष्ः। की अर्थ ५।२

है। इसी प्रकार शबु राजा के निनाश के लिये भी रखों की सता में विश्वास को प्रयुक्त करने का विश्वान कोटलय ने किया है। जब कोई शबु राजा अपने बुदुह हुएँ में आवरत लेकर से जाए जार उसे हुए हुएँ में आवरत लेकर से जाए जार उसे हुए हुएँ में आवरत लेकर से जार पार उसे कर सकता सम्भव प्रतित नहीं, जब हुएँ से बाहर जाने के लिये शबु को प्रेरित करने के जो उपाय कीटला ने लिखे हैं, उनसे एक यह भी है कि कुछ लोग रीछ के वर्ष पारण करके रक्षों का रूप बनाले , और गीवड़ो की बोली बोलते हुए वाय से सबसे जार दुर्ग के तीन चक्कर लगाएँ। इस दुश्य को बेलते कर दुर्ग में आवस लिये हुए सब्दू को रखों की सत्ता का मय प्रतीत होने लगेगा, अपिर साम करने के लिये वह ज्यो ही दुर्ग से बाहर आयगा, उसका मात करना सुगम ही आयगा।

केवल 'रक्षोत्रय' के निवारण के लिये ही आधर्वण उपायों और आयायीपविदो द्वारा प्रतिपात्तित बनुष्ठानों का प्रयोग नहीं किया जाता था, अगितु व्यापि, दुम्मिक जादि अन्य देवी विपत्तियों के निवारण के लिये भी ये साधन प्रयोग में लाये जाते थे। व्यापि को दूर करने के लिये वहीं विकित्सक लीषियों का प्रयोग करते थे, वहीं सिद्ध तापस शास्ति-प्रायध्वित द्वारा भी उन्हें शान्त करते थे। ' महामारी के फैलने पर स्पन्नान में गाय को दुहने और यह को जलाने जैसे उपाय भी प्रयोग में लाये जाते थे।' कौटल्य का यह मत था, कि देवी सर्यो के प्रतीकार के लिये माया योगविद सिद्ध तापस अत्यन्त उपयोगी होते हैं, अतः राजा उन्हें सम्मानुष्ठक अपने राज्य में बसाए कीर उनकी पूजा मी किया करे।'

सायायोगिवद् और सिद्धतापस जिन उपायो द्वारा दैवी तथा मानुगी विपनियों का निवारण किया करते थे, कोटल्य ने उन्हें आवर्षण और 'वीपनिपदिक कियाओ की संज्ञा प्रदान की है। अर्थवास्त्र में एक पूरा अधिकरण है, जिसमें इन औपनियदिक कियाओ का विश्वद के है। किया निवारण किया निवा

 <sup>&#</sup>x27;ऋक्षमम्बद्धविनो वा अग्निष्मोत्सर्गयुक्ता रक्षोक्यं वहन्तस्त्रिरपसम्यं नगरं कर्वाणाः जिवास्सगालवाजितान्तरेष तथैव बयः।' कौ. अर्थ. १३।२

२. 'श्याविश्रय मौपनियदिकः प्रतीकारैः प्रतिकुर्युः । श्रीवर्षेत्रिककिरसकाः, शान्तिप्रायदिक-सैर्वा सिद्धतापसाः ।' को. अर्थः ४।३

३. 'र.बा रमशानावदोहनं कबन्बदहमं देवरात्रि च कारपेत् । की० अर्व० ४।३

४. 'मायायोगविवस्तस्माद्विषये सिद्धतापसाः।

वसेयुः पुक्तिता राज्ञा वैवापतप्रतिकारिणः ॥' कौ. अर्थ. ४।३

५. को. वर्ष. १४ वा अधिकरण

भीवन के बिना रह सकना, किसी को अन्या कर देता, बन्द द्वार को मन्त्र बल से बोल देता, दूसरों को बस से कर देना, रिक्त के अन्याकार में भी देस सकता, व्याप्ति का तिलारण करता, किसी को गूरा और वहरा बता देना और विष के प्रमाद को नष्ट करना। इसी प्रकार के अन्य भी बहुत-से प्रयोजनों के लिये कोटर को जीनियादिक प्रयोगों का प्रतिपादम किया है। इन प्रयोगों के लिये को अधिष्यां व अन्य सामग्री अपेक्षित थी और इनका अनुष्ठान करते हुए जिन मन्त्रों को उच्चारण किया बाता था, उन सबका विवरण भी कौटलीय अर्थवाहक के विवरण को पर इनमें सन्देश कर सकता किया था, उन सबका विवरण को कौटलीय अर्थवाहक कार्यक्षम से। यह निर्मय कर सकता किया है, वे भीपनियदिक प्रयोग किस वेचक कार्यक्षम से। यर इनमें सन्देश हाई। कि मौर्य को भारति वह तर प्रयोग कि की किया के कार्यक्षम से। यर इनमें सन्देश हाई। कि मौर्य को कारति वह तर प्रयोग किया के कुर के सिक्य को क्या के कियो, बाबु के दुर्ग की विजय के लिये और बाबु से अपनी रक्षा करने के लिये कारत्य के कियो, बाबु के दुर्ग की विजय के लिये और बाबु से अपनी रक्षा करने के लिये की मौर्य बासनान्त्र के बहुत-में गुप्तप्तर सिद्ध तापसों का जेन बनाकर भी बाबु राज्य का मेद केने के लिये प्रयत्वाधीक पहले से। ये गुप्तप्तर हसी कारण अपने उद्देश में सफलता प्राप्त कर सकते से, क्योंकि सर्वागायाल जनता जाहू ट्रोने, तन्त्र-मन्त्र और अंतिकिक सिद्धियों में विवस्ता स्वामी थी।

कौटल्य के अनुसार औपनिषदिक प्रयोगों का उपयोग केवल अविमिष्ठ (जो वार्मिक न हों) लोगों के विरुद्ध ही किया जाना चाहिये और वह भी इस प्रयोजन से कि चालुवैष्णें की रक्षा की जा सके।

सीयं युग के मारतीय तन्त-मन्त्र, जाडू-टोने और अधिवार कियाओ आदि में नी विश्वास रखते थे, यह कीटलीय अवेशास्त्र के स्पट है। इनका उपयोग वे पर-स्त्री या पर-पुत्रक को बड़ा में लाने, प्रभूत सम्पत्ति को प्राप्त करते, हो दू के राज्य में बीमारी फैलाने, स्पन्तत की प्राप्त कीर विश्वास करें किया करते थे। पर-स्त्री को नवा में करने की किया को स्ववन्त के स्वाप्त को स्ववन्त कहते थे। कीटल्य ने लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति यह राज्य करें कि बहु मन्त्र के प्रयोग, औपवि या समझान में किये जाने वाले अनुष्ठान द्वारा स्त्रियों को बच्च में सा सकता है, तो सत्री (गुप्तकर) आकर उसे कहें— में अमुक की पत्नी, कन्या या बच्च की कामना करता है। मैं वाहना है, कि वह भी मेरी कामना करते लगे। इसके लिखे आप पहल न स्वीकात करते थे। यदि बहु व्यक्ति ऐसा करने को उसत हो जाए, तो उसे 'संवनन-कारक' मान कर प्रयासित कर दिया जाए। 'कीटल्य को सवननकारक लेग परान्त्र नहीं से,

१. 'चातुर्वर्व्यरक्षार्यमौतिषविकमर्यामध्येषु प्रयुक्त्जीत।' कौ. अर्थ. १४।१

 <sup>&#</sup>x27;वं वा सम्बयोगमूककर्मिकशासाशामिकवां संवननकारकं मन्येत, तं सत्री वृत्यात् "अनुस्य प्रायाँ स्नुवां वृद्धितरं वा कावये । सा मां प्रतिकामकारां मयं वार्वः प्रतिमृष्ट्य-ताम ।" संवेक्षया कृतीत् 'संवननकारकः' इति प्रवास्थेतः ।)' की. मर्थः ४१४

वे उन्ह राज्य के लिये झानिकारक भी समझते थे। पर तन्त्र-मन्त्र के प्रयोग द्वारा पर-स्त्रियों को बक्त में करने की प्रथा मौर्य यूग में विद्यमान थी, यह जसदिग्य है।

तन्त्र-सन्त्र के प्रयोग का सहारा 'जम्मक विद्या' में त्री लिया जाता था। यन की प्राप्ति कारि के लिये कह विद्या का उपयोग किया जाता था। किटल में लिखा है—
विद्य का मेंस बनाकर गुन्तचर 'हुव्य' (जिस पर अपराधी होने का न्येत्व हो) स्वित्ति के पास जाए और जम्मक विद्याद्वारा और अधिक वन प्राप्त करने के लिये प्रेरित करते हुए उसे कहे— में ऐसे कर्म (अनुष्ठान) में प्रवीग हूँ, जिससे मनुष्य अक्षम हिरण्य (अनन्त क्ष्म) की प्राप्ति, राजदारिक (राजदार में प्रवेश), श्ली हृदय (श्ली के हृदय को औत सकता), अदिष्याधिकर (श्रवृक्षो रुण्ण करदेने), आपुर्ध्य (त्ययं विराप्त प्राप्त करसकता) अर्थापुर्वार (पुत्रप्ताप्ति) में सफलता प्राप्त कर सकता है। यदि हुप्त व्यक्ति सनी (पुत्त-वर) की बात में विद्यास कर ले, तो किस प्रकार चैत्य में ले जाकर उसे अपने वस में ले आया जाए, 'इसका कोटल्य में विद्यास कर ले, तो किस प्रकार चैत्य में ले जाकर उसे अपने वस में ले आया जाए, 'इसका कोटल्य में विद्यास कर ले, तो किस प्रकार चैत्य में ले जाकर उसे अपने वस में के आया जाए, 'इसका कोटल्य में विद्यास कर ले, तो किस प्रकार क्षेत्र मित्रम है। यदि का स्वाप्त को प्रति हो सके, राजदार में प्रवेश सम्यव हो, पर-विष्ठी के हृदय को बाग में काया जा सके, सन्त्र विद्यास हो। पर-विद्यास के और पुत्र की प्राप्ति की जा सके।

बस्सक विश्वा के समान 'माणव विश्वा' का उपयोग भी आहू टोने और तन्त-मन्त्र आदि के विश्वे किया जाता था। इस विश्वा का प्रयोग करने में कुखल व्यक्ति भन्न द्वारा बन्द द्वारों को सोल देते हैं। तमा वेश ने विश्वे के लिये के दिया का प्रयोग करने में कुखल व्यक्ति भन्न द्वारा बन्द द्वारों को सोल देते हैं। तमा वेश ने द्वारा प्रवृद्ध कर देते हैं, को अह एव क्वारे के लिये वे द्वारापोइमन्त्र (ऐमा मन्त्र असते वन्त्र द्वारा सुल जाए), प्रस्वापन मन्त्र (ऐसा मन्त्र जिससे जागता हुआ मनुष्य सी जाए), अन्त्रधानमन्त्र (जिससे मनुष्य अदृश्य हो जाए) और मवनन मन्त्र (जिससे परस्त्री वश में आ जाए) का प्रधोग किया करते थे। सम्मवत, कोटल्य इस विश्वा में विश्वास नहीं रखते थे। इसका प्रयोग जन्दों अपने सम्त्रीय (गुरुवरों) द्वारा इस प्रयोगन से कराया है, ताकि चोरों और उन्हुकों को पकड़ा जा सके। सिद्ध का वेश वनाये हुए गुरुवर्वर ऐसे लोगों के पास जाएँ, जिन पर कि उन्हें को पत्र जा सके। सिद्ध का वेश वनाये हुए गुरुवर्वर ऐसे लोगों के पास जाएँ, जिन पर कि उन्हें के माणव विश्वा में प्रवीण है, और बन्द द्वारों को मन्त्र सत्ति से सोल सकते हैं, आपने सामे प्रवृद्ध करते हैं। स्वस्त करते हैं। ये सब कार्य गुरुवर स्वर्थ करते दिखायेंगे, पर किसी बादू-टोने या तन्त्र-मन्त्र से लें, अस्ति द्वारों को सन्त्र रहते हैं। सामें वादू-टोने या तन्त्र-मन्त्र से हों, अस्ति पर हो सिखायें हुए अपने गुरुवर सामियों की बादू-टोने या तन्त्र-मन्त्र से हों, अस्ति पर हों सिखायें हुए अपने गुरुवर सामियों की

 <sup>&#</sup>x27;सिद्धव्यक्तो वा वृष्यं कन्मकविकाणिः प्रलोपियता वृत्यात्—"अवसं हिरच्यं राजद्वारिकां स्वीवृद्यवर्षारव्याचिकरमायुकां पुत्रीयं वा कर्म कामासि" इति । प्रति-यसं वीरसम्बाने राजी मनुसन्नुरावांससम्बन्धारं कारवेत ।' की. वर्षः ५।२

सहायता से।' पर इसमें सन्वेह नहीं, कि मौर्य युग की सर्व साधारण जनता को तत्त्र-अल्प्र और जादू टोने में विश्वास था। इसील्पिय वह सिद्ध तापको का मेस बनाये हुए गुप्तकरों कें वस में सुगवता से आ जाती थी।

मौर्य यग में सर्वसाधारण लोग किस हद तक सिद्ध तापसों की अलीकिक शक्तियों में विश्वास रखते थे. यह कौटलीय अर्थशास्त्र के उस प्रसङ्घ से स्पष्ट हो जाता है, जिसमें शतुओं को परास्त करने के लिये कृटिल नीति का निरूपण किया गया है। बड़ों लिखा है- मण्ड या अटिल के मेस में गप्तचर बहत-से बेलों के साथ नगर के समीप आकर ठहर जाएँ। लोगों को यह जताया जाए, कि सिद्ध की आयु चार सी साल है, और वह पर्वत की गृहा के निवासी है। शिष्य जन अपने गुरु के लिये मूल फल प्राप्त करने के प्रयोजन से नगर में जाकर राजा और अमाल्यों को भगवहर्णन (अपने सिद्ध गर के दर्शन) के लिये प्रेरित करें। जब राजा दर्शन के लिये आये, तो उसे पराने राजा और देश के सम्बन्ध में बातें बताए और कहे--'सी-सी वर्ष की आयु के पूर्ण हो जाने पर मैं अग्नि में प्रवेश करके फिर से बाल हो जाता है। अब मैं आपके सम्मख चौथी बार अग्नि में प्रवेश करूँगा। आप अवस्य ही देखने के लिये आइये। जो इच्छा हो, तीन वर माँग लें।' जब राजा को सिद्ध के प्रति विश्वास हो जाए, नो उसे यह कहा जाए कि अब आप अपनी पत्नी और पत्रों के साथ सात दिन-रात यहाँ आकर निवास करे और धार्मिक कत्यों का अवलोकन करें। जब राजा वहाँ निवास के लिये आ जाए. तो उसे पकड लिया जाए । कीटलीय अर्थशास्त्र का यह उद्धरण यह स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि मीर्य यग के भारतीयों के विश्वास प्राय: उसी ढंग के थे, जैसे आजवल भी मारतीयों में पाये जाते हैं। मण्ड या जटिल सिद्ध तापस का मेस बनाकर गुप्तचर लोग न केवल सर्वसाघारण जनता को अपित अमात्यों और राजाओं को भी ठम लिया करते थे। इसका कारण यही था, कि उस काल से तन्त्र-मन्त्र, अलौकिक सिद्धि, अधिकार-किया आदि के प्रति लोगों का विश्वास बहुत बद्धमूल था।

फिलन ज्योतिष में विश्वास के सम्बन्ध में श्री अनेक निर्देश कौटलीय अर्थशास्त्र में विद्यमान है। ज्योतिषियों के लिये कीटल्य ने बोहुतिक, नैमित्तिक और कार्यानितक शब्दों का प्रयोग किया है। मुहुर्त, निमित्त (बहुन), स्वज्न (सुपने), लक्षण या अङ्गविद्या (शरीर के विविध निस्तृ तथा हस्तरिकार्य आदि), नक्षणों की स्थिति और स्वृत्यक्षियों की आवाज

 <sup>&#</sup>x27;ततो द्वारायेहमन्त्रेण द्वाराण्ययेद्वा 'प्रविक्यताम्' दृति बृद्ः। अनार्याणमन्त्रेण जायतामार्रालमां मध्येन सायवानतिक्त्रमस्युः, अस्वायवसम्त्रेण अस्ववस्येक्ता रिताणकाव्यानिमाणवैरसंचारयेद्यः । संवसनतम्त्रेण आर्याव्यक्रवनाः परेवां माण-वैरातीनयेद्यः।' वी. अर्थः अथ्यः

२. वरी. अर्थ १३।२

ढ़ारा ज्योतियों छोन महिष्यफल बताया करते थे। ' ज्योतियियों को राजकीय सेवा में भी रखा बाता था। कौटल्य ने कार्तिलिक, नैमिएक जोर मीहूर्तिक के सिन्धे एक सहस्र पण वार्षिक केतन का विधान तिथा है। 'विविध प्रकार के ये ज्योतियों जहाँ मादी बटनाओं के विषय में राजा को भूचित करते रहते थे, वहाँ साथ ही गुण्यार विभाग में भी सकत बहुत उपयोग वा । बहुत-से गुण्यार मोहूर्तिक आदि के वेश बनाकर ही जनता की सतिविधि पर पुष्टि रखा करते थे, और कष्ट गुण्यार में मुंग के पार्य के प्रकार करते थे।

ऐवा प्रतीत होता है, कि कौटत्य को फालित ज्योविष, नक्षत्र फल आदि पर अधिक विषयास नहीं था। इसीनिये लाम-विषमी (विज्ञ वार्ती से लाम प्राप्ति से विष्ण उपस्थित होता है) का परिण्यन करते हुए उन्होंने लाम, कैंग्य, तान आदि के साथ ही 'मञ्जूलविध-नक्षत्रीक्ष्य' को भी उल्लेख किया है, विस्तका अनिप्रधाय मञ्जूलकारी तिथि और इस्ट प्रकाश के प्रति विव्यवस रखना है। 'कौटत्य की सम्प्रति में नक्षत्रों को इस्ट प्राप्त के प्रवेश की तक्ष्य के प्रवेश क

कोटलीय अर्थशान्त्र के अनुशीलन से माँच युग के धार्मिक विश्वनासों का एक स्पष्ट चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। अममे मन्देह नहीं, कि इस मुग के भारत मे वैदिक धर्म की प्रधानता थी, पर बोद, जाजीवक आदि अन्य सम्प्रदाय भी विद्यमान ये और सर्व-साधारण जनता में ऐसे विश्वाम भी प्रचलिन थे, जिनका किमी विधिष्ट सम्प्रदाय के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था।

१. की. अर्थ. १।१२ और १३।१

२. को. अर्थ. ५।३

३. 'लाभविष्न:--कामः कोयः. . .मंगलतिथिनक्षत्रेष्टित्वमिति ।' कौ. अर्थ. ९१४

४. 'नकत्रमतिपृच्छलं बारुमपॉतिबर्तते । अर्थो द्वार्यस्य नक्षत्रं कि करिष्यन्ति तारकाः ॥ साधनाः प्राप्तुवन्त्ययान् नरा यत्नक्षतेरपि । अर्थेरयाः प्रवास्यत्ते गजाः प्रतिगर्जीरव ॥" को. अर्थ. ९।४

#### ्चौदहर्वा अध्याय

# सन्य संगठन और युद्ध नीति

## (१) सेना का संगठन

बन्द्रगुप्त मौर्य की सेना अत्यन्त शक्तिशाली और सूसंबठित थी। तभी वह धीक आकान्ता सैल्युकस को परास्त करने मे समर्थ हुआ था। श्रीक लेखको के अनुसार मगध की सेना मे ६,००,००० पदाति, ३०,००० घडसवार और ९,००० हाथी थे। रखों की संख्या के विषय मे ग्रीक लेखको में मतमेद है। कॉट्यस ने उनकी संख्या २,००० लिखी है, और प्लटार्क ने ८,०००। यह संख्या उन सैनिको की है, जो स्थायी रूप से मगध की सैनिक सेवा मे थे । इस विशाल सेना के संगठन का क्या स्वरूप था. इस सम्बन्ध मे भी कुछ महत्त्वपूर्ण सचनाएँ ग्रीक विवरणो से उपलब्ध होती है। मैगस्थनीज के अनसार सेना का सचालन एक पथक विभाग के हाथों में था. जिसके ३० सदस्य थे। यद विभाग के ये ३० सदस्य पाँच-पाँच सदस्यों की छ. उपसमितियों में विसक्त थे। इन उपसमितियों के अधीन निम्नलिखित कार्य थे--(१) पहली उपसमिति पदाति सेना की व्यवस्था करती थी। (२) अववारोही सेना का प्रबन्ध इसरी उपसमिति के अधीन था। (३) तीसरी उपसमिति रय सेना का प्रबन्ध करती थी। (४) चौथी उपसमिति का कार्य हस्तिसेना की व्यवस्था करना वा। (५)पाँचवी उपसमिति सेना के लिये आवश्यक खाद्य सामग्री, यद्ध के लिये उपयोगी अस्त्र-शस्त्र व अन्य उपकरण और सामान की इस्लाई के सामन जटाने का कार्य करती थी। (६) छटी उपममिति को इस प्रयोजन में संगठित किया गया था, कि वह जहाजी बेडे के सेनापति के साथ सहयोग करे।

परिकर्षी उपसमिति के कार्यों को मैनस्वनीज ने इस प्रकार स्पष्ट किया है—यह उप-सिनित बैंकगारियों की व्यवस्था करती है, ताकि विधाहियों के लिये मोजन, बद्दावों के लिये चारे, मुद के लिये आवस्थक सब सामग्री तथा सैनिक अस्त-बारल आदि को का सके। यहीं सिमित उन कर्मकरों या सेवकों की भी व्यवस्था करती है, जो डोल और नवाह बजाने का काम करते हैं, जो घोडों की परिवर्ध करते हैं, और सब बन्तों तथा उपकरवर्षों की देख-माल करते हैं। मैगस्वनीच ने यह भी लिखा है कि हास्थियों और चोड़ों के लिये राव-कीय हित्तासालाएं और अवकासालाएं है। अस्त-बारनों के लिये एक पृषक् वायुवाबार भी है, वसींक विधाहियों को युद्ध से कीटने पर अपने हिस्मार बादि वासस लीडा वेने होते हैं। '

<sup>?.</sup> McCrindle : Magasthence p. 88.

<sup>7.</sup> Ibid pp. 86-90,

बीक लेखकों के इस विवरणों से मीर्थ युग के सैनिक संगठन का कुछ वाचास प्राप्त हो बाता है। कोटलीय वर्षशास्त्र में देता विकाग के संगठन का पृषक् रूप से कहीं निरूपण नहीं किया गया। पर सम्प्रवर्त, कोटस्य ने जिन विकागों के अपनों को परस्प्यस, अस्था-प्रवा, रवाध्वस, हरस्यध्वस, गोऽध्यक्ष और नावस्थल से सुचित किया है, वे उन्हीं उप-सुमितियों को निविद्य करते हैं, विजका उल्लेख मीक यात्रियों द्वारा किया गया है।

कीटलीय अर्थेशास्त्र के अनशीलन से मीर्थ यग की सेना और उसके संगठन के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती है। कौटल्य ने सेना को चार वर्गों में विभक्त किया है-पूर्ती या पदाति सेना, अव्वसेना, रबसेना और द्विप या हस्ति सेना। किस प्रदेश में यद करने के लिये कीन-सी सेना उपयुक्त होती है, इस पर भी अर्थशास्त्र में विशव रूप से प्रकाश काला समा है। रथ सेना का प्रयोग ऐसी मिन पर किया जा सकता है, जो समतल, सदढ, और खडहें आदि से विरहित हो। हस्ति सेना, अध्वसेना और पदाति सेना सम और विषम (केंबी-नीची) दोनों प्रकार की मिम पर यद कर सकती है। यद के अवसर पर इन चारी प्रकार की सेनाओं से से प्रत्येक का क्या कार्य है. कीटल्य ने इसका भी विशद रूप से निरूपण किया है। इसमें सन्देह नहीं, कि ये चारों प्रकार की सेनाएँ कमश पत्यध्यक्ष, अध्वाध्यक्ष, रबाध्यक्ष और हस्त्यध्यक्ष नामक अमात्यों की अधीनता में संगठित होती थी। परयध्यक्ष का कार्य विविध प्रकार के सैनिकों की शक्ति-सामर्थ्य तथा निर्वलताओं का पता लगाते रहना होता था। मौर्य यग मे अनेक प्रकार के सैनिक सेना मे भरती किये जाते थे। इनके मख्य वर्ग मौल, मत, मित्र और अटबिबल थे। इनका क्या अभिप्राय है, इसपर हम अभी प्रकाश डालेंगे। पत्यव्यक्ष इस बात का सही-सही पता करता था, कि जिन सैनिको को वह अपनी सेना में भरती कर रहा है, उनकी कितनी शक्ति-सामर्थ्य है, और उनकी क्या निर्वलताएँ है। शत्र की सेना के सम्बन्ध में भी वह इन बातों का पना करना था। उसके लिये यह भी आवश्यक था कि वह प्रकाश-यद, कटयद, दिवायद, रात्रियद, सनक यद (खाई से लड़े जानें वाले युद्ध) और आकाश-युद्ध (ऊंचाई से लडे जाने वाले युद्ध) में प्रवीण हो और सैनिकों को इन विभिन्न प्रकार के यद्धों का अभ्यास (व्यायाम) भी करा सके। निरमत्वेद मौर्य युग की सेना के सगठन में पन्यध्यक्ष का बहुत महत्त्व था।

अस्वाध्यक्ष न केवल विविध नसलों के घोडों को पालने की व्यवस्था करना था, अपियु यद्ध के लिये उन्हें प्रशिक्षित कराना मी उमी का कार्य था।' बोडों के सम्बन्ध से जो कार्य

१. 'स्वभूमिः परवास्वरथ द्विपानामित्रटा युद्वचे निवेदो स ।' की. अर्थ. १०१४

२. **की. अर्थ.** १०१४

त मौलगृतथेणिनित्रावित्रादवीवलानां सारकायुतां विद्यात् । विव्यत्यकायनाय-कटकानकाकाशविवारात्रियद्वव्यायामं व विद्यातः ।' कौ. अर्थ. २१३३

४. की. अर्थ. २।३०

अस्वाध्यक्ष करता था, नहीं हाकियों के सिये हस्त्यध्यक्ष करता था। रे रव अनेक प्रकार कें होते थे। बद्ध या सेना के लिये प्रयुक्त होने वाले रूथ सामग्रामिक, पारियाधिक, पर-पुराणियानिक और वैनयिक कहाते थे। रथ पर सार्थि के अतिरिक्त राविक आदि भी रहते थे. जो तीर समाम. अस्य-सस्य, बावरण और उपकरणों आदि से सस्वित्रत हजा करते में। रे रवसेना का संचालन रवाध्यक्ष द्वारा किया जाता था। इन चार प्रकार की (पदाति, रष, अस्य और हस्ति) सेनाओं को ही 'चतुरङ्ग वल' कहते थे। कौटस्य ने नी-मेना का उल्लेख नहीं किया है. यद्यपि ग्रीक वात्रियों के विवरणों से कर लेता की सता में कोई सन्देह नहीं रह जाता। कीटलीय अर्थशास्त्र में 'नावध्यक्ष' का उल्लेख अवस्य है. पर उसके जो कार्य प्रतिपादित किये गये हैं. उनमें जल सेना का संचालन नहीं है। सस्मवत: नावध्यक्ष का प्रमुख कार्य जलमानों और उनमें प्रयक्त होने वाली विविध प्रकार की नौकाओ की व्यवस्था करना ही था, और समुद्र मार्ग से आने-जानेवाले जहाज, बन्दरगाह आदि मी उसी के नियन्त्रण में थे। जल सेना का अभी भारत में अधिक विकास नहीं हुआ था। पर नावध्यक्ष और उसके कर्मचारियों को जलयद की भी कभी-कभी आवश्यकता हो जाती बी, इसमे सन्देह नहीं। कौटल्य ने लिखा है, कि हिस्सिका नौकाओं को नष्ट कर दिया जाए, और साथ ही ऐसी नौकाओं को भी जिन्होंने कि बन्दरगाह के नियमों तथा व्यवहार का उल्लंघन किया हो। नावध्यक्ष अपने इस कर्तव्य का पालन तभी कर सकता था, अवकि उनके पास ऐसी नीकाएँ व जहाज भी रहें जो जलबद में समर्थ हीं।

सेना के संगठन का क्या रूप था, इस सम्बन्ध में कोटलीय अर्थवास्त्र का यह कथन महत्त्र का है कि सेना के रस अपों के एक पति (पदाधिकारी) को 'पहिक' कहा लादा है, वन परिकां के ऊपर जो एक पदाधिकारी हो उसकी संका 'सेनापति' होती है, और दस सेनापतियों के ऊपर एक 'सावक' होता है।' इस कथन से यह प्रघट होता है, कि सेना के सम्पन्न में पविक, नेनापति और नायक एक दूसरे की तुलना में अधिक ऊचे पदाधिकारी होते थे। पर सेनापति और नायक सी गलना राज्य के अस्टायस तीचों में मी की गई है, और उनके सेना क्यां ४ ८ इसार पण निर्मारित किये गये हैं। 'इसते पर उनके सेनापति और जनके सेना क्यां ४ ८ इसार पण निर्मारित किये गये हैं।' इसते पर हम की स्वाध निर्मारित की स्थित नायक की तुलना

१. की. अर्थ. २।३१

२. की. अर्थ. २।३३

३. 'हिकिका निर्वातवेत् । अभित्रविवयातिमाः यथ्यपत्नवारित्रोपवातिकास्य ।' कौ. अर्थ. २।२८

 <sup>&#</sup>x27;अञ्चयकस्यैकः पतिः पविकः। पविकवसकस्यैकः सेनापतिः, सद्दनकस्यैको नायक इति ।' की. जर्षे. १०६

<sup>4.</sup> **48. 200**. 613

में अधिक केंदी थी। सेनापति के सम्बन्ध में कौटल्य का यह कथन महत्त्व का है---उसे सम्प्रणं यद्वविद्या तथा प्रहरण (अस्त्र-शस्त्र) विद्या में पारकत होना चाहिये। हायी, घोड़े तथा रच के सक्चालन में वह समर्थ हो, और चत्रक्क (पवाति, रच, अध्व और हस्ति) बल के कार्यों तथा स्थान को वह मली भौति जाने। अपनी मुमि (मोरचा), यद्ध का काल, का की सेना, सदढ व्यह का मेदन, टटे हुए व्यह का फिर से निर्माण, एकत्र सेना को तितर-बितर करना, तितर-वितर हुई सेना का संहार करना, किले को तोड़ना और युद्ध-मात्रा का समय आदि बातों का वह (सेनापति) ध्यान रखें। रिसन्वेह, ये कार्य एक ऐसे महा-मात्य के हैं, जो सैनिक विमाग का सर्वोच्च अधिकारी हो। सेनापति का बेतन मन्त्री, पूरी-हित. यवराज और राजमहिषी के समान है, और समाहर्ती, सम्निषाता, प्रदेण्टा और धर्मस्य जैसे राजपदाधिकारियों का वेतन उससे कम रखा गया है। नायक का वेतन केवल १२ हजार पण है. जो सेनापति के बेतन का एक चौथाई है। अत: यह स्वीकार कर सकना कदापि सम्मव नही है. कि सैत्य संगठन मे नायक की स्थिति सेनापति की अपेक्षा अधिक केंबी थी। सम्भवतः, सेनापति संज्ञा जहाँ सेना के सर्वोच्च अधिकारी के लिये प्रयक्त होती थी. वहाँ दम पदिकों के ऊपर जो सैनिक पदाधिकारी होता था उसे भी 'सेनापति' कहते थे। कौटलीय अर्थशास्त्र में नायक के दो कार्यों का उल्लेख किया गया है, वह स्कन्धावार (छावनी) तैयार कराता था. वीर यद के अवसर पर सेना के आगे-आगे चलता था। एं मे समय सेनापति सेना के पीछे रहता था।

कीटजीव अर्थशास्त्र मे हस्तिमुख्य, अरबमुख्य, रसमुख्य, हस्तिपाल और रिवक सजा के कर्मवारियों का भी उन्लेख हैं। हस्तिमुख्य, अरबमुख्य और रखमुख्य के बेतन हस्त्य-ध्यक, अरबाध्यक्ष और रखाध्यक्ष से दुगने रखें गये हैं। 'इससे यह अनुमान सहज्ञ में किया का सकता है, कि हस्तिमुख्य आदि की स्थिति हस्त्यध्यक्ष आदि से अधिक ऊर्जी थीं। सन्मवतः, हस्तिमुख्य, अरबमुख्य और रखमुख्य सैनिक पर्वाधिकारी थे, और रणक्षेत्रमें हस्ति-तेना आदि का सञ्चालन इन्हीं द्वारा किया जाता था। हस्तिपाल का बेतन हस्त्यध्यक के बराबर या, और रिवक का इनसे आधा। लेना के सम्बन्ध में कोटलीय अर्थशास्त्र में नौ निर्वेख विवयान हैं, वे उनसे संगठन को समझने के लिये पर्याप्त नहीं है। पर उनसे सीर्थ युग के सैन्यसंगठन का कुछ आमान अवस्य प्राप्त हो जाता है।

चतुरङ्ग (पढाति, रथ, अन्य और हस्ति ) बल के अतिरिक्त सेना का एक अन्य ढग से विभाग भी कौटलीय अर्थशस्त्र में निरूपित है। ये विभाग निश्नलिखित है—सौल बल,

१. की. अर्थ. २।३३

२. की. अर्थ. १०।१

३. कौ. अर्थ. १०१२

४. की. अर्थ. ५।३

मृत (क) वल, लेपी बल, जिन बल, सिम बल और अटिविस्क । में मील बल में वे सैतिक होते में, को वेश के अपने निवासियों में से मप्ती किये गये हों। ये ऐसे परिवारों मा कुकों के साथ नवस्त्रम एकते में, जिलती देश वा जनपब के प्रति मिल हो। भूत बल के सैनिक मृति (वेतन) से आकृष्ट होकर लेगा में मप्ती हुआ करते में। यह जावस्थक नहीं या, कि वे राजा या देश के प्रति का सिल रही था, कि वे राजा या देश के प्रति का रखते हों। युद्ध की आवस्पकता को वृष्टि में रख कर मृति के आवार पर इन सैनिकों को लेगा में मप्ती कर लिया जाता वा। शावी का शावी का का सीन का लेगी में भूती अववस्थायों को रिवार को कहते थे। ऐसा प्रतीत होता है, कि कतिय्य सैनिकों में भी अपने को श्रीवायों में संगठित किया हुआ वा, और युद्ध के अवसर पर ये तैनिक-श्रीवायों वन प्राप्त कर रणक्रेम में उत्तर परती वीं। सिम राज्य को सेना को भी युद्ध के स्वत्र पर प्रत्य कर ताता वा। 'असिम' शह को कहते हैं। परास्त मह राज्य की सेना को भी युद्ध के श्रीवायों में संगठित किया हुआ को लेगा को भी युद्ध के अवसर पर यूक्त कहा जाता वा। 'असिम' शह को होता की नित्र को भी युद्ध के अवसर पर इनकी सेना को 'अदिम वर्ज' कहते वे। प्राचीन प्राप्त में वहत-सी आटिक्स (अंतली) जातियों का निवास वा, जो युद्ध में अवसर पर इनकी सैनिक अपना को अपने लियो प्रयुक्त किया करता है। इन अपना को सेना को नित्र को सेना को होता है। से स्वत्र में अपने अपने कर करते होता को होता थी। राज्य होता के अपने अपने अनुकूल किया करता था। इन आटिक जातियों की सेना को ही कोटक्य में 'अटिव कर' कहा है।

मीयं युग की नेना में केवल क्षत्रिय सैनिक ही नहीं होते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैस्य और गृड—सब वर्णों के युवकों को सेना में मरती किया जाता था। कौटस्य ने इत प्रका पर विचार किया है कि ब्राह्मण सेना, क्षत्रिय सेना, वैस्य सेना और घूर सेना में किसे अधिक श्रेष्ट समझना चाहिये। इस विषय में पुराने आचार्यों का क्या मत था और कौटस्य ने उमने किस प्रकार अपनी सहमति प्रगट की थी? इस सम्बन्ध में हम पिछले एक अध्याय में प्रकाश डाल चुके हैं।

## (२) सैनिक उपकरण और अस्त्र-शस्त्र

मीयं साम्राज्य की शक्ति का प्रधान आधार उसका सैन्य बल ही था। अत यह म्बामाविक था, कि उसकी सेना को विविध प्रकार के अहर-शस्त्रों से सुरिज्यित किया जाए। कौटलीय जर्षशास्त्र के अनुशीलन से मीयं युग के अकर-शस्त्रों और जन्य सैनिक उपकरणों के सम्बन्ध से समुचित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अवस-शस्त्रों के निर्माण और उनकी मैंसाक के लिये राज्य का एक पूथक् विमाग था जिसके अध्यक्ष को 'अपूचागाराध्यक्ष' कहते थे। इस अमाय्य का यह कार्य था, कि संग्राम में प्रयुक्त होनेवाले, दुगों की रक्षा के काम में आनेवाले और समु के पुरेरे का विनाश करने के लिये प्रयोग में

१. 'मौलमृतक्ष्मेणीमित्रामित्राद्यविवक्षानां समुद्दानकाताः ।' कौ. वर्षः ९।२

२. की. अर्थ. ९।२

लाये आने बाले चक्र, सन्त, आयुष, आवरण (कवच) और अन्य उपकरणों को ऐसे फिलियों और कावचों से तैयार कराए जो इनके निर्माण में कुशल हों। आयुक्तगाराम्यल चिलियों का पारिअफिक की निर्मारित करता था, और यह नी निष्यत करता था कि वे अपना कार्य कितने समय में सम्पादित करके दे वें और उनके उत्पादन की किस्म क्या हो। ' इस बात करन-तरन ऋतु प्रमाद का निर्माण कार्यक्र के कारण कराव न होने पाएं। गरमी, नमी और कीर्यो डारा जन्हें कोर्स सित न पहुंचने पाए, इसका व्यान रखना भी आयुक्तगाराम्यक का ही कार्य था।'

यन्त्र दो प्रकार के होते थे—स्वार यन्त्र और कल वन्त्र । जिन यन्त्रों (उपकर्षा) को एक स्वान पर स्विर रक्त के प्रकृत किया जाता था, जन्हें स्वित वन्त्र कहते थे। स्थित-यन्त्रों के बंद निम्मित्वित से—(१) वर्षनीवृत्त्र-पहियों से युक्त एक पात्री जिसके कां ते जी ते साथ पुमाया जा सकता था। जब इतके कक पुमाये जाते थे, तो चारों और पत्थरों की वर्षा होने कारती थी। (२) जामस्प्य-तीर छोड़ने का एक वड़ा यन्त्र, जिसे महासर यन्त्र भी कहते थे। (३) बहुन्कू-नुर्ण के तिक्तर पर दमाया हुआ बहुन्क्र, जिसे महासर यन्त्र भी कहते थे। (३) बहुन्क्य-नुर्ण के तिकर पर दमाया हुआ बहुन्क्य, जिसे साथ वाण वर्ष के सकते के वनुष्टेर एक तायों और अववृत्त कपने के पत्र पर एक तो को कने क वनुष्टेर एक तायों बोर अववृत्त कर हमले थे। (४) विवास वाण वर्ष के तो कर के कर्म वहां पर परिक्ता के क्रमीप पहेंच जाए, तो हमें पिट कर उसका चात किया जा सकता था। (५) समाती-नुर्ण के अहान्त्र मा अन्य आगों से आप लगाने के काम अववित्र शिक्त कर वित्र वर्णा के समीप पहेंच जाए, तो हमें पिट कर उसका चात किया जा सकता था। (५) समाती-नुर्ण के अहान्त्र मा अन्त्र अववित्र काम अववित्र एक करनी वन्त्र । (६) याकन-पहित्र पर व्यापी हमें एक करनी वन्त्र वित्र अनुर एक का जाता था। (७) पर्जन्यक-पात्र कामों के अपन ता वा सके। (९) अववाह-जेंचे स्वान पर रक्ता हुआ ऐसा स्तर्भ जिसे अनुर पर पर पर ता हुआ ऐसा स्तर्भ जिसे का पर पर वा हुआ होना का सकते। (९) अववाह-पर पर वा कुक करार विराय जा सके। (९) अववाह-पर पर पर वा हुआ ऐसा स्तर्भ जिसे का पर पर वा हुआ होने का स्वर्ण पर पर वा हुआ ऐसा स्तर्भ जिसे का पर वा स्वर्ण पर पर वा हुआ ऐसा स्तर्भ का स्वर्ण पर पर वा हुआ ऐसा स्वर्ण पर वा सकते।

चळच्यन निम्नणिलिल प्रकार के थे — (१) पञ्चाणिक -ककड़ी का बना हुआ एक बड़ा तक्ता, जिस पर बहुत-मी नोकीलो कीलें लगायो जाती थी। इसे डुर्ग की प्राचीर के बाहर बल में लियाकर रखा जाता था। क्षत्र को अग्रसर होने से रोक सकने में इसका उपयोग था। (२) देवदण्ड-लोहे की नोकीली जीलो वाला एक लम्बा बण्डा, तिसे किले की दीवार पर रखते थे। (३) मुकरिका-चमड़े का एक बड़ा बँला, जिसमें कई था क्रम

 <sup>&#</sup>x27;आयुवासाराज्यकः सांप्राणिक वीर्गक्रीमकं परपुराणियातिकं वक्ष्यन्त्रसावृथमावरण-मृपकरणं च तन्त्रातकावितित्यणिः कृतकर्मध्रमाणकालवेतनकत्तिवयत्तिनिः कारसेत्।' की, अर्थः २।१८

२. 'क्रमीपरनेहिकिमिश्रदवहन्यमानमन्यवा स्वापवेत् ।' की. वर्षः २।१८

३. की. अर्थ. २।१८

क्यों काती थी। इसे हुने के बुकों और मानों की रका के किये रक्का जाता था। धमु-तेला बार परक्यों की बन्धे होने पर कुकरिक्त बारा हुने से बुकों आदि की रक्का ती वा करती थी। (४) मृतक-वीर की ककड़ी की बनी हुई मोकीकों कड़ी। (५) स्थित-वेत की करड़ी की क्यों हुई छड़ी। (६) हस्स्वारफ--ये या तीन नोकों वाका एक कस्वा कच्छा, विससे हावियों को पीछे हटावा जाता था। (७) ताकबृत्त--पंके के समान चौड़ा एक विवोध प्रकार का चका। (८) मृद्यर। (९) नादा। (१०) प्यक्तका--एक ऐसा कच्चा, जिस पर नोकीकों कीलें कनी हों। (११) जुदाक। (१२) आस्काटिय--ऐसा नगाता, जो चनसे से कका हुआ हो और जिससे बहुत केयी आवाल निकलती हो। (१३) ओखाटिय--चुकं आदि को पिराने के किये प्रयुक्त किया जाने वाला सन्त्र। (१५) शतकि--एक ऐसी केयी काट विससे बहुत-सी नोकीकी कीलें नड़ी होती थी। स्त्रे विकेश की दीवार पर रखा जाता था, बीर सबु सेना के आक्रमण करने पर उसके क्रमर गिरा दिया वाता था। (१५) निवशुल, और (१६) चका।

आयुवों के भी अनेक सेव थे—हलमुल (ओ हल के समान नीकीले हो), पनुष, बाण, लहम और लुएकल (अस्तरे के समान तेज) आदि। कीन-ते आयुव किस वर्ग के अलवर्गत किये तारे हैं एक स्वार के सार्व के सार्व के अलवर्गत किये तारे हैं एक एक एक स्वार के सार्व के सार्

थनुष नी अनेक प्रकार के हीते थे — (१) कार्युक-ताल की लकड़ी से बना हुआ बनुष । (२) कोरफ- नाम (एक विशेष प्रकार का बीस) से बना हुआ बनुष । (३) हुण-हुर्देश या सींग से बना हुआ घनुष । (४) घन्वन-दारव (एक विशेष प्रकार की लकड़ी) से बना हुआ धनुष ।

१. की. सर्व. शहद

यनुष की ज्या बनाने के लिये मूर्च, अर्क, शान (सन), गवेचु, वेणु (बीस के रेसों से बनी रस्सी) और स्नायु (तित) का प्रयोग किया जाता था। बाना (ब्र्यु) जी अनेक प्रकार के होते थें —वेणु, शर, शानका, दाखासन और नाराच। बागों के जारे लोह, ह्रव्यी या लकड़ी के रेसे फलके लगाये जाते थें, जो काटने, फाडने और चौरने का काम दे सर्चे।

खड्ग (तलबार) के निम्नलिसित में व होते थे— (१) निस्निश-मुके हुए हस्थे बाली तलबार। (२) मण्डलाग्र-इसके उपरएक गोल चक होता था। (३) अस्विपरिट-यह बहुत सम्बी तथा तेज घार वाली तलबार होती थी। तलबार की मूंठ बनाने के लिये येंडे के सीग, मैंने के सीग, हाथी दांत. लक्कडी और बांस की जब का प्रयोग किया जाता था।

क्षरकल्य आयुर्वो के मेद निम्मालिबित मे— (१) पराजु—१४ आंपुळ जन्मा अर्चनन्त्र आसार का एक हिम्मार। (२) कुठार—कुरहाडा। (३) पट्टर—परश्च की तरह का एक एसा हिम्मार किसके दोनो सिरो परि निज्ञ के तीते थे। (५) जनिज—कावड़ा। (५) कुट्टाल—कुदाल। (६) चक्र। (७) काण्डच्छेदन—एक प्रकार का वहां कुरहाडा।

कतियय अन्य आयुव निम्मिलिक्षित से—(१) यन्त्रपाषाण—ऐसे पत्थर जिन्हें सन्त द्वारा दूर फैका सा कि। (२) गोप्पण पाषाण—ऐसे पत्थर जिन्हें गोप्पण मजक उपकरण द्वारा दूर फैंका जा सके। (३) मुच्टिपाषाण—हाथ से फैंके जानेवाले पत्थर। (४) रोचनीहपद—चक्की के पत्थर।

युद्ध के लिये जितना उपयोग विविध प्रकार के आयुवों का था. आवरणों का उपयोग भी उनना ही था, क्योंकि शत्रु के अस्त्र-शस्त्रों से रक्षा कर सकना आवरणो द्वारा ही सम्भव था। आत्मरक्षाके काम मे आने वाले ये आवरण निम्नलिलित प्रकार के थे—-(१) लोहजालिका-लोहे की जाली से बना हुआ एसा कबच जो सारे शरीर को अच्छी नरह से इक लेता हो। सिर और हाथ भी इस कवच द्वारा ढके रहते थे। (२) लोहपट्ट-लोहे का ऐमा कवच जिससे वाहुओं के अनिग्विन मारा शरीर ढका जा सके। (३) लोहकवच-लोहे से बना ऐसा कवच जिसमें सिर, घर और बाहुओं को ढका जाए। (४) लोहसूत्रक— लोहे के सूत्र द्वारा निर्मिन ऐसा कवच जिससे कमर और जंघाएँ दकी जाएँ। (५) शिर-स्त्राण–सिरकी रक्षाकरने वाला आवरण । (६) कण्ठत्राण–कण्ठकी रक्षाकरनेवाला आवरण। (७) कूर्पाम-घडको उकनेवाला आवरण। (८) कञ्चुक-ऐसा कवच जो घुटनो तक पहुँचता हो। (९) बारवाण-ऐमा कवच जो एड़ी तक पहुँचता हो। (१०) पट्ट-ऐसा कवच जिसमे बाहें लुली रहे। (११) नागोदरिक-दस्ताने। (१२) वेरि-कोप्ठवल्ली नामक लता से एक प्रकार की चटाई बनायी जाती थी, जिस से शरीर को दकने का काम लिया जाता था। (१३) चर्म-चमडे से बनायी गई ढाल। (१४) हस्तिकर्ण–एक चौडाफट्टाजिसे लडाई के समय शरीर के आगे रखा जाता था। (१५) तालमूल-लकडी की ढाल। (१६) धमनिका-एक प्रकार की ढाल। (१७) कवाट-लकड़ी का तल्ता, जिसे गरीर की रक्षा के लिये प्रयुक्त करते थे। (१८) किटिक-चमडे

या वाँस की छाल से बनाया गया जावरण। (१९) अप्रतिहत-हायियों को पीछे डकेलते समय प्रयुक्त होने वाला आवरण। (२०) वलाहकान्त-अप्रतिहत जैसा ही एक आवरण, जिसके सिरो पर बातु मड़ी रहती थी।

ये सब आवरण मुद्ध के समय घरीर की रक्षा के लिये प्रयुक्त किये जाते थे। इनमें से मुख्य कवन के दंग के थे, और मुख्य दाल के समान। विनिन्न प्रकार के कवण बनाने के लिये मुख्यत्वा लोहे का प्रयोग किया जाता था। यर में है, हाथी, यो जादि की खाल को भी कबचों के निर्माण के लिये प्रयुक्त किया जाता था।

कीटलीय वर्षचाल्य के इस विवरण से उन वायुषों और उपकरणों का कुछ परिषय प्राप्त किया जा सकता है, जिन्हें मीथे युग के सैनिक प्रयोग में लाया करते थे। इसमें कही ऐसे लायुषों का उल्लेख नहीं है, जिनमें वाल्य की वावस्थकता पहती हो। कबाई के लिये इस गुज में मुख्यतमा वनुष्व वाण और वाल तलवार का ही प्रयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के पाले, वरले और चक्र भी इस काल में प्रयुक्त किये जाते थे। कीटल्य ने 'वातिण' सकत एक आयुध का भी उल्लेख किया है, पर यह तीप या वन्तुक न होकर अर्थवाल्य के टीकाकार के अनुसार एक ऐसी लाट होती थी, जिसमे बहुत सी निकीली कीले गड़ी रहती थी। इसे दुर्ग की प्राचीर पर रहा जाता था, और आक्रमण के समय अपनुस्तान पर निरा दिया जाता था। निस्तन्देह, इस आयुध ब्रास्ट एक साथ बहुत से सीक मारे जा सकते से या चायल किये जा सकते थे। इसीलिय उसे 'सतिणि' नाम दिया यया था। वहमान समय में जो कार्य बोलों मा वसो से लिखा जाता है, मीथे युग में वहीं कार्य पत्थां वतिमान समय में जो कार्य बोलों या वसो से लिखा जाता है, मीथे युग में वहीं कार्य पत्थां कार्य जाता था, और इर-इर तक प्रस्तर वर्षों करने के लिये अनेक प्रकार के स्थित-यन्त्र बनाये जाते से, औ सम्बद्धत तीरों के पूर्वक्य में के लिख अनेक प्रकार के स्थित-यन्त्र बनाये जाते से, औ सम्बद्धत तीरों के पूर्वक्य के ने

यद्यपि सामान्यतया मोर्थ युग में युव के लिये बनुष-बाण, डाल-सल्बार, माले-बरक्षे और जफ आदि ही प्रयुक्त होते में, पर करियय ऐसे सामनो का उपयोग भी इस काल से प्रारम्म हो गया था जो अधिक विनाशकारी और मर्थकर थें। विश्वेल घुएँ से शबु-सीना का सहार करना या सबु चैनिकों को अन्या कर देना, शबु-राज्य के जलावायों और कुओ के जल को हूसित कर देना और शबुक्त में बीमारी फैलाना; इसी प्रकार के सामन से। कोटलीय अर्थवास्त्र के औरनिवर्धिक उपयोग के अतिरिक्त करियय अन्य सामनों का उपयोग भी इस काल में प्रारम्भ हो गया था, जो सामारण अस्त-सस्त्र साहित्य में अनेक स्वानों पर प्रविम्न वाणों का उल्लेख आया है। पर इनसे किस प्रकार के बायुक अभिनेत थें, यह कोटलीय

१. की. अर्थ. १४।१

अर्थशास्त्र से ही स्पष्ट होता है। वहाँ इस प्रकार के मसाले के नुसक्षे दिये हैं, जो तुरस्त आग पकड़ लेते हैं। इन्हें 'अग्नियोग' कहा गया है। जिस वाण पर इस 'अग्नियोग' का बबलेप किया गया हो, उसे 'अग्नि बाग' कहते थे। 'शतु के दुर्ग मे आग लगाने के प्रयोजन से इन विनवाणों का प्रयोग किया जाता था। अग्नियोग मसाले से लिप्त ये बाण अब शत्रु के दुर्ग पर गिर कर किसी कडी चीज से टकराते थे, तो ये तुरन्त जरू उठते थे और इनसे दुर्ग में आग लग जाती थी। अग्नियोग के अनेक नुसक्ते कौटलीय अर्थशास्त्र में दिये गये हैं। सरल, देवदारु, पूरितृण, गुम्युल, श्रीवेष्टक (तारपीन), सर्ज्यरस और लाका (लाक) के खूरे को गर्ध, ऊँट और मेड बकरी की मींगनियों के साथ मिलाकर यदि गुलिकाएँ बना ली जाएँ, तो वे तुरन्त जल उठती हैं।° अग्नियोग का एक नुसला यह है। इसी प्रकार के अन्य भी अनेक नुसले अर्थशास्त्र में दिये गये हैं। अग्नियोग का लेप कर जहाँ अग्निवाण बनाये जाते थे, वहाँ इस चूर्ण को शत्रु की छावनी और दुर्ग आदि पर भी इस प्रयोजन से बडी मात्रा में फेंका जाता था, ताकि वहाँ आग लग जाए। ध्येन (बाख), काक (कीआ), शुक (तोता), शारिका, उलूक, (उल्लू), कपोत (कबूतर) आदि पक्षियो को पकड कर उनकी पृंछो के साथ अग्नि योग चूर्ण को बांघ किया जाता था। इन पक्षियों के घोसले प्राय. दुर्ग मे ही होते थे। जत सौंझ होने पर जब ये अपने घोसलो को वापस लौटते थे, तो अग्नियोग वूर्ण के कारण उनमे आग लग जाती थी, और इससे शत्रु के दुर्गको मी मय हो जाता था।' विजिनीचुराजा के जो गूढपुरुष (गुप्तचर) शत्रु राजा के दुर्ग मे विश्वमान हो, उन्हें यह आदेश या कि वे नकुल (नेवला). वानर, विडाल (बिल्ला) और कूलों को पकड़ कर उनकी पूँछों मे अग्नियोग बाँघ दे, और उन्हें ऐसे मकानो की ओर मगा दें जो कि लकडी, फुँस आदि के बने हों। अग्नियोग चूर्णया अग्नियोग गुलिकाओ द्वारा झतु के दुर्गतथा स्कन्धावार मे आग लगाने के अन्य भी अनेक ढंग अर्थशास्त्र मे प्रतिपादित किये गये हैं। इससे सूचित होता है, कि साधारण तीर-कमान और ढाल-तलवार आदि के अतिरिक्त अग्नियाणो और अग्नियोगो का प्रयोग भी मौर्ययुग के युद्धों में प्रारम्भ हो चुका था। बारू द

 <sup>&#</sup>x27;सर्वत्रोहणूर्णमिनवर्ण' वा कुम्मसित्रमुपूर्ण' वा पारिमद्रकपलासपुरवकेशस्यांतेल-मसूविकटकभीकेटकपुरूतोर्शनयोगः, विकासवासी वा । तेनावित्यः शलव-पुर्वतिकस्कवेष्टितो वाण द्रत्यान्योगः।' कौ. अर्व. १३।४

२. 'सरस्वेदबारपूर्तितृत्व वृत्त्युक्षवीबेटदकसर्व्यरसस्त्राक्षानृत्विकाः सरोध्द्राजाबीनां रूप्यं चानित्रवारणम् ।' कौ. वर्षः १३।४

 <sup>&#</sup>x27;बुर्ववासिनः स्वेनकाकनस्तुभासस्कृतकारिकोत्कृकक्योताल् प्राष्ट्रिया पुण्कस्यिन-योगयुक्ताल् यर वुर्वे निवृत्तेयः।' कौ. अर्थ. १३।४

 <sup>&#</sup>x27;युद्धपुर्व्याद्वयांन्सवृर्गेपालका नकुलवानरविद्वाल श्रुना पुष्कोद्व्याल बोगमाष्यय काण्ड-निवायरकाविद्यानवेदमञ्ज विस्तवेदः ।' कौ. अर्थ. १३।४

का आविष्कार असी नहीं हुला था, पर अस्तियोग एक ऐसा इच्य अवस्य था, जिसे बारूय का पूर्ववर्ती कहा था सकता है।

# (३) युद्ध के विविध प्रकार और व्यूहरचना

कौटलीय अर्थशास्त्र में तीन प्रकार के युद्धों का उल्लेख किया गया है--प्रकाश-युद्ध, क्टयुद्ध और तूच्णीयुद्ध ।' जो लड़ाई खुले तौर पर लड़ी जाए, उसे 'प्रकाश-युद्ध' कहते थे। जिस लड़ाई में कूट साधनों का प्रयोग किया जाए, उन्हें 'कूट मुद्ध' कहा जाता था। जब गूढ़-पुरुषो द्वारा शत्रु का नाम किया जाए, और सुरू कर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता न हो, तो ऐसे युद्ध को 'तृष्णीयुद्ध' की संज्ञा दी जाती थी। किस परिस्थिति मे किस प्रकार का युद्ध किया जाना उचित है, इसका प्रतिपादन भी कौटल्य ने किया है। जिसका सैन्यबल शक्ति-शाली हो, जिसने कूटनीति में सफलता प्राप्त की हुई हो और जिसने सब प्रकार के संकटो या नयों के निवारण की व्यवस्था कर ली हो, ऐसे राजा को प्रकाश-युद्ध करना चाहिये। जब राजा को यह विश्वास हो कि उसकी शक्ति शत्रु की तुलना मे अधिक है, तभी प्रकाश युद्ध करना उचित है। अन्यया, कूट युद्ध का आश्रय लेकर शत्रू को परास्त करना चाहिये। क्टयुद्ध के अनेक प्रकार थे। यह प्रदर्शित किया जाए कि अपनी सैन्यशक्ति बहुत निर्वेल है, और पीछे हटना गुरू कर दिया जाए। अपने को पीछे हटता देखकर शत्रु सुरक्षित स्थान का परित्याग कर ऐसी मूमि पर चला आयमा जो सुरक्षित नही होगी। शत्रु को ऐसी भृमि पर आया देख तुरन्त पलट कर उस पर आक्रमण कर दिया जाए। रात्रि के समय शतु-सेना पर आक्रमण किया जाए, जिसके कारण शतुराज्य के सैनिक रात भर सोने न पाएँ। अगले दिन थकान और नीद के कारण जब वे सोने लगे, तो उन पर पुनः हमला कर दिया जाए। जब धूप शत्रु-सेना के मुख पर पड़ रही हो या हवा का रुख शत्रु-सेना की ओर हो, तब उस पर आक्रमण कर दिया जाए। इसी उग के कूटयुद्ध के अन्य भी अनेक प्रकार कौटलीय अर्थशास्त्र में लिखे गये हैं। युद्ध के अवसर पर इस प्रकार की पद्धतियों को अपनाना एक साधारण बात है। मौर्य युग मे भी शत्रु को परास्त करने के लिये अनेकविध माघन प्रयुक्त किये जाते थे। तुष्णी-युद्ध में सैनिको और आयुषो का प्रयोग नहीं किया जाता था। गृद्युस्य (गुप्तचर) शत्रु-राज्य मे जाकर अव्यवस्था उत्पन्न करते थे, और राजपुरुषों को एक दूसरे के विरुद्ध मड़काकर कार्यसिद्धि का प्रयत्न करते थे।

१. 'विकास प्रकाशपृद्धं सूरयुद्धं, सूर्वीं युद्ध मिति ।' की. अर्थ. ७।६

 <sup>&#</sup>x27;बलबिशिव्यः क्रतोचकापः प्रतिविहितकर्तृक्वज्ञज्ञ्चा प्रकाशमृद्धणुपैवात् ।' कौ. अर्थ. १०।३

३. सी. अर्थ. १०।३

देश की रक्षा के लिये दुर्गों का बहत महत्त्व या। नगर (जनपद की राजवानी) का निर्माण दुर्ग के रूप मे ही किया जाता था। राजधानी के अतिरिक्त जनपद की सीमाओं पर अन्य भी अनेक दूर्ग बनाये जाते थे, जिनमें स्थापित सेनाएँ 'अन्तपाली' की अधीनता में रहती थी। सीमान्त प्रदेश में स्थित इन दुर्गों की रक्षा की उत्तरदायिता अन्तपालों की ही मानी जाली थी। सीमाओ पर स्थित इन दुर्गों का प्रयोजन शत्रु के आक्रमण से देश की रक्षा करना ही होता था। इन्हें प्रायः ऐसे स्थानों पर बनाया जाता था. जहाँ सरका की प्राकृतिक परिस्थितियाँ विद्यमान हो। ये दुर्ग अनेक प्रकार के होते ये-(१) औदक-जो इयं किसी नदी के द्वीप में स्थित हो या ऐसे स्थान पर बना हो जिसके चारों ओर की मुमि नीची हो। (२) पार्वत-जिस दुर्ग को किसी पहाडी पर बनाया गया हो या पर्वतगुहा मे। (३) घान्यन-जल से गुन्य महसूमि मे या झाड़ झंकाड़ से परिपूर्ण जमीन पर बनाया हुआ दुर्ग । (४) वनदुर्ग-जगल में बना हुआ दुर्ग । किसी भी देश के सीमावर्ती प्रदेशों में अनेकविष प्राकृतिक परिस्थितियाँ हो सकती है। सीमा पर कोई नदी हो सकती है, कोई पहाड़ी हो सकती है, मरुमुमि अपने देश को दूसरे देश से पृथक कर सकती है, और सीमा-वर्ती क्षेत्र में सचन जगल भी हो सकते हैं। अतः कौटल्य ने चारों प्रकार के अन्तपाल-दुगौं का निरूपण किया है। राज्य की सुरक्षा के लिये ये चारो प्रकार के दुर्ग बनाये जाते थे. और अन्तपाल नामक अमात्य की अध्यक्षता में इनमें सेनाएँ स्थापित की जाती थी।

सेनाएँ जहाँ दुनों में रहती थी, वहाँ उनके िजये स्कन्यावार (छावनियाँ) भी स्थापित किये जाते थे। स्कन्यावारों के जिये ऐसी मूमि चुनी जाती थी, जो बारचुक विज्ञान को दृष्टि से प्रश्नस्त हो। यह पूमि या तो चुन (पोजस्त)र हो। या चतुरश्र (बीकोर) हो और या दर्शि (जायताकार) हो। स्कन्यावार के लिये निर्मारित इस मूमि पर चारो दिवाओं में चार द्वार वनाये जाते थे, और साथ ही छः सङ्कों। याचू इस पर आक्रमण न कर सस्ते, इस प्रयोजन से स्कन्यावार के चारो ओर दीवार मी बनायी जाती थी, जो खाई से चिरी होती थी। वस (प्राचीर वार्ति वेतार) के ऊपर खट्टालक (बुज) भी बनाये जाते थे, ताकि उत्पर सहूं होकर वाजू की गिनियिंक को नी स्वयानों में विमस्त किया जाता था। केन्द्र से उत्तर की ओर जो सस्मान (स्कन्यावार को नी स्वयानों में विमस्त किया जाता था। केन्द्र से उत्तर की ओर जो सस्मान (स्कन्यावार को नी स्वयानों में उत्तर्भ राजां के निवास के लिये व्यवस्था की जाती थी। राजा के निवास किया आता था।

१. 'अन्तेध्वन्तपालवृगीण ।' कौ. अर्थ. २।१

 <sup>&#</sup>x27;बर्जुबिक जनप्यान्ते साम्परायिकं वैक्कृतं दुर्गं कारयेत् । अलाद्वीपं स्थकं वा, निम्मा-बच्द्वजीवकं, प्रास्तकं गृहो वा पार्वतं, निष्यकस्तव्यमिरिकं वा धान्यमं, स्वक्रमोदकं स्तान्यगृहमं वा बनकुर्णन् ।' कौ. अर्थ. २।३

 <sup>&#</sup>x27;वास्तुक प्रशस्तवास्तुनि...स्कन्यावारं वृत्तं वीर्धं चतुर्व्यं वा, भनिवशेन वा चतुर्वारं बट्वर्वं नवसंस्थानं माययेयु: ।' की. अर्थं. २०।१

का मह स्थान लम्बाई में १००० बनुव और चौडाई में ५०० बनुव होता था। इसके पविषम में अल्डाट्र बनाया जाता था, जिसके लाक कर्त्वाविक सेन्य स्थापित की जाती थी। स्कन्या- बार के अस संस्कानों में मिन, पुरोहित जादि बनायों, मोक नेना और मृतक सेना, अस्तु, एस और हस्ति, सामान की हुलाई के लिये शास्त्र जाति के लिये स्थान मिन्नत से। कोल्ठावार, महानस, आयुमानार आदि के लिये मी पृत्वक्त्य मुक्त स्थानों की अवस्वत्र की जाती थी। स्कन्यावार के बारों और मृत्युच्य निजद किये जाते थे, ताकि शत्रुवों की नितिबिध को जाना जा सके। स्कन्यावार एक हुने के रूप में होता था, जिसमें एजा, अन्ती, अनाया, जीनक आदि सबके निवास तथा गुरता की समृत्रिक स्थारण्या और खुत का निवंध था। में विचाय, सौरिक (मयपान), समाज (सामृत्रिक स्थारण्या) और खुत का निवंध था। मुद्रा (प्रवेधपन) विकासर ही कोई व्यक्ति स्कन्यावार से बाहर आऱ्या मकता था। में दुर्गों के समान स्कन्यावार में अन्तराल के अधीन होते थे। स्कन्यावार में जो ती होनानी (सेनानायक)और आपूत स्वत्र में ती होनानी (सेनानायक)और आपूत प्रवास रहता था।

वानु पर आक्रमण और स्ववेश की रक्षा आदि के प्रयोजन से जब स्कृत्याबार कहीं
प्रमाण (प्रम्यान) करती थी, तो यह एवं ही देव लिखा जाता या कि सेना के प्रार्थ में
कोन-कीन से प्रार्थ और अरख्य (जयल) एडंगे, और उननी किस माना ज जल, इंबन और
जल प्राप्त किया जा सकेगा। इसे दृष्टि में रखकर ही यह निर्मारित किया जाता था,
कि सेना दिन में कितना प्रमाण करें और कहाँ-कहाँ पडाव बाले। सेना के लिये जितनी
भीज्य सामग्री की आवश्यकता नमानी जगए, उत्तसे दुमनी माना में उसे साथ के जाने का
भीज्य सामग्री की आवश्यकता नमानी जगए, उत्तसे दुमनी माना में उसे साथ के जाने का
भीज उसे सोने का काम निया जाता था। ' स्कृत्यावार के प्रमाण करने पर नायक उसके
भी उसे सोने का काम निया जाता था। ' स्कृत्यावार के प्रमाण करने पर नायक उसके
आये-आगे रहता था, और सेनापित मबसे पीछं।' नायक और सेनापित के बीच में विश्वय
प्रकार के सिन्धण किया है। अध्यक्ष कोटि की सेना एक दिन में एक योजन प्रयाण कर सकती
थी, सन्ध्या कोटि की डेंड योजन और उनम कोटि की सेना एक दिन में एक योजन प्रयाण कर सकती

१. की. अर्थ. १०११

२. 'विवादसीरिकसमाजद्युतवारणं च कारवेत् । मुद्रारक्षणं च।' की. अर्थ. १०।१

३. 'सेनानीबल्लायबीयमहासनमन्त्रपालोऽनबप्नीयात ।' की. अर्थ. १०११

 <sup>&#</sup>x27;प्रामारच्यानामध्यनि निवेशान् यवसेन्यनोवकवशेन परिसंक्याय स्थानासनगमन-कासं व बाकां यायात् । तत्प्रतिकारखितुणं अन्तरोयकरणं वाह्मयेत् । अञ्चलतो वा सैन्येच्य . अयोक्येत् ।' की. अर्थ १०१२

५. 'पुरस्ताकायकः...पक्चात् सेनापतिर्यागात् ।' की. अर्थ. १०।२

६. 'योजनमधनाः, शब्दार्च मध्यमाः, द्वियोजनं उत्तमाः ।' कौ. अर्ब. १०।२

युद्ध के समय तेना की अनेक प्रकार से व्यृहरकान को जाती थी। पवालि, रव, अवय और हिस्त-वारों प्रकार के बैतिकों को एक विश्वयं कंग से सवा किया जाता था। पवालि वैनिकों के बीकों में एक स्वा तेवा का ना पृक्कवारों के बीकों में की विश्वयं में एक स्वा तेवा ना पृक्कवारों के बीकों में तीन सानी का अतरार र्वों के बीकों में पीन सानों का अतरार और हावियों के बीकों में यह या पानक स्वा को का अतरार रावियों के बीकों में यह या पानक स्वा को का अतरार के हिते वे, जिनमें नार रावियों के किया के सिक्त में पानक प्रकार के हिते वे, जिनमें नार प्रकार क्या पा, एक विश्वयं में कीटलीज अर्थवारित स्वा स्वा व्या स्व हित्यं की आने आने आतरार की आतरार की हा पर उसे यही उन्हिल्या करना विवायं अर्थवारित से अल्डी आनकारी प्राप्त की आतरार की वा सकती है। पर उसे यही उन्हिल्या करना विवायं कुर, क्येनक्यूह, सक्या अपूर, स्वा क्या कर से की अर्थवार के से से कि स्व से से की स्व कि से से की से स्व की से स्व की से स्व की से साम स्व है। मार उसे से अर्थवार की से कि से से की कि सी विवायं से की से कि सी से की से सी से की कि सी वारित तरित है, उस सम्बन्ध में भी अर्थवार में निक्तित्व हैं। विवायं की राज से सिका देश की की सहतन से से की जाती है, इस सम्बन्ध में भी अने के निक्तित्व हैं। विवायं में ही निक्तित्व हैं। विवायं में ही निक्तित्व ही विवायं में ही निक्तित्व ही विवायं में ही निक्तित्व ही विवायं में हैं।

मुद्ध के लिये जहाँ सेना को अनेक प्रकार के व्याहों से सगटित किया जाता था, वहाँ माथ ही किरियय अग्य बारों भी दृष्टि में रखी जानी थी। यह आवस्यक समझा जाता था, कि नेना के पीछ स्वमूमि (राज की अपनी मूमि) में कोई पार्वत दुर्ग या नारी हुएं अरूर के किये हैं पार्वत हुने या नारी हुने अरूर के किये तैयार हो, उससे कोई २०० धनुष (५०० गज के लगभग) की हूरी पर सैनिको, युद्ध सामग्री तथा अन्य आवस्यक सामान का सबद करके रखा जाना भी अर्थनत उपयोगी माना जाता था। 'जावस्थकता पड़ने पर इम किरिक्त सामग्री तथा सैनिको को गुद्ध के लिये प्रवृत्त किया जा सकता था। 'जावस्थकता पड़ने पर इम किरिक्त सामग्री तथा सैनिको को गुद्ध के लिये प्रवृत्त किया जा सकता था। 'जावस्थकता पड़ने वे। अनेक-विच सहन किया जा सकता था। 'जावस्थकता था, 'जावस्थकता भी साम स्वाह्म के लिये प्रवृत्त किया जा सकता था। 'जावस्थकता भी अर्थन स्वाह्म के सिक्त सामग्री तथा उपकरण), अन्य (जीवस्थि), स्तेह (जिवस्थकता के रीक) और सम्य (पर्टूर्मा आदि) 'विक्तसको के पास रहते थे। साम हो, ऐसी स्थित में सेना के साम्य उससे थी, ऐसी स्वाह्म के पास रहते थे। 'साम्य हो, ऐसी स्थित में स्वाह्म के चिक्तसको के साम रहते थे। 'जावस्थकता और उनके साम

१. की. अर्थ. १०१६

२. 'पावंतं वा नवीकुर्गं सापसारप्रतिप्रहव् । स्वजूनी पुटलाः कृत्वा युध्येत निविज्ञेत च ॥' कौ. अर्थः २०।२

३. द्वि वाते वनुवां गरवा राजा तिच्छेत्रप्रतिग्रहः । भिग्नसंवातनं तस्मात्र युच्येतात्रतिग्रहः ॥' की. अर्थ. १०।५

 <sup>&#</sup>x27;विकित्सकाः जन्तवन्त्रागदरनेहवरत्रहस्साः, दित्रवच्याक्रपानरविक्यः वृद्यवाणा-मञ्जर्वाचाः वच्ठतस्तिच्ठेवः ।' वर्षे, कर्षः १०१३

की रिवर्षों का सेना के पीछे-पीछे रहने का यही प्रवीजन या, कि बायल हुए सैनिकों की विकित्सा और सेवाजुलूना की व्यवस्था की जा सके।

मूंब के समय सैनिकों में उत्साह का सट्यार करने के लिये अनेकविय उराय प्रमोय में लाये जाते थे। सैनिकों कोए कम कर राजा उन्हें संशोवन करता हुआ कहता या— मुझे भी आपके ताने कि दिया जाता है। गुझे इस राज्य को आपके ताम विकलर ही भी माना है। सिस सम् का में निवंध करे, आर उत्कार बात करें। बैनिकों को वह जिलकर ही भी माना है। सिस सम् का में निवंध करे, आर उत्कार बात करें। बैनिकों को वह जाते हैं, पूर लीग गुब में उन्ने हुम्मता से प्राप्त कर लेते हैं। आर्थित को माने सैनिकों को वह जातों से, कि युव में उन्ने विकास होंगी और जायु का पराम सुनिक्चत है। भेनमतित द्वारा अनेक पारि-तीयिकों की मी बोचणा की जाती थी। अनु वेस के राजा को मारने पर एक लाव पण, कुमार और तेनापति को मारने पर पत्त हुमार पण, प्यारा मुख्य को मारने पर दस हुबार पण, हिसा को सहार और एव का विवास करने पर पण क्यार पण, प्यारा मुख्य को मारने पर स्व हुबार पण, प्यारा मुख्य को मारने पर स्व हुबार पण, वात को मारने पर स्व हुबार पण, वात मुख्य को मारने पर एक हुबार पण, प्यारा मुख्य को मारने पर स्व हुबार पण, वात मुख्य को मारने पर एक हुबार पण, प्यारा मुख्य को मारने पर एक हुबार पण, वात मुख्य को मारने पर एक हुबार पण, प्यारा मुख्य को मारने पर एक हुबार पण, वात मुख्य को मारने पर एक हुबार पण, वात मुख्य को मारने पर एक हुबार पण, प्यारा मुख्य को मारने पर एक हुबार पण, वात मुख्य को मारने पर एक हुबार पण, वात में मुख्य की मारने पर एक हुबार पण, वात में मुख्य की मारने पर एक हुबार पण, वात में मुख्य के स्व मी मान वे तुट में प्राप्त करें, उसे वे अपने पार एक समें मी प्रवान किया जाता था।

राजु राज्य से गुढ करते हुए यह प्यान मे रखा जाता था, कि चन और जन का ध्यर्थ सहार तह है। इसी लिये कीटलीय अर्थशास्त्र में यह व्यवस्था की गयी है, कि वह के दुर्ग या स्नन्यायार को आफान करने समय निम्निलित वर्गों के व्यक्तियों के प्रति जमस प्रविक्ति किया जाए और उन पर सक्त का प्रयोग न किया जाए—(१) पतित—शत्रु—सैना के जो नैनिक जमीन पर लेट जाएँ। (२) पराक्रमुख—जिन्होंने अपनी पीठ आकानता की ओर कर की हो। (३) असिपफ—जिन्होंने आपना समर्थण कर दिया हो। (५) मुक्तक्ष-जिन्होंने अपने बाल खोल दिये हों। (६) मुक्तक्षार—जिन्होंने हियार डाल दिये हों। (६) म्य विक्य—म्य के कारण जिनकों सक्ल दियह हों। (५) अथनम्यान—नी यह में

 <sup>&#</sup>x27;संहत्य वण्डं ब्रूयात्—"'तुल्यवेततोऽस्मि, भविवृभस्तह भोग्यमिवं राज्यं, मयाभिहितः परोऽभिष्ठतस्वयः।" इति।' कौ. अर्थः १०१३

२. की. अर्थ. १०।३

 <sup>&#</sup>x27;तेनाचतिरर्ववालान्वालिक्तंस्कृतस्त्रीकिणामवेत—"वातसाहुको राजववः, यञ्चावातसाहुकः तैरापतिकृतारवयः, वातसाहुकः प्रवीरतृष्यावदः, पञ्चताहुको हृत्तरप्रवावः, सहुकोज्ञवववः, सातः परित्युक्ववयः, तिरो विवातिकं, भोगईगृभ्यं स्वयं वाहुक्व ।" इति ।" की. अर्थ. २०1३

मायन के रहे हों। मौयं युप की मारतीय सेनाओं की इसी युक्जीति के कारण मैगस्थनीज यह लिक सका था, कि "कृषि जोतनेवाले, जाई उनके पड़ीस में युक्ज स्थों न ही रहा हो, किसी प्रकार के पब की आसका से विश्वित नहीं होते। योगों सकों के योग्रा युक्ज के समय एक हुसरे का संहार करते हैं, परजू जो सेती में करे हुए हों उन्हें में पूर्णस्था निक्कित रही हैं ते हैं हैं। इसके शिवाय स तो वे बाजू के देश का अग्नि से नाम करते हैं और न उनके पेड ही कारते हैं। "कोटन्य की यही निर्मात रहते हैं। इसी कारते हैं।" कोटन्य की यही निर्मात रहते हैं। इसी कारण उन्होंने यह प्रतिचारित किया है, कि बात पुज के अपने कार की जीन कार मान करते हुए युक्ज के लिये जो स्थान चुना जाए, वहीं के निवासियों को उस स्थान से हुट कर अन्य कसा दिया जाए और उनके प्रति अन्य कार्य हो ही केसे सकता है? जतता से बुप्य जनपर पारण हो होता है, और न जनपद ही," अत यह प्रयस्त किया जाए। "अनता से विहीन कोई कनपद हो ही केसे सकता है? जतता से बुप्य जनपर में जा ही निवास हो हो। ए।

१. 'परदुर्गमवस्कान्यः स्कान्यावारं वा पतितपराद्धमुखाभिपद्ममुक्तकेशकस्त्रभयविक-वेन्यश्चाभयमध्यमानेन्यश्च बद्यः।' की. अर्थः १३।४

२. 'त द्वाबनो जनपदो राज्यं जनपदं वा भवतीति कौटत्यः।' कौ. अर्थ. १३।५

 <sup>&#</sup>x27;प्रयोऽभियोक्तारो धर्मानुरकोविकवित इति । तेवानम्यवरच्या धर्मविकयो नुव्यति...। परेवान्ति भवाल् भूनितब्यहुरणेन सोमविकयो नुव्यति...। भूनि-हृत्य प्रभवरप्राणकुरणेन अनुरविकयी...।' की. सर्थ. १९।१

स्वीकार कर के, उसके प्रति उचारता से बरता जाए। पर यदि कोई अवीनता स्वीकार करने में करो का उचक न हो, और विजिमोन् के प्रति विरोध मात्र रखे, तो उसका विनास करने में कोई कसर न रखी जाए। इसी मीति का अनुसरण कर केटल और जन्मपूर मौर्य ने विचाल माण्य साझाज्य की स्वाप्त को थी। पड़ोसी राजाबों के प्रति केता बरताव किया जाए, उन्हें किय कमार उपना तिम व बसबर्यी बनाया जाए, उन्हें किय कमार जपना तिम व बसबर्यी बनाया जाए, उन्हें किय कमार जपना तिम व बसबर्यी बनाया जाए, वर्ष रिक्त प्रति के साम जम्म का विस्तार किया जाए, कोटलीय अर्थवाल में इन बातो का विश्वय रूप से निकरण किया गया है। यह कस्पना करना अस्तात नहीं, होगा, कि अर्थवालम में दिन सिता की तिम जनसरण करना अस्तात नहीं होगा, कि अर्थवालम में विस्तार की दृष्टि से मुकले और ब्रिटिश युग के मारत से प्री अधिक विशाल था। निस्तन्देह, मीर्यों की युवनीति अस्पन उक्त हो से प्रति युग के मारत से प्री अधिक विशाल था। निस्तन्देह, मीर्यों की युवनीति अस्पन उक्त हो हो स्व

#### पन्द्रहर्वा अध्याय

# चन्द्रगुप्त मौर्यकी मृत्यु और राजा विन्दुसारका शासन

### (१) चन्द्रगुप्त का अन्तिम समय

पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार चन्द्रगुप्त मौर्य २४वर्ष तक पाटलिपुत्र के राज-सिंहासन पर आकड रहा। ३२५ ई०ए० में सिकन्दर ने मारत से अपने देश की ओर प्रस्थान किया था। यही समय था. जबकि चाणक्य और चन्द्रगृप्त ने उत्तर-पश्चिमी मारत मे यवन-शासन के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा खडा किया,और सिकन्दर द्वारा विजित भारतीय राज्यों की सैन्य-शक्ति को संगठित कर अपने उत्कर्ष का श्रीगणेश किया। दो वर्षों के स्वल्पकाल मे उन्होत न केवल मारत से यवन-शासन का अन्त कर दिया, अपित नन्दराज का विनाश कर मगध के साम्राज्य को भी हस्तगत कर लिया। इस प्रकार चन्द्रगुप्त ने ३२३ ई०पू० में राज्य प्राप्त किया, और २९९ ई०पू० तक उसने मायघ साम्राज्य के शासन-सुत्र का सञ्चालन किया। चौडीस वर्ष के अपने राज्य-काल में उसने मागव साम्राज्य को सारे उत्तर मारतमे विस्तीण कर दिया। उसके काल की जो भी घटनाएँ हमें जात हैं. उन सबका उल्लेख इस ग्रन्थ में पहले किया जा चका है। चन्द्रगप्त के पश्चात उसका पृत्र बिन्द्रसार मगध का राजा बना। पर विन्दुसार ने चन्द्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात् राजीसहासन प्राप्त किया या चन्द्रगृप्त के राज्य त्याग देने पर--इस विषय मे ऐतिहासिको मे मतमेद है। दिगम्बर जैन अनुश्रति के अनुमार राजा चन्द्रगुप्त ने अपने जीवन के अन्तिम वधों में आचार्य भद्रबाह से जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी. और दक्षिण में जाकर अनशन द्वारा प्राणी का त्याग किया था। यह लिखने की आवश्यकता नहीं, कि जैन मिन बनकर चन्द्रगप्त ने रार्जीसहासन का परिन्याग कर दिया था, और उसके पुत्र बिन्दुसार ने मागध साम्राज्य का शासन-मुत्र सँमाल लिया था। अत यह स्पष्ट है, कि यदि चन्द्रगुप्त के जैन मुनि बनकर दक्षिण चले जाने की कथा सत्य है, तो २९९ ई० पू० मे चन्द्रगुप्त की मृत्यु नहीं हुई थी, अपित् उसने स्वेच्छापुवक अपने राज्य का परित्याग कर दिया था। जैन मुनि बनकर चन्द्रगृप्त दक्षिण में गया या नही, इस प्रश्न पर दिगम्बर और व्वेताम्बर जैनो मे मतभेद है। दिगम्बर अनुश्रति के अनुसार चन्द्रगुप्त आचार्य मद्रबाह के साथ दक्षिण गया था, और वही उसके जीवन का अन्त हआ था। पर श्वेताम्बर जैन इसे स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे भी चन्द्रगृप्त मौर्य का जैन होना प्रतिपादित करते हैं।

जैन अनुश्रुति मे राजा चन्द्रगुप्त के जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण करने के सम्बन्ध मे जो अनेक कथाएँ विद्यमान है, उन्हें यहाँ संक्षिप्त रूप से उल्लिखित करना उपयोगी है। हरियेण-

कृत बृहत्कवाकोश के अनुसार मद्रवाहु पुण्डुवर्षन देश के रहनेवाले एक बाह्मण के पुत्र थे। एक दिन खेलते हुए उन्होंने एक के ऊपर एक करके चौदह नट्टू रख दिये। चतुर्य श्रुतकेवली गोवर्धन ने अबबाहु को यह करते हुए देखा। उसकी प्रतिमा से प्रमावित होकर गोवधन ने भद्रबाहु को उसके पिता से माँग लिया, और पढ़ा-लिखाकर उसे विद्वान बना दिया। बाद मे महबाहु ने अपने गुरु से मुनि बत की दीका ग्रहण की, और गोवर्षन के परबात् वह पाँचवे श्रुतकेवली हुए । ग्रामण करते हुए श्रुतकेवली महबाहु एक दिन उज्ज्वयिनी गये । उस समय वहाँ चन्द्रगृप्त नाम का राजा राज्य कर रहा था। उज्जिबिनी में चूमते हुए भद्रवाहु ने ज्यों ही एक गृह मे प्रवेश किया, एक शिशु ने कहा—'शीध्र यहाँ से चले जाओ।' भद्रवाहु दिव्य ज्ञानी थे। शिशु के वचन को सुन कर वह समझ गये, कि यहाँ बारह वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। वह भोजन प्रहण किये बिना ही वहाँ से लौट गये, और अपने साथी मृतिया के पास जाकर उन्होंने उनसे कहा-भेरी आयु अब अधिक शेष नहीं वची है, अतः मैं यहीं पर ठहरूँगा। पर आप सब यहाँ से चले जाएँ, और समुद्र के समीप के प्रदेश में निवास करें। जब चन्द्रगुप्त को बारह वर्ष की अनावृध्टि और दूमिक्ष का समाचार जात हुआ, तो उसने भी मद्रबाह से मुनिव्रत की दीक्षा ग्रहण कर ली। मृनि होने के पश्चात चन्द्रगुप्त का नाम विवासाचार्य रखा गया, और उन्हें मृनि-संघ का अधिपति बना दिया गया। चन्द्र-गुप्त (विवासाचार्य) को श्रुतकेवली पद तो प्राप्त नहीं हुआ, पर दस प्रवियो मे उन्हें प्रथम स्थान मिला। मद्रबाह के आदेशानसार अब मृनि संघ ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया. और दक्षिणापय मे पहुँचकर पुषाट नामक नगर में आश्रय ग्रहण किया।

१. बृहत्कपाकोल, कथा १३१। इलोक १५-४० एतस्मिन् विवयं मूननावृद्धियं विवयं । तथा द्वावयावयं मूननावृद्धियं विवयं । तथा द्वावयावयं मुन्ननावृद्धियं विवयं । तथा द्वावयावयं । तथा द्वावयं भावयं । तथा द्वावयं भावयं । तथा द्वावयं भावयं । तथा द्वावयं भावयं । तथा द्वावयं । तथा । तथा द्वावयं । तथा । तथा द्वावयं । तथा । तथा । तथा तथा । तथा

मद्रवाहु-वरित्र में यही कथा इस रूप में दी गई है--अवन्ति देश में चन्द्रगप्त नाम का राजा राज्य करता था। उसकी राजधानी उज्जैन थी। एक बार राजा अन्द्रमुप्त ने रात को सोते हुए भावी अनिष्ट फल के सूचक सोलह स्वप्न देखे। प्रात:काल होने पर उसे महबाहु स्वामी के आगमन का समाचार मिला। यह स्वामी उज्जैन नगरी के बाहर एक मुन्दर उद्यान में ठहरे हुए थे। बनपाल ने आकर सुचनादी, कि 'गण के अग्रणी' आचार्य मद्रवाहु 'मुनिसंदोह' के साथ पथारे हुए है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसी समय मद्रबाह को बला भेजा, और अपने स्वप्नों का फल पछा। स्वप्नों का फल जात होने पर राजा चन्द्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली, और अपने गुरु मद्रबाहु की सेवा में दत्तचित्त होकरतत्परहो गया। कुछ दिनो बाद मद्रबाहु स्वामी श्रेष्ठी जिनदास के घर गये। वहाँ एक बालक अकेला पालने पर झूल रहा था। यद्यपि बालक की आयु केवल साठ दिन की थी, पर मद्रबाह को देखकर उसने 'जाओ, जाओ' ऐसा बचन बोलना प्रारम्म कर दिया। इसे सुनते ही मदबाहु समझ गये कि अब शीध्र ही बारह वर्ष का दुमिक्ष पडने वाला है। अत उन्होने निश्चय किया, कि अपने ५०० मृनियों को साथ लेकर दक्षिण की ओर प्रस्थान कर दिया जाए। दक्षिण पहुँच कर कुछ ही समय पश्चात् आचार्य भद्रबाह को ज्ञात हो गया, कि अब उनकी आयु बहुत कम शेष रह गई है। अत उन्होने अपने स्थान पर विशासाचार्य को नियुक्त कर दिया, और स्वयं एकान्त स्थान पर रहते हुए अन्तिम समय की प्रतीक्षा करने लगे। इस अन्त समय मे भी चन्द्रगृष्ति मृति गुरु की सेवा में ही रहे। यद्यपि मद्रबाहु ने चन्द्रगुप्ति को अपने पास रहने से बहुत मना किया, पर उसने गुरु की सेवा मे रहने का ही निब्चय किया। एकान्त मे निवास करने हुए अनदान बत द्वारा भद्रवाह ने गिरिगुहा मे अपने प्राणा का त्याग किया। इसके पश्चात् मृति चन्द्रगुप्ति उसी गिरिगुहा में निवास करने लगे, जहाँ उनके गुरु अन्तिम श्रुतकेवलि भद्रवाह ने प्राण न्याग किये थे। दक्षिण की ओर प्रस्थान करने और मूनि व्रत ग्रहण करने से पूर्व ही राजा चन्द्रगुप्ति ने अपना राज्य अपने पुत्र को सीप दिया था।

श्रीमश्रीमिदत्त द्वारा विरचित जाराघना कथाकोप में भी इसी प्रकार की कथा पायी जाती हैं। उसे पृबक् रूप से यहाँ उल्लिकित करने की कोई आवस्यकता नहीं है। बारह वर्ष के घोर ट्वीमंश की सम्मावना पर आचार्य मद्रवाहु ने अपने मृनि-गण के साथ दक्षिण की बोर प्रस्थान कर दिया था, और 'यतियों (मृनियों) से विमुक्त होने के कारण दुखी

 <sup>&</sup>quot;अवनती विवयेत्राय विजिताजिलसम्बल्धे । ५ । बज्यपुण्तिनृंत्यसत्रावाकास्त्रवाच्युणावेद्यः । ८ । वारद्वावद्यययेना दुर्गिकां सम्बल्यक्के ।।६१॥ इति निर्वेदमायाय भवतम्बलीतवीः । राज्यं स्वयुग्वे दस्या मेहे गेहेर्जनसंत्रयात ।।६२॥

होकर उज्जिमिनोनाथ राजा चन्त्रगुप्त भी सहबाह से दीका लेकर मृति बन गया था" इसी प्रकार की कथा पुण्याश्रव कथाकांव से भी विद्यमान है।"

श्वेताम्बर जैनों के प्रसिद्ध ग्रन्थ परिशिष्ट पर्व मे भी चन्द्रगप्त मौर्य को जैन धर्म का अनुयायी लिखा गया है। पर उसके अनुसार चन्द्रगुप्त ने आचार्य मद्रवाहु से जैन धर्म की दीक्षा नहीं ली थी। परिशिष्ट पर्व की कथा दिगम्बर जैनों के ग्रन्थों में विद्यमान कथा-नको से मिन्न है। अत. उसे यहाँ सक्षिप्त रूप से उल्लिखित करना उपयोगी होगा। पहले चन्द्रगप्त जैन नहीं था, और उस पर मिष्याद्षिट बाले वावण्डिमतो का बहत प्रभाव था। चाणक्य को यह बात पसन्द नहीं थी। उसने यत्न किया, कि चन्द्रगप्त पर से इन मिच्या-सम्प्रदायो का प्रभाव दूर हो जाए और वह इन्हें अपना सरक्षण प्रदान न करे। चाणक्य ने उसे समझाया, कि इन सम्प्रदायों के आचार्य असयत एवं पापमय जीवन बिताने वाले और स्त्रियों के प्रति लम्पट है। वे तो इस योग्य भी नहीं है, कि उनसे बात तक भी की जाए। फिर उनकी पूजा व सत्कार करने का तो प्रक्त ही कैसे उत्पन्न हो सकता है। इन्हें दान देना नो बैसाही है, जैसे कि ऊसर भूमि पर जल बरसाना। मौर्य चन्द्रगप्त ने यह सुन कर कहा. कि मझे गरु के बचन पर पूर्ण विश्वास तो है, पर ये पाषण्ड-जन सबसी नहीं है, इसका मै प्रमाण चाहुँगा। इस पर चाणक्य ने नगरी मे यह घोषणा करा दी, कि राजा सब पाषण्डियों (सम्प्रदायों के अनुयायियों) से धर्म का श्रवण करना चाहता है। पाषण्डियों ने चाणक्य के निमन्त्रण को स्वीकृत कर लिया, और उन्हें राजप्रासाद के एक ऐसे स्थान पर ले जाया गया जो कि अन्त पूर के अत्यन्त समीप था। अन्तःपूर के सामने की ममि पर एक ऐसा चर्ण डलवा दिया गया, जोकि अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण दिखायी नहीं देता था। राजा के आने मे अभी देर थी, अत. ये असंयत, स्त्रैण और स्त्रीलोल्प पाषण्डि-जन अन्तःपुर की खिडकियों के पास जा खडे हुए और उनके छिद्रों से राजपत्नियों को देखने रुगे। ज्यों ही चन्द्रगृप्त वहाँ आया, वे तुरन्त अपने स्थानो पर आकर बैठ गर्ये, और चन्द्रगप्त को धर्म का उपदेश दिया। उनके चले जाने पर चाणक्य ने चन्द्रगप्त को वे पदचिन्ह दिखाये. जो कि अन्त पर की खिडकियो तक सुक्ष्म चर्ण पर बन गये थे। अगले दिन जैन मनियो को धर्म के उपदेश के लिये बुलाया गया। पहले दिन के समान फिर सुक्ष्म चुर्ण बिछाया गया। पर जैन मिन राजप्रासाद में प्रविष्ट होकर यथास्थान बैठ गये. और वहाँ बैठकर राजा के आगमन की प्रतीक्षा करते रहे। राजा को उपदेश देकर जब वे बापस छीटे, तो सुक्ष्म वर्ण पर कोई भी पद-चिन्ह नहीं पाया गया। इससे चन्द्रगुप्त को विश्वास हो गया, कि जैन

 <sup>&</sup>quot;ततक्कोण्यविनीनायक्कन्द्रगुप्तो महीपतिः । वियोगात् यतिनां भद्रवाहुं नत्वाभक्ननुतिः ॥"

२. पुष्पाधवकवा कोव (श्री. मायूराम प्रेसी द्वारा अनूवित)

मुनि अन्य पाषण्डियो से भिन्न है, और उसने अन्य पाषण्डों के प्रति आस्था का परित्याग कर जैनवर्म को स्वीकार कर लिया। <sup>१</sup>

परिश्रिष्ट पर्व में न महबाहु का उल्लेख है, और न जैन मुनि बनने के पश्चात् चन्द्रगुप्त के दक्षिण में प्रस्थान करने का। वहाँ यह अवश्य लिखा है, कि चन्द्रगुप्त के समय से बारह वर्ष का कराल दुष्काल (दुमिका) पडा था, और चन्द्रगुप्त ने समाधि लेकर अपने जीवन

१. 'चन्त्रगुप्तं तु निष्यावृक् पावण्डिमतभावितम् । अनुशासितुमारेभे हितस्तस्य पितेव सः॥४१५॥ असंवता हामी पापाः प्रकृत्वा स्त्रीव सम्पदाः । अपि संभावितुं नाहस्तित्युजायां तु का कथा ॥४१६॥ तेव् निष्यलं दानमूषरेष्वम्बुवृष्टिवत् ॥४१७॥ मौर्योऽवादीन्त्रम ह्यार्थ त्वद्ववो गुरुसंमितम् । नैते संयमिन इति प्रत्यायय तनापि माम् ॥४१९॥ पुरे प्रघोषं चाणक्यस्ततः जैवमकारयत् । धर्मं श्रोष्यति सर्वेषामपि पाषण्डिनां नृपः ॥४२०॥ ततत्रचाह्य तान् सर्वान्तुद्धान्तस्यादवीयसि । देशे निर्वेशमामास स विविक्ते विविक्तघीः ॥४२१॥ शुद्धान्तासम्रदिग्भागे चाजक्येनाप्रतोऽपि हि । अक्षेप्यलक्ष्यं इलक्ष्णं च लोव्ट चूर्ण महीतले ॥४२२॥ तत्रोपदेशनार्थं ते चाणक्येन प्रवेशिताः । ज्ञात्वा विविक्तं स्थानं तच्छुद्धान्ताभिमुखं ययुः ॥४२३॥ स्त्रीलोलास्ते स्वभावेन नृपस्त्रंगमसंयताः । गवाकविवरैर्बब्दमुपसकमिरे ततः ॥४२४॥ राजपत्नीः पश्यान्तस्तावस्थुर्दुराशयाः । न यावदाययौ राजा निषेतुस्तु तदागमे ॥४२५॥ ततत्रच चन्द्रगुप्ताय धर्ममास्थाय ते ययुः। पुनरागममिष्कन्तोऽन्तःपुरस्त्री विवृक्षया ॥४२६॥ धर्ममारूपातुमाह्वाताः तत्र जैनमुनीनपि ॥४३०॥ निषेतुस्ते प्रथमतोऽप्यासनेष्वेव साधवः । स्वाध्यायावश्यकेनाथ नृपागममपालयन् ॥४३१॥ उत्पन्नप्रत्ययः साधून् गुरून्मेनेऽथ पार्थिवः । पावण्डिवु विरक्तोऽभूद्विवयेष्विव योगवित् ॥४३५॥ परिश्चिष्टपर्वं, अष्टम सर्गं । २. "इतश्च तस्मिन् बुध्काले कराले द्वादशाब्दके ।

आचार्यः सुस्थितो नाम चनागुप्त पूरेज्वसत् ॥' परिशिष्ट पर्व ८।३७७



गढ़ का अशोक स्तम्म

का अन्त किया था। पन्त्रनृप्त के सम्बन्ध में जैन प्रन्यों में जो कथाएँ पायी जाती हैं, वे एक-सबुध नहीं हैं। इस विषय में विषम्बर और स्वेताम्बर अनुश्रुतियों में मेद है।

विगम्बर जनुष्युति के बन्यों में कन्नपुष्त के अनित्म समय के सम्बन्ध में वो विवरण दिवा गया है, उसकी पुष्टि अस्वयक्तिणोल (माइसूर राज्य ) से उपक्ष्म उस्तिर्ण नेक्षी डाए मी होती है। ये लेव सम्बन्ध और कावल--दोनों आवाजों में है। इस्ति मांकारिक नरते हुए भीराइस में लिखा है—'इस स्वान पर जैनों की बाबावी अनित्म श्रुतकेवणी महबाह डारा हुई। भादबाह ने देशी स्थान पर आण ल्याप किया था। अझीक के पितामह मीर्य राज्य जन्मपुर्व ने जिसे भी प्रतिवाद्ध के सिंदा को लेखा है—'इस स्वान प्रतिवाद्ध की सेवा को थी।' अवण्यक्तिमोल की त्यापीय अनुपूर्व के अनुप्ता प चन्नपुर्य की समझा हु का इस स्थान के साथ पनिष्ट सम्बन्ध था। वहाँ के एक पर्यंत का नाम 'चन्हिनार' है, जिबके सम्बन्ध में गुढ़ कहा जाता है। उसका स्वान के साथ पनिष्ट सम्बन्ध था। वहाँ के एक पर्यंत का नाम 'चन्हिनार' है, जिबके सम्बन्ध में गुढ़ कहा जाता है कि उसका यह नाम चन्नपुर्य नामक एक महात्मा के नाम पर पड़ा है। इस इस पर पर मुक्त है। वहाँ एक मठ भी है, जिमें 'चन्यग्यवस्ती' कहते हैं।

चन्द्रागिरि पर्वत पर विध्यमान एक शिकालेख से झात होता है, कि मद्रबाह ने इसी स्थान पर प्राण त्यान किये थे। वहीं किखा है, कि मद्रबाह श्रुपकेबली मुनीस्वरों में अतिसम् था, बहु सन्पूर्ण आन के अभिग्राय का प्रतिपादन करने ने समर्थ होने के कारण विद्वार्थ मुंबेस्य एवं उनका विनेता था, और समय बीलसम्मक न्यन्त्रपत्र जनका विषय था। हसी पर्वत पर उपलब्ध एक क्या शिकालेख से मी इसी बात को अन्य बंग से प्रयट किया चया है। "

चन्निपिर पर्वत के एक शिक्षालेख में विवाद कर से यह विवारण दिया नया है, कि किस प्रकार भिकालदर्शी भद्रबाहु स्वामी को यह पहले ही बात हो गया वा कि उन्बायिनी में बारह वर्ष का घोर दुर्जिक्ष पढ़ने वाला है, किस प्रकार उनके आदेश से भूतियों का सम्पूर्ण सब उत्तरापय से दक्षिणापय को चला लागा, और किस प्रकार मृति सब ने बनवान्य से

१. 'समाधिमरणं प्राप्य चन्त्रमुप्तो विवं वयौ ।' परिक्तिस्ट वर्व ८।४४४

<sup>7.</sup> Rice: Mysore and Coorg from Inscriptions.

 <sup>&</sup>quot;यो महबाहुः शुरकेवकीनां मृत्तीववराणाणिह् परिवामोऽपि
अवश्विमोऽपृत् विद्ववां विनेता सर्वभूतार्वप्रतिपावनेन
यवीय शिरवोऽकानि चन्त्रपुन्तरसम्प्रक्षीकानतवेषवृद्धः
विवेश वसीशतपः प्रभावात् प्रभूतवीर्तिर्भूवनान्तराणि ॥"

 <sup>&</sup>quot;जीनवस्त्रकंती यो हि नवजाहुरिति शुतः । बुतकेविकतायेनु वरतः परतो पुतिः ॥ नवजानकारित्वकतान्त्रकीरितः विकासम्बद्धानिकति तस्य क्षित्रयः सस्य प्रभावाहुमवेदतातिस्टरासितः स्वस्वपानी नुगीनान् ॥"

पूर्ण पृथिवी के अत्यन्त सुन्दर स्थान पर आवास किया। इसी शिकालेख में आगे चककर यह सूचित किया गया है, कि अदबाहु स्वामी अमाचन्द्र नामक अपने शिव्य के साथ कटवअ संज्ञक स्थान पर उहर नवे, और वहीं पर समाधि केकर उन्होंने अपने प्राणो का त्याश किया। उन्हें शिव्य के सहाथीर स्थामी के परवात् गीतम, लोहार्य, जन्म, विष्णुवेव, अपराजिन, नोवधमंत्र आदि जो जीन गृह हुए, और जिनकी गृह-परप्पार मे अुनकेवली अदबाहु स्वामी चन्द्रमुप्त के समझालीन वे, उन तव का भी उल्लेख किया गया है।

चन्नपुष्त मीर्य जैन में, जीर प्रबच्धा प्रहण कर वह मृति मी हो गये में, यह बात विन्मोक-प्रवास्त (स्कोधपण्यासी) द्वारा मी बात होती है। वहाँ किखा है कि मुकुटभारी राजाओं में बन्दपुष्त येहा जनित्तम राजा था, जिसमे कि जिन वीक्षा प्रवृत्त भी भी। उसमे एक्सा कोंहे ऐसा मुकुटभारी राजा नहीं हुआ, जिसमे कि प्रवृत्तमा की हो। तिलोधपण्यासी दिगस्तर जैन सम्प्रवृत्तमा प्राचीन प्रन्य है, जिसका काल तीसरी सदी के अन्त था चौभी सदी के प्रारम्भ में माना जाता है। जन्दपुष्त द्वारा जिन दीक्षा लिये जाने का उसमें जो उस्लेख है, वह कस्तत. महत्त्व का है।

जैन साहित्य के अनुसार चन्द्रगुप्त जैन वर्म का अनुसायी था, यह निर्विवाद है। परि-शिष्ट पर्य मे तो चाणक्य को भी जैन कहा गया है। दिगम्बर और दवेतास्वर-दोनो जैन अनुस्तुतियों मे मीर्य वस के प्रवर्शक चन्द्रगुप्त को भी जैन माना गया है। पर मृनि व्रत प्रहण

२. "मठबयरेत् चरियो जिणविक्तं घरवि चंदगुको य । तत्तो मठबणरा बुष्यवक्तं जेव गेर्ण्ति ॥" तिलोयपण्यती (१४८१ वां क्लोक्

कर बुकने पर उसके सुदूर दक्षिण में जा बसने और वहीं प्राणत्याय करने की बात स्वेताम्बर जैनों को मान्य नहीं है। इस विषय में कौन-सा मत सही है, यह निर्घारित कर सकना बहुत कठिन है। पुष्याश्रव कथा नामक जैन ग्रन्थ में भी चन्द्रगुप्त का सम्बन्ध श्रवणवेलगोल के साय जोड़ा गया है। पर उसमें जिस चन्द्रगुप्त का साधु बनकर दक्षिण जाने और वहाँ अनशन द्वारा प्राणत्याग करने का उल्लेख है, वह अशोक का पितामह न होकर अशोक का पौत्र (कुनाल का पुत्र) चन्द्रगुप्त है। पुष्पाश्रवकया में मौर्यवंश का जो इतिवृत्त दिया गया है, वह प्राय: अन्य जैन ग्रन्थों के ही सद्बा है, पर अशोक के पितामह चन्द्रगुप्त के सम्बन्ध में उसमें यह नहीं लिखा गया, कि उसने दक्षिण जाकर अनदान किया था। राजा नन्द द्वारा नाणक्य के अपमानित किये जाने का कुलान्त देने के परचात् पुष्याश्रव कथा ने चन्द्रशृप्त मौर्य के विषय में यह क्या दी है---'अब चाणस्य को कोच आया और वह नगर से निकल कर बाहर जाने लगा। मार्ग में चाणक्य ने चिल्लाकर कहा--जो कोई मेरे परम शत्रु राजा नन्द का राज्य लेना चाहता हो, वह मेरे पीछे-पीछे चला आये। चाणक्य के ऐसे वाक्य सुनकर चन्द्रगुप्त नाम का एक क्षत्रिय, जो अत्यन्त निर्धन था, यह विचार कर कि मेरा क्या विगड़ता है चाणक्य के पीछे हो लिया। चाणक्य चन्द्रगुप्त को लेकर नन्द के किसी प्रबल शत्रु से जा मिला, और किसी उपाय से नन्द का सकुटुम्ब नाश करके उसने चन्द्रगुप्त को वहाँ का राजा बनाया। चन्द्रगुप्त ने बहुत काल तक राज्य करके अपने पुत्र बिन्द्रसार को राज्य दे चायक्य के साथ जिन-दीक्षा ग्रहण की। ' 'बिन्दुसार मी अपने पुत्र अशोक को राज्य दे महामूनि हुआ। अशोक के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कुनाल रखा गया। कुनाल की बाल्यावस्था थी, अभी वह पठन-पाठन मे ही लगा हुआ था कि इसी समय राजा अझोक को अपने किसी शत्रु पर चढाई करने के लिये जाना पड़ा। जो मन्त्री नगर में रह गया था, उसके लिये राजा ने एक लिखी हुई आज्ञा मेजी कि अध्यापक को चावल, बैगन आदि दे संतुष्ट करना और कुमार (कुनाल) को अच्छी तरह पढ़ाना। राजाका यह पत्र पढ़ने वाले ने इस प्रकार पढ़ा, कि कुमार को अन्धा कर देना (अध्यापयताम् के स्थान पर अन्धापयताम् पढ़ लिया गया )। राजा की आज्ञा जैसी पढी गई थी, वैसी ही काम मे लायी गई। कूमार के नेत्र फोड दिये गये । थोड़े दिन पीछे शत्रुको जीत कर राजा अक्षोक वापस आया । अपने पुत्र की ऐसी दशा देख कर उसे बहुत शोक हुआ। थोड़े दिनों के बाद कुनाल का विवाह चन्द्रानना नाम की एक कन्या से किया गया, जिससे कि चन्द्रगुप्त नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा अशोक अपने पीते चन्द्रगुप्त को राज्य देकर दीक्षित हो गया। अब अशोक के बाद चन्द्रगुप्त राज्य करने लगा। एक दिन नगर के बाहर उद्यान में कोई अवधि-क्वानी मुनि पर्धारे। वनपाल ने मुनि के आने का समाचार राजा को दिया। राजा चन्त्रयुप्त मुनि की बन्दना करने के लिये उद्यान में गया, और श्रीमुनि को नमस्कार कर उनके पास बैठ गया। धर्मेश्रदण करने के अनन्तर राजा ने मुनि से अपने पूर्व-भव पूछे। · · चन्द्रगुप्त अपने पूर्व-भव सुनकर प्रसन्न हो मुनिराज को नमस्कार कर नगर में लौट आया, और सुख से राज्य करने लगा। एक बार राजा चन्द्रगुप्त ने रात्रि के पिछले प्रहर में नीचे लिखे हुए सोलह स्वप्न देखें हैं ' · · · · · · · ग''

इसके आगे की कथा वही है, जो मद्रवाह चरित्र में पायी जाती है, और जिसका उल्लेख इसी प्रकरण में ऊपर किया भी जा चुका है। युष्याश्रव कथाकोष के अनुसार श्रवणबेलगोल के साथ जिस राजा चन्द्रगप्त का सम्बन्ध है, वह मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चन्द्रगुप्त न होकर कुनाल का पुत्र चन्द्रगुप्तथा। हमें ज्ञात है कि राजा अशोक का पौत्र (कुनाल का पुत्र ) सम्प्रति जैन धर्म का प्रवल समर्थक और उन्नायक था, और जैन धर्म के इतिहास मे उसका बही स्थान है,जो बौद्ध इतिहास में अशोक का है। यदि सम्प्रति का एक नाम चन्द्रगुप्त भी हो. तो श्रवण बेलगोल के साथ सम्बद्ध चन्द्रगप्त और सम्प्रति को एक ही मानना संगत हो सकता है। जैन अनश्रति के कन्नड ग्रन्थ 'राजाविलकथे' के अनुसार भी जिस बन्द्रगप्त ने दक्षिण जाकर अनशन द्वारा प्राणस्याग किया, वह अशोक का पितामह न होकर उसका पौत्र ही था। वहाँ यह भी लिखा है, कि जैन मुनि बनकर चन्द्रगुप्त ने अपना राज्य अपने पत्र सिंहसेन को सौंप दिया, और स्वयं भद्रवाह के साथ दक्षिण की ओर चला गया। इसी को दिष्ट में रख कर डा०फ्लीट ने यह प्रतिपादित किया है, कि श्रवण बेलगोल के साथ जिस चन्द्रगुप्त का सम्बन्ध है वह अशोक का पौत्र था, और वहाँ के शिलालेखों में जिस मद्र-वाहु का उल्लेख है, वह अन्तिम श्रुतकेवली मद्रबाहु न होकर कोई अन्य मद्रबाह था। माइसर और कुर्ग के शिलालेखों का सम्पादन करते हुए श्री राइस के सम्मल भी दो चन्त्र-गप्तों की समस्या प्रस्तुत हुई थी। इसी कारण उन्होंने लिखा है, कि प्राचीन जैन अनुश्रुति में दो चन्द्रगुप्तों का उल्लिखित होना गडबड़ का परिणाम है, और कतिपय जैन लेखको ने अशोक के पितामह चन्द्रगुप्त को मूल से उसका पौत्र लिख दिया है।

अवगर्वकणोक से सम्बद्ध चन्नपुष्त को अशोक का पीत्र मानने में सबसे बड़ी कठिनाई महबाह के कारण उपस्थित होती है। दिगम्बर उने प्रयो के अनुसार जिस महबाह ने चन्नगुत्त को जिन-सीकारी थी, वह अनिस भूतकेवणी था। हिस्चिकृत वृहत्त्वभाकोश के महवाहु क्यानक में चन्नपुष्त के गृद जिस महबाह का उल्लेख है, वह शूनकेवली महबाह ही है।
म्वेतास्वर और दिगम्बर दोनों प्रकार के जैन प्रयो में वर्षमान महाबीर की शिष्य-परम्परा के गृद्ध और उनके काल का उल्लेख दिखमान है। दिगम्बर अनुभूति के अनुसार ये गृद्ध
निम्निक्तिय थे-गौतम गणघर २२ वर्ष, गुधमाँ स्वाधी ११ वर्ष और वस्कूत सी देवर्ष।
ये तीनों केवली या केवल जानीये, और महाबीर के निर्वाण के प्रचात से तीनों कुल सिलाकर

१. पुष्पाधवकवा---निविमित्र की कथा (नाब्राम प्रेमी द्वारा अनुवित)

 <sup>&</sup>quot;And the other (difficulty) is that, by a further extract from
the same work (Rajavallikathe) we learn, that the Chandragupta in
question was not the well-known grandfather of Ashoka, but a
son"-of Ashoka's son kural." (Indian Antiquary XXI,pp 156-160)

६२ वर्ष तक गुरु-पद पर विराजमान रहे। इनके पश्चात् कोई केवली नहीं हुआ, पर पाँच श्रुतकेवली आचार्य हुए, जिनके नाम निम्नलिखित हैं—विष्णुकुमार १४ वर्ष, मन्दिमित्र १६ वर्षं, अपराजित २२ वर्षं, गोवर्षंन १९ वर्षं और मद्रबाहु२९ वर्ष । इन पौत्र श्रुतकेवस्त्रियों का काल पूरा १०० वर्ष था। इस प्रकार श्रुतकेवली मद्रबाहु का काल (गुरुपद कर काल) महाबीर के निर्वाण से १३३ वर्ष पश्चात् प्रारम्भ हुआ, और १६२ वर्ष पश्चात् तक रहा। जैन अनुश्रुति के अनुसार जैसे भव्रवाहु का समय महाबीर के निर्वाण के १३३--१६२ वर्ष पश्चात् है, वैसे ही चन्द्रगुप्त (अशोक का पितामहं) के राजसिंहासनारूढ़ होने का समय महाबीर के निर्वाण के १५५ वर्ष पश्चात् है। स्वेताम्बर सम्प्रदाय के ग्रन्थ परिक्षिष्ट पर्व मे चन्द्रगुप्त का यही समय उल्लिखित है। ' महाबीर के पश्चात् जैमों के जो प्रमुख गुरु या आचार्य हुए, उनके नामों और गुरुपद के वर्षों के सम्बन्ध में व्वेताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदायों मे बहुत मतभेद है, पर ये दोनो ही सम्प्रदाय आचार्य भद्रबाहु को अपनी गुरु-परम्परा में परि-गणित करते हैं, यद्यपि उनके काल के सम्बन्ध में थोडा-सा मतमेद है। दिगम्बर सम्प्रदाय के अनुसार भद्रबाहु का काल १३३–१६२ (महावीर निर्वाण पश्चात्) है, और खेताम्बर मम्प्रदाय के अनुसार १५६-१७० (म. वि. पश्चात्) । दोनो मद्रबाहु को महाबीर के निर्वाण के कोई डेड सदी पश्चात् का मानते हैं, और चन्द्रगुप्त मौर्य को उसका समकालीन प्रतिपादित करते हैं।

महाबीर का निर्वाण कब हुआ. इस प्रकार पर भी ऐतिहासिको में ऐकमस्य नहीं है। जैन परस्परा के अनुसार महाबीर के निर्वाण का समय ५२७ ई. पू. है। पर आयुक्ति विद्वान् इसे स्वीकार नहीं करते। इसका मुक्य कारण यह है, कि महावीर जीर बुढ समकाठीन थें, और बुढ का निर्वाण पांचसी सवी ई. पू. के पूर्वा में में हुआ था। महावीर बौर बुढ समकाठीन थें, और बुढ का निर्वाण पांचसी सवी ई. पू. के पूर्वा में में हुआ था। महावीर बौर बुढ के काल के सम्बन्ध में जो विवाद रहा है, उस पर संक्षिप्त रूप से भी प्रकाश डाल सकता यहाँ सम्भव नहीं है। हमारे लिये यहाँ इतता लिख देना ही पर्याप्त है, कि आयुक्तिक रेति हासिक सहासीर का निर्वाण-काल ४८० ई.0, या उसके कमा प्रतिपादित करते हैं। विद स सन को स्वीकार कर लिया जाए, तो मदबाहु का काल ३४०-२६८ ई.0, पू. (वियन्ध अनसूति के अनुसार) बेठता है, और चन्त्रपुष्त मौर्य का काल ३२५ ई.० पू.। वियान्धर जैन प्रन्यो में मदबाहु और चन्त्रपुष्त का लिख हंग से सम्बन्ध प्रतिपादित है, उसे दृष्ट में रखते हुए यही सत जपयुक्त प्रतीद होता है, कि अववजेलाल से सम्बद्ध बन्तपुष्त कोच का पितासह चन्त्रपुष्त मा। बयोक से पोत्र समय में मदबाहु नाम के किसी प्रतिद आवार्य की सता की सुक्ता बैन प्रतात के समय में मदबाहु हाता के किसी प्रतिद आवार्य की सता की सुक्ता बैन प्रतात के समय में मदबाहु हाता के किसी प्रतिद आवार्य की सता की सुक्ता बैन प्रतात के समय में मदबाहु हाता के किसी प्रतिद आवार्य की सता की सुक्ता बैन प्रता ते स्वारत करात होती। सम्प्रति का समय में मदबाहु नाम के किसी प्रतिद आवार्य की सता की सुक्ता बैन प्रतात के समय में मदबाहु नाम के किसी प्रतिद आवार्य की सता की सुक्ता बैन प्रतात की सता नहीं होती। सम्प्रति का काल चन्त्रपुष्त की महत्त्व के सनमा एक सदी वार

 <sup>&</sup>quot;एवं च श्रीमहाबीरम्बतैर्वकृते गते । पञ्चपञ्चाक्षविके चनानुपरीऽभवस्त्रः।" परिक्षित्र पर्व ८।३३९

है। तब तक मद्रवाहु जीवित रहे हो, यह अकल्पनीय है। इस दशा में वही मत युक्तिसंगत प्रतीत होता है, कि श्रवण बेलगोल के साथ जिस चन्द्रगुप्त का सम्बन्ध है, वह मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चन्द्रगुप्त मौर्य ही था। पर इस प्रसंग मे यह नही भूलना चाहिये, कि श्वेतास्वर जैन मद्रबाहु और चन्द्रगृप्त के दक्षिण-प्रवास की बात को स्वीकार नहीं करते, और दिगम्बर जैन अनुश्रुति मी इस विषय मे पूर्णतया स्पष्ट नहीं है। पुण्याश्रव कथा और राजाविलक्षे में श्रवणवेलगोल का सम्बन्ध अशोक के पौत्र चन्द्रगुप्त से बताया गया है, यह ऊपर लिखा जा चुका है। केवल इन दो ग्रन्थों में ही नहीं, अपितु श्रवणवेलगोल के चन्द्रगिरि पर्वत पर के एक लेख में भी जिस भद्रबाहु का दक्षिण दिशा में जाकर प्राणत्याग करने का उल्लेख है, वह श्रतकेवली मद्रबाहु न होकर उनके पश्चात् काल का मद्रबाहु है, और उनके जिस क्षिष्य ने अन्तिम समय मे उनकी सेवा की थी, उसका नाम भी चन्द्रगुप्त न होकर प्रमाचन्द है। इस शिलालेख मे महावीर स्वामी के पश्चात गौतम, लोहार्य, जम्ब, विष्णुदेव, अपराजित, गोव-धंन, भद्रबाह, विशास, कृतिकार्य, जय, सिद्धार्थ, घृतिषेण और बृद्धिल नामक गुरुओं का नाम से उल्लेख करके फिर यह कहा गया है, कि उनकी परम्परा मे हुए मद्रबाह ने यह जान लिया था, कि उज्जियिनी मे शीघ्र बारह वर्ष का दुनिक्ष पडने वाला है, और तब सम्पूर्ण मनिसघ ने उत्तरापय से दक्षिणपय की ओर प्रस्थान कर दिया, और भद्रवाहु ने कटवप्र नामक स्थान पर ठहर कर समाधिमरण किया। यह ध्यान देने योग्य है, कि इस छेल मे केवली और श्रुतकेवली गुरुओ (जिनमे मद्रबाहु का भी नाम है) को गिना कर बाद के गुरुओ की परम्परा मे उस मद्रवाहु का नाम दिया गया है, जोकि उज्जयिनी मे दुर्भिक्ष पड़ने पर मुनिसघ के साथ दक्षिण की ओर चला गया, और जिसके साथ उसका शिष्य प्रभाषन्द्र भी था। हरिषेणकृत वृहत्कथाकोश में लिखा है, कि श्रुतकेवली मद्रबाहु से जिन-दीक्षा छेने के अनन्तर चन्द्रगुप्त का नाम विषसाचार्य (विशासाचार्य) हो गया था, और वह जैनो के दम पूर्वियों में सर्वप्रथम था। श्रवणबेलगोल के जिस शिलालेख का हमने ऊपर उल्लेख किया है, उसमे वर्थमान महावीर की शिष्य परम्परा मे भद्रवाहु के पश्चात् विशास नाम बी विद्यमान है। यह विशाख वृहत्कथाकोश का विशाखाचार्य ही है, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है। पर श्रवणबेलगोल से सम्बद्ध मद्रवाहु न तो श्रुतकेवली मद्रबाहु है, और न उसका शिष्य चन्द्रगुप्त या विशासाचार्य। श्रवणबेलगोल का यह लेख बहुत प्राचीन है. और इसका काल सातवी सदी ईस्वी मे माना जाता है। इसके विवरण की उपेक्षा नहीं कही जा सकती, यद्यपि श्रवणबेलगोल में ही अन्य ऐसे शिलालेख भी है, जिनमें भद्रबाहुको 'श्रुतकेवली' कहा गया है, और उनके शिष्य का नाम अन्द्रगुप्त लिखा गया है। ऐसे लेखों का हम इसी प्रकरण में ऊपर उल्लेख भी कर चुके हैं।

बर्तमान समय में ऐतिहासिको का मुकाब इसी ओर है, कि विष्यस्य जैन अनुश्रुति में चन्द्रगुप्त मौर्य के अन्तिम समय का जिस रूप में विवरण उपलब्ध है, उसे विष्वस्तनीय माना जाए। इस सम्बन्ध में जो भी साहित्यिक व अन्य सामग्री विश्वमान है, उस सबका हमने इस प्रकरण में संक्षेप के साथ उल्केख कर दिना है। विगन्दर जीर लेवान्जर बनुकृषियों में बहुत मेर जोर विरोस होने के कारण निष्यक ऐतिहासिक के किये किसी प्रत को पूर्णया माण्य व विश्वसनीय समझ केना सम्मन नहीं हैं। कट कहुक जन्म ऐतिहासिक सामग्री उपकथन नहीं जाए, यह विषय संविध्य और विशासस्य ही रहेगा।

### (२) घोर दुर्भिक्ष

चन्द्रमुख भौर्य के शासन-काल में एक कोर हुमिल पड़ा था, व्वेतान्वर और विगन्वर दोनों में म सम्प्रदायों की प्राचीन अनुमृति इस बात को स्वीकार करती है। यह हुमिल बारह साल तक रहा था, इसमें सन्तेह किया जा सकता है, पर दुमिल पड़ने की बात उन्होंचों केलों से भी पुट होती है। ये केल बोह्मगीरा और महास्थानन नामक स्थानों से उपलब्ध हुए हैं। सोहगीरा उत्तर प्रदेश के गोरलपुर जिले में है, और महास्थानवढ़ बंगाल के बोगरा जिले में। शोहगीरा का केल एक तामपत्र पर उन्होंचे हैं और माशा तथा लिपि के आधार पर यह माना गया है, कि यह लेल मीर्य युग का है। इसे अशोक के केलों की तुलना में भी कुछ पहले काल का समझा जाता है। लेल इस प्रकार है।

सर्वतियनमहमगनससनेमनवसितिक इसिलिय तेव सगमेव एते दुवे कोट गर्छान तिववनिमबुलचचमौदंमभरूक न छ रूक्यियति अतियायिक यनो गहितवय

इस लेख का सस्कृत रूपान्तर इस प्रकार किया गया है—"आवस्तीयानां महामात्राणा शासनं मानविसिटिकटात् । श्रीमतिवंशग्राम एवते हे कोष्ठाशारे त्रिगर्मे मधुकालाजाज-मोदास्वभारकाण सल कार्योमत आत्ययिकाय । नो गृहीतव्यम् ।"

श्री जायसवाल जी ने इस लेख को अग्रेजी मे इस प्रकार अनुवित किया था "—"The order of the Mahamatras of Shravasti issued from the Manavastit camp. Only to the renants, only on the advent of drought, these (the) dravya store houses of Triveni, Mathura, Chanchu, Modama and Bhadra are to the distributed, in case of distress they are not to be withheld." जायसवालजी का अर्थजी अनुवाद ज्यार्ग व्यहरूर के अनुवाद से मिस है। व्यहरूर का अनुवाद से स्वार्थ है। व्यहरूर का अनुवाद से स्वार्थ है। व्यहरूर का अनुवाद स्वार्थ है। व्यहरूर का अनुवाद से स्वार्थ है।

The order of the great officials of Shravasti (issued) from (their camp at) Manava impat: -These two storchouses with three patitions,

<sup>?.</sup> George Buhler-Sohgaura Copper Plate (Indian Antiquary, Oct. 1896)

<sup>7.</sup> Epigraphia Indica, Vol. XXII pp. 1-3

<sup>3.</sup> George Buhler-Songaura Copper Plate (Indian Antiquary, Oct. 1896)

(which are situated) even in famous Vanshagrama require the storage of loads (NTN) of black Panicum, purched grain, cummin seed and Amb for (times of) urgent need. One should not take any thing from the grain stored.

साहगौरा ताम्रपत्र पर उत्कीणं केल का अर्थ जिस दग से श्री. जायसवाल और ज्याजं व्यहलर द्वारा किया गया है, उससे यह सर्वधा स्पष्ट है कि यह लेख श्रावस्ती के महामात्रो द्वारा जारी की गई एक आजा के रूप में है जिसे कि उन्होंने मनवसित कैम्प से प्रचारित किया था। साथ ही, यह भी स्पष्ट है कि इस आजा का सम्बन्ध कोष्ठागारों में सञ्चित उस खाद्य सामग्री के साथ है. जिसे कि दिशक्ष के कारण उत्पन्न आत्ययिक (अविलम्बनीय) दशा में प्रयक्त किया जाता था। उत्कीर्ण लेख का जो सस्कृत रूपान्तर हमने ऊपर दिया है. वह श्री. व्युहलर के अनसार है। जायसवाल जी के पाठ में मख्य भेद उत्कीर्ण लेख की तीसरी पक्ति के विषय मे है। 'तिववनिमयलचचमोदममल' को जायसवाल जी ने 'त्रिगमें मधुकाला-जाजमोदाम्बमार' न मानकर 'त्रिवेणीमथराबाचमोदामामद्र' प्रतिपादित किया है. जो मगत प्रतीत होता है। त्रिवेणी, मथुरा आदि स्थानों के नाम है, जहां दुमिक्ष आदि विपत्तिया के निवारण के लिये द्रव्य-कोष्ठागार विद्यमान थे। श्रावस्ती के महामात्रों ने अपने सन-वसिति के कैम्प ने यही आदेश प्रचारित किया था, कि त्रिवेणी, मथुरा आदि के कोष्ठागारो मे जो मोजन सामग्री सञ्चित है, उसे इस विपत्ति काल में वितरित कर दिया जाए. उसे रोक कर न रखा जाए। त्रिवेणी. मथरा आदि स्थान श्रावस्ती के महामात्रों के अधिकार-क्षेत्र में सम्मिलित ये, अत उनकी ओर से वहाँ के कोष्ठागारों के विषय में आदेश दिया जाना सबेथा सगत है।

महास्थानगढ के लेल में भी उन आदेशों का उल्लेख है, जोकि दुमिश की दशा को दृष्टि में स्वकर प्रचारित किये गये थे। महास्थानगढ का पुराना नाम पुण्डनगळ (पुण्डु-नगर) था। महास्थानगढ से प्राप्त हुए मौगं यूग के उन्होंगे लेल में दसे 'पुण्डनगळ' नाम से ही सूचित किया गया है। इस लेल में भी कीष्टागारों में मञ्चित प्रस्थ के उपयोग का उल्लेख है। यह लेल इस प्रकार है—

—नेन स पणि (गी) य [1 | न [तर्जादनस] समिदिन [मु] | महामाशणा बड़ | नेन [म] | वे प्रिक्तिको पुडनगरुने ए [ज] | नि] पहिएपियानि सविभाग [च] [दि] ने [था] नेना निवहमति दण तिथा [ि] यके 'वि] किस मुख्य-तियापिक [मि] पि गड (केहि) (वि) के हि एक कोठापाने कोसे... इस केल का सक्सत रूपान्तर इस प्रकार है— वड्ववीयम्यः तिकः वतः सर्वपं वतम् । सुमानः सुकस्मीतः पुण्डनगरतः एतत् निवाह-विष्यति । वड्वपीयम्यः च वत्तं घान्यं निवस्यति । उदगात्ययिकायः, देवात्ययिकायः, मुकात्यं-विकाय वर्षि गण्डकै: (मुद्रामिः) वान्यैः (च) एवः कोच्छानारः कोषः [च वरिपुरणीयी] ।

सोहगौरा जौर महास्थागयह के लेखों को यदि बड़ोक से पूर्ववर्ती काल का माना बाए, तो यह स्वीकार कर सकता करिम नहीं होगा कि उनमें उत्त्विवत आदेशों को प्रचारित कराने की आवश्यकता उस विशिष्ट परित्यिति के कारण ही हुई वो, जो कि वन्त्रपूप मीर्थ के काल मे यहे बोर दुनिक से उत्त्यन हो गई थी। दुनिक के निवारण के लिये बिल उपायों भा प्रतिपादन कोटलीय वर्षवाहन में किया गया है, उत्तरर हम विष्के एक बच्चाय में प्रकास बाल चुके हैं। कोट्यायारों में सन्वित हम्य तथा मीजन सामग्री को जनुमहरूप्रकं (काम मृत्य पर) या सर्वेषा विना मृत्य वितरित (जनस्विविचाण) इन उपायों में जन्यतम ये। चन्त्रपुरत के सास्तवकाल में दुनिक पटने पर इन उपायों का भी आश्रव लिया गया था, यही इन उन्होंणे लेखों हारा सुचित होता है।

### (३) राजा बिन्दुसार का शासन-काल

चन्नपुन्त मोर्स के उत्तराषिकारी मानव राजा के लिये पोराणिक अनुश्रुति में बिच्हुसार, महसार और नन्दनार शब्द प्रवृत्त हुए हूँ। 'जैन प्रच्यों में इनके लिये केवल 'बिच्हुसार' गट्ट का हो प्रयोग किया गया है,' जो रहावें में मी चन्नपुन्त के उत्तराशिकारों को विन्दुसार हो लिखा गया है।' बस्तुन, 'बन्नपुन्त के कर परिचाम हो ना नाम बिच्हुसार हो लिखा गया है।' बस्तुन, 'बन्नपुन्त के कर परिचाम हो सकते हैं। श्रीक लेखकों ने सैच्हुकों हुए (चन्नपुन्त) के उत्तराधिकारों का नाम बिच्नुवार है। श्रीक लेखकों ने सैच्हुकों हुए (चन्नपुन्त) के उत्तराधिकारों का नाम बिच्नुवों के सिन्धात या जिम्बाबाद होना चाहिए। सम्मवतः, बिच्चयात (चन्नुवार के हित्य कर लेखाले) चिन्दुक्तार का ही विरुद्ध था। बान्दुसार ने चन्नपुन्त के जीवन-काल में ही राज्य प्रारात कर लिया था, या उत्तकी कृतुकार के जीवन-काल में ही राज्य प्रारात कर लिया था, या उत्तकी करनुतार कि जनुतार कि करनुता में कर ले समय चन्नपुन्त ने कन्नपार जिन-शिवा प्रहण कर ले समय चन्नपुन्त ने कन्नपार जिन-शिवा प्रहण कर ले समय चन्नपुन्त ने कन्नपार की सीच दिया था।

बिन्दुसार के नाम के सम्बन्ध में अनेक कथाएँ प्राचीन प्रन्थों में पायी जाती है। यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टि में उनका विशेष मूल्य नहीं है, पर एक जैन-कथा को वहीं उस्किक्ति करना अनुवित नहीं होगा। परिधिष्ट पर्व के अनसार चाणक्य ने यह निर्णय किया था.

१. 'अविता नन्दसारस्तु पञ्च विशत् समा नृषः।' वायु पुराव, ९९।३३२

<sup>&#</sup>x27;नविता महसारस्तु पञ्चवित्रत् समा नृषः । ब्रह्माच्ड पुराण ३१७४।१४५ २. परिक्षिच्ट पर्व ८।४४४

३. 'तस्य पुत्तो विन्युसारो अञ्ख्यीसति कार्यंव ।' महाबंसो ५।१८

कि चन्द्रपुष्प को विश्व खाने का अस्थास कराया जाए। इसका प्रयोजन यह चा, कि चन्द्रपुष्प चित्र के किस्रो अस्थास्त हो जाए, और यदि कोई चारू मोजन में विश्व मिलान्दर या विश्वकल्या द्वारा उचकी हत्या करता चाहे, तो वह सफल न हो सके। इसी उद्देश्य से चाण्यक्य चन्द्रमुष्प को मोजन में चोड़ा-चोड़ा विष देते लगा। एक विन्न की बात है, कि चन्द्रपुष्प की रामी पुष्पा भी अपने पति के साथ भोजन करने बैठ गई। वह गर्मवती और आसक्षमस्वा थी। उसे पता नहीं था, कि चन्द्रपुष्प के लिये जो भोजन जाया है, उसने विष्य किला हुआ है। उसने क्यों ही मोजन के प्रास को मुल में रला, विच के प्रभाव से उसकी मुख् हो गई। पर चाण्यक्य के प्रस्तल से पुष्पा के बालक के प्राण बचा लिये गये। उसके पेट में जो बच्चा था, पेट चित्रवा कर चाण्यक्य ने उसे निकल्या किया। यही बालक कारो चल कर मगय के राज-चिहासन पर आस्कृता। स्वोधित विच की एक बूट ने बच्चे के मत्तक को प्रमावित कर विदाया भा, जा, नवज़ी ने उसका नाम विन्द्रसार रला। 1

प्राचीन अनुभूति के अनुसार बिन्दुसार के समय में मी चाणवय जीवित था, और उपके सासन-वृक्ष का सञ्चालन कर रहा था। मण्डुओं मुक्कल्प में लिखा है, कि विनुसार कर बालक था, तभी उसे राज्य की मीति हो गर्द थी। ' इस बता में राज्य का कार्य वाणवय के ही हाथों में रहा। मञ्जुओं मुक्कल्प में लिखा है, कि विनुसार के ही हाथों में रहा। मञ्जुओं मुक्कल्प में नाणवय के लिखे 'दीर्घकालामिजीवी' विशेष प्रयुक्त किया नया है। साम ही, वहां यह मी लिखा है, कि वह तीन राजाओं के सासन-काल में सासन-काल में तो वाचक मत्या रहा। 'मज्जुपन के असन-काल में सासन-काल में तो वाचक माणव माणव माजाओं का मन्त्री यह ही। मज्जुओं मुक्कल्प के अनुमार बिन्दुसार के समय में मी बहु में नाजाओं का मन्त्री यह साम में मी बहु में नाजाओं का मन्त्री यह रहा की राज्य में मी में के अनुमार बिन्दुसार के समय में मी बहु में नज्य भी बिन्दुसार के समय में चाणवय का मन्त्री-यद यर रहना निर्दिष्ट है। तारनाथ के अनुसार बिन्दुसार के सामय में चाणवय का मन्त्री-यद यर रहना निर्दिष्ट है। तारनाथ के अनुसार बिन्दुसार के सामय में चाणवय का मन्त्री-यद यर रहना निर्दिष्ट है। तारनाथ के अनुसार बिन्दुसार के सामय में चाणवय के मन्त्री-यद यर रहना निर्दिष्ट है। तारनाथ के अनुसार बिन्दुसार के वाचल-का की सहायता से सोलह राज्यों को जीता था, और अपने मामाज्य को एक समुद से दूसरे समुद तक विन्तुत किया था।' जैन सन्य परिचिष्ट पर्व द्वारा मी बिन्दुसार के सामय के व्यवस्थ के मन्त्री-यद र रहने की बात की दूषिट होंती है। वहीं लिखा है, कि चन्द्रमुत के बात जब बिन्दुसार राज्य बना, वा तो सामक से वे दुष्ट मुन्द के सास कराया।' पर सुक्त बुक्त के साद कर के पर एर निर्दृत्व कराया।' पर सुक्त बुक्त वाकस्थ के के पर एर निर्दृत्व कराया।' पर सुक्त बुक्त वाकस्थ के के

 <sup>&#</sup>x27;विविधन्तुरच संकान्तस्तस्य बालस्य मूर्चनि । तत्वव गुर्वामांबन्दुसार इत्यभिवामि सः।' परिशिष्ट पर्व ८।४४३

२. मञ्जू धीमूलकस्य, इलोक ४४८

३. 'कृत्वा तु पायकं तीवं जीणि राज्यानि वै तवा ।

वीर्षकालाभिजीवी सी भविता दिवजुत्सित: ॥ (सक्य धीलककर ४५५-५६) ४. Jayaswal : The Empire of Bindusara ( J. B. O. R. S., 1916 )

५. 'इतस्य मोयंनाकाच्य पूर्व हि चित्रसूनुना । सुबन्युनीम वाक्षिच्यारसचिवः कारितोऽमवत् ॥' परिक्षिट पर्व ८।४४६

ईर्व्या का मान रखता ना, जौर यह चाहता था कि चाणस्य के प्रभाव से स्वतंत्र होकर स्वयं मन्त्री पद को प्राप्त कर ले। अतः चाणक्य के उच्छेद के प्रयोजन से एक दिन उसने राजा बिन्दुसार से इस प्रकार कहा---राजन् ! यद्यपि सभी मैं आपका विश्वास प्राप्त नहीं कर सका है, पर आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हैं, जो परिणाम में हितकर होगी। कुलीनों की यही परम्परा है। आप विश्वासवाती वाणक्य का कभी विश्वास न करें। इस दुरात्मा ने जापकी माता का पेट चिरवा दियाचा। राजा ने दाई को बुकाकर उससे सुबन्धु द्वारा कही गई बात की सत्यता के विषय में पूछताछ की। दाई ने सुबन्धु की बात का समर्थन किया। इससे राजा को चाणक्य पर बहुत कोच आया और वह उसके विरुद्ध हो गया। जब चाणक्य को यह जात हुआ, तो उसे बहुत बु:स हुआ। उसने मन में सुबन्धु को बहुत धिक्कारा, और यह निश्चय किया कि मन्त्रीपद का परित्याग कर तप करने के लिये वन मे चला जाए। इसी बीच में एक अन्य दाई से राजा को अपनी माता की मृत्यु का सत्य वृत्तान्त ज्ञात हो गया था। वह चाणक्य के पास गया और उससे क्षमा याचना की। चाणक्य ने उसे क्षमा तो कर दिया, पर वन से लौट जाने को वह तैयार नही हुआ। सुबन्धु ने मी जाणक्य से क्षमा प्रार्थना की। पर उसका हृदय निर्मेल नहीं था। वह अब भी जाणक्य के प्रति द्वेषभाव रखता था। उसे ढर लगा, कि कहीं चाणक्य वन से छौट कर फिर राज्य का मार न सँमाल ले। चाणक्य जहाँ तप कर रहा था, वहाँ बहुत-से उपलो (गोबर के गोहे) का ढेर लगा हुआ था। सुबन्धु ने उनके बीच मे एक जलता हुआ। अगारा इस ढंग से रख दिया, कि कोई उसे देख न पाए। शीझ ही अंगारे की आग उपलो के ढेर मे फैल गई, और 'मौयों का आचार्य' चाणक्य इसी अग्नि में जलकर भस्म हो गया। जैन अनुश्रुति के अनुसार चाणक्य जैन धर्म का अनुयायी था, और चन्द्रगुप्त भी उसी के प्रभाव से जैन धर्म की अर आकृष्ट हुआ था। परिशिष्ट पर्व में लिखा है, कि मन्त्री-पद का परिस्थाग कर चाणस्यः जब वन को चला गया था, तब वहाँ उसने अनक्षन प्रारम्म कर दिया था। जैन गुरुओ की परम्परा के अनुसार वह भी अनशन द्वारा समाधिमरण का अभिलाषी था। पर सुबन्ध ने उसकी इस इच्छा को पूर्ण नहीं होने दिया, और अग्नि में जल कर इस महान् राजनीतिज्ञ एवं मौर्य साम्राज्य के निर्माता की मृत्यु हुई।

सुवन्यु द्वारा चाणवय के प्रति जो यह दुव्यंबहार किया गया था, बिन्दुसार के मन मे उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, और उसने इस दुव्य सचिव के प्रति कैसा वरताव किया, इस विषय मे परिशिष्ट पर्य से कोई सूचना नहीं मिलली। पर नहाकवि वरडों की अवस्थित पुररी कथा में इस सम्बन्ध में एक निवेंग विद्यमान है। वहीं लिखा है, कि 'गुबन्यु बिन्दुसार के बन्धन से सिकल गया था।' इससे सूचित होता है, कि बिन्दुसार मे सुबन्यु को बन्धनावार में

१. परिक्रिक्ट पर्व ८।४४७-४६९

२. 'सुबन्धुः किस निटकास्तो विन्युसारस्य बन्धनात् ।'

डाल दिया था, पर वह वहाँ देर तक नहीं रहा था,और बन्धन से मुक्त हो गया था। निस्सन्देह, सुबन्धु एक दुष्ट मन्त्री था। मञ्जुशीमूलकल्प में सम्भवतः उसी को बिन्द्रसार का दुष्ट मन्त्री कहा गया है। इस प्रन्य में चाणक्य के सम्बन्ध में जो सम्मति प्रगट की गई है, बह भी निन्दात्मक ही है। वहाँ चाणक्य के लिये 'कोघसिख', 'दुर्मतिः', 'वमान्तक' और 'द्विजकत्सित' जैसे विशेषण प्रयक्त किये गये हैं। र मञ्जूश्रीमुलकल्प जैसे बौद्ध ग्रन्थ के लिये चाणक्य के प्रति ऐसी भावना रखना अस्वामाविक नहीं है। कौटलीय अर्थशास्त्र मे शास्यप्रवृज्जितों (बौद्ध मिक्षओ) को देवकायों एव पितकायों में निमन्त्रित करने का निषेच किया गया है, और यह भी व्यवस्था की गई है, कि जिस व्यक्ति की सन्तान उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट न हुई हो. और जिसने अपने परिवार के पालन का समुचित प्रवन्ध न कर दिया हो, वह प्रवच्या ग्रहण न कर सके। यह व्यवस्था स्पष्टतया बीद धर्म के विरुद्ध थी। ऐसे राजशास्त्री को यदि बौद्ध लोग 'द्विजकुत्मित' और 'दुर्मित' समझें, तो यह सर्वथा स्वामाविक है। मञ्ज्ञश्रीमलकल्प के अनुमार चाणक्य को नारक द स मोगन पडे थे। विद धर्म के विरुद्ध व्यवस्थाएँ करने के कारण मञ्जूश्रीमुलकल्प मे चाणक्य की चाहे कितनी ही निन्दाक्यों न की गई हो, पर इस ग्रन्थ के बौद्ध लेखक को भी चाणक्य के शासन की प्रशासा करने के लिये विवश होना पडा था। उसने लिखा है, कि 'विकारास्य द्विज' (विष्णुगुप्त चाणक्य)दृष्टो का दमन करने वाला, अहित का निवारण करने वाला और हित सम्पादित करनेवाला था।

बौद्ध प्रन्य दिव्यावदान में राजा बिन्दुमार के एक अन्य मन्त्री का उल्लेख है,जिसका नाम राषागुष्त था। सम्भवत , वह बिन्दुमार के शासन-काल के अन्तिम वर्षों से मन्त्री के पद पर नियुक्त हुआ था। दिव्यावदान में जड़ों आचार्य पिक्नुलबस्माजीव द्वारा बिन्दुमार

१. 'बिन्दुवारसमाख्यातं बालं दुष्टमन्त्रिणम्।' मञ्जू श्रीमसकस्य ४४२।

२. 'मन्त्री तस्य राज्ञद्दच बिन्दुसारस्य घीमतः । चाणक्य इति विख्यातः कोषसिद्धस्तु मानवः । यमान्तको नाम व कोषः सिद्धस्तस्य च वर्षते ।।।

यमान्तको नाम व कोषः सिद्धस्तस्य च दुर्मतेः ।।' मञ्जुश्रीमूलाकस्य ४५३--४५४ । ३. 'ततोज्ञती नाटकं दुःसं अनुभूयेह दुर्गतिः ।

विविधा नारकां बुःसां अनिष्टां कर्मजां तथा ॥' सञ्जुषीसूसकस्य ४५८ । ४. 'तस्यापरेण विक्यातः विकाराक्यो द्विजस्तवा ॥ ९६३

तुरे पुरुष समास्यातां भवितासां के सिद्धकः । निषष्टं नृपतित्व चन्ने वरिद्धत् परिभवाच्य वं ॥९६४॥ सत्यानामय दुध्टानां दुर्वत्तित वमकोऽय वं ॥९६४॥ अहिता निवारणायांव हितायांवीयवृंहते । अनुष्कृष्येव सत्यानां तनुमानोयरोषिते ॥९६६॥ सम्बुधीयस्त्रकृष्य

के पुत्रों की परीक्षा का वर्णन है, वहाँ राषागुप्त का उल्लेख मन्त्री के पूत्र के रूप में है। पर विन्युसार की मृत्यु के पश्चात् जब अशोक और उसके माइयों में वृह-युद्ध का प्रारम्य हुआ, तो उस प्रसंग में रावानुप्त को सन्त्री लिखा गया है। ऐसा प्रतीत होता है, कि रावानुप्त और अशीक में वनिष्ठ मैत्री संबन्ध था। बिन्दुसार को अशोक से स्तेष्ठ नहीं था। दिव्याव-दान में उसे 'दु:स्पर्शनान' कहा गया है। बिन्दुसार अपने ज्येष्ठ पुत्र सुसीम को अपना उत्तरा-धिकारी बनाना चाहता था। पर योग्यता और शौर्य में अशोक सुसीम से बढ़ चढ़कर था। जब आचार्य पिकुलवत्साजीव ने कुमारों की परीक्षा ली, तो मन्त्री का पूत्र राषायप्त अशोक के साथ उद्यान के सुवर्णमण्डप में गया था। बिन्द्रसार की मृत्यु हो जाने पर जब राज्य के लिये गृह-सवर्ष हुआ, तो उसमें राघागुप्त ने अशोक का साथ दिया। अपने माइयों को परास्त कर राज्य-शासन प्राप्त करने में अशोक को जो सफलता ब्राप्त हुई, उसमे राषागुप्त का कर्तृत्व महत्त्वपूर्ण या। अशोक के इतिहास को लिखते हुए दिव्यादवान की इन कथाओ पर हम विशद रूप से प्रकाश डालेंगे। यहाँ इतना निर्दिष्ट कर देना ही पर्याप्त है, कि चाणक्य और सुबन्धु के अतिरिक्त राधागुप्त भी बिन्दुसार का अन्यतम मन्त्री या, बद्यपि उसका अधिक सम्बन्ध अशोक के शासन के साथ है। बिन्दुसार के जीवन-काल में ही राधानृप्त ने मन्त्री का पद सँमाल लिया था, और वह प्राय. अशोक के शासन-काल के अन्त तक मन्त्री-पद पर रहा। जब अशोक ने राज्यकोश से बौद्ध सच को दान देना चाहा था, और अमास्यो के कहने से युवराज सम्प्रति ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था, तो अशोक ने अपना दःख मन्त्री राघागृप्त के सम्मुख ही प्रगट किया था। दिव्यावदान में राघागृप्त को 'अग्रामास्य' की सज्ञा दी गई है। निम्सन्देह, मौर्य साञ्चाज्य के इतिहास में राधागुप्त आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के समान ही महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। चाणक्य की प्रतिमा और नीति द्वारा जिस मागध साम्राज्य का निर्माण हुआ, राधागुप्त के नेतृत्व मे वह उत्कर्व की चरम-सीमा तक पहुँच गया। बुछ ऐतिहासिको ने कल्पना की है, कि राघागुप्त विष्णुगुप्त (चाणक्य) का पुत्र था, या वह भी उसी काल का था जिसका कि चाणक्य था। पर इसका आधार दोनो नामों का अन्तिम माग 'गुप्त' होना ही है। इसके लिये कोई ऐसा आधार नहीं है, जिसे युक्तिसंगत समझा जा सके ।

बिन्दुसार किस घर्म का अनुपायी था, यह विषय भी विवादक्स है। महाजंकों में किसा है, कि अवांक का रिता साठ हजार हाहुणों का मोजन आदि द्वारा पालन किया करता था। ' सस्ये यह परिणाम निकाला गया है, कि बिन्दुसार सनातन वैदिक या हिन्दू यम का अनुपायी था। यह बौब नहीं था, यह पर्योच्त सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है। मञ्जूषीमूक्करण जैसे बौब धन्म की दृष्टि में यह बात जास्वयें की थी, कि बौब समे

 <sup>&#</sup>x27;पिता सदिवृत्तसृश्सानि बाह्यचो बहुविक्सके । भोजेति, सोचिते येव तीचि बस्सानि घोळवि ॥' महावंसो ५।३४

का अनुवायी न होते हुए भी विजुतार वो सुवीर्ष काल तक सकलतापूर्वक जावन कर सकते में समये हुआ, उसका त्या कारण था। इसका समाधान यह कह कर किया नया है, कि विजुतार (विम्वतार) ने अपनी वात्यावरमा में लेन-लेन में वालू (देत) हारा एक चैरल का निर्माण कर दिया था। इसी सुक्रमं के प्रमाव से वह 'अमिनिक्त' क्या में स्वाच सका'। दिख्यावदान में विन्तुसार और आवार्य रिज्जुनक्तस का जो सम्बन्ध विल्तु है, उसे दृष्टि में रखकर यह अनुमान किया गया है, कि विनुदार आजाविक सम्प्रदाय का था। रिज्जुनक्तस आजीवक या, यह निर्माणवाद है। दिख्यावदान के अनुसार विज्ञुतार की पिजुल करसा आवार में प्रमुख्य करसा अपने कर स्वाच हो पिजुल कर सा विल्वास के अनुसार विज्ञुतार की पिजुल कर सा विल्वास के सम्वाय का अनुसार कि विज्ञुतार की पिजुल कर सा विल्वास को सा विल्वास को सा विल्वास की सा विल्वास के सम्वाय का अनुसारी मान केया प्रमुख्य की ही पाटिलपुत्र के राजीसहासन पर आवड होगा। पर केवल आजीवक पिजुल करसा के कारण विन्तुतार को मी आजीवक सम्प्रदाय का अनुसारी मान केया प्रमुख्य कर सा विल्वास के सा विल्वास की सा विल्वास की सा विल्वास की आदर की दृष्टि से देखते थे। आहेक और दशरप हारा आजीवको के थिये गहालो का द्वार कर राइ प्रकृत कर सा विल्वास का आजावक के स्वित्य का अनुसार का स्वाच के स्वच के स्वच से वा आजीवकों की दशरप हारा आजीवकों के थिये गहालों का द्वार कर राइ प्रकृत स्वच्या है।

तिब्बती ऐतिहासिक तारानाथ ने लिखा है, कि चाणक्य की सहायता ने बिन्द्रसार ने सोलह राज्यों को जीता था. और इन विजयों के कारण उसका राज्य पूर्वी समृद्र से पश्चिमी ममुद्र तक विस्तृत हो गया था। इन सोलह राज्यों के राजाओं और अमान्यों का घात कर चाणक्य ने बिन्दुसार को उनका स्वामी बना दिया था। बिन्दुसार द्वारा जीते हुए राज्य कौन-से थे, यह ज्ञात नही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मागध साम्राज्य के उत्कर्ष के जिस कार्य को चाणक्य के नेतत्त्व मे चन्द्रगप्त के शासन-काल मे प्रारम्म किया गया था, वह बिन्द्रसार के समय में भी जारी रहा। इसमें सन्देह नहीं, किउत्तरी और उत्तर-पश्चिमी मारत चन्द्रगप्त मौर्य के समय में ही मौर्य साझाज्य के अन्तर्गत हो चका था। कलि क्र अज्ञोक द्वारा जीता गया था। अत विन्द्रसार ने जिन राज्यों को जीत कर अपने अधीन किया था, उनकी स्थिति दक्षिणापथ में ही होनी चाहिये। अशोक के उत्कीर्ण लेखो द्वारा ज्ञात होता है, कि उसका साम्राज्य दक्षिण में बहुत दूर तक विस्तृत था। सदूर दक्षिण के केवल पाण्डय, केरल, चोल और सातियपुत्र ही ऐसे राज्य थे, जो मौर्य माम्राज्य के अधीन नहीं थे। महाराष्ट आन्ध्र और कर्णाटक के सब प्रदेश अशोक के साम्राज्य के अन्तर्गत थे, यह उसके उत्कीण लेखों की बाह्य एवं आभ्यन्तर साक्षी से सिद्ध है। यह सर्वथा सम्भव है, कि दक्षिण के ये सब प्रदेश विन्द्रसार द्वारा ही जीते गये हो। गुजरात और सौराष्ट चन्द्रगुप्त के समय मे मी मौयों के अधीन थे, यह शक रहदामा के उस लेख से स्पष्ट है. जिसमें कि उसने पिरनार की सुदर्शन झील के सम्बन्ध में विवरण दिया है। उस विवरण के अनुसार इस झील का निर्माण चन्द्रगप्त मौर्य के प्रान्तीय शासक पूष्पगुप्त द्वारा कराया गया था। सिकन्दर के आक-

१. 'राताय विम्बतारेण वालेना व्यक्त बेतता ।। पुरा कारितं बैत्यं वालुक्या सवान्तरे । तस्य कर्मप्रमायेन विवं यातो ह्यानिन्दितः ॥ सञ्ज्ञु जी गुरू करूप ४४५-६

मणों का प्रभाव परिवर्गी तथा उत्तर-परिवर्गी भारत पर विशेव कर से पढ़ा था, बौर जारत के इसी परेवों में यवन-सारत के विवद विवोद का क्षया बड़ा कर वाण्यय बौर कम्युरन ने उस सैन्यमित का संगठन किया था, जिसकी सहायता से वे नववंच का कन्त कर मौं से उस सिन्यमित का संगठन किया था, जिसकी सहायता से वे नववंच का कन्त कर मौं से सामाय के स्थापना में अवस्थ के प्रशास के अवस्थ के स्थापना में समर्थ हुए वे। शौरपड़ और मुक्तपाक के साथ सम्यव्य के अवस्थ के अवस्थ कर्माक के साथ सम्यव्य को दृष्ट में एक कर कुछ ऐतिहासिकों ने यह प्रतिपादित किया है, कि दक्षिणापय के प्रयेश चन्त्रपुत में में के समय में ही माणव सामाय्य की अवीतवा में आ मये थे। तभी चन्त्रपुत्त के जिये अवगवेक्शोक में जाकर अपने बातन समय को विद्या सकता सम्यक्ती सका पर पर सुचित तमार है। प्राचीन समय में परिवाचको, मुनियों कोर निवहों सकता पर पर सुचित सी वीमा का कोई सहस्व नहीं था। मृतिवार स्वीकार कर केने के अनतार चन्नपूत अपने राज्यों की अग्रवार चन्नपूत साथ साथ का स्वार के अग्रवार चन्नपूत

मीयों द्वारा दक्षिण पर आक्रमण करने और उसकी विजय के कुछ निर्देश प्राचीन तामिल साहित्य में भी विद्यमान है। सगम साहित्य के पाँच काव्यो में मौबों का उल्लेख है। इनमें से तीन काव्य कवि मामलनार के हैं, औरदो अन्य दो कवियों के। इन कवियों के काल के सम्बन्ध में सुनिष्यित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, पर संगम साहित्य के अन्तर्गत काव्यो को प्राय. ईस्वी सन की पहली तीन शताब्दियों का माना जाता है। इसमें सन्देह नहीं. कि मामलनार एक प्राचीन कवि है. और उसने मीयाँ तथा उनके पर्ववर्ती नन्द राजाओं का जो उल्लेख किया है. वह अत्यन्त महत्त्व का है। मामलनार के एक काव्य में श्रेम से अभिमत वियोगिनी द्वारा यह कहलवाया गया है--- वह कौन-सी वस्त है. जिसने मेरे प्रेमी को आकृष्ट किया हुआ है? किस कारण वह मेरे आकर्षण की उपेक्स कर रहा है? न्या यह सप्रसिद्ध और महाविजयी नन्दराज का वह धनकोश है, जिसे उसने वैभव-सम्पन्न पाटलिपुत्र में सञ्चित कर रखा है, और जिसे उसने गंगा की घारा के नीचे छिपाकर रखा हुआ है। किव मामूलनार ने यहाँ स्पष्ट रूप से उस नन्द राजा का उल्लेख किया है. जिसे पुराणों में 'महाबल' 'सर्वक्षत्रान्तक' और 'अतिळुब्ब' कहा गया है। मौयों के विषय में मामूल-नार ने लिखा है, कि उन्होंने एक बहुत बड़ी सेना को साथ लेकर आक्रमण किया था. और उनके रच पहाड को काट कर बनाये गये मार्ग से आवे बढते चले गरे थे। मौयों ने जब दक्षिण पर आक्रमण किया. तो वडगर उनके आगे-आगे चल रहे थे। तामिल साहित्य में वडगर शब्द का प्रयोग उत्तरी लोगों के अर्थ में किया गया है. और इस शब्द से कन्नड तथा तेलग लोगों को सचित किया जाता है। वहगर के आगे-आगे चलने की बात से यही निर्विष्ट होता है कि जब मौर्य विजेता आन्ध्र और कर्णाटक के प्रदेशों को जीत कर अपनी अधीनता में ले आ चके में, तब उन्होंने वहाँ के तेलगु-कश्चड निवासियों की सहायता से सूदर दक्षिण के तामिल-प्रदेश पर भी आक्रमण किये थे। यद्यपि तामिल देश के बोल और पाण्डप राज्य मीयों की अधीनता में आने से अने रहे, पर उन पर मीर्य-आक्रमणों की स्मति चिरकाल

तक स्थित रही, और बही मामूलनार सब्ध कवियों के काष्य में सुरक्षित है। विक्रण के ये आक्रमण सम्मवतः विन्तुसार के समय में ही हुए थे, क्योंकि वाणक्य जैसा कुशस्त मन्त्री उसके समय में भी मीर्स सामाज्य के सासन-चन्न का सञ्चालन कर रहा था।

माइसूर के अनेक उत्कीणं लेखों के अनुसार कुन्तल का प्रदेश नन्दों के शासन में था। र वर्तमान समय का उत्तरी कनारा का जिला और माइसर, घारवाड तथा बेलगाँव जिलो के कतिपय भाग प्राचीन कुन्तल के अन्तर्गत ये। जिन लेखों मे कुन्तल पर नन्दो के शासन का उल्लेख है, वे बारहवी सदी के हैं। यद्यपि उनकी प्रामाणिकता निविवाद नहीं है, पर यह असम्मव नहीं कि महापद्म नन्द जैसे 'सर्वक्षत्रान्तकत' विजेता ने दक्षिणापद्म के इस प्रदेश को भी जीत कर अपने अधीन पर लिया हो । हमे ज्ञात है कि नन्दो के समय में अगध का साम्राज्य बहुत विस्तत एव शक्तिशाली था। यदि माइसर के शिलालेखों की बात को मत्य माना जाए, तो कृत्तल प्रदेश को नन्दों के साम्राज्य के अन्तर्गत मानना होगा। उस दशा मे यह भी स्वीकार करना होगा, कि दक्षिणापय का यह प्रदेश चन्द्रगुप्त के साम्राज्य में भी सम्मिलित रहा होगा। यदि दक्षिणापथ के कृत्तल जैसे प्रदेश भी चन्द्रगप्त मौर्य के अधीन थे, तो यह निश्चित कर सकना बहुत कठिन हो जाता है, कि तारानाथ के अनुसार दक्षिण के जो सोलह राज्य बिन्दुसार ने जीत कर मौर्य साम्राज्य के अल्तवंत किये थे वे कौन-से थे। यह मी सम्मव है, कि नन्दवश के पतन और मौर्य वश के उत्कर्ष के समय की राजनीतिक अव्यवस्था से लाभ उठा कर दक्षिणापथ के अनेक राज्य समग्र की अधीनता से मुक्त होकर स्वतन्त्र हो गये हो,और बिन्दुसार ने उन्हें फिर से मागध साम्राज्य में सम्मिलित किया हो । पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार कल्किक भी नन्दों के अधीन या । खारवेल के हाथीगुम्फा शिलालेख से भी यही सूचित होता है, कि नन्दों ने कलिज की भी विजय की थी। पर भारत के पूर्वी समद्र तट पर स्थित यह राज्य न चन्द्रगृप्त के साम्राज्य के अन्तर्गत था, और न बिन्दुसार के साम्राज्य के। इसे राजा अशोक ने जीता था। नन्दों के पतन काल मे जिस प्रकार कलिञ्ज ने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली थी. सम्भव है कि दक्षिणापय के वे प्रदेश भी .. उसी प्रकार स्वनन्त्र हो गये हो, जो पहले नन्दों के अधीन थें। कुछ भी हो, यह निइचय के माथ कहा जा सकता है, कि चन्द्रगप्त के ममान विनदसार भी एक बीर तथा प्रतापी राजा था. और उसके शासन-काल में भी मौयों की शक्ति का उत्कर्ष ही हआ। आचार्य चाणक्य की सरक्षकता एव पथप्रदर्शन में विन्द्रसार ने भी उस कार्य को आगे बढाया, जिसका प्रारम्भ चन्द्रगुप्त के समय मे हुआ था।

राजा विन्दुसार के शासन-काल की एक घटना का उल्लेख दिव्यावदान में किया गया है। उनके समय में तक्षशिला मेदो बार विद्रोह हुआ। तक्षशिला मौर्य साम्राज्य के उत्तर-

Sastri K.A.N.: A Comprehensive History of India. Vol. II pp. 501-503.

Rice: Mysore and Coorg Inscriptions p. 3.

पविचमी प्रवेश (उत्तरापय) की राजवानी की। काहीक (पंजाक) और गान्वार के जनपदों को समझ की लंधीनता में लाये जमी अधिक समय नहीं हुआ था। सिकन्दर के आक्रमण से पूर्व मे जनपद स्वतन्त्र थे। भौयों ने भी इनकी आन्तरिक स्वतन्त्रता को नष्ट नहीं किया था। इस दक्षा में यदि इनमें अपनी स्वतन्त्रता एव पृषक् सत्ता की स्मृति सुदृढ़ रूप से विध-मान रही हो, और अवसर पाने पर वे मौयों के शासन के विषद्ध विद्रोह करने के लिये तत्पर हो जाते हों. तो यह सर्वया स्वामाविक है। विज्यावदान में ऐसे एक विद्रोह का इस ढंग से उल्लेख किया गया है-"राजा बिन्दुसार के विदद्ध तक्षशिला नगर ने विद्रोह कर दिया। तब राजा बिन्द्रसार ने वहाँ अशोक को मेजा। उसे कहा- कुमार, जाओ और तक्षशिला नगर को शान्त करो। बिन्दुसार ने उसे चतुरक्क सेना तो साथ ले जाने के लिये दे दी, पर यान और प्रहरण (अस्त्र-शस्त्र) देने से प्रन्कार कर दिया। जब कुमार अशोक पाटलिएन से बाहर जला, तो मृत्यो (कर्मचारियों) ने सूचना दी। ' 'जब तक्षक्षिला के निवासी पौरों ने सुना,तो उन्होंने साढ़े तीन योजन तक मार्ग को सजाया, और पूर्णघट लेकर आगे बढ़े। आगे बढ़कर (पौर ने) कहा-न हम कुमार के विरुद्ध है, और न राजा बिन्द्रसार के। पर दृष्ट अमात्य हमारा अपमान करते हैं। वे महान सत्कार के साथ (अशोक को) सक्षशिला ले गये।<sup>!</sup>" बिन्द्रसार के शासन-काल में जो पहला विद्रोह तक्षशिला में हुआ था, उसे शान्त करने के लिये कुमार अशोक को मेजा गया था। पर दिव्यावदान मे तक्षशिला के एक अन्य विद्रोह का भी उल्लेख है, जो सम्भवतः बिन्द्रसार के शासन-काल के अन्तिम वर्षों में हआ था। उस समय अशोक उज्जियिनी का शासक था। इस दूसरे विद्रोह को शान्त करने के लिये कमार ससीम को भेजा गया था।

चन्द्रगुप्त के समान विन्तुसार के समय में भी भीयं साम्राज्य का यवन राज्यों के साथ धनित्व राजनित्व सम्बन्ध कायम था। विन्तुसार का समकालीन सीरियन यवन राजा एण्टियोक्त प्रथम सीटेर था, जो सैत्युक्त का उत्तराधिकारी था। उसने डायभेषम (Daimachus) को गराटिलुप में अपना दूत बनाकर मेंजा था, जो मैरास्वीच के समान भीये राजा की राजमाम में रहा था। प्राचीन बीक लेखकों ने एण्टियोक्स प्रथम और विन्तुसार—जिसे उन्होंने अभिगोबेटस नाम से सुचित किया है—के सम्बन्ध में अनेक क्याएँ लिखी है। एक कथा यह है कि एक बार विन्तुसार ने एण्टियोक्स को यह लिखा, क्याएँ लिखी है। एक कथा यह है कि एक बार विन्तुसार ने एण्टियोक्स को यह लिखा,

कि मेरे लिये कुछ अंत्रीर, अंगूरी सुरा और एक यवन वार्धनिक खरीद कर भेषा वीखिये। इसके उत्तर में एच्टियोकत ने अञ्जीर और सुरा तो कम कर के मेज दीं, पर यवन वार्धनिक के विषय में यह कहला दिया कि यवन प्रधा के अनुसार वार्धनिकों का कम-विकय सम्मव नहीं है।

बिन्दुसार के समय में ईकिट का राजा टाल्मी फिलेडेल्फस (२८५-१४७ ई० पू०) बा। उसने भी भारत के राजा की राजसभा में अपना एक राजदूत नियुक्त किया था, जिसका नाम डायोनीसियस था। डायोनीसियस चिरकाल तक पाटलिपुत्र में रहा था, और उसने भी मैतस्वनीज के समान भारत काएक विवरण लिखा था। यद्यपि यह विवरण अव उपलब्ध नहीं है, पर ऐतिहासिक फिली ने अपने ग्रन्य मे इस विवरण का सुचार कम से

बिन्दुसार के शासन-काल की कोई अन्य घटना या महत्त्वपूर्ण बात अब तक बात नहीं हो सकी है। मञ्जूबीमूलकार में उसके लिये प्रीड, पृष्ट, सकुत (की अब्यों के सम्मुख बुलेनहीं), प्राप्त, प्रियवादी और स्वामीन विशेषणों का प्रयोग किया गया है। ये विषोण्या उसके व्यक्तिगत चरित्र तथा स्वामाव पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि बिन्दुसार एक शक्तिशाली तथा मुगोष्य राजा था, और उसके शासन-काल में मौर्य साम्राज्य की बहुत उन्नर्ति हुई थी। तक्षशिला में उसके शासन के विरुद्ध विद्वाह अवस्थ हुए, पर साम्राज्य में अव्यव शास्ति तथा व्यवस्था कामम रहीं।

महावंसो के अनुसार बिन्दुसार के १०१ पुत्र थे, 'विजमे सबसे बडा सुन्म था। सन्मवत, इसीको दिव्यावदान में मुसीम नाम से जिला गया है। १०१ पुत्र होने की बात में चाड़े अतिवासीक से काम जिला या हो, पर इसमें मन्देत नहीं कि बिन्दुसार की अनेक रानियाँ थी, और उनसे जो पुत्र उत्पत्न हुए थे, उनकी मन्या भी पर्याप्त थी। बड़ा पुत्र होने के कारण यहाँ राजीवहासन पर सुनीम या सुमन का अधिकार या, पर उनके छोटे माई अशोक ने अपने माइयो को युक्त में परास्त कर स्वय राज्य प्राप्त कर लिया था। अशोक की राज्यवादित पर हम अगले अध्याय में प्रकाश डालेने।

पौराणिक अनुश्रुति के अनुभार बिन्दुसार का शासन-काल २५ वर्ष था, ' और महाबंसो के अनुसार २८ वर्ष'। मञ्जूशीमूलकरा मे उपका शासन-काल ७० वर्ष लिखा है, ' जो स्पर्यत्तया अस्त्रीकार्य है सम्मवत, बिन्दुसार की आयु ७० वर्ष थी थी। ऐतिहासिक पौरा-पिक अनुश्रुति को विश्वसनीय मानते हैं। बिन्दुसार २९९ ई० पू० में पाटलिगुत्र के राज-सिहासन पर आकड़ हुआ था २०१ ई. पू में उसकी मृत्यु हुई।

- भीडो ब्ष्टच्च संब्तः प्रगत्भव्यापि प्रियवादिनम् । स्वाधीन एव तव् राज्यं कूर्यात् वर्वाचि सप्ततिः। प्रज्वश्रीसम् कस्य, ४४९ ।
- २. 'विन्तुसारसुता ओसं सतं एको च विस्सुता ।' महाबंसी ५।१९
- ३. 'अविता नन्दसारस्तु पञ्चावशत् समा नृपः।' बाबुपुराण ९९।३३२ ५. तस्स पुत्तो विन्तुसारो अव्ववीतित कारिय ।' महावंसो ५।१८
- ६. मञ्जूबीमूलकस्य, ४४९।

#### सोलहर्वा अध्याय

# राजा अशोक का शासन काल

## (१) अशोक का सिंहासनारोहण

२७२ ई. पू. मे राजा विन्दुसार की गृत्यु हुई, और उनके अन्यसम पुत्र अद्योक ने शीर्य साम्राज्य के राजर्ससहायन पर अधिकार प्राप्त किया। बौद्ध प्रन्यों के अनुसार अद्योक ने अपने अनेक बाहरों को भार कर पाट लिपुत्र के सिद्धासन पर अपना अधिकार स्वापित किया या। महासंघी में किया है—

"कालाखोक के बस पुत्र थे। जब कालाखोक की मृत्यु हो गई, तो इन भाइसों ने बाईच वर्ष तक सासन किया। उनके बाद नी नन बहुए, जो कम से राजा बने। इन्होंने भी बाईच वर्ष तक राज्य किया। नीवें नन्द का नाम बननन्द था। चाणक्य नाम के बाह्यण ने उन्न कोंच से इस बननन्द का चाल किया, और भीरिय की नियों के बच में उत्तरक भी से युक्त चन्द्र-गुन्त को सन्पूर्ण जम्बुडीय के राजा के रूप में अमिषक्त किया। इस चन्द्रगुन्त ने बीवीस वर्ष तक राज्य किया। उत्तका पुत्र विन्युसार था, जिबने अट्ठाईस वर्ष तक सासन किया। विनुद्धार के एक सी एक पुत्र ये। इनमें असोक अत्यन्त तेजस्वी और बलवान् या। ज्योंक ने ९९ वैमासूक (वितिके) माइसों को मार कर सम्पूर्ण जम्बूडीय पर खासन किया।

लक्का में विद्यमान प्राचीन बोढ अनुसूति के अनुसार अद्योक ने अपने माइयों की हत्या करने ही पाटलिगुन के राजिंदिहासन की प्राप्त किया था। दीपबंसी की कथा भी महाबंसी की क्या के सद्धा ही है। उसे पुबक्त रूप से उल्लिखित करने की आवस्पकता नहीं है। पर दिख्याबदान की कथा विद्योव महस्त्व की है। उससे अद्योक के बाल्यकाल के सन्द्यन्थ में भी अनेक बाते बात होती हैं। यह कथा इस प्रकार है—

"पाटलियुव में विन्तुसार नाम का राजा राज्य करता था। उसका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम 'सुसीम' 'रखा। इसी समय चम्मा नगरी में एक शाह्यण निवास करता था, जिसकी कम्या बहुत पुत्र रंबनीया, प्रासादिका और जनरब करवाणीं थी। उसके प्रविध्य के सम्यव्य में बंगीतिथ्यों में पूछा गया। उन्होंने कराया—इसका पति राजा होया, और इस्टेंग के सम्यव्य में बंगीतिथ्यों में पूछा गया। उन्होंने कराया—इसका पति राजा होया, और इस्टेंग होंग एक पुत्र तो चक्कर्तीं सम्राट्ट बनेगा, और इसरा विरस्त होंकर

बिन्दुसारतुता आनुं सर्त एको च विस्तुता।
 असोको आसि तेंसं तु पुत्र-मतेको स्विदिक्ये।।१९।।
 विस्तारों सो हन्या एकृतकं सर्त ।
 सकते कम्बुदीर्यास्य एकृतकं सर्त ।

'मिद्धवत' हो जायना । अपनी पुत्री के विषय में यह भविष्यवाणी सुन कर बाह्मण को बहुत प्रसम्रता हुई। वह कन्या को साथ लेकर पाटलिपुत्र गया, और उसे उत्तम बस्त्रों तथा आम्-थणों से सजाकर राजा बिन्दुसार की पत्नी बनने के लिये उसने उपहार रूप मे दे दिया। जब वह बाह्मण कत्या अन्तःपूर मे प्रविष्ट हुई, तो अन्तःपूर मे निवास करनेवाली अन्य स्त्रियों ने सोचा, यह कन्या अत्यन्त सुन्दर, दर्शनीया, प्रासादिका और जनपद कल्याणी है। यदि कही राजा इसके साथ सम्मोग कर लेगा, तो वह हमारी बात तक न पूछेगा, हमारी जोर आंख तक नहीं उठायेगा। यह सोचकर उन्होंने बाह्मण कन्या को नाई का कार्य सिखा दिया। जब वह नापित कार्य में खुब निपुण हो गई, तो राजा के बाल और मुँछें आदि सँवारने लगी। जत्र राजा सो रहा होता था, तो वह उसके वाल सैवारा करती थी। एक बार प्रसन्न होकर राजा ने उससे वर माँगने को कहा । ब्राह्मण-कन्या ने कहा---'मैं देव के साथ समागम करना चाहती हैं।' यह सुनकर राजा ने उत्तर दिया---'तू नाइन है, और मै क्षत्रिय राजा हैं। तेरा मेरे साथ समागम कैसे हो सकता है ?' ब्राह्मण कत्या ने कहा-- 'देव, मै नाइन नहीं हैं, मैं बाह्यण कत्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे आपकी पत्नी होने के लिये ही प्रदान किया है। यह सुनकर राजा ने प्रश्न किया-- 'फिर तुझे नाइन का कार्य किसने सिखाया है ?' 'अन्त पुर की स्त्रियों ने', ब्राह्मणकन्या ने उत्तर दिया। इस पर राजा ने उससे कहा—'अव तुझे और अधिक नाइन का कार्य करने की आवश्यकता नहीं है।

राजा विन्तुमार ने उस बाह्य जकत्या को अपनी पटरानी बना लिया, और वह उसके साथ औहा, रमण आदि करने लगा। उसके गमें रह गया, और नी मास पश्चात् एक पुत्र उत्तरम हुआ। राजा ने अपनी पटरानी से पुछा—हरका क्या नाम रखा जाए? रानी ने उत्तर दिया—हर वच्चे के होंगे से में अयोका ही नहें हूँ, अब हसका नाम 'अक्षोक' रखा आप। उनका नाम अयोक रख दिया गया। हुछ समय पश्चात् रानी ने एक अन्य पुत्र को अन्य दिया। इस पुत्र की प्राण्ति से रानी के सब दुल-बोक आदि का सदा के लिये अन्त ही गया। या, अब हमका नाम 'विगत्त्रकोक' रखा गया।

कुनार अवांक का वारीर ऐता नहीं था कि उसके स्पर्ध से सुख प्राप्त होता हो। वह 'हु स्थांमाज' था, प्रश्लियं राजा विजुलार उसे प्रेम नहीं करता था। पर वह यह वातने के लियं उत्पुक्त था, कि उमके पुत्रों से कौन सबसे अधिक सोध्य है। इस प्रयोजन से उसके परिवाजक पि कुलकरसाजीय से सलाह की। राजा ने उसे बुलाकर कहा— 'उपाध्याय' कुमारों की रिशाल के हैं। देवारे हैं, कौन हम योध्य है कि मेरे बाद राज्य कार्य को सेनाल सके।' परिजाजक पि कुलकरसाजीय ने उत्तर दिया— 'बहुत अच्छी बात है। कुमारों को केर उद्याप के मुख्यमंग्य प्रेम विजेष । वहीं कुमारों को करिया के स्थान कर विषा। इस सम्याजीय के कपनानुमार कुमारों की साथ सुख्यमंग्य को कोर प्रस्थान कर विषा। इस सम्याजीय के कपनानुमार कुमारों को करा प्रस्थान कर विषा। इस सम्याजीय के के त्र वाही मताने कहा— 'वरस! राजा कुमारों की परीक्षा लेने के लिये स्वर्णमण्यप्त परे हैं, तु भी वहीं बला जा।'

अक्षोक---'राजा तो मुझे देखना भी नही चाहता, मैं जाकर क्या कहाँया ?'

माता-'फिर मी चले जाना ही ठीक है।'

अक्षोक--- 'बहुत अच्छा, परन्तु मोजन मेज देना।'

अब अधोक पाटिलपुत्र से बाहर निकला, तो प्रधानमन्त्री का पुत्र राधागुरत उसे मिला। उसने प्रध्न किया— 'अधोक, कहाँ जाते हो ?' अधोक ने उत्तर विवा— 'आज राजा सुवर्ण-मण्डण में कुमारों की परीका के रहे हैं। मैं भी बही जाता हूँ।'

उस समय नहीं राजा का महत्कक नाम का हाथी सबा हुआ था। अखोक उस पर चढ़ गया और मुख्येमण्डप जा पहुँचा। वह भी अन्य कुमारों के साथ पृथियी पर बैठ गया। इसी बीच में हुमारों के लिये भोजन आया। अखोक की माता ने भी मिट्टी के बरतन में वही और वावल रस कर में जा दिया था। राजा बिन्दुसार ने परिसाजक पिज्ञलकस्ताजीव के कहा— उपाध्याय! कुमारों की परीक्षा लीकिये। देखिये, मेरे बाद कोन राजसिंहासन पर बैठने के योग्य है।

पारवाजक पिङ्गलवस्ताजीव ने सोचा, राजा तो अधोक ही होगा। पर यह राजा को अमीप्ट नहीं है। यदि यह कहा दूँ कि अगोक राजा बनेगा, तो मेरे जीवित रहने को कोई मन्मावना नहीं रहेगी। अत. उसने उत्तर दिया— विना स्वयं अपने मुँद से कहे से यह बात प्रयत्क तराहै।' राजा ने कहा— अच्छा, स्वी तरह बताइये।' पिखाजक ने कहा— 'जिसका यान वोजन है, वह राजा बनेगा।' यह सुन कर वब कुमार सोचने रुग्ने—भेरा यान घोमन है, अत. में ही राजा बनेगा। राजा ने किर परिजाजक से कहा— 'जाण्याय! अभी और परीक्षा लेजिय। इस पर परिजाजक पिङ्गलवस्ताजीव ने कहा— 'जाण्याय! अभी और परीक्षा लेजिय। इस पर परिजाजक पिङ्गलवस्ताजीव ने कहा— 'दि, विकास आमा आगे है, वही राजा बनेगा।' यह सुन कर वब कुमार सोचने लगे—भेरा जासन नवसे आगे है, मेरी राजा बनेगा। अघोक ने मी सोचा—मेरा आसन पृथिवी है, मेरी राजा वनेगा। अघोक ने मी सोचा—मेरा आसन पृथिवी है, मेरी राजा वनेगा। अघोक ने मी सोचा—मेरा आसन पृथिवी है, मेरी राजा वनेगा। अघोक ने मी सोचा—मेरा आसन पृथिवी है, मेरी राजा वनेगा। अघोक ने मी सोचा—मेरा आसन पृथिवी है, मेरी राजा वनेगा। अघोक ने मी सोचा—मेरा आसन पृथिवी है, मेरी राजा वनेगा। अघोक ने मी सोचा—मेरा आसन पृथिवी है, मेरी राजा वनेगा। अघोक ने मी सोचा—मेरा आसन पृथिवी है मेरी राजा वनेगा। अघोक ने मी सोचा—मेरा आसन पृथिवी है मेरी राजा वनेगा। अघोक ने मी सोचा—मेरा आसन पृथिवी है मेरी राजा वनेगा। अघोक ने मी सोचा—मेरा आसन पृथिवी है मेरी राजा वनेगा। अघोक ने मी सोचा—मेरा आसन पृथिवी है मेरी राजा वनेगा। अघोक ने मी सोचा—मेरा आसन पृथिवी है मेरी हो राजा वनेगा। स्वावित्व वित्व स्वावित्व वित्व स्वावित्व से कहा कर परिवाजक स्वावित्व से कार स्वावित्व स्वावित्व स्वावित्व से स्वावित्व से स्वावित्व से स्वावित्व से स्वावित्व स्वावित्व से साम स्वावित्व से स्वावित्व स

सब कुमार सुवर्णमण्डप से अपने अपने निवास स्थानो पर चले गये। अशोक की माता ने उससे पूछा— क्या निर्णय हुआ ? कौन राजा बनेगा?' अशोक ने उत्तर दिवा— 'जिसका यान, आसन, भोजन, पात्र, बस्त्र, पान सबसे उत्कृष्ट हैं वही राजा बनेगा, बहु निर्णय हुआ है। मेरा विचार तो यह है कि मैं ही राजा बनूँगा, क्योंकि हाभी मेरा यान है, पुचिषी मेरा आसन है, मिट्टी का बना बरतन मेरा पात्र है, दिव और चावल मेरा मोजन है. बीर उसस जल मेरा पान है।'

 अतः आप सीध्र ही पाटलिपुत्र छोड़ कर किसी मुदुरवर्ती प्रवेश में चले आएँ। जब अशोक राजा वन जाए,तो वापस चले आना। रानी की बात मान कर परिवाजक पिङ्गलवत्साजीव सीमावर्ती जनपद में चला गया।

एक बार की बात है कि तक्षशिला नगर ने राजा विन्द्रसार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को शान्त करने के लिये बिन्दुसार ने अशोक को मेजा। अशोक की ब्लाकर राजा ने कहा--- 'कुमार' जाओ, तक्ष शिला नगर को शान्त करो। 'विद्रोह को शान्त करने के लिये राजा बिन्दसार ने अशोक को चतुरक्क सेना तो दे दी, परन्तु यान और अस्त्र देने का निषेष कर दिया। जब कुमार अशोक पाटलिपुत्र से बाहर चले, तो मत्यों ने उनसे कहा-'कमार ! हमारे पास युद्ध के अस्त्र-शस्त्र तो है ही नहीं, हम युद्ध किस प्रकार करेंगे ? यह सनकर अशोक ने उत्तर दिया---'यदि मेरे राज्य में कृशल रहनी है. तो अस्त्र-शस्त्र जत्यन्न हो जाएँ।' अझोक के यह कहते ही पृथिवी में छेद हो गया और देवताओं ने स्वयं प्रगट होकर अस्त्र-शस्त्र उपस्थित कर दिये। अब अशोक ने चतुरक्क सेना के साथ तक्षशिला की ओर प्रस्थान किया। जब तक्षशिला के नगरनिवासियों को यह ज्ञात हुआ, तो वे बहत चिन्तित हए। उन्होंने तक्षशिला के बाहर साढे तीन योजन दूर तक माग को मलीमीति मजाया. और पूर्ण घटों के साथ कुमार अशोक के स्वागत के लिये चल पड़े। अशोक के आने पर 'पौर' ने निवेदन किया- 'कुमार, न हम आपके विरुद्ध है और न राजा बिन्दुसार के । पर दृष्ट अमात्य हमारा परिमव करते हैं ।' तक्षशिला के नागरिक स्वागत-सरकार के साथ कमार अशोक को अपने नगर में ले गये। अशोक के साथ दो बड़े-बड़े हाथी आये थे । वे उसके आगे-आगे चलते थे और मार्ग से सब बाघाओं को दूर करते जाते थे । यह देख-कर देवताओं ने कहा-अक्षोक अवस्य ही चक्रवर्ती मझाट बनेगा। उसका किसी को भी विरोध नहीं करना चाहिये।

यह तो अयोक के विषय में हुआ। उपर मुसीम (बिन्दुसार का उमेट्ट पुत्र) मुत्रपंमण्डप से बापस लोट कर जब पाटिलपुत्र में प्रवेश कर रहा था, तो बिन्दुसार का प्रधानमन्त्री
सल्लाटक पाटिलपुत्र से बाहर जा रहा था। मुसीम सेल में मत्त्र था, उससे मुस्लील में
सल्लाटक के सिर पर सटका गिरा दिया। यह देस प्रधानमन्त्री सोचने लगा- आज तो
यह सिर पर खटका गिराता है, जब राजा बन आयवा तो अस्त्र गिराते लगेगा। अतः ऐसा
उपाय करूँवा कि यह राजा बन ही न सके। सल्लाटक ने हसके लिये प्रयत्न भी प्रारम्भ
कर दिया। पौज सी अमार्त्यों को उसने सुतीम के विकड कर दिया और उनके साथ मिलकर
यह निर्णय किया किया कि अदोक को राजा के पद पर अमिषिरत किया जाए। अपने इस निर्णय
को कियान्तिन करने के प्रयोजन से इन अमार्त्यों ने एक बार फिर तक्षशिका में बिडोह

इस बार तक्षणिला के विद्रोह को शान्त करने के लिये राजा बिन्दुसार ने कुमार सुसीय को मेजा। पर सुसीम विद्रोह को शान्त करने में असमर्थ रहा। इसी बीच में बिन्दुसार बीमार पढ़ गया। उसने क्षमात्यों से कहा---कुमार सुसीम को यहाँ बुका को। उसे राजा के पद पर प्रतिष्ठापित करना है। विद्रोह को शान्त करने के लिये अधोक को तक्षशिका भेज वो।

यह युनकर जमात्यों ने कुमार अक्षोक को हत्त्री से लेग दिवा, और लाख को लोहे के बरतन में झाककर उबालने लगे। उन्होंने प्रसिद्ध कर दिवा कि कुमार खड़ीक बीमार है। (मन्त्रवत, हसका उद्देश्य यह वा कि अशोक को तख़तिला न जाने दिवा जाए) उचर निन्दुसार की देशा निरत्तर विधारती गई। जब उनकी अन्तित अवस्था निकट जा वह, तो जमात्य अशोक को विशिव वस्त्रों और जामूबणों से सवा कर बिन्दुसार के पास के गए और उनके कहा—जमी हसे राजपद पर प्रिक्तिश्री से सवा कर बिन्दुसार के पास के गए और उनके कहा—जमी हसे राजपद पर प्रक्रिकारित कर विश्ववी । जब सुसीम तक्षांत्राला में वापना जा जाया ता उत्तर उन्हें के दिया जाया।

यह युनकर अजोक ने कोय से आविष्ट हो राजा विन्तुसार से कहा— यदि वर्म के अनुसार राजिसहासन मुझे ही प्राप्त होना है, तो देवता मेरे पट्ट बीच दें।' देवताओं ने ऐसा ही किया। यह देवकर विन्तुसार के मुख से खुन बहुने लगा, और बीघ ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके पत्थात बचोक को राज्य प्रवान कर दिया गया। जब अजोक को राज्य दिया गया। जब अजोक को राज्य प्रवान कर विया गया। जब अजोक को राज्य दिया गया, तो यक्ष लोग एक योजन कर पर और नाण एक योजन नीचे इस बात को सुन रहे थे। आजोक ने राज्य प्रवान की प्रथान मनी के पद पर नियुक्त किया।

जब कुमार सुतीम को राजा बिन्दुसार की मृत्यु और अद्योक द्वारा राज्यप्राप्ति का ममानार ज्ञात हुआ, तो उतके कोष का किलान नहीं रहा। बहु तुप्तत तबसिला से कल प्रवा। जब अद्योक को बात हुआ, की उतके कोष का किलान नहीं रहा। बहु तुप्तत तबसिला से कल प्रवा। को बात हुआ, तो उतके कोष का सित्र के आ रहा है, तो उतके नवनी राज्यप्ती में एक द्वार पर एक 'नन' को और दूसरे द्वार पर दूसरे 'नन' को निवृद्धत कर दिया। तीतरे द्वार पर राष्ट्राभुत्व को तैनात किया गया, और चीप द्वार पर अद्योक स्वयं उपस्थित हुआ। राष्ट्राभुत्व को बन्दी कर एक प्रवा के प्रवा कर उत्य तुष्टी का कर उत्य तुष्टी कर उत्य कर उत्य तुष्टी कर उत्य कर उत्य तुष्टी कर उत्य का स्वयं के अक्षा के प्रवा कर उत्य तुष्टी कर विश्व गया। बब सुतीम पाटिलपुत्र के समीप पहुँचा, तो राष्ट्राभुत्व ने उत्त कहलवा मेजा कि अद्योक को मार कर ही तुम राज्य प्राप्त कर सकीगे। यह जान कर सुतीम ज्ञान के बात के लिये उद्य जार की बोर चला, बहु विश्व कर उत्त ते पुत्र के समीप पहुँचा, तो राष्ट्राभुत्व ने उत्त सहला के का मार कर ही तुम राज्य प्राप्त कर सकीगे। यह जान कर सुतीम ज्ञान के बात के लिये उद्य जार की बोर चला, बहु विश्व कर उत्त ते प्रवा के स्वर के सित्र कर सुतीम का सुत्र को का स्वर कर उत्त ते प्रवा कर सहला है। या। 'राष्ट्राभा में में परिका वी, आ सहकते हुए अङ्गारों से परिका वी। उत्तम तिय कर सुतीम का से हुसहान हो स्वरा। 'राष्ट्राभा में से परिका वी, ओ सहकते हुए अङ्गारों से परी थी। उत्तम तिय कर सुतीन का से हुसहान हो स्वरा। 'राष्ट्राभ का से हुसहान हो स्वरा।'

दिव्यावदान की यह कथा अनेक दुष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। इससे निम्नलिसित बातें सुचित होती हैं—(१) अशोक की माता चम्मा के निवासी एक ब्राह्मण की कन्या थी।

१. विध्याबदान (कावेल झौर नील) पृष्ठ ३६९-३७१

अन्त पुर में उसे सम्मानित स्वान प्राप्त नहीं या, और सम्मवतः उसकी स्थिति एक रामी भी नहीं थी। (२) राजा विजुतार आयोक के प्रति स्वेत्व और वास्त्यस्य की मावना नहीं रखता था। इसका एक कारण यह या, कि जयोक पुन्दर नहीं या और दूसरा कारण सम्मवतः यह या कि वह एक ऐसी माता का पुत्र वा जिसे रानी की स्थित प्राप्त नहीं थी। (३) पर जयोक की योग्यता कार्यरिय थी। अनेक राजपुत्र यह मानते वे कि विजुतार के बाद राज्यितहासन का योग्य अधिकारी वहीं है। इसीकिये परिकाजक पिक्कावस्यातीक ने यह माविष्याणी कर दी थी, कि अयोक ही राजविहासन पर आव्य हिमा। बौद साहित्य की कवाजों के अनुसार पिक्कावस्यातीव कार्योवक समझ्या का सनुसारी था,और अयोक की नाता इस सम्प्रवाय के प्रति अगाम श्रद्धा रखती थी। (४) राजा विजुतार की गुणु के अनन्तर अयोक ने पाटालपुत्र के राजविहासन पर अधिकार कर विध्या। पर उसकी स्थिति पुरिक्षित नहीं थी, क्योंकि उसका वैमातृक (लीतेका) बहा माई सुसीस अपने को राजगरी कर गायान्य श्रीकारी मानता था। अयोक की स्थिति तमी सुरक्षित हुई, जब उसने मुसीम की मारक वर अपने मार्ग को निकल्क कर दिया।

लका में विवामान बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने ९९ माइयों को मारकर राजवादी पर अधिकार किया था। महावसों के अनुसार जब राजा विलुद्धार बीमार पह, नो अशोक उज्जैनी के शासक में ही ये, और अमावयों ने सुसीम की उजेशा कर उन्हें राज्यों के समय जशोक पार्टकपुत्र में ही थे, और अमावयों ने सुसीम की उपेशा कर उन्हें राज्य सिहासन पर आच्छ कर हो ही थे, और अमावयों ने सुसीम की उपेशा कर उन्हें राज्य सिहासन पर आच्छ कर रादिया था। पर महाबंसी के अनुसार विलुद्धार के अन्त काल के समय अशोक उज्जैनी में थे। अयो ही उन्हें अपने पिता की मृत्यू का समावार मिला, वह वहां से चल पढ़े और अपने कर माई गुनन को परास्त कर उन्होंने पार्टिख्य का राज्या सिहास कहीं से चल पढ़े और अपने कर माई गुनन को परास्त कर उन्होंने पार्टिख्य का राज्या है। विलुद्धार पार्टिख्य के साई महानकों ने उन्हों ही सुमन कहा है। महानकों और दिव्यावदान की काबाकों अर्जन में अपनार (प्रात्तिय सामक) नियम्ब होने से महानकों और सिहासकों में उन्हों से अपने पार्टिख्य में । दिव्यावदान में अशोक के उन्जैन में भूमार (प्रात्तिय सामक) नियम्ब होने का उल्लेख नहीं है, और महानकों में साधित के विशेष और देशान करने के लिए अशोक के मेंने जाने की कमा नहीं दी गई है। एसा प्रतीत होता है, कि तलक्षाका में विज्ञा को सामक कर कुन्ने से अननतर ही नाई से कमा नहीं से गई है। एसा प्रतीत होता है, कि तलक्षाका में विशेष को सामक कर कुन्ने से अन्तार ही नाई से सामक कर ने का गया था।

 <sup>&#</sup>x27;विनुसारस दुसान' सब्बेसं मेंट्रमालुगो ।
मुमनस कुमारस सो सो हि हुमारको ॥३८
मसीको पितरा कि रच्च दक्केमिस्ट हि सो ।
हिस्सा गतो पुणपुर विनुसार गिकानको ॥३९॥
कत्या पुर सकायसं मते पितरि भातरं ।
यातस्या मेंटर्कर रच्च मणहीस पुरे वरे ॥४०॥ महाचेतो ५।३८-४०

अकोक और तक्रकिला के सम्बन्ध के विषय में एक निर्वेश उत्कीर्ण केलों द्वारा भी उपलब्ध है। तक्षक्तिका के सम्मावकोंकों में सिरकप संज्ञक क्षेत्र के एक सकान पर लगा हुआ एक जन्मी में लेख बिला है. जो अरेमाई भाषा से है। इसमें एक ऐसे राजपदाधिकारी का उल्लेख किया बया है, जिसकी पदवळ 'प्रियवर्शी' की कपा से हुई थी। यह लेख प्राय: खण्डत है, और इस में "प्रियदर्शी' शब्द भी खण्डित दशा में ही है। उसके केवल 'प्रियद्श्' इतने अक्षर सरक्षित हैं। यर वे यह सचित करने के लिये पर्याप्त है कि इस लेख में जिस राजपदाधिकारी का उल्लेख है. उसकी पदविद्व का श्रेय प्रियदर्शी को था। यह लेख तीसरी सदी ई० प० के पूर्वार्व का माना जाता है। राजा बिन्दसार का शासन काल २९८ से २७२ ई० पू० तक था। अत इस लेख को बिन्दुसार के शासन-काल का ही माना जाना चाहिये। इसी शासन काल में अशोक कुछ समय के लिये तक्कशिला का धासक रहा था। 'प्रियदर्शी' विशेषण अशोक के लिये ही प्रयुक्त हुआ है, किसी अन्य मौर्य राजा या कुमार के लिये नहीं। बतः यह मानना असगत नहीं होगा. कि तक्षशिला से प्रक्रत अरेमाई भाषा का यह लेख उस काल के माथ मम्बन्ध रखता है, जबकि अशोक (प्रियदर्शी) तक्षशिला का शासक था रे, और पाटलि-पुत्र के राजीसहासन पर राजा बिन्द्रसार विराजमान थे। सम्मवत , अशोक पहले तक्षशिला का 'कुमार' रहा और बाद मे उज्जैन का। जब बिन्दुसार रोगशैंग्या पर पडे थे, और मानध साम्राज्य के नये राजा का प्रक्त राषागुप्त तथा अन्य अमात्यों के सम्मुख उपस्थित था, तब अयोक उज्जैन मे ही था।

उज्जैन के 'कुमार' (प्रान्तीय शासक) के रूप में अशोक के जीवन के साथ सम्बन्ध रखनंबाजी अनेक घटनाएँ महावंसी द्वारा झात होती हूँ। उनके अनुसार जब अशोक अवस्ति राष्ट्र (राजधानी-उज्जैन) का भोग कर रहा था, तो विदिशा नगरी में उसका रारिक्य 'वेवी' नाम की एक कुमारी से हुआ जो बही अध्येठी की क्या था। उन दोनों में प्रेम हो गया, और उनसे जो सन्तान उत्पन्न हुई, जिनके नाम महिन्द (महेन्द्र) और संधानिता (विश्वमित्र) थे। दोनों की आयु से दो वर्ष का अन्तर था। केका के इतिहास में महेन्द्र और

<sup>?.</sup> Epigraphica Indica, Vol. 19 p 251

 <sup>&#</sup>x27;कमेन बेदिसिगिरि नगरं मातु देविया ।
सम्पत्तो मतरं परिस, वेदी दिश्या थियं तुतन् ॥६
अवित्तरदृठं भुन्जतरो थितरा दिश्रमत्तनो ।
सो असोक कुमारो हि उक्केनीगमना पुरा ॥८
वेदिते नगरं वातं उपान्तवा ताहि तुर्ग ।
वेदित नगरं वातं उपान्तवा ताहि तुर्ग ।
वेदित नगरं वातं उपान्तवा ताहि तुर्ग ।
सेदित ताम कमित्वान कुमारि तेदिव्योतरम् ॥९
संदातं ताम कम्पेति गर्था गिक्यतं नेत सा ।
उक्केनियं कुमारं तं नहित्वं जनयो तुर्म ॥१०
बस्त्ताव्यवित्तरकम्म संवामितरम् वीतरः ॥११ 'महावंती-१३-६-११ ।

संबंधिना का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वहां बौढ धर्म के प्रचार के क्रिये इन्होंने बहुत काम किया। महेन्द्र ने बीस साल की आयु मे प्रवच्या प्रहुण कर की, और निज्ञु बन कर बौढ वर्स का प्रचार करना प्रारम्म कर दिया। लङ्का की रिन्यों में भी बौढ धर्म का प्रचार किया जा सके, इस प्रयोजन से संबंधिका वी मिशुणी बन कर बहीं पर्ध और उसके प्रयस्त से लङ्का की लाखों हिन्यों ने बौढ वर्म का अनुपायी होना स्वीकार किया।

बिन्दुसार की मृत्यु के पश्चात् जब अशोक ने पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, तब भी देवी विविधा में ही रही। वह पाटलिपुत्र नहीं गई। बौद्ध धर्म की नृतीय धर्मसंगीति (महासमा)का वर्णन करते हुए महावसों मे अशोक की रानी का नाम अमन्धिमित्रा लिखा गया है । यह महासमा पाटलिपुत्र में हुई भी, और अशोक न इसके सम्बन्ध में बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। पाटलिपुत्र में अशोक के साथ 'देवी' का उल्लेख न कर जो असन्धिमित्रा को उसकी रानी के रूप में लिखा गया है, इससे यह परि-णाम निकाला जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य के राजिमहासन पर आरूढ होने के अनन्तर अगोक ने असन्धिमित्रा के साथ विवाह कर लिया था। इसका एक कारण सम्भवतः यह था कि देवी विदिशा के एक श्रेष्टी की कन्या थी और उसे विशाल मागध साम्राज्य की साम्राजी के रूप में स्वीकत कर सकता अमात्यो तथा अभिजात वर्ग के लिये सगम नहीं था। पर लंका के प्राचीन इतिहास के साथ सम्बन्ध रखने वाले एक ग्रन्थ मे देवी को 'विदिशा-महादेवी' और 'शाक्यानी' लिखा गया है'. जिससे यह सुचित होता है कि देवी प्राचीन शास्यगण के किसी उच्च कुल में उत्पन्न हुई थी। मणघ के राजाओं द्वारा जब शाक्यगण की स्वतन्त्रता का अन्त कर दिया गया, तो उसके बहत-से व्यक्ति सदर प्रदेशों में भी आ बसे ये। यह असम्भव नही है, कि देवी जिस श्रेष्ठी की कन्या हो, उसके पर्वज कपिलवस्त से आकर विदिशा में बस गये हो। पर यह भी हो सकता है, कि लंका में बीद धर्म का प्रचार करने वाले महेन्द्र का सम्बन्ध शाक्य गण (जिसमे भगवान बद्ध ने भी जन्म लिया था) के साथ जोड़ने के लिये ही इस कथा का आविष्कार किया गया हो। विदिशा का बौद्ध धर्म के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। उसके समीप ही साञ्ची का प्रसिद्ध स्तप विद्यमान है, जिसके निर्माण का प्रारम्म मौर्य युग से हो चुका था। अशोक का विदिशा के साथ जा सम्बन्ध था. इसी के कारण सम्भवत साञ्ची में बौद्ध धर्म के केन्द्र के रूप में इतनी अधिक ल्याति प्राप्त की थी। अशोक, देवी, महेन्द्र और सघमित्रा के सम्बन्ध में जो इतिवत्त महा-बंसो आदि लका के पुराने ग्रन्थों मे पाया जाता है, कतिपय ऐतिहासिको ने उसकी सत्यतः में सन्देह प्रगट किया है। चीनी यात्री हा एनत्साग ने महेन्द्र को अशोक का भाई लिखा है।

१. 'एकं असन्विमित्ताय देविया तु अदापिय।' महाबंसी ५।८५

२. महाबोजिवंस प०११६

<sup>3.</sup> Beal : Buddhist Records of the Western World Vol. II pp 91 and 231

हती को बृष्टि में एक कर बोल्डववर्ष' बीर सिमय' जैसे ऐतिहासिको ने लंका के इतिवृक्त को विश्वसमीय नहीं भावा है। पर कृ एन्साम ने भी वह लिका है कि लका में जोड़ वर्ष का अने महत्त्व द्वारा किया बया, और खोटी बायू में ही राजकुल के इस कुमार ने अहंत पर को प्राप्त कर लिखा। ' महाबंदो से अनुवार महेन्द्र ने बीस वर्ष की आयु में मिजबुत प्रकृत किया था, और उत्तकी बहुन संविक्ता ने अठारह साल की बायू में। इसते पूर्व संविक्ता का विवाह अम्मिबहा (अन्तिबह्मा) के साथ हो चुका था, जो राखा अचीक का मानवा (मानिय) था। अन्तिबह्मा से सर्वित्वन की एक पुत्र भी उत्तक्ष हुवा था, जिसका नाम मुनन रखा गया था। या जाक सुमन की परवाह न कर खमाना विकास वे थी,

हसमें सन्देह नहीं, कि बसोक सुरी वें समय तक उज्जैनी का शासक (कुमार) रहा था।
महासको के बनुसार महेन्द्र ने वमस्त्रिक (बयोक) के शासनकाल के छट वर्ष में प्रवच्या
महासको के बनुसार महेन्द्र ने वमस्त्रिक (बयोक) के शासनकाल के छट वर्ष में प्रवच्या
महासको की, और तब उसकी आयु बीस वर्ष को थी। यदि महास्त्रों में विषये वर वर्षों
का सही माना जाल, तो यह स्वीकार करता होना, कि अशोक को शास्त्रिप्रयों के अनुश्रीकन
में ऐतिहामिकों ने यह परिणाम निकाला है, कि अशोक को चार वर्ष तक अपने माइयों
के मान्य युव करना पड़ा था, और राजा बिन्दुसार की मृत्यु, के चार साल बाद ही वह पारिन्तुम के राजिसहासन को प्राप्त कर सका था। इस प्रकार जब बिन्दुसार की मृत्यु हुई. तो महेरून की आयु दस साल की थी। महेन्द्र की माता देवी है अशोक का परिच्य और प्रजय उस समय हुआ था, जब कि वह अवनित राष्ट्र का शासक था। बतः यह परिणाम निकाला जा सकता है, कि अशोक दस साल के ज्यामग तक उज्जैनी में शासन के लिये नियुक्त रहा था, जीर वहां रहते हुए उसे सायन के सम्बन्ध में जो अनुमब हुआ या और उसने अपनी

दिव्यावदान में अशोक इारा राज्य-प्राप्ति की ओ कथा दी गई है, उसे हम इसी अध्याय में उपर लिख चुके हैं। उससे सूचित होता है, कि अधोक का एक अन्य भाई था, जिसका नाम मुसीम था। विन्दुसार उसी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, और नममत बही युवराज के पद पर निमुक्त भी था। पर राजागुन्त की सहावता की अधोक ने सुशीम को परास्त कर दिया और उसे मार कर दबर्य राजीसहायन की हस्तवात कर किया। महाबंसी में भी अशोक द्वारा अपने बड़े माई के मारे आने का उल्लेख है, यद्वार वहाँ इस

<sup>?.</sup> Oldenberg: Introduction to Vinayapıtaka, p I

R. Smith V. A.: Ashoka p 50

<sup>3.</sup> Beal : Buddhist Records of the Western World Vol. II p 246

भाई का नाम 'सुमन' लिखा गया है। सम्भवत:, जिसे विव्यावदान में नुसीम कहा गया है, वही महावंसों का सुमन है। महावंसो की कथा के अनुसार जब राजा बिन्दुसार की मृत्यु हुई, तो असोक उज्जैनी में था । ज्यों ही उसे पिता की मृत्यु का समाचार मिला, उसने पुष्पपूर (पाटलिपुत्र) के लिये प्रस्थान कर दिया और समन को मार कर स्वयं राज्य प्राप्त कर लिया। महावंसी मे ही अन्यत्र बिन्दुसार के ९९ पुत्रों का उल्लेख है। ये सब अक्षोक के सीतेले माई थे, और पाटलियुत्र के राजींसहासन को प्राप्त करने के लिये उसने इन सबका घात किया था। तारानाय द्वारा सकलित निव्यती अनुश्रुति के अनुसार मी अफ्रोक ने अपने छ. माइयों का घात करके मागध साम्राज्य को प्राप्त किया था। सम्पूर्ण बौद्ध अनुश्रुति इस विषय पर एकमत है कि असोक को राजसिंहासन प्राप्त करने के लिये युद्ध की आवश्यकता हुई थी। उसके माहयों की सख्या कितनी थी, इस प्रश्न पर मतमेद होते हुए मी यह निष्टिचत रूप से कहा जा सकता है, कि बिन्दुसार की मृत्यु के पश्चात् अशोक ने स्वामाविक रूप से मगम के राजसिंहासन पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं किया था। पर इस प्रसंग में यह भी ब्यान मे रखना चाहिये, कि अशोक ने राज्य के लिये युद्ध करते हुए अपने सब माइयो की हत्या नहीं करदी थी। लका की बौद्ध अनुश्रुति मे ही अशोक के भाई तिष्य का उल्लेख है, जो उसके (अशोक) के शासन काल मे भी जीवित था। यह तिप्य अशोक का सहोदर माई था, सौतेला नहीं। बिन्दुसार के कुल १०१ पुत्र थे, जिनमें में अशोक और तिष्य सहोदर ये और अन्य ९९ वैमातुक । महावसी के अनुसार अशोक ने इन ९९ भाइयो की ही हत्या की थी।

बीढ मन्यां में अशोक के राजिश्वहानन पर आरूउ होने के सम्बन्ध में जो विवरण मिलता है, उसमें अतिष्वधीक्त से काम लिया गया है। बीढ लेखक यह प्रश्नीयत करना बाहते में कि अशोक पहले अल्यान कूर और नृसस था। बीढ बर्म की दीक्षा के लेने पर उसके जीवन में गरिवर्तन आया और वह एक आयदां राजा बन गया। इसी मनोवृत्ति से उन्होंने अशोक ढारा अपने ९९ माइयों की हत्या का उल्लेख किया है। राज्य-आस्ति के जिये अशोक ने बाहे अपने ९ माइयों का वथ किया है। और बाहे ९९ का और बाहे अझेले मुसीम का, पर यह मुनियिचत रूप से कहा आ सकता है, कि राजा विन्दुमार की मृत्यु के परवात उसके पुत्रीमें में हृत्यु इस या, और अपने अपन्य माइयों के परान्न कर अशोक पाटिलपुत्र के राजीवहानन को प्रान्त करने में समय हाथां था।

महाचंत्रों के अनुसार जब अशोक ने राज्य पर अपना स्वामित्त स्थापित कर लिया था, उसके चार वर्ष परचात् पाटलिपुत्र में उसका अभिषेक हुआ', और यह अभिषेक सहारमा बुद्ध के निर्वाण के २१८ वर्ष बाद हुआ या । राज्यप्राप्ति और राज्यामिषेक में यह जो

१. 'पत्वा चतुहि वस्तेहि एकरञ्जं महायसो ।

पुरे पाटलिपुत्तस्मिं अत्तानमभिसेचयि ॥' महावंसी ५।२२

२. 'जिन निब्बाणतो पच्छा पुरे तस्साभिसेकतो । साट्ठारस वस्ससतद्वयमेव विजानियं॥' महावंसो ५।२१

चार वर्ष का अन्तर है, उसका कारण सम्भवतः यही था. कि अभी अशोक की स्थिति सरक्षित नहीं हो पायी थी, अपने माइयों के विषद्ध उसका लंबर्ष अभी जारी था और राज्य में अनेक ऐसे असास्य व अन्य वर्ग ये जो अशोक के विरोधी थे। चार वर्ष के निरन्तर संवर्ष के पश्चात जब बाशोक की स्थिति सर्वेया सुरक्षित हो गई. तभी उसके राज्याभिषेक का आयोजन किया तया था । यह बात ध्यान देने मोग्य है कि अशोक ने अपनी धर्म लिपियों में राज्या-भिषेक के वर्ष का उल्लेख किया है, राज्यप्राप्ति के वर्ष का नहीं। कौन-सी धर्मेलिपि कव उल्कीणं करायी गयी. यह अशोक ने इस प्रकार सुचित किया है-सडवीसतिबस अभिसितेन में इयं भ्रमेडिपि लिखा पिता (वहविंशति वर्षामिषक्तेन मया इयं धर्मेडिपि: लेखिता)। इसका अर्थ यह है-छन्दीस वर्ष से अभिविक्त मुझ द्वारा यह वर्मेलिपि लिखायी गई। बसी तौली में अज़ोक ने किसी धर्मलिपि को अपने अभिषेक के दसवें वर्ष में लिखित कहा है. किसी को बारबर्वे वर्ष में और किसी को किसी अन्य वर्ष में। पर सर्वत्र अभिषेक के बाद बीते हुए वर्षों का ही उल्लेख किया गया है। इसे दिष्ट में रख कर अनेक विद्वानों ने लंका डीप के महावंसी आदि बौद्ध गन्यों के इस कथन को विश्वसनीय माना है कि अशोक का राज्याभिषेक राज्य की प्राप्ति के चार साल पश्चात् हुआ था। पर यह व्यान में रखना वाहिये, कि राज्य के लिये म्यात्युद्ध और राज्यप्राप्ति तथा राज्यामिषेक में बार साल के अन्तर की बात को सब ऐतिहासिक स्वीकार नहीं करते। स्मिष ने स्नातय की कथा की अविश्वनीय माना है. यदापि राज्यप्राप्ति और अभिषेक में अन्तर को उन्होंने स्वीकार किया है। वे ९९ माइयों को मार कर राजसिंहासन प्राप्त करने की बात को कोरी और मुर्खतापूर्ण गप्प समझते है, यद्यपि दिव्यावदान की कथा मे उन्हें सत्य का कुछ अंश दिखायी दिया है। उन्होंने लिखा है कि "तथापि यह सम्मव है कि उत्तरीय इतिवृत्त जिसके अनुसार अशोक और उसके सबसे बड़े माई सुसीम में राज्य के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में परस्पर क्षनड़ा हुआ था, वास्तविक घटना पर आश्रित हो, यह ब्तान्त सिंहली मिक्सो द्वारा उल्लिखित कथाओं की अपेक्षा अधिक ऐतिहासिक प्रतीत होता है।" श्री माण्डारकर मी महावंसी की कथा की विश्वसनीय नहीं मानते ।

### (२) राज्य-विस्तार

राजा अशोक के शासन से सम्बन्ध रखनेवाली चटनाओं का हमें अधिक ज्ञान नहीं है। इसका कारण यह है, कि दिथ्यावदान, महावंसी आदि जिन प्रन्थों में अशोक के जीवन वृक्त का विश्वह रूप से विवरण मिलता है. जनकी रचना बौद्ध बमें को दिन्ट में रखकर की गई थी।

१. बेहली-टोपरा स्तन्म-लेख---चौथा लेख ।

R. Smith V. A. : Ashoka, Chapter I

<sup>3.</sup> Bhandarkar D. R. : Ashoka Chapter I

जनके लेखक अधोक को बीड धर्म के सहायक, सरक्षक और प्रचारक के रूप में देखते थे। इसी कारण अधोक की राजनीतिक विशेष, राज्य विस्तार, सामन वाहि के सम्बन्ध में उनके कोई विश्वीय महत्त्वपूर्ण निर्देश नहीं मिलते। जशोक की वर्मीलिपयों का घरन्यच मी प्रचान-तथा चर्मिक्य की गीति के साम है। यह सह होते हुए यी विश्विय ऐतिहासिक साम्मी द्वारा अधोक के सासन और राज्यविस्तार आदि के विषय में कविषय सम्बन्ध होते सही

राजा बिन्दसार से अशोक को एक विशाल साम्राज्य उत्तराधिकार मे प्राप्त हुआ हा। यह साम्राज्य पूर्व में बगाल की खाड़ी से लगा कर पश्चिम में हिन्दुकूश पर्वत के परे तक विस्तीणं था। इसके उत्तर में हिमालय की दुर्गम पर्वत श्रृंखलाएँ थीं। दक्षिण में वर्तमान आत्थ्य प्रदेश और जसके भी दक्षिण में स्थित अनेक प्रदेश इस साम्राज्य के अन्तर्गत थे। अशोक ने इस साम्राज्य को और भी अधिक विस्तत किया। राज्यामिषेक को हए आठ वर्षं ब्यतीत हो जाने पर (२६१-६० ई.प. में) अशोक ने कलिख देश पर आक्रमण किया और उसे जीत कर अपने अधीन कर लिया। कलिख देश की स्थिति बंगाल की खाडी के साथ गोदावरी और महानदी के बीच के प्रदेश में थी। इसी को आज कल उड़ीसा कहा जाता है। कलिकु उस युग के अत्यन्त शक्तिशाली राज्यों में एक था। ग्रीक लेखक प्लिनी के अनुसार किन्कु लोगों का निवास समृद्र के समीप था और उनकी राजधानी 'पर्वेलिस' कहाती थी। साठ हजार पदाति, एक हजार घडसवार और ७०० हाथी कलिक्क के राजा की सेना मे थे। कलिकु की सैन्यशक्ति के सम्बन्ध में फिली द्वारा उल्लिखित यह विवरण सम्मवत मैगस्यनीज के यात्रावत्तान्त पर आधारित है। चन्द्रगप्त मौर्य के समय मे कलि कु एक स्वतन्त्र राज्य था। पौराणिक अनुस्रति द्वारा ज्ञात होता है कि मगध के प्रतापी राजा महापद्म नत्व ने अपने साझाज्य का विस्तार करते हुए कलिख को भी अपने अधीन किया था। पर यह प्रदेश देर तक मगध के अधीन नहीं रहा। जैसा कि प्लिनी के विवरण से सुचित होता है, मैगस्यनीज तथा चन्द्रगृप्त के समय में कलिज्ज एक स्वतन्त्र राज्य था, और बिन्दुसार भी इसे जीत कर अपने अधीन नहीं कर सका था। कलिख को मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित करने का कार्य अशोक द्वारा किया गया। चतुर्दश शिलालेखों के तेरहवें लेख में अशोक ने कलिज़ विजय और उसके परिणाम वरूप युद्धों के प्रति ग्लानि की मावना को इस प्रकार प्रगट किया है--- "अप्टबर्शीमिषिक्त देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा ने कलि इको का विजय किया। वहाँ से डेढ़ लाख मनुष्यों का अपहरण हुआ। वहाँ सी सहस्र (एक लाख) मारे गये। उससे भी अधिक मरे (मृत्यु को प्राप्त हए)। उसके पश्चात अब जीते हुए कलि को में देवानाप्रिय द्वारा तीय रूप से धर्म का व्यवहार, धर्म की कामना और धर्म का उपदेश (किया जा रहा है)। कलिङ्कों की विजय करके देवानांत्रिय को अनुशोचन (पश्चात्ताप) है। जब कोई अविजित (देश) जीता जाता है, तब लोगों का जो बय, मरण और अपहरण होता है, वह देवानांत्रिय के लिये अवस्य वेदना का कारण होता है, और साथ ही गम्मीर बात भी।.....कलिक्कों को प्राप्त करने में जितने मनुष्य मारे गये हैं, सरे हैं या अपहरण किये क्ये हैं.उनका खीवाँ या हवारवाँ भाव भी अब देवांनांप्रिय के लिये गम्मीर है। " अशोक ने अपनी धर्मलिपियों में कलिन्क शब्द का प्रयोग बहुबचन (कलिन्क्रा., कलिक्क्रेयु आदि) में किया है। भारत के प्राचीन जनपदों के लिये भी प्राचीन साहित्य में बहबबन ही प्रयक्त किया गया है। पाणिन की जच्टाध्वायी और उसकी टीकाओ मे अकाः, बक्राः वादि बहबबनात्मक शब्दों द्वारों अक्र, बक्र आदि जनपद ही जिमप्रेत हैं। इसमें सन्देह नहीं कि अशोक ने कलिक राज्य को जीत कर अपने अधीन किया था, और उसके सञ्चासन के लिये कतिपय विशेष व्यवस्थाएँ की थीं। ये व्यवस्थाएँ दो पृथक व अतिरिक्त वर्म लिपियों द्वारा निरूपित की गई थीं. जो बौली और जीगढ की शिलाओं पर इत्कीर्ण हैं। चतुर्दश शिलालेखों के बारहवें और तेरहवें लेख इन शिलाओं पर उत्कीर्ण नहीं कराये गये थे। उनके स्थान पर वहाँ दो ऐसे विशेष लेख उत्कीर्ण कराये गये थे, जिनका सम्बन्ध कलिक्क के शासन के साथ है। इन लेखों के अनुशीलन से जात होता है, कि नये जीते हुए कलिक्न को मौर्य साम्राज्य के एक पथक प्रान्त के रूप में परिवर्तित कर दिया गया या, और उसका शासन करने के लिये एक कुमार (राजकुल के व्यक्ति) की नियुक्ति की गई थी। कलिक की राजधानी तोसली थी. और बौली की शिला पर उत्कीण कलिक-सम्बन्धी अतिरिक्त लेख तोसली के महामात्यों को ही सम्बोधन किये गये हैं। कलिन्छ की एक अन्य महत्त्वपूर्ण नगरी समापा थी. जो सम्भवतः कलिख के एक भाग का राजधानी थी। जीगढ की शिला पर उत्कीर्ण अतिरिक्त लेख समापा के महामात्यों को सम्बोधित है। नये जीते हुए कलिक्न के सम्बन्ध में अपनी शासननीति को बशोक ने इस प्रकार प्रगट किया है---

"वब मनुष्य मेरी प्रजा (सत्तान) हैं। जिस प्रकार में अपनी सत्तान के लिये यह चाहता हूँ, कि वे सब हित और सुख—ऐहलौकिक और पाटलौकिक-प्राप्त करें, उसी प्रकार में सब मनुष्यों के लिये भी कामना करता हूँ।" जिस कब्जिक्स की विजय करने के लिये

१. 'अठ वचाणिवित वा वेचानां विचय विचयित कविने किलमा विकिता । विविधिति वानक्तवबाद्वां वे सवा अनुबंदी । सत्तवक्रियाते तत्त हती । बहुता वाले वा मध्ये ततो वंचा । अपूना लचय किलमें वृति वानम्बार्ध वानम्बार्धा वानम्बार्धा वा । वेचानां लचय किलमें वृति वानम्बार्धा वानम्बार्धा वा । वेचान विवया वे अवि अनुमये वेचानं विचया विविज्ञतु किलम्पिति अविवित्तं हि विविज्ञ नने एतता वय चा अपवृद्धे वा अनवा चे बाट वेचित्वमृते गृतुमृते या वेचानं विवया. ... अवतके जने तदा कांचमें कृष्ये हते या मदेवा अववृद्धे या बता वर्ते भाषे या बहुवभागे वा अग गृतमते वा वेचानं विवया।' बहुवंद्ध विकालेक्स (कालक्सी) तेरावां केखा

२. 'जनपहलव' पाणिनि ४।२।८१ और इस सुत्र की बुलि ।

३. घोली विकालेख--प्रयम अतिरिक्त केल ।

अद्योक ने लाखों मनुष्यों का वब किया, उसके सुखासन के लिये वह अस्यन्त उत्सुक या। वह वहाँ के निवासियों के प्रति सन्तान की मावना रखता था, और उनके हित सथा सुक के लिये प्रयत्मवील था।

कलि क्र के युद्ध में जो नर संहार हुआ था, उसे देखकर अशोक के हृदय में युद्धों के प्रति ग्लानि उत्पन्न हो गई थी, और उसने करन विजय की नीति का परिस्थान कर धर्मनिजय की जीति को अपना लिया था। कलिन्स की विजय के बाद अशोक ने किसी अन्य प्रदेश मा राज्य के विरुद्ध यद्ध नहीं किया। पर अभी सम्पूर्ण मारत मौर्यों के अधीन नहीं हुआ था। मारत मे ही कितने ही ऐसे प्रदेश अवधिष्ट थे, जो अभी स्वतन्त्र थे। इन सीमावर्ती स्वतन्त्र प्रदेशो तथा उनके निवासियों के प्रति अपनी नीति को अशोक ने इन शब्दों द्वारा प्रगट किया है-"शायद अविजित (जो अभी जीते नहीं गये) अन्तों (सीमान्तवर्सी प्रदेशों) को (यह मह जिजासा हो सकती है कि) हमारे सम्बन्ध मे राजा की क्या इच्छा है! अन्तो के विषय में मेरी यही इच्छा है कि वे यह जानें कि देवानाप्रिय यह चाहते हैं कि वे मझसे अन-द्विग्न हो, आश्वस्त हों, मुख प्राप्त करें, मुझसे दू ख न पाएँ। वे इस प्रकार जाने, देवानाप्रिय हमें क्षमा करेंगे जहाँ तक क्षमा कर सकता सम्मव है, और मेरे निमित्त वे धर्म का आचारण करें और ऐहलौकिक तथा पारलौकिक (सुख) प्राप्त करें। इस प्रयोजन से मैं आपको आज्ञा देता हूँ, जिससे में उद्भाग हो जाऊँ आपको आजा देकर और अपनी इच्छा बता कर जो मेरी वृति और अवल प्रतिका है। "यह आका तोमली के कुमार और महामात्रों तथा समापा के महामात्रों के नाम है। इसमें अशोक ने सीमान्तवर्ती प्रदेशों और उनके निवासियों के प्रति अपनी नीति का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन कर दिया है। वह चाहता था, कि इन अविजित प्रदेशों के लोग यह मलीमाँति जान लें कि वे अशोक से अनुद्विग्न और आश्वस्त होकर रहें, उससे डरें नहीं। वह उन्हें यह जता देना चाहता था कि उसका विचार उन्हें जीत कर अपने अधीन करने का नहीं है। पर साथ ही वह यह भी स्पष्ट कर देना चाहता था. कि देवानाप्रिय उन्हें उसी सीमा तक क्षमा करें गे जहाँ तक क्षमा कर सकना सम्भव या शक्य है। यदि अशोक सीमान्तवर्ती प्रदेशों को जीत कर अपने अधीन करने के विरुद्ध था, तो वह यह भी सहन करने को तैयार नहीं था कि उनके निवासी उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार का उपद्रव करें या मागव साम्राज्य की सीमा का किसी भी ढंग से अतिक्रमण करें। धर्म विजय और अहिंसा की नीति को अपना लेने के पश्चात भी अद्योक अविजित सीमात्नों की उच्छंखलता को सहन करने के लिये उद्यत नहीं था।

यह तो स्पष्ट है कि कलिज्ज की विजय के परवात अक्षोक ने किसी अन्य प्रदेश पर आक्रमण नहीं किया और शस्त्र विजय को हेय सान कर वर्षविजय के लिये उद्योग करना प्रारम्म किया। पर प्रकायह है कि क्या कलिज्ज विजय अक्षोक की अन्तिक विजय होने

थौली शिलालेस—यूसरा अतिरिक्त केसा।



भौवं साम्राज्य का अधिकतम विस्तार (अशोक के समय में)

के साथ-धाप प्रथम विजय मी भी? राज्यराज्याची से सूचिय होता है, कि मीमें राज्याओं में संबसे पूर्व बचोक में ही कारलीर का सावन किया था। वहीं किया है—"इसके परचाएं अधीकनामक नृपति ने बसुंचरा का शासन किया। यह राज्या बहुत सान्त और स्वस्त्रम्य बा, और 'जिन' के यमें का अनुष्य एक करने वाला था। इसने विकास (वेहक में) नेते के तटों की रहुप पत्रचलों हों के तटों की सहप्त प्रचला हों हों हों के तटों की स्वाध के अधीक के तटों की सहप्त पत्रचल कि हों हों के तटों की सहप्त के स्वस्त्रम्य के स्वत्रचल कि स्वाध के स्वत्रचल कर विवास के स्वत्रचल कर विवास के स्वत्रचल कि स्वाध कर कि स्वत्रचल कर के स्वाध कर स्वत्रचल कर स्वाध कर स्वाध कर स्वत्रचल कर स्वाध कर स्वाध कर स्वत्रचल कर स्वाध कर स्वध कर स्वाध कर

कल्हण ने अवीक से पूर्व के जिन राजाओं के नाम दिये हैं, वे नीयें बंध के नहीं है। वन्नपुत और विनुतार का उसने कास्मीर या बर्चुवर के खासक के रूप में उसने नहीं किया। अभीन मारतीय इतिहासकारों को बीकी का अनुसरण करते हुए कल्हण नक्ष्मां उन राजाओं के नाम रिक्स दिये हैं, जिल्होंने कास्मीर का खासन किया था। इन राजाओं में का काम नाम की है। जिल्होंने कास्मीर का खासन किया था। इन राजाओं में का काम त्या भी है, और उसके विषय में राजाराङ्गिणी में जो विषयण दिया गया है, वह स्पष्ट रूप से इस तथ्य को सूचित करता है कि कास्मीर का खासक यह अद्योक बही या जिल्हों के सम के अपना कर सैकड़ों सूचों और विद्वारों का निर्माण काया था। व कल्हण के अनुसार कास्मीर की राजवानी श्रीनार के निर्माण काये यो अव्योक को ही अपना कर सैकड़ों है। इनीयवर, कास्मीर में राजवानी श्रीनार के स्माय की है ऐसे अवयोध प्राप्य नहीं हुनी अवशोक के साथ इस प्रदेश के सम्बन्ध पर अविक इस का खा है। विसेषा में अपना कर से वा स्माय का सिक्स है। विसेषा से अपना कर सिक्स है। विसेषा के साथ स्माय के उत्तर तीन मीक के साथ इस प्रदेश के सम्बन्ध पर अविक इस करवा है, जिल्हे करियम ने अयोक द्वारा स्थापित की स्था है आहे का प्रयोज किया है। कि से क्षाच करा के साथ स्था का अपने स्था करा करवा है। जिल्हों के साथ स्था का अपने स्था करा है कि साथ स्था के साथ स्था करा प्रदेश करा है। है। जिल्हों का स्था के साथ स्था करा प्रदेश करा है। है। जिल्हों का स्था करा है करा करा है। के स्था करा करा करा है। कि स्था करा करा है। है। जिल्हों के साथ स्था करा प्रदेश करा है। है। जिल्हों के साथ सिका के प्रयाप किया है। है। जिल्हों के साथ सिका के साथ स्था करा प्रदेश करा है। है। जिल्हों के साथ सिका के साथ स्था करा स्था है। है। जिल्हों के स्था करा करा है। है। जिल्हों के साथ सिका के साथ स्था करा स्था है। साथ सिका के साथ सिका करा स्था सिका है। है। ये

ंभनावह्नसांकास्यः सत्यसन्त्रं वपुन्यराम् ।।
 यः शास्त्रवृत्त्रिको राजा प्रयसो विजवसस्यम् ।
 स्वक्तेष्रय विस्तरात्री तस्तरार स्वृत्यप्त्रयकः ।।
 वर्तास्य विद्यारात्र्यितस्यात्र पुरस्यवतः ।
 यरहरूपं पीर्यमुरतेवावयि प्रहृत्यप्तेतस्यम् ।।
 सक्त्यप्त्रया पेहानां कर्तक्यसंस्यम् वर्षः ।
 सर्वास्य प्रदेश विभावसं क्ष्योत्रास्य ।
 वीर्ण स्विधिकयेशस्य विशिवसं पुत्रस्य ।
 विकारसम्बेगस्य स्वत्यार प्रवारो येण कारितः ।।
 स्वत्यायां विवश्यस्य स्वत्यापे च विभिन्नमे ।
 स्वत्यायां विश्वस्यस्य स्वत्यापे च विभिन्नमे ।
 स्वत्यायां प्रसादायान्त्रमेण्यर स्विति ॥ राजसर्वक्रमी ११०१-१०६

2. Cunningham : Ancient Geography of India, p. 110

दिव्यावदान के जनुसार असोक ने स्वयं देश की मी विजय की थी। यह 'स्वयं सम्यवतः सम्यवतः सम्यवतः सम्यवतः सम्यवतः सा वेश को सुवित करता है, विवक्षी स्थित कास्थीर के समीप थी। तारमाण द्वारा सक-किंद्र तिम्बती बौद्ध जनुष्पृति में स्वयोक द्वारा नेपाल और स्वास्य की विजय का भी उत्केश है। यह साम्य और दिव्यावदान का स्वयं देश सम्यवतः एक ही प्रदेश के सुचक है। केलिङ्ग क्रिजय से पूर्व क्योक ने जिन जन्य प्रदेशों को जीत कर मीयं साम्राज्य में सम्मिलित किया या, उनके सम्यव्य में कतिपय निर्वेश ही प्राचीन प्रत्यों में विद्यमान, है। यद्यपि इनके आधार पर अशोक के राज्य विस्तार का स्वयूट क क्षीक विषरण हमारे सम्मुल प्रस्तुत नहीं होगा, पर ये यह निर्विष्ट करने के लिये प्रयोग्त है कि प्रयोग्त किंद्रम तिक्य जाते को जितम

अपनी धर्मकिषियों में अद्योक ने जिन सीमान्दों को तोस्त्री और समापा के महानारयों हारा अपने से अबुक्तिन रहने के लिये कहा है के कीनने से , यह निर्धारित कर सकता सुपम नहीं है। यदि कलिक्स देश की तिविधा सीमा पोरावरी नदी को माना जाए, जैदा कि कार किसा है। तो उसके समीप कोई ऐसे प्रदेश नहीं से वो मीर्य साम्राज्य के अन्तर्गन हो। जैदा कि पिछले एक अव्याय में प्रतिपादित किया जा चुका है, दिक्तपायच के सोल्हर राज्य बिन्दुसार द्वारा विजय किये गये, और केवल मुद्दर दिक्तप के होल्हर एवं बी मोर्च सा प्रतिपाद जनपद ऐसे श्रीच अधोक के समय में भी स्वतन्त्र में। किस्कू के सीमार्वर्ग कीनने राज्यों को अधोक द्वारा अपने दान दिया गया था, यह कह सकता कठिन है। सम्मवत, किलकुक दिवाण के चीर की स्वत्र में भी स्वत्र में भी स्वत्र में भी स्वत्र में की सा बी ओ अधोक के समय में भी स्वत्र में सा सा बी ओ अधोक के समय में भी स्वत्र में सा सा बी आ अधोक के समय में भी स्वत्र में सा सा बी अधोक को समय में भी स्वत्र में सा सा बी अधोक के समय में भी स्वत्र में सा सा बी अधोक के समय में भी स्वत्र में भी स्वत्र में सा सा बी अधोक के समय में भी स्वत्र में सा सा बी समय है। कि इस समय से भी सोर्यों के स्वत्र में अधीक हो अधीक हो सा सा बी सम्बद्ध है। कि इस सीमान्त प्रदेशों की सा बी अधीक सुद्ध दिवाण के चीर, साच्य में सा सा बी अधीक सा बी आ अधीक के समय में भी स्वत्र में भी स्वत्र में सा सा बी आ अधीक के समय में भी सीर्यों के सा बी अधीक सा बी अधीक को समय में भी सीर्यों के सा बी आ अधीक के समय में भी सीर्यों की सा बी अधीक सा बी अधीक को सा बी अधीक हो सा बी सीर्य स

# (३) अशोक के साम्राज्य की सीमा और विस्तार

अधोक का साम्राज्य कहाँ तक विस्तृत था, यह उसकी वर्मालियो द्वारा जाना जा सकता है। जिन स्वानों पर ये धर्मिलियों उपलब्ध हुई हैं, निस्सन्देह वे अधोक के साम्राज्य के अन्तर्गत थाँ। उत्तरी मारत में वर्मीलियों वाणक की तराई, उत्तरी विहार तथा देहरादून जिले में स्तन्मा व सिलाओं पर उत्कीण मिली है, और उत्तर परिचम में पेखादर (पाकिस्तान के उत्तर-परिचमी सीमान्त में), कन्यार और कातृल (अफ्जा-निस्तान में)। पूर्वी मारत में ये बीली (उड़ीशा) और जीवह (जञ्जाम) में पायों चहें हैं, और परिचम में पिरानर (सीराप्ट्रया काठियावाइ में) और सोपारा (बाना जिले में) में। दिलाण में ये बहागिरि, जटिक्क-रामेश्वर (मास्तुर राज्य में) आदि अनेक स्वानों पर विद्यास है, और साम ही आपार प्रदेश के मी अनेक स्वानों पर। राजस्वाम स्वान्य परिचार के साम प्रदेश के मी अनेक स्वानों पर। राजस्वाम सिकावों तथा प्रवार स्वार्थ पर अवील की ममेलिनियाँ सिकावों तथा प्रवार स्वारम्य पर अवील की ममेलिनियाँ सिकावों तथा प्रवार स्वरूप स्वरूप की प्रमाणिकाल की ममेलिनियाँ स्वराण प्रवार स्वरूप स्वरूप स्वर्ण पर व्यक्तीण है। मारत तथा स्वराप्त स्वर्णाच की ममेलिनियाँ सिकावों तथा प्रवार स्वरूप स्वर्णाच स्वर स्वर्णाच पर व्यक्तीण है। मारत तथा स्वर्णाच स्वराप्त स्वर्णाच स्वर स्वर्णाच पर व्यक्तीण से मिलावों तथा स्वरूप स्वर्णाच स्वर स्वर्णाच पर व्यक्तीण है। मारत तथा स्वर्णाच स्वर्ण

इस क्रायम विवाल क्षेत्र में अवोक्त की वर्गीलियों का उपलब्ध होना उसके साझाव्य के विस्तार तथा तीमाजों पर अच्छा प्रकाश दालता है। इससे वहक में ही यह जेनूमांन विचा वा सकता है कि वर्गोक का साझांव्य उत्तर में हिमालय की पर्वत—प्रवालां तक, उत्तर-परिचय में हिन्दुकुत पर्वतमाला तक, पूर्व में बंबाल की बाड़ी तक, परिचय में काठियावाड और अपल की बाड़ी तक तथा दिवस में वर्गमान समय के मास्तूर राज्य तक विस्तृत था। इसी सुविस्तीलं सुमित्रक को जवाह में में विचित्त भीर 'राजविषय', कहा है।

वर्षीलिपयों की अन्त.साली हारा भी अधोक के साम्राज्य के विस्तार के सम्बन्ध में अनेक उपयोगी सुचनाएँ प्राप्त होती है। धर्मालिपयों में निम्मलिबित प्रदेशों और नवरों के नाम आंदे है—समय , पाटलिपुन , सलतिक पर्वत , कोशास्त्री , लीक्ष्मी प्राप्त , किल्क्स तीसली, प्रमाप्त , स्विप्त कर पर्वत , सुवर्षीसिर्ट , स्तल , उज्जेनी , तबाविल , और अटावि , के साम्राप्त , स्विप्त कर स्वत्य , स्

१. चतुर्वश शिलालेस—दूसरा लेख

२. चतुर्वश शिलालेख (गिरनार)—तेरहवा लेख।

३. बेरार (भावू) ज्ञिलालेख। ४. चतुर्वज ज्ञिलालेख (गिरनार)—पांचवां लेख।

४. चतुरश शिलालस (गरनार)—पीचर्या छेड् ५. बरावर गृहा लेस—मूसरा लेस ।

C. Sam men-ine i

६. प्रयाग स्तम्भ-लेख

७. दन्मिनवेई स्तम्भ-लेख ।

८. चतुर्वश शिलालेक—तेरहवां लेक ।

९. बीली हिलालेख-अयम और द्वितीय अतिरिक्त केख ।

१०. जीगढ़ शिलालेस—प्रथम और वितीय अतिरिक्त लेख ।

११. जीनद जिलालेख-अधम लेखा

१२. ब्रह्मणिर तथा सिक्षपुर रूप शिलालेख ।

१२. ब्रह्मांगरि सब विस्तालेखाः

१३. ब्रह्मनिरि तथा सिक्युर सम् शिकालेखा।

१४. बीसी शिसालेख---प्रथम अतिरिक्त हेस्र ।

१५. जीसी तथा जीगड़ जिलालेख---प्रथम अतिरिक्त लेख ।

१६. चतुर्वत शिकालेच (शाहबावगडी)--तेरहर्व केव ।

जा सकता है, कि करिस्क्रू, सवाव, वस्त, गाल्यार, अवन्ति और दक्षिणापय के अनेक प्रदेश अवोक की संधीनता में ये।

कारोक ने अपनी धर्मलिपियों में केवल अनेक ऐसे जनपदों और नगरों के ही नाम नहीं हिये हैं जो उसके 'विजित' के अन्तर्गत थे, अपित अपने साम्राज्य के सीमान्तो पर स्थित अनेक राज्यों और उनके शासको के नाम भी उनमें विद्यमान हैं। चतुर्वश शिलालेखों के इसरे लेख में अझोक ने अपने सीमान्तों पर स्थित राज्यों का विवरण इस प्रकार दिया है---"देवानांप्रिय प्रियहर्भी राजा दारा 'विजित' (अपने राज्य) में सर्वेत्र और जो'बन्तों' (सीमान्त राज्यो) में यथा चोड, पाण्डय, सातियपुत्र, केरलपुत्र,ताञ्चपणी : अंतियोक नामक यवनराज तथा उस अंतियोक के जो सामन्त (पड़ीसी) राजा है, सर्वत्र देवानांत्रिय प्रियदर्शी ने दो (प्रकार की) चिकित्सा-मनध्यों की चिकित्सा और पश्जों की चिकित्सा-की व्यवस्था की है। चतर्दश शिलालेखों के तेरहवें लेख में अशोक ने यवनराज अन्तियोक के राज्य से परे के चार यवन राजाओं के नाम दिये हैं. और अपने राज्य के दक्षिण में स्थित चोड, पाण्डय और ता अपणी राज्यों का उल्लेख कर इस बात पर सतीय प्रगट किया है, कि इन सब राज्यों मे देवानाप्रिय के धर्मानशासन का पालन किया जाता है। इन दोनो धर्मलिपियों के अनशीलन से यह स्पष्ट रूप से जात ही जाता है, कि अशोक के साम्राज्य के सीमान्तो पर किन-किन राज्यों की स्थिति थी। दक्षिण में चोड, पाण्डय, सातियपुत्र, केरलपुत्र और ताम्नपर्णी ऐसे राज्य थे जो अशोक के साम्राज्य के अन्तर्गत नहीं थे और जो राजनीतिक दृष्टि से पूर्णतया स्वतन्त्र थे। प्राचीन चोड राज्य सदूर दक्षिण के पूर्वी भाग मे स्थित था। वर्तमान समय के त्रिचनापली और तान्जोर जिले इसके अन्तर्गत थे। यह राज्य कावेरी नदी द्वारा सिञ्चित था, और इसकी राजधानी उरैयर (उरमपुर) थी। कावेरी के महाने पर कावेरीपटनम नामक नगर की स्थिति थी, जो चोड देश का मस्य बन्दरगाह था। सम्भवत . अशोक के समय में दो चोड राज्यों की सत्ता थी, दक्षिणी चोड और उत्तरी चोड । उरैयर दक्षिणी चोड की राजधानी थी। आर्कोट और उसके समीपवर्ती प्रदेश उसरी चोड राज्य के अन्तर्गत थे। टाल्मी ने भी खोड राज्यों का उल्लेख किया है। एक राज्य को मोरटेर्ड (Soretai) कहते थे. और उसकी राजधानी ओर्थरा (Orthoura) थी। कनिक्रथम के अनुसार जोर्बरा और उरैपुर एक ही है। दूसरे चोड राज्य की राजधानी आकेंट्स (Arkatos) थी. जिससे आकोंट का बोध होता है। इस दूसरे बोड राज्य को टाल्मी ने सोरई (Sorai) नाम से लिखा है।

पाण्ड्य देस की स्थिति चोड राज्य के दक्षिण में थी। वर्तमान समय के महुरा और टिनेवजी जिले और उनके समीपवर्ती किरियय प्रदेश पाण्ड्य राज्य के बत्तरांत थे। महुरा इस राज्य की राज्यानी थी। टाल्मी ने पाण्ड्य को पाण्डिनोई (Pandinoi) द्वा पाण्डि-जोन (Pandio) जिला है, और उसकी राज्यानी मोहुरा (Modoura) बतायी है। मोहुरा और महुराएक ही है। क्योंकि क्योंके ने अपनी वर्षकिषयों में पाण्ड्य का बहुक्य (पाल्क्याः) के रूप में उस्लेख किया है, इससे अनेक विद्वानों ने यह परिणाम निकाला है कि मीर्च मुन्न पेएक से अविकट पाल्क्य राज्यों की सत्ता थी। पर माणी जनपदों को बहुतवचनान्त रूप से लिखने की प्रमा प्राणीन काल में निवमान थी, यह हम इसी अध्याय में अन्त निकरित रूप से किया में प्रमाण के अध्याय में अन्त निकरित कर चुके हैं। पर कतिवस्य ऐसे निर्वेश निवमान हैं, जिनसे प्राणीन काल में एक से अधिक पाण्क्य राज्यों की सत्ता को सम्मय माना जा सकता है। वर्षाहमिद्दिर ने बृद्धसिद्धिता में 'उत्तर पाण्क्य' का उस्लेख किया है। सम्मय है, कि उसके समय में 'दिशा पाण्क्य' मी पृक्क रूप से विवामान हो। यही दशा यदि अशोक के समय में भी हो, तो आस्वर्य मही।

सातिय पुत्र राज्य की स्थिति मारत के सुदूर दक्षिणी मान में चोड और पाण्डच राज्यों के समीप मे ही बी, यह तो स्पष्ट ही है। पर यह राज्य कहाँ वा, इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतमेद हैं। टाल्मी और परिष्लस आफ दि एरिश्वियन सी के अज्ञात लेखक ने सदूर दक्षिण के चार राज्यों का उल्लेख किया है--लिमिरिक (Limyzike), ऐओई (Aioi), पाण्डिनोई (Pandinoi) और सोरटेई (Sozetai)। अभी उत्पर लिखा जा चुका है कि पाण्डिलोई और सोरटेई कमश: पाण्डम और चोल राज्यों को सचित करते हैं। लिमिरिक को केरलपत्र के साथ मिलाया गया है। सम्भवतः, ऐओई सैओई के समकक्ष है। ग्रीक लेखको ने जिस प्रकार सेन्डाकोट्स को एन्डाकोट्स भी लिखा है, वैसे ही सैंओई को ऐओई भी लिख दिया है। सैओई और सातिय एक ही प्रदेश के सुचक है। स्मिम के अनसार इस सातियपत्र या सैओई की स्थिति कोयम्बटर में थी, और वहाँ का सत्यमंगलम् नालका प्राचीन सातियपत्र राज्य का ही प्रतिनिधित्त्व करता है। कतिपय अन्य बिद्धानी ने यह प्रतिपादित किया है, कि सातियपुत्र मलावार में था। कुछ विद्वान उसे टावन्कोर में मानते हैं। पर सातियपुत्र की स्थिति के सम्बन्ध में सबसे अधिक यक्तियक्त मत सम्मवतः श्री. के. जी. क्षेत्र ऐस्पर का है। उनकी सम्मति में अशोक की वर्मलिपियों के 'सासिय' को संस्कृत के सत्य से न मिला कर तमिल भाषा के 'अतिय' से मिलाना चाहिये। प्राचीन समय में तमिल प्रदेशों में एक प्रसिद्ध राजा हुआ था, जिसका नाम 'अतियमान' था। इसकी राज़-वानी तकदूर थी, जो आवृतिक माइसूर राज्य में स्थित थी। तकदूर और उसके समीपवर्ती प्रदेश इसी प्रतापी राजा के नाम से कहे जाने लगे। अशोक की धर्मलिपियों का सातियपुत्र अतियमान के राज्य को ही सुचित करता है। सातियपुत्र के सम्बन्ध में अन्य भी अनेक मत ऐतिहासिकों ने प्रतिपादित किये हैं। अभी यह सनिश्वित रूप से कह सकता सम्भव नहीं है कि सातियपुत्र की स्थिति कहाँ थी. यद्यपि यह विश्वास के साथ माना जा सकता है कि चोड और पाण्डय राज्यों के समान यह राज्य भी सुदूर दक्षिण में स्थित था।

केरलपुत्र राज्य के सम्बन्ध में अधिक विवाद नहीं है। मारत के लुदूर दक्षिणी माग का जो पश्चिमी अंस समृत्र के साथ-साथ बरीमान है, आवक्तक भी बहु फेरल कहाता है, लोर प्राचीन समय में भी उसे केरल या बेर कहते थे। समृद्र तट पर स्थित होने के कारण इस राज्य में अनेक अन्दरासहों की सत्ता थी,जिनमें टोब्बी और मुखिर प्रमान थे। इसकी राजवानी का नाम वाञ्जी था। बाञ्जी की स्थित के सम्बन्ध में बनेक नत हैं, पर वनमें सबते मेंबिक प्रवर्णित नत यह है कि चेर या केरल की यह माचीन राजवानी कर रया करनूर में वी। तस्सी ने चेर राज्य की राजवानी कोश्रर लिखी है, वो स्पष्टतया करूर ही है। करूर के समीप प्राथीन रोमन स्थिक भी उपलब्ध हुए है, जो इस स्थान की प्राचीनता और पहला के प्रमाण है।

ता अपणीं लक्का का नाम है। पर सब ऐतिहासिक इस बात, पर बी सहसत नहीं है, कि अवोक की वर्गितियों में आया हुआ ता प्रपणीं व्यव्य लक्काडीय को सूर्यित करता है। व सिल्मी भारत में ता अपणीं नाम की एक नदी मी है, जो दिनेवली के जोन में बहती है। ऐतिहासिक स्थिय ने यह प्रतिपादित किया है, कि ववोक को ता अपणीं द्वारा इस नदी का प्रदेश हो अन्नियंत वरा। पर वर्गितियों में ता अपणीं व्यव्य केरलपुत्र के बाद आया है, पाण्यप के बाद नहीं। ता अपणीं नदी पाण्यप्र प्रदेश में बहुत की है। इस लिये अशोक को उसके प्रदेश का पृथक रूप से उल्लेख करने की कोई आवस्पकता नहीं थी। उचित यही है कि ताअ प्रपों से लेका ही पर का ही प्रवृत्त किया आए। अक्का के साथ अशोक का वनिष्ट सम्बन्ध था। वहीं का राजा अशोक के समय में देशनाश्रिय तिष्य था, जिसके राज्य में बौढ धर्म का प्रचार करते के विषे महेन्द्र और संस्थिता गये थे। यह सर्ववा स्वामाविक है, कि चौड, पाण्डप सातियपुत्र और केरलपुत्र के साथ-साथ ता अपणीं (लका) को भी अयोक ने धर्म डारा

सुदूर दक्षिण के जो राज्य अशोक के 'विजित' के अन्तर्गत नहीं थे, उनकी स्थिति को विट में रख कर और साथ ही अशोक की धर्मीकिपयों की साक्षी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मौथ सामाज्य की (अशोक के समय में) दक्षिणी सीमा को एक ऐसी रेखा डारा सुचित किया जा सकता है जो पूर्व में पुनिकट (मडास के धर्मीप) से शुरू होकर के क्षेत्रकरीति (तिरुपति), गृष्टी, कर्तून की सिचित्रकृत होती हुई परिचम में दक्षिणी कनारा चिके के उत्तरी अब से जा मिले।'

अशोक के 'विजित' के उत्तर-पश्चिमी सीमान्त पर अन्तियोक नामक यवन राजा के राज्य की स्थिति थी। अनित्योक से पश्चिमी एशिया का अध्यित एष्टियोकत दितीय विजाध (२६१-२४६ ई. पू.) अनिजेत हैं, जो चन्द्रमुल मीय के समकालीन सीरियन सम्राट सेन्युक्त का पौत्र का इससे सन्देत नहीं कि अनित्योक के साम्राज्य की पूर्वी सीमा अशोक के 'विजित' के साथ लगती थी। अनित्योक के राज्य से परे जो अन्य यवन राजा सासन करते के और जिनके राज्यों में बचीन ने अपने यम्नीनुसाधन को प्रचारित किया था, उन पर हम इसी अध्याय में आये प्रकाश डालिंग। पर व्यवोक के साम्राज्य की सीमाव्यं जी रिकास की स्वीत्यं की सीमाव्यं जी रिकास की स्वीत्यं की सीमाव्यं जी रिकास के स्वित्यं को सीमाव्यं जी रिकास की स्वीत्यं की सीमाव्यं जी रिकास के स्वात्यं की सीमाव्यं जी रिकास की स्वीत्यं की सीमाव्यं जी रिकास के स्वात्यं की सीमाव्यं जी रिकास की सीमाव्यं की सीमाव्यं

<sup>2.</sup> Sastri N. K. A comprehensive History of India Vol. II pp. 499-500

सजार् बनियोक का राज्य क्योंक के साझाज्य के उत्तर-शिवमी सीमान्त पर स्वित था । वहीं तक अवोंक के विजित्त की उत्तर-शिवमी लीमा का सन्त्रण है, वह हिन्दुकुत पर्वेत नाला तक अवस्थ ही विस्तृत थी । चन्त्रपुत ने सैन्युक्त के साथ जो सन्त्रि की थी, उसके परिसामस्वरूप उसे पैरोपिनस्त्री, एरिया और आक्षीशिया यवनराय से प्राप्त हुए थे । हन प्रदेशों को प्राप्त कर केने के कारण उत्तर-गरिवम में मीयों का आधिपत्य कहीं तक स्वाधिक हो गया था, इस पर पहले सिचार किया आ चूका है। अधीक के साक्षन काल में भी से सब अदेश सीय साम्राय के बन्तर्येत थे। कास्मीर को अधीक ने ही मीयों 'विजित' में सम्मिणित किया था, यह इस अगर लिख चके हैं।

हिमालय की दुर्गम पर्वत प्रवक्तार अवोक के साम्राज्य की उत्तरी सीमाएँ थी। वश्वीप नेपाल की तराई मौयं विजिल के अन्तरीत सी, पर सम्मवत, नेपाल की बाटी में इस पुग में एक स्वतन्त्र राज्य की स्वता भी त्यांक के साथ विवक्त का निष्ठ सम्बन्ध था। नेपाल की प्राचीन अनुश्रुत के अनुशार अशोक की अन्यतम कन्या चारमती का विचाह कहाँ के अनिय' वेषपाल के साथ हुआ था। अशोक ने वहाँ अनेक स्तुपो और वैस्पों का भी निर्माण कराया था। पश्चिमी नेपाल के स्वयम्भूनाथ पर्वत पर उसने बौद्ध निष्ठाओं के लिये एक समाराम भी वनवाया था। 'नेपाली अनुश्रुत की थे सब बातें यह सूचित करती हैं कि नेपाल या तो अशोक के साम्राज्य के अन्तर्यत था नीर या उसका अधीनस्य राज्य था। वेषपाल को राजा न कह कर जो 'अपिय' कहा नया है, उसमें भी यह जात होता है कि नेपाल के राजकृत को प्रका के अनियार पान ही। से।

पूर्व में बक्र और किनक्र तक अवाक को साम्राज्य विस्तृत या, और परिचम में समूद्र उसके 'विशिव्त' की दीमा थी। पर इसे विचाल को मान्य के तब मरेख मणोक या उस हारा निम्मुक्त महामानों के तीचे वात्तम मे नहीं थे। अवाक ने बच्चे रावविचय (शासन सेम ने किन सेम ने क्या के रावविचय (शासन सेम ने के अन्तर्गत कप से कि तिपय ऐसे प्रदेशों या जातियों का उल्लेख किया है, जिनकी समाने पूचक व स्वतन्त स्थित थी। 'वर्जुव जिलाकों के तेन्द्रके लेख में उचने लिला है-"पत्रकी प्रकार यहां रावविचय में यवन-कम्योजों में, नाम-मान्यस्थित में में अपित क्या कि साम की साम क्या की साम किया है। स्था की साम क्या की स्थाना प्रिय की मन्त्रित्त (वर्षानृक्वाक ) का अनुत्यण किया जाता है।"" इस शिवा लेख में रावविचय के अन्तर्गत जिन जातियों या जनवचों का परिणाण किया गया है, वे बचन, काम्योक, नामय किया का प्रविच्य है। देशन, का विचार है। "हम ता विचार है। है, कि यवन, काम्योज जाति अशोक के विचित्त' के अन्तर्गत न हो कर उसके प्रमाव-की में थे। पर यह सही प्रतित नहीं होता, क्योंकि क्युर्वेस

<sup>8.</sup> Oldfield: Sketches from Nepal Vol. II pp 246-52

 <sup>&#</sup>x27;एकमेच हित्र रजनिवयस्य योगकंबोधेवु गमकगितिम भीजपितनिकेवु अंबपितकेवु ।' (शहवाबमही) ।

चिकालेकों के पोचर्चे लेका में अधोक ने यवन, कम्बोज आदि में बने महामाओं की नियुक्ति का उस्लेक किया है। जो प्रदेश मीर्य साम्राज्य के अन्तर्गत नहीं में, उन में क्वोक द्वारा धर्ममहामाओं की नियुक्ति का प्रक्त ही उत्पन्न नहीं हो सकता था। येथे प्रदेशों में अधोक ने अन्त-महामाज अवस्य नियुक्त किये हैं, पर वर्म-महामाज नहीं।

यवन, कस्त्रोज आदि जिन जनपटों का अशोक ने अपने 'राजविषय' ( राज्य या बिजित ) के अन्तर्गत रूप से जल्लेख किया है, उनकी भौगोलिक स्थिति के सम्बन्ध में विचार करना आवश्यक है। एक धर्मेलिपि में अशोक ने यवन और कम्बोज के साथ ही पान्धार का भी नाम दिया है। इसमें सन्देह नहीं कि कम्बोज और गान्धार की भौगोलिक स्थिति एक इसरे के समीप थी। बीद साहित्य में स्थान-स्थान पर जिन सोलह महाजनपदी का परिगणन किया गया है. उनमे कम्बोज और गान्धार भी है। इन दोनों का उल्लेख प्राय माथ-साथ किया गया है। महाजारत आदि प्राचीत यत्यों में कम्बोज की स्थिति उत्तराप्य में बतायी गई है, और उसकी राजधानी का नाम सम्मवत 'राजपुर' था। महाभारत मे कर्ण की दिग्विजय का वर्णन करते हुए यह भी लिखा गया है कि उसने राजपूर जाकर कम्बोजों को विजय किया था। वीनी यात्री हाएन्त्साग उद्यान, काश्मीर आदि की यात्रा करता हवा हो-लो-ग्रे-पु-लो मी गयाथा, जो राजपुर का ही चीनी रूपान्तर है। इस राज्य के सम्बन्ध में झाएल्साग ने लिखा है कि यह ४००० ली के विस्तार में था और इसका राजवानी का विस्तार १० ली था। किनियम ने इस राजपुर को काश्मीर के दक्षिण में स्थित राजीसे से मिलाया है। र यह राजीरी काश्मीर राज्य की अधीनस्थ रियासत थी। यदि करियम के मत को स्वीकार कर लिया जाए. तो कस्बोज की स्थिति काश्मीर के दक्षिण-पश्चिम में माननी होगी। पर यह मत सब ऐतिहासिको को स्वीकार्य नही है। अनेक हे तिहासिकों के अनुसार गान्धार के परे उत्तर में पामीर का प्रदेश तथा उससे भी परे बदस्यां के प्रदेश को कम्बोज कहते थे। बौद्ध काल में इस जनपद में गणतन्त्र शासन की सत्ता थी और कौटलीय अर्थजास्त्र में भी काळोज की गणना वार्ताजस्त्रोपजीवि संघो में की गई है। कम्बीज की स्थिति चाहे गान्धार के उत्तर में हो और चाहे काश्मीर के दक्षिणपृश्चिम में. यह सनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अशोक के शासन काल में भी इस प्राचीन गण-राज्य की पथक सत्ता कायम थी और इसे आन्तरिक स्वतन्त्रता भी प्राप्त थी। इसी कारण अशोक ने अपने 'राजविषय' के अन्तर्गत रूप से कम्बोज जनपद का पश्रक उल्लेख किया है।

गान्यार जनपद की स्थिति भी उत्तरापय में थी। रावलपिण्डी, पेशावर, काश्मीर तथा हिन्दुकुक पर्वतमाला तक के पश्चिमोत्तर मारतके प्रदेश इस जनपद के अन्तर्गत थे।

१. चतुर्वश शिलालेख---पाँचवा लेख

२. 'कर्ज राजपुरं गत्वा कम्बोजा निजितास्तया।' महा-

<sup>3.</sup> Beal : Buddhist Records of the Western World Vol. I p 163

v. Conningham: Ancieut Geography of India p. 129

सान्धार की राजवाली सक्षक्रिका नगरी थी, वो बौद युन तथा उसके पश्चात् के काल में बिका का महत्त्वपूर्ण केम्म बी। तक्षिक्षका के स्वितिक पुष्कारवर्षी मनदी मी मान्यार में हिंगी। बाद में गान्यार व्यवस्था में में विभक्त हो गया मा, पूर्वी गान्यार (राजवाली-तक्षिण) में पर पित्रवाली-तक्षिण)। इस वनपद में वणतन्त्र सक्षात्रिका ने पित्रवाली-तक्ष्मित के स्वतिक में में प्रतिक ने स्वतिक में में प्रतिक ने सिका के स्वतिक में स्वतिक में

अशोक ने कम्बोज और गान्वार के साथ ही 'योन' या 'यबन' का भी उल्लेख किया है। इस यवन राज्य की स्थिति कम्बोज और गान्वार के समीप में ही थी। अशोक के 'राज-विषय' के अन्तर्गत यह यवत राज्य यवनराज अन्तियोक के राज्य से मिन्न था. और उसके परे के चार अन्य ग्रवन राज्यों से भी. जिनके राजाओं के नाम अक्षोक की वर्मलिपियों में उल्लिखित हैं। सिकन्दर के आक्रमण के कारण भारत में बहत-से यवन सैनिकों का प्रवेश हो गया था. और इस देश पर यवनों के प्रभाव को स्थिर रखने के लिये सिकन्दर ने अनैक नई नगरियाँ भी बसायी थी। सम्भवत , चौथी सदी ई पू. में उत्तर-पश्चिमी मारत में अनेक ऐसी बस्तियाँ बस गई थीं, जिनके निवासियों में यवनो की प्रधानता थी। महाबंधों (२९।३२) में भी एक यवन बस्ती का उल्लेख है, जिसकी प्रधान नगरी वहाँ 'अलसन्दा' लिखी है। यह अलसन्दा स्पष्टतया अलेग्बेण्डिया का ही रूपान्तर है। सिकन्दर या अलेग्बेण्डर ने एक अले-ग्जेण्डिया की स्थापना काब्ल के समीप की थी। ग्रीक लेखकों ने इसी प्रदेश को 'परोपनिसदी' कहा है, और सैल्युकस तथा चन्द्रगृप्त मीर्य के युद्ध के अनन्तर यह मीर्य 'विजित' के अन्तर्गत हो गया था। इस प्रदेश की जनसंख्या में बढ़नों का प्रवाप्त मान होने के कारण यदि इस युग में इसे 'युवन' या युवन-राज्य कहा जाने लगा हो, तो यह सर्वथा सम्भव है। महामारत में भी उत्तरापथ के निवासियों का वर्णन करते हुए कम्बोज और गान्धार के साथ 'योन' का भी उल्लेख किया गया है. जिससे 'यवन' ही अभिन्नेत है। इस यवन राज्य या यवन-प्रदेश की स्थिति गान्धार के पश्चिम में थी। यदापि यह अशोक के 'राजविषय' के अन्तर्गत था, पर क्योंकि इसकी जनता भारत के निवासियों से अनेक अशो से मिन्न थी, इस कारण आन्तरिक स्वतन्त्रताके अनेक अधिकार यदि इसे भी प्राप्त रहे हों.तो यह सर्वेद्या स्वामाविक है। इस प्रसग में यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि बतुंबान समय के अफवानिस्तान के क्षेत्र में अशोक के जो उत्कीर्ण लेख उपलब्ध हुए हैं, वे अरेमाई माथा मे हैं। एक छेख में तो अरेमाई माचा के साथ-साथ बीक माचा का भी प्रयोग किया गया है जो इस क्षेत्र में बीक या यवन प्रभाव का स्पष्ट प्रमाण है। यह यवन राज्य हिन्दक्श पर्वतमाला के पूर्व में था । अस्तियोक का प्रवत-राज्य जसके परिचय में था ।

नासक बीर नामपंत्रित की चौनोतिक स्विति को अमी तक सुनिवित्रत कप से निर्मारित नहीं फिया जा सका है। इस एवं प्रवन-स्वीचों में बाद और जोज-स्तित्रिकों से पहले किया है। इस करना के आयार पर कि व्योक ने इनने नाम विशिष्ट मौनोतिक कम से तिव्यवाने के, यह अनुमान किया चया है कि इस (नामक और नामपंत्रित) की स्थित उत्तर-परिकामी तीमामान और पश्चिमी मारत के मध्यवर्ती प्रवेश में कहीं होनी चाहिये। कतिपय विद्वानों ने नामपंत्रित को चीनी वानी फाइयान द्वारा उत्तरक्षित ना-वैत्र केला के साथ मिकामा है। वेत ना-वित्र की स्थान केला वह ना-वैद्ये केला के साथ मिकामा है। वेत ना-वित्र की स्थान मिकामा है। यह ना-वैद्ये केला के में स्थित करियनस्थ है है के स्थान में किया में स्थान नामिकपुर को उत्तरक्ष मिलामा है। उत्तरकुर हिमालम के ओन में वा, अतः नामिकपुर को एक होना अता-वित्र की स्थान की हो ना स्थान की स्थान की

नामक और नामपंक्ति के बाद अशोक ने 'मोज-पितनिक' का उल्लेख किया है। चतु-देश शिलालेको के तेरहवें लेख में 'भोज-पितनिक' सब्द आया है, और इसी के स्थान पर पाँचवे लेख मे 'रिस्टिक-पेतेणिक' (गिरनार), 'रिटक-पितिनिक' (शाहबाजगढी) और 'लठिक-पितेनिक' (धौली) शब्द प्रयक्त हुए हैं। संस्कृत से इन्हें 'राष्ट्रिक-पितनिक' के रूप में रूपान्तरित किया जा सकता है। मोज-पितनिक या राष्ट्रिक-पितनिक का क्या अभित्राय है, इस सम्बन्ध में ऐतिहासिको में मतमेद हैं माण्डारकर के अनुसार राध्टिक और पितनिक को दो शब्द न मान कर एक ही शब्द समझना चाहिये। पितनिक का प्रयोग एक विशेषण के रूप में किया गया है, जिसका अर्थ है वंशकमानगत । अतः भोज-पितनिक का अर्थ होगा बशकमागत मोज-शासक । इसी प्रकार राष्ट्रिक-पितनिक से बशकमानगत राष्ट्रिक-शासक समझना चाहिये। माण्डारकर ने अपने मन्तब्य का प्रतिपादन करते हुए पेरियमी भारत के गहालेखों का उल्लेख किया है, जिनमें महारठी शासको का जिक्र बाता है। इन बहालेखों में जिन्हें 'महारठी' कहा गया गया है, वे ही अशोक की धर्मलिपियों के 'राष्ट्रिक-पितनिक' है। चतुर्देश शिलालेखों के पाँचवें लेख में इन्हें अपरान्त का वासी कहा गया है। अपरान्त से पश्चिमी सीमान्त अभिन्नेत है। सम्मवतः, इन (राष्ट्रिक-पितनिक) की स्विति भारत के पश्चिमी तट के समीपवर्ती प्रदेश में बी। आधनिक महाराष्ट्र के पूना तथा उसके पास के प्रदेशों में यदि मौर्य युग में वशकमानुगत राष्ट्रिक (महारठी) शासको का शासन माना जाए, तो यह असगत नहीं होगा। पश्चिमी भारत के गहालेकों में महा-मोजों का भी भी उल्लेख हुआ है। सम्मवत , यही बसोक की वर्मेलिपियों के मोज-पितनिक है। राष्ट्रिको के समान ये भी बंशकमानगत शासक थे, और इनका क्षेत्र महाराष्ट्र के बाना तथा कोलावा जिलों में था।

R Bhandarkar : Ashoka Ch. II.

प्राचीन पारत के किक्स प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की सासन प्रतियों विद्याल थीं। तेत्ररेष्ठ कादाण के एक संबर्ध में भारताच्या प्रोज्य स्वाराज्य, वैशाज्य और शाज्य-इस पाँच प्रकारकी शासन-पद्धतियों का उल्लेख है । इनमें से एक शासन पद्धति 'मोज्य' मी है, जो विकाब दिशा के सत्वत-राज्यों में प्रचलित थी। इन राज्यों के राजा 'मोज' कहाते थे। मोज संज्ञक कासकों का सही-सभी अभिन्नाय इस समय शात नहीं है. पर ये एक विशिष्ट प्रकार के जासक थे. जो सावारण राजाओं से जिन्न प्रकार के होते थे। इनका क्षेत्र दक्षिणापण मे था। सारवेल ने अपने हाथीगम्फा शिलालेस में राष्ट्रिकों और मोजकों का उल्लेस किया है। उसने लिखा है, कि शासन के चीचे वर्ष में राष्ट्रिकों और मोजकों को अधीन किया गया। हाबीगस्का लेख में उपलब्ध निर्देशों के अनुसार इन राष्ट्रिको और मोजको की स्थिति सातवाहन साम्राज्य के पविचय-दक्षिण और थी। यह प्रदेश निस्सन्देह वही था. जहाँ बाजकल पुना नासिक, थाना और कोलावा के जिले हैं। सात-बाहन वंश के संस्थापक सिमक ने जब मौर्य शासन के बिरुद्ध बिद्रोह कर स्वतन्त्रता प्राप्त की बी. तो अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिये उसने रठिकों (राष्ट्रिको) बौर मोजों का भी सहयोग प्राप्त किया था। इस सहायता के बदले में उसने अनेक प्रमुख रठिक नेताओं को 'महारठी' की उपाधि से विभवित किया था। सातवाहन साम्राज्यों में इन रठिकों और मोजको की स्थिति जधीनवर्ती सामन्त शासको के सदश थी। राष्ट्रिकों और मोजों (मोजको) के सम्बन्ध मे जो निर्देश प्राचीन साहित्य या प्रातस्य विषयक सामग्री में विद्यमान है, उनसे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि इनकी स्थिति आधनिक महाराष्ट्र में थी, और इनका कासन कतिपय विशिष्ट कुलो के हाथों में था। अशोक के समय मे भी ये अर्थ-स्वतन्त्र राज्यों के रूप में विश्वमान थे। सातवाहन वहा के संस्थापक सिमक का शासनकाल २३५ ई. पू. से २१३ ई. पू. तक माना जाता है। अक्षोक की मृत्यु २३२ ई. पू. में हुई थी। सिमक ने अशोक के जीवन काल मे ही मीय शासन के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा कडा कर दिया वा । जिनकी सहायता व सहयोग से वह अपने प्रयत्न में सफल हो सका था. उनमें रिटक

 <sup>&</sup>quot;ये के च प्राच्यानां विक्ति प्राच्यानां राजानः साम्राज्यान्येव तेऽनिर्वच्यान्ते, ये के च सत्यतां राजानः मोज्यायेव तेऽनिर्विच्यान्ते, ये के च नीच्यानां राजानः स्वराच्यायेव तेऽनिर्विच्यान्ते..."ऐतरेय (13)3

२. "तमा बसुने बसे विजामराधिवालं...सम रठिकभोजने पारे संसम्पर्धाः" हाजीयम्बा लेखा (Sircur: Select Inscriptions p 215)

 <sup>&</sup>quot;बीरस बुरस क्रांतहरायकस विकायक्यांतिनो... महारहिनो अंतिपकुक्ष्यक्यस यगर-विरिवर—कस्थाय प्यविध्य प्रथम धीरस" गालाबाट सिकालेख Sircar: Select Inscriptions. p. 193

और मोख भी थे। बतः यह मानना सर्वया उचित और संगत है कि इनकी पृथक् व अर्थ-स्वतन्त्र रूप में सत्ता बद्योक के काल में भी थी।

सब ऐतिहासिक डा. माध्याकर के इस मत्त्रव्य से तहमत नहीं है, कि 'शितिक' राष्ट्रिक और मोज का विद्यायन है। कुछ विद्यानों ने पितिक को पैठानक के साथ मिकाया है। पैठन वा प्रतिस्ठान एक नयर का नाम था, वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित वा। व सबि पितिक और पैठानक एक ही हों, तो पितिक की स्थित राष्ट्रिक से पूर्व की ओर होनी 'चाहिये।

भोज-पितनिक के बाद अशोक की धर्मलिपियों में 'बान्ध्र-पुलिन्द' का उल्लेख किया गया है। आन्ध्र के विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश को 'आन्ध्र' कहा जाता है। मौर्य युव में आन्ध्र राज्य बहुत शक्तिशाली था। ग्रीक लेखक प्लिनी के अनुसार आन्ध्र में तीस ऐसे नगर थे जो दुर्ग के रूप में थे, और वहाँ की सेना में एक लाख पदाति, दो हजार अश्वारोही और एक हजार हाथी थे। श्रीक विवरणों में कलिङ्क की जो सैनिक शक्ति दी गई है, आन्ध्र की सैन्य शक्ति उससे अधिक है। आन्ध्र को जीत कर मौर्य 'विजित' के अन्तर्गत करने का श्रेय चन्द्रगुप्त को प्राप्त है या उसके पुत्र बिन्दुसार को, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। पर इसमें सन्देह नहीं कि आन्ध्र अशोक के 'राजविषय' के अन्तर्गत था, यद्यपि कम्बोज, गान्धार आदि के समान उसे भी आन्तरिक स्वतन्त्रता प्राप्त थी। जिसे हमने 'पुलिन्द' लिखा है, उसके लिये अशोक की धर्मलिपियो मे पारिद (गिरनार), पालद (कालसी) और पलिद (शाहबाजगढ़ी) शब्द प्रयुक्त हुए है। पुलिन्द की स्थिति के सम्बन्ध में पुराणों से अनेक उपयोगी निर्देश मिलते हैं। वायु पुराण के अनुसार पुलिन्दो का निवास विन्ध्याचल के क्षेत्र में था। भत्स्य पुराण से भी इसकी पुष्टि होती है। इसमें सन्देह नहीं, कि पुलिन्द की स्थिति विरुध्य पर्वतमाला के दक्षिण मे थी। पर सब विद्वान धर्मलिपियों के पारिंद, पालक या पलिद को पुलिन्द का रूपान्तर मानने को उद्यत नही है। पूराणो में पारद नामक एक जाति का उल्लेख मिलता है, जिसकी गणना शक, यवन, कम्बोज, पल्हव आदि के साथ की गई है। कालसी शिला पर उत्कीर्ण 'पालद' शब्द और पूराणों के 'पारद' मे समता स्पष्ट है। पर अद्योक की धर्मलिपियो में पारिद या पालद आन्ध्र के साथ आया है, बतः उसकी स्थित दक्षिणापथ में ही कही होनी चाहिये। पारद का उल्लेख जिन जातियों के साथ हुआ है, उनका निवास उत्तरी या उत्तर-पश्चिमी भारत मे था। अतः यही मानना अधिक युक्तिसगत प्रतीत होता है, कि अक्षोक ने जिन पारिदों या पाछवीं को अपने 'राजविषय' के अन्तर्गत रूप से लिखा है, वे पुलिन्द ही ये जिनकी स्थिति नर्मदा और विल्ब्स के क्षेत्र में थी।

१. 'पुक्तिन्दा विष्यमस्तिका वैदर्भा वच्छकैः सह ।' बाव्युराण ५५।१२६

चत्रवेश शिलालेलों के तेरहवें लेल में ही 'अटबि' का उल्लेख आया है "बो की अटबि वेबानांत्रिय के 'विजित' में हैं, उन पर भी वह अनुनय (अनुसह) करता है' और ध्यान वेसा है। अनुताप में भी देवानांत्रिय का प्रमाव है। उनसे (अटबियों से) कहा जाता है। क्या ? अनुताप करना चाहिये, हत्या नहीं करनी चाहिये। देवानांत्रिय सब प्राणियों के अक्रति (क्षति न पहुँचाने), संयम और समाचर्या की कामना करते हैं। देवानांत्रिय के अनुसार वही मुख्यतम विजय है जो धर्मविजय है।" जिस प्रकार बशोक ने कम्बोज, बान्बार, आन्ध्र, पुलिन्द आदि का अपने 'विजित' के अन्तर्गत रूप से उल्लेख किया है, वैसे ही बटिंद को भी अपने 'विजित' के अन्दर गिना है। प्राचीन मारत में अनेक प्रदेश समन जङ्गालों से आच्छा-दित है, और उनमें अनेक ऐसी जातियाँ निवास करती ही जिन्हें आटव्य कहते हैं। कौटलीय अर्थशास्त्र में अटवि-सेना के महत्त्व का विवेचन किया गया है। पुराणों में आटब्य शब्द पुलिन्द, विन्ध्यमलीय और वैदर्भ के साथ आया है। एक ताम्रपत्र में हमाला राज्य के राजा हस्सिन् को अठारह अटविराज्यों का स्वामी कहा गया है। डमाला दहाला का ही रूपान्तर है, और वर्तमान बृन्देललण्ड का प्राचीन समय मे एक नाम दहाला भी था। गप्नवंशी सम्राट समुद्र गुप्त ने दिग्वजय करते हुए अनेक कान्तारक (अटवि) राज्यों को मी विजय किया था। इन सब तथ्यों को दृष्टि में रख कर यह मानना असंगत नहीं होना. कि अटवि प्रदेश बुन्देललण्ड से लगा कर उड़ीसा तक फैला हुआ बा। बर्तमान समय में भी यह प्रदेश जञ्जल प्रधान है। यद्यपि मीयों ने इसे जीतकर अपने विजित के अत्तर्शत कर लिया था. पर उसकी आन्तरिक स्वतन्त्रता को उन्होंने कायम रखा था। इस प्रदेश में अनेक आटविक जातियो का निवास था, जो अपने-अपने सरदारो या प्रमुखों के अधीन थी। अशोक की इनके प्रति यही नीति थी कि इनके हित-कल्याण पर ध्यान दिया जाए और इनपर अनुग्रह किया जाए। उन्हें वह यह उपदेश भी देता था. कि हिसा का मार्ग त्याग कर सबके कल्याण मे प्रवत्त हो ।

रस प्रकरण में जो विचार-विवर्ष किया गया है, उससे असीक के सामाज्य की सीमाओ और स्वरूप का एक स्पष्ट चित्र हमारे सम्मुल उपस्थित हो जाता है। यद्यपि अधोक का रिवर्क बहुत विस्तृत तथा विचाल था, पर उसके अन्तर्यत सन प्रवेशी पर उसका सीमा बासन नहीं था। काम्बोल, वास्वार, यवन, राष्ट्रिक, मौल, पितनिक, आन्न्य, पुल्लिस, अटवि, मामक और नामपेक्ति येहे प्रवेश के,जिनकी पृथक, सत्ता और आन्तरिक स्वतन्त्रता

 <sup>&</sup>quot;समपस्तिविक्तिमः साद्यस्त्रास्त्री-राज्यान्यस्तरं अवास्त्रराज्यस्वस्ताः समिक-यस्त्रिक्तारेक पुत्र विकासवासती सहाराज औहत्तिमः" जोह (जिला-सतना) में क्लाक्य राज्यस्त्र पर शाबीलं केखाः

२. "कौसलकमहेना महाकान्तारक व्याप्रराजः……"

#### (४) विदेशी राजाओं के साथ सम्बन्ध

राजा जवोक ने अपनी बर्मीलिपियों से कतिपय विवेद्यी राजाओं का भी उल्लेख किया है— "वह (वर्ष विजय) देवानीप्रिय ने पुन प्राप्त किया है, यहाँ (अपने राज्य में) और तब अपनों (तीमान्त देवां) से। छ तो योजन तक जहां अतियोक नामक यवनराज और इस अतियोक परे जो चार राजा सुरमय नामक, अतिकिति नामक, मक नामक और अलिक सुन्दर नामक (राज्य करते हैं) तथा नीचे (विजय में) चोड, पाण्ड्य, ताझपर्णा... सर्वेच वेदताओं के प्रिय की वर्षानुकारित (वर्षानुकारित) का अनुकरण किया आता है।" वोड, पाण्ड्य, ताझपर्णी सद्व विजय के स्वतन्त्र राज्यों के सम्बन्ध में रहते प्रकार बाला आ चुका है। अपर जिन पांच राजाओं के नाम दिये गये हैं, उन पर विचार कराता उपयोगी है। उनसे जहां बढ़ोक के समकातीन राजाओं का परिचय मिलता है, बहां साथ ही उतके समय का सही-मही निर्वारण करने में भी वचन राजाओं के ये नाम अस्थन्त महा-सक है।

अस्तियोक के विषय में अधिक विवेचन की आंबश्यकता नहीं है। सिकन्दर की मृत्यु के प्रेचात उसका विशास साम्राज्य अनेक खण्डो में विश्वक्त हो गया था। मैसिडोनियन

१. सो च पुननमो देवनं प्रियत हह च समेवु च अंतेषु अवसुध्योजनशत्त्र असः अतिवोको मन वोगरण परं च तेन अंतिवोकेन चतुरे ४ रक्षित तुरस्के नाम अंतर्कित चन मन मन अस्कितपुरत्तम निच बोडनंड अब तंबर्याच्य..." बचुर्वत शिक्सलेख (सह-वानगढी) ——रैरावनी केवा

साझाज्य के एसियंन आग पर सिकन्दर के अन्यतम सेनापित सैल्युक्स ने जपना अधिकार स्थापित कर किया था। यह सैल्युक्स चंद्रयूप्त मीर्य का समझालिन था, और इसने मारत पर जाक्यण पी किया था। सैल्युक्स का पीन एफ्टियोक्स दितीय विजार (२६१-२४६ है. पू.) था, जो क्यूयूप्त मीर्य के पीन अवसील (२७८-२३२) का समकालीन था। अवीक ने चतुर्वेच सिलाकेसों को अपने राज्यानियके के बारवृत्वें वर्ष में या उसके कुछ वर्ष परचात् उन्होंने कराया था। जिल्ल वर्षात्रकेसा के त्राव्यक्त वर्षात्रकेसा के स्वत्यक्त के साम किया था। विजार वर्षात्रकेसा के स्वत्यक्त का सम्यक्त पर पर्यक्त के स्वत्यक्त में अनित्यक्त का उन्होंने कराया था। जिल्ल वर्षात्रकार (वर्षाद्य विजारकार्य में स्वत्यक्त में साम का उन्होंने का समित पर एफ्टियोक्स दित्य विजार विजार विजार विजार का सम्यक्त पर एफ्टियोक्स विजार का सम्यक्त पर एफ्टियोक्स किया सम्यक्त का सम्यक्त कर से यह एफ्टियोक्स ही है। इसके माझाज्य मी पूर्वी सीया आयोक के 'विजित' के साथ लगती थी। और इसका साझाज्य किया ते साथ करवारी थी। और इसका साझाज्य कर पर सीया ते स्वत्यत था।

यबनराज अन्तिर्थोक के राज्य से परे के जिन चार अन्य यबन राजाओं का अद्योक ने उल्लेख किया है, उनमें प्रबम तुरमय है। इसे निरनार के जिलालेख में तुरमाय, कालशी के खिलालेख में तुलमय और सहवाजाकी के चिलालेख में तुरमय लिखा गया है। इसे ईजिप्ट के गयन राजा टाल्मी डितीय फिलडेल्कस (२८५-२४७ ई. पू) के साथ मिलाया गया है, जो सर्वेखा समुचित और संनत है। टाल्मी (तुलमय या तुरमय) के राज्य की स्थिति अन्तिरोक्त के राज्य के के परिचम में थी।

तुलमय वा तुरमय के राज्य के बाद अशोक ने अतेकिन (कालसी और विरनार) या अतिकिनि (शाहबाजयडी)का उल्लेख किया है, जिसे मैसिओलिया के यवन राजा एच्टि-गोनस गोनटस (२७६-२३९ ई. पू.) के साथ मिलाया गया है।

अधोक द्वारा उल्लिखित अन्य यवन राजा मक (कालसी और शहवाजवदी) या मन् (गिरनार) है, साहरिन के मनस (३००-२५० ई. पू.) के साथ जिसकी एकारसकता प्रतिक पादित की गई है।

बिक्यपुरण (कालवी) या जिक्रमुदण (बाह्यावगड़ी बीर जागलेहरा) नाम से आयोक ने जिला यवना राजा का उल्लेख किया है, उसके सम्बन्ध में ऐतिहासिकों में सतमेद है। स्मित्र के अनुसार बहु एपिरस का एलेक्ट्रीक्यर (२५५-६५५ ई.पू.) या और हुल्या के बनुसार कारित्य का एलेक्ट्रीक्यर (२५२-२४५ ई.पू.)। ये दोनों ही एलेक्ट्रीक्यर नाम के सावा जबोक के समकालीन वे। परकारित्य के एलेक्ट्रीक्यर का बादान-काल तह प्रारम्ध हुला वा, बविल एपिरस के एलेक्ट्रीक्यर की गृत्यु हो चुकी थी। अपनी वर्षालिपयों में अवोक को इन दो यवनराजायों में कीन-वा समिप्रत बा, इसे निर्वात करने का केवल वह पायन है कि चतुर्वेश दिलालेकों के तेट्स के को उत्तरीय कराने के वर्ष का प्रारम्भ होता हिमा जाए। तृतीय विलालेकों में अयोक ने यह स्पट क्या है स्वित्य तिया है कि इस (तृतीय) लेका को राज्याधिकों के बाद वारह वर्ष व्यतिक हैं। बाने पर प्रचारित किया नामा वा

यह बर्खिएम है, कि तीसरे लेख की तिथि २५६ ई. पू. है। चौचहों विजालेखों के विषय तथा ताँची को दृष्टि में रख कर यह जनुमान करना वर्धमत नहीं है, कि वे सब लेख एक के बाद एक करके वोड़े से समय में ही प्रचारित किये गये थे। दशकिये तेर्युक्ती मर्थितिये के समय को ची २५६ ई. पू. या उचके कुछ समयं बाद ही रखा जाना उचित होगा। कारित्य के एलेक्स्वेण्डर का शासनकाल २५२ ई. पू. में प्रारम्भ हुआ था। अधोक को वह तमी अधिग्रह हो सकता था, जब कि इस (तेर्युक्ती) मर्यालियि को २५१-५० ई. पू. के लगमन प्रकासित किया गया होगा। जतः मही मानना उचित है, कि बालिक्ययुक्त या बालिक-सुदक से बधोक को एपिरत का एलेक्सेष्ट ही अभिग्रेट था।

अशोक ने इन पाँचो यवन राजाओं का उल्लेख धर्मविजय के प्रसग में किया है। उमे इस बात का सतीय था. कि इन सबके राज्यों में देवानाप्रिय की धर्मानुशस्ति का अनुसरण किया जा रहा है। यह तभी सम्भव बा. जबकि अजोक का इन राज्यों के माथ धनिष्ठ सम्बन्ध हो, और उस द्वारा वहाँ घर्म विजय के लिये उसी ढंग से महानृ 'पराक्रम' (उद्योग) किया गया हो, जैसे कि अपने 'विज्ञित' या 'राक्षेविषय' से किया गया था। अपने 'विज्ञित' मे धर्म विजय के लिये अशोक ने धर्म-महामात्र, स्त्री-अध्यक्ष महामात्र, ब्रज्जमिक, बर्मयक्त आदि विशेष राजकार्मचारियों को नियक्ति की थी. और अपने अन्य महाभावों को मी यह आदेश दिया या कि वे जनता को धर्म का तत्त्व जताने के लिये विरन्तर अनुसंयान (दौरे) करते रहे। साथ ही, जनता के हित-कल्याण के लिये कए खदवाना, छायादार वक्ष लगवाना आदि अनेकविष अन्य साधन भी अपनाये गये थे। प्रदन यह है, कि जिन ्र पाँच बवन राजाओ का अशोक ने अपनी धर्मलिपियों से उल्लेख किया है, उनके राज्यों से और चोड, पाण्ड्य, सातियपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी में---जो कि अशोक के 'विजित' के अन्तर्गत नहीं थे--- धर्मविजय के लिये किन साधनों का उपयोग किया गया था। इस प्रवन के उत्तर से यह भी स्पष्ट हो जायमा कि विदेशी राजाओं के साथ अशोक के सम्बन्ध का क्या स्वरूप था। अशोक ने इन 'अन्तो' (सीमावर्ती राज्यो) मे घर्मविजय के प्रयोजन से अन्त-महामात्रों को नियक्त किया था, जो इन विदेशी राज्यों में उन सब कार्यों का सम्पादन करते थे जो अशोक के अपने 'विजित' मे घर्म-महामात्रो द्वारा किये जाते थे। इन अन्त-महामात्रों के अतिरिक्त विदेशी राज्यों मे अशोक द्वारा द्रुत मी नियुक्त किये गये वे। पश्चिम-उत्तर के यवन-राज्यों में अपने राजदूत मेजने की प्रया मौयों में चिरकाल से चली आ रही थी. और चन्द्रमृत्त मौर्य तथा बिन्दुसार के समय में इन यवन राजाओं के राजदूत पाटलिपुत्र के राज-टरवार में भी रहे थे। वर्भ लिपियों से सुवित होता है, कि अशोक ने भी अपने दूत विदेशी

१. चतुर्वत शिलालेख--वारहवां लेख ।

२. बतुर्वेश शिलालेख--तीसरा केखा।

३. विस्ली-टोपरा स्तम्भ-लेख---प्रथम लेख

राक्यों में भेजे ये—"जहाँ देवतायों के श्रिय के भूत नहीं भी पहुँचते हैं, वे (वहाँ के लोग) सी देवतायों को श्रिय की बर्गीसत, (वर्षण्ट कर से प्राव्यक्त को सुनकर कमें का समुवारण करते हैं।" इस लेखा से ज्यारण कर देव हैं। कि सात का निव्यव सिनका है, ऐसे राज्य जिनमें अवोक के हत नियुक्त वे और ऐसे राज्य नहीं उनके हुत नियुक्त वे और ऐसे राज्य नहीं उनके हुत नहीं थे। ज्योक ने इस बात पर सत्तोच अगर किया है कि जिन विषेत्री राज्यों में उत्तके हुत नियुक्त नहीं है। जयोक ने इस बात पर सत्तोच अगर अगर विचान जीर वर्षानृत्यक्ति को जुड़ कर पर का अनुपारण करते हैं। व्यक्ति वर्षो क्षेत्र का वर्षा जानिया या बीर उत्तके किये उत्तने निज्ञा की अपनाया, इस पर हम वर्षके अध्याय में विचान की पर विचार करते।। यहाँ का सन्त-महामानों जीर हतीं के सम्बन्ध में उत्तके का प्रयोजन यही है कि स्वारोक के विदेशी राज्यों के साथ जो सम्बन्ध ये, उन पर प्रकास कारा वारण।

बवोक के समकालीन विदेशी राज्यों में से पांच के राजाओं के नाम वर्गलिपियों में विजे यह है। चोल, पाण्यम, सारियपुत, केरफपुत और ताम्रपणीं का स्वतन्त्र राज्यों के रूप में उल्लेख तो बचोक ने किया है, पर उनके राजाओं के नाम नहीं दिये हैं। ताम्रपणीं या लंका के जब्दोक कालीन राजा का नाम महावतों में पिलता है। यह राजा देवानान्निय लिख चा, और अचोक के साथ इसका चनिष्ठ सम्बन्ध या। बौढ धर्म का विदेशों में प्रसार किल प्रकार हुंगा, इसका निक्यण करते हुए हम ताम्रपणीं के राजा तिष्य के सम्बन्ध में

### (५) अशोक का शासन

अधोक के चरित, जीवन और उसके शासनकाल की राजनीतिक घटनाओं के विषय
में हमें अधिक ज्ञात नहीं है। वह राजा बिन्दुलार का किनच्छ पुत्र वा और अपने माइयों को मार कर उसने राज्य प्राप्त किया वा—इस सम्बन्ध में जो कवाएँ जीव साहित्य में विध-मान है, उनका उस्केख हमी अध्याय में कपर किया जा चुका है। तारनाय द्वारा संक्रकित तिब्बती बीड अनुभूति के अनुसार युवाबस्था में अधोक कामवासना का शिकार होल्य रायरंग में व्यस्त रहता था। इसी कारण तब उसे 'कामधोक' कहा जाता था। बाद मे वह अस्पत्त कृरत निष्ठुर और नृशंस हो गया, और इसीलिये 'पंचाधोक' कहाने कमा। पर बीड धर्म के सम्पर्क ताने के कारण उसकी मनोवृत्ति परिवर्तित हो गई और वह वर्षानु-कृत जीवन विदाने कथा। प्राप्तमाक का हित और करवाण करने के प्रवृत्त होने के कारण तब उसे 'धर्माधोक' कहा याने कथा। एता प्रतित होता है, कि अधोक अस्पत्त उस प्रकृति का व्यस्ति वा। वह प्रयोग में नहीं एह सकता था। कममवासनाजों से अभिनृत

 <sup>&#</sup>x27;बज वि देवर्ग जिसस पुत न सर्वति ते कि सृतु देवर्ग जिवस अनवुदं विवर्ग असनुवासित अर्थ अनुविधिवंति ।' चतुर्वता शिक्तकेका (सहवाकमद्दी)—तेरहवाँ केवा ।

२. महाबंसी २०१७

होकर उसने युवाबस्था में एक कानुक व्यक्ति का जीवन व्यतीत किया था। बिन्तुबार की मृत्यु के बाद उसने अपने काइयों का बात कर रार्क्षांकृत्यन प्राप्त किया और राज्य में अपनी स्थिति की मुद्द बनाने के लिये भीर जलावार किये। अन्त में जब उस का सुकाव वर्ष की और हुआं, तब उसमें भी उसने 'अति' कर दी। वसीक का व्यक्तियन वरित्र ही ऐवा था कि यह जो के प्राप्त कर साम करता था।

सहीक में अनेक विवाह किये थे। वसीलिपियों में उसकी केवलएक रानी का नाम आया है। प्रयाव के प्रस्तर-स्तम्भ पर अन्य लेखों के साम स्वतीक का एक यह लेखा मी उत्तरी है— 'देवानांग्रिस को आबात से सर्वन महानात्यों को यह कहा याए—'यहाँ वो विशिष देवी के दान हैं (वचा) आध्रवाटिका, आराम (विश्वासपृष्ट), दानगृह लवचा अन्य को कुछ भी, वे सब देवी के नाम से गिर्म (पजीहत किये) आगे चाहिया। वे अवस्थ मिने आने चाहियां दितीय देवी तीवर की नाम का ज्वाबती (कारवासी) की (ऐसी इच्छा है)।" इस घर्म लिपि में असोक के अन्यतम पूर्व तीवर और उसकी माता का स्वाकी का उस्लेख हैं, किये 'द्वितीय देवी' (दूसरी रानी) नहा गया है। तीवर और कारवासी का साहित्य में कहीं उस्लेख नहीं मिलता, पर पर्वीलिपि में उसके दान को प्रवीहत करने के रासन्य से असोक का ओं आदेशों है, उसके कारण उनकी सत्ता में कोई न्यहेन ही किया वा सकता।

महाबसी के जनुमार अवोक की पटरानी का नाम जसन्विमिनना था। उसकी मृत्यु आयोक के वीवन काल में ही हो गई थी। असांस्विमिना के निवान के परवात् पटरानी का पर तिस्मरस्वा (तिष्यरिक्षता) ने प्राप्त कर लिया। विस्मावदान की क्या के अनुसार इसी तिष्यरिक्षता ने राजकीय मृदा का प्रयोग कर कुनाल को अन्या करते का आदेश प्रदान किया था। महावंसी के अनुसार इसी तिष्यरिक्षता द्वारा वीचिन् को भी जति पहुँचायी गई थी। 'ऐसा प्रतीत होता है कि अवोक ने वृद्धावस्या में तिष्यरिक्षता के साथ विवाह निवा था अत्यार हुए अवोक को प्रमु निवाह की तिष्यरिक्षता के साथ विवाह निवा था अत्यार हुए यूवन किया ने अत्यार करें प्रमु निवाह के साथ विवाह निवा था अत्यार कर प्रमु क्या किया था निवाह किया था अत्यार हुए यूवन कुनाल के प्रति अक्षत के प्रमु विवाह को के प्रति व्यवस्था के प्रोप्त में का प्रतिवान न पा कर उसके प्रति हुंच का माव रक्त जापी थी। कुनाल को अन्या करने का जो आदेश उसने तक्षतिला के अनात्यों को निजवाया था, उसका ग्रही कारण था। बीढ साहित्य में तिष्यरिक्षता को अच्छी वृद्धि से नहीं देवा गया है।

दिव्यावदान में बचोक की एक अन्य रानी का भी उल्लेख है, जिसका नाम प्रयावती या। कुनाल इसी का पुत्र या। सम्मवतः, असन्यिमित्रा के कोई सन्तान नहीं थी। इसी कारण युवराज का पद प्रयावती के पुत्र कुनाल को प्रदान किया गया था।

बिन्दुसार के बासनकाल में जब ज्योक अवन्ति देश का 'कुमार' (मान्तीय बासक) या, तब उसने बिदिशा के श्रेष्टी की देशी नाम की कम्या से भी विवाह कर लिया था। इस विवाह से उसके दो सन्तान हुई थीं, महेन्द्र और संघमिता। नेपाल की अनुभृति में

१. 'मण्डुकच्टकयोगेन महाबोधिमधातयि' महावंसो २०।५

अयोक की एक अन्य कन्याका भी उल्लेख है, अिथका नाम चारमती था। इसका विवाह नेपाल के अप्रियं देवपाल के साथ हुआ था। पर इस चारमती की माताका नाम क्या था, यह अनुश्रुति द्वारा जात नहीं होता।

राखतरिकूणी में सचीक के अन्यतम पुत्र जालीक का उल्लेख किया गया है, जो अचीक के परवाद काश्मीर के शांकीहरांकी पर समझ्क हुआ वा! हो शा प्रकार तिब्बती जनपूर्त में कुरतन नाम के अचीक के एक अन्य पुत्र का बुतात्व मिलता है, विश्वका जन्म अद्योक के राज्यामियंक के तीसमें साल में हुआ था। पर इन दोनो—जालीक और कुस्तन—की मातावां के नामों का नहीं उल्लेख नहीं मिलता। इनके विषय में जो अनेक रुवाएँ व तथ्य प्राचीन सहित्य में उपलब्ध है, उनका हम वयास्वान उल्लेख करेंगे। तिष्यरिकात और कुनाल सम्बन्धी कवाओं का मी अनले एक अध्याय में विषयरण विषय जायना।

अशोक के चरित और व्यक्तिगत जीवनके विषय में ये ही बाते विविध ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर हमें बात है। जहाँ तक उसके सासग्र से स्वस्थ्य रखनेवाली प्रशासने कम प्रवत है, उनसे मूच्य किल्कु में विषय है। किल्कु को जीत केने के अनत्यार असोक्षेत्र कमें विषय की नीति को अपना लिया था, और अपना सब समय धर्म के आवण तथा अनुसासन में लगाना प्रारम्भ कर दया था। यमें विषय के लिखे अशोक ने जो प्रसल किया, उस पर अगले अध्याप में विश्वद रूप से प्रकाश बाला जायथा। बौद धर्म के साथ अशोक का घरिन्छ सम्बन्ध था। उसके संरक्षण में बौद धर्म की तृतीय धर्मसीति (महासना) पाटलियुम में हुँ, जिसमें बौद्धों के साम्प्रदायिक मतनेवों को दूर करने का प्रसल किया गया। इसके पण्याद विश्वी में बीद धर्म के प्रयार का महान उद्योग हुआ,

बुद्ध के प्रति सम्मान प्रगट करने के लिये जवाक ने बहुत-से चैत्यों और स्तूपों का निर्माण कराया था। वीनी यात्री हैं गुरुस्तान ने हमते से बहुत-से स्तूपों आदि को अपनी अंक्षिरे देखा था, जीर जपने यात्रा विकरण में उसने इनका विस्तार के साथ वर्षन किया है। बौद्ध समें के हित अवोक का जो अलावायरण पत्रापत था, और उसके लिये वो प्रपुर चन राशि बढ़ अब कर रहा था, उसके कारण सम्मवतः मौर्य शासन-सन्त्र में असंतोष उत्पन्न हो गया था, और कुनाल के पुत्र मध्यति ने (जो अशाक की बुद्धा स्थाप में युक्त के पत्र पर पिराजमान था। उसकोच से बौद्ध सक्त के लिये का स्थाप का निर्माण कर विषय था। असकोच के शासन काल में भी तलशिका में बिट्डोह हुआ था, जिसे सान्त करने के लिये कुमार कुनाल को नेवा नवा था। असकोच स्वीत काल में भी तलशिका में बिट्डोह हुआ था, जिसे सान्त करने के लिये कुमार कुनाल को नेवा नवा था। असकोच के साम्य सम्बन्ध स्त्राच्या स्थाप असके काल में मी तलशिका में बिट्डोह हुआ था, जिसे सान्त करने के लिये कुमार कुनाल को नेवा नवा भी। असोच के सामन कर दिया गया है। इनका विवाद विवरण अनके अध्यामों में यहा स्वत्र विश्व सान्त मान कर दिया गया है। इनका विवाद विवरण अनके अध्यामों में यहा स्वत्र विद्या वावागा।

 <sup>&</sup>quot;तोऽस मूनुक्वालीकोऽभूत् भूकोक पुरनायकः । वो यक्षः सुक्वा सुद्धं व्यवकात् वद्यान्यनम्बसम् ॥" राजतरिङ्गाची १११०८

#### सतरहर्वा अध्याय

# अशोक की धर्मविजय

#### (१) 'धर्म' का अभिप्राय

संसार के इतिहास में राजा अशोक को जो महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, उसका प्रधान कारण उसकी धर्म-विजय की नीति ही है। विशाल मौर्य साम्राज्य की शक्ति का प्रयोग अशोक ने अन्य देशों को जीतने के लिये नहीं किया। उसने यह अनुभव किया, कि शस्त्रों द्वारा जो विजय प्राप्त की जाती है, वह स्थायी नहीं होती। वास्तविक विजय शस्त्रो द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। धर्म-विजय ही वास्तविक विजय है, जो सबके लिये हितकर होती है और चिरकाल तक स्थिर भी रहती है। इस तथ्य को अनुभव कर अशोक ने शस्त्र-विजय की नीति का परित्याग कर धर्म-विजय की नीति को अपनाया। शस्त्रो द्वारा प्राप्त की जानेवाली विजय के सम्बन्ध मे अपने मनो मायों को अशोक ने इस प्रकार प्रगट किया है'---''अष्टवर्षामिषिक्त देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा ने कलिङ्को का विजय किया । वह<sup>‡</sup> से डेढ लाख मनच्यो का अपहरण हुआ। वहाँ सौ सहस्र (एक लाख) मारे गये। उससे भी अधिक मरे (मृत्यु को प्राप्त हुए)। उसके पश्चात् अब जीते हुए कलि को मे देवाना प्रिय द्वारा तीव रूप से धर्म का व्यवहार, धर्म की कामना और धर्म का उपदेश (किया जा जा रहा है)। कलिक्को की विजय करके देवाना प्रिय को अनुशोचन (पश्चासाप) है। जब कोई अविजित (देश) जीता जाता है, तब लोगों का जो वध, मरण और अपहरण होता है, वह देवाना प्रिय के लिये अवश्य वेदना का कारण होता है और साथ ही गम्भीर बात नी। देवानात्रिय के लिये इससे भी अधिक गम्भीर बात यह है कि जो वहाँ बाह्यण, श्रमण, अन्य पाषण्ड (सम्प्रदाय) और महस्य निवास करते हैं, और जिनमे अपने अग्रणियो (प्रमुख व्यक्तियो) की सेवा, माता पिता की सेवा, गुरुवनों की सेवा तथा निव, परिचित सहायक, ज्ञाति (स्वजातीय व सम्बन्धी) जन, दास और मतको के प्रति सम्बक व्यवहार किया जाता है, और जिनमें दढ़ भक्ति भी पायी जाती है, उनका भी बच हो जाता है या मृत्यु हो जाती है या उन्हें अपने प्रियजनो का वियोग सहना पढ़ता है। उनमें से (बध आदि से) जो बच भी जाते हैं और (युद्ध के परिणामस्वरूप) जिनके स्नेह में कोई कमी भी नहीं आती, उनके भी मित्र, परिचित, सहायक और ज्ञातिजन संकट में पड़ जाते हैं जिसके कारण उन्हें भी आधात सहन करना पड़ता है। इस प्रकार (युद्ध के परिणामस्वरूप)

१. चतुर्वश शिक्षालेख—तेरहवी अत्कीर्च शिक्षालेख

विपत्ति सभी मनुष्यों के भाग में आती है। देवानां प्रिय के लिये यह बात बहत अधिक शुम्बीर है। यवनों के जितिरिक्त अन्यत्र कोई ऐसा जनपद नहीं है, जहाँ ब्राह्मणों और श्रमणों के निकाय (सम्प्रदाय) न हों। कोई ऐसा जनपद नहीं है, जहाँ मनुष्यों का किसी-न-किसी पावण्ड (सम्बदाय) में अनुरान न ही। कलि क्वीं को प्राप्त करने में जितने मनुष्य मारे गये हैं. होरे हैं. या अपहरण किये गये हैं. उनका सीवा या हजारवाँ माग भी अब देवानांप्रिय के लिये गम्बीर है। यदि कोई अपकार करता है तो वह देवानांत्रिय के लिये झन्तव्य है, जहाँ तक क्षमा करता सम्बद्ध हो । और जो अटबि (जांगल प्रदेश) देवानांप्रिय के विजित (जीते हर क्षेत्र) में हैं, उन पर भी वह अननम (अनग्रह) करता है और ध्यान देता है । देवानांत्रिय के अनुताप में भी प्रभाव (शक्ति) है। उनसे (अटवि के निवासियों या आटविक जनों) से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसी की हत्या न करो, अपित सब की रक्षा करो। देवानांत्रिय सब प्राणियो की अक्षति (विनाश का अमाव या हितसाधन), सबम. समाचर्य और मार्टन (मदता) की कामना करते हैं। धर्म निजय ही देवानाप्रिय की दिख्ट में प्रधान (वास्तविक) विजय है। यह धर्मविजय देवानात्रिय ने यहाँ अपने राज्य में, सीमान्त-क्षेत्र में और छ सौ योजनो तक के पड़ोसी राज्यों में .... प्राप्त की है। .... जो धर्मविषय है, वह ऐहलौकिक और पारलौकिक दोनो है। धर्मरति सम्पूर्णतः अति आनन्द देनेवाली है। वही ऐहलीकिकी और पारलौकिकी है।""

कालिक्स की विजय के लिये जवाकि ने सारत मुद्ध का जायाय किया था। सारत-सिवत का प्रयोग कर यह किन्सू को अपने वास्त्राच्ये से स्मिमिलिज करने से सफल हुआ, पर इस युद्ध से जो नरसहार हुआ, उसने अवाकि को बहुत सकेंब हुआ। किल्कु के सुद्ध से एक लास मुख्य मारे गये, इसते बहुत अधिक युद्ध के परिणायस्वकर मृत्यू को प्राप्त हुए, इंड लाख मनूष्या मारे गये, इसते बहुत अधिक युद्ध के परिणायस्वकर मृत्यू को प्राप्त हुए, इंड लाख मनूष्या मारा प्रयुद्ध हुआ। इस जन-विनाश को वेचकर अधीक ने अनुमान किया, कि शस्त्र ब्राप्त का अपने की अवेचा मार्य निवय के लिये करना प्राप्त किया। आधोक ने इस वात पर सत्योच प्रत्य कर किया वर्ष निवय के लिये करना प्राप्त किया। आधोक ने इस वात पर सत्योच प्रत्य किया है कि उसकी इस नीति को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। केवल अपने राज्य में ही नही, अपितु साम्राज्य के सीमानतीं प्रदेशों और उत्तर-परिचम में स्थित यवन राज्य में ही नही, अपितु साम्राज्य के सीमानतीं प्रदेशों और उत्तर-परिचम में स्थित यवन राज्य में ही नही, अपितु साम्राज्य के सीमानतीं प्रदेशों और उत्तर-परिचम में स्थित यवन राज्य में ही नही, अपितु साम्राज्य के सीमानतीं प्रदेशों और उत्तर-परिचम में स्थित यवन राज्य ही स्थान में विवस ना चोल, पाण्य आदि राज्यों में सर्वत्र वर्ष में स्थान को लिया सीमान में लिया स्थापित की पर्द है।

प्रस्त यह है, कि अयोक का बर्ग या बम्म से स्था अनिप्राय था? स्था अयोक ने बीढ यमें के प्रसार के किये जो प्रयत्त किया था, अपने उत्तरीय केवी में उसने उसी का निरंत्र किया है? इस सम्बन्ध में अबिक विधारनियम्ये की जावस्थकता इस कारण नहीं रह जाती, अपोंक अयोक ने अपने उत्तरीय से की में बार-बार सम्य या वर्ग के अधिप्राय को स्थ्यट किया

१. बतुर्वेश शिलालेस--तेरहर्वा उत्कीर्ण शिलालेस

है। उसके कन्दुसार 'वर्म यह है कि दासों और पृतकों के प्रति सम्यक् व्यवहार किया जाए, साता बीर पिता की सुवाशक्य से सेवा की आए, मित्र, परिचित, झारिवन और झाहुणों तबा अममों को दान दिया जाए, और प्राणियों की हिंदा न की आए। पितरमुन, सार्फ, स्वामी, पित्र, परिचित और वहोती-सब एरेवा कहा जाना चाहिये—'यह साथू है, यह कर्तव्य (करणीय) है। जो इसके अनुक्य जानरण करता है, उसे इहलोक मे सुख प्राप्त होता है और परलोक से वह अनन्त्य पुष्प का सुवन करता है।"

चतुर्वस शिक्षालेको मे ही अन्यत्र अवोक ने वर्ष के अधिप्राय को इस प्रकार स्पन्ट किया है—"माता-पिता की सेवा करना साचु (अच्छी) बात है। मित्र, परिचित, झातिजन, बाह्यणों और अमणों को दान देना साचु है। प्राणियों की हिंसा न करना साचु है।"

चतुर्यस सिकालेको के तमें लेक के अनुसार वर्ग का मगलाचार यह है, कि दासो और मृतकों के मित समृचित करताव किया जाए, मृतकों का बादर किया जाए, प्राणियों के प्रति वरतते हुए संवग से काम लिया जाए और अमणों तथा बाह्यणों को दान दिया जाए। ये तथा दानी प्रकार की अन्य वार्त 'वर्षमञ्जूक' कहाती है। पिता, माई, स्वामी, मिन, परिचित और एहोसी हारा ऐसा कहा जाना चाहिये—"यह साथु है, यह कर्तव्य (करणीय) है।"

बह्मागिरि के लघु शिलालेख में अयोक ने धर्म गुणो को इस प्रकार स्पष्ट किया है— 'माता-रिता की सेवा करनी चाहिये। (प्राणियों के) प्राणो के प्रति आदर की भावना को दृढ करना चाहिये। सत्य बोलमा चाहिये। इन धर्मगुणो का प्रवर्तन करना चाहिये। इसी प्रकार अन्तेवासी (शिष्य) हारा आचार्य (गृ॰) का नादर किया जाना चाहिये। हाति-जनो और कुल (पारिवारिक कनो) के प्रति यमयोग्य बरताव करना चाहिये। यह पुराणी परस्पर है, शिवसे सीचांयूच्य प्राप्त होता है। इसका पालन किया ही जाना चाहिये।"

१. 'तत इवं अवित दासमतकान्त्र सम्यातिमसी मातरि पितरि सामु सुम्नुसा नितसस्तुत-आतिकानं बान्त्रनमममानं सामु दानं प्रामानं अनारंभो सामु एत वतव्यं पिता व पुत्रेन व भाता व नितसस्तुत आतिकेन व आव पित्रमेथिहि इवं सामु इवं कतव्यं सो तथा इस इलोकवस आरमो हैति परत व अनंतं पुत्रयं भवति'।

गिरमार शिलालेख−११

२. चतुर्वत शिलालेक—तीसरा लेक

३. चतुर्वश शिकालेख---नर्वा लेख

 <sup>&#</sup>x27;जाता चितित्तु सुद्दतितियदे हैयेय गण्डु आणेतु आहितत्त्वं तथं करियमं से इवे संवतृत्वा यवित्तयता हैनेय अतिवासिता आचिषितं अवचासितित्वये आतिकेश्च च संयः..एई यवितासित्तित्वालितं वालितं वीत्रावृत्ते च एतः हेवं एतः कटिविधे ।' महागिरि-वितालिकं

सन्त स्तम्ब केवां में दूसरा केवा इस प्रकार है--- "वेवानांत्रिय प्रियवर्धी राजा ने ऐता कहा---वर्ष ताबु है। पर वर्ष क्या है? अस्य वाप (पाप को कम-के-कम करना), वह-क्याण (बहुत-के कट्याणकारी कार्य करना), दया, दान और सीच (बुक्तिया वा पविचता)।"

इन उद्धरणों के अनुशीलन से इस बात में कोई सन्देह नही रह जाता, कि अशोक ने जिस धम्म (धर्म) के प्रसार के लिये महान् प्रक्रम किया था, वह कोई विशिष्ट सम्प्रदाय या पावण्ड नहीं था। जम्म से अशोक को सवाचरण के वे सर्वसम्मत नियम ही अभिन्नेत थे, जिनका उपदेश सभी धर्मी व सम्प्रदाशों द्वारा किया जाता है। दया, दान, सत्य, मार्दन, माता पिता की सेवा, गरुजनों की सेवा, बाह्यणों और श्रमणों को दान, प्राणियों से बरतते हए सयम से काम लेना और दासो तथा मृतकों के प्रति समुचित व्यवहार करना-अशोक के 'घम्म' मे ये बातें ही अन्तर्यंत थी। घम्म के अभिप्राय को स्वष्ट करने के लिये अक्षोक इतना अधिक उत्सुक था, कि उसने अनेक प्रकार से एक ही बाद का बार-बार प्रतिपादन किया है। उसके उत्कीण लेखों में एक ही बात को बार-बार कहने से पुनरुक्ति दोष भी वा गया है। पर इस पुनरुक्ति में उसे एक प्रकार का आनन्द-सा अनुसव होता है। अशोक का बस्त था, कि वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे अपने घर्म को प्रयुक्त करे। इसी कारण उसने जनता के साघारण व्यवहार के साथ घर्मव्यवहार की तुलना की है। इस प्रकार की अनेक तुलनाएँ अशोक के उत्कीर्ण लेखों में विद्यमान है। एक तुलना मञ्जलाचार के सम्बन्ध मे है। चतुर्दश शिलालेको के नवें लेख में अशोक ने कहा है— "लोग ऊँच-नीच (अच्छी-बूरी) दशा मे अनेक प्रकार के मंगल करते हैं। आवाया (विपत्ति) के अवसर पर, आवाह (कन्या के विवाह या कन्या को ले जाने) के अवसर पर, विवाह के समय, सन्तान के उत्पन्न होने पर, प्रवास के समय और इसी प्रकार के अन्य अवसरों पर लोग बहुत प्रकार के मगल (मगलाबार या मंगल कार्य) करते हैं। ऐसे समयो पर स्त्रियाँ बहुत-से और बहुत प्रकार के पूर्तिक (चृणा-स्पद) या शुद्र और निरर्थंक मनल-कार्य करती है। मगल कार्य तो अवश्य ही करना चाहिये। पर इस प्रकार के मञ्जल कार्य जल्प फल वाले हैं। जो धर्म मंगल है, वह सुनिश्चित रूप से महाफल बाला है।" इसके बाद अशोक ने धर्म के अभिप्राय को स्पष्ट करके पुन: कहा है--- "इस प्रकार के मगल कार्य साक्षयिक (सन्दिग्ध) फल वाले होते हैं। इनसे अभीष्ट फल की प्राप्ति हो भी सकती है और नहीं भी। ये ऐहलौकिक भी है। किन्तु धर्ममंगल समय से बाबित नहीं होता। हो सकता है कि उस (वर्म मंगल) से इस लोक में अमीष्ट फल की प्राप्ति न हो, किन्तु वह परलोक में अनन्त पूष्य को अवस्य उत्पन्न करता है। पर यदि

 <sup>&#</sup>x27;बंगे साबू कियं चु वंगे ति अपासिनके बहुकवाने क्या वाने सोचये ।' बेह्नकी-डोयरा स्तम्म-लेख २

२. बतर्वस शिलाकेक---नर्व लेक (साहबाक्यदी बीर काल्ली)

क्षमंत्रक से (इहलोक में भी) विदि होती है, तब तो वोनो काम प्राप्त हो बाते ह, अर्थात् इहलोक में इससे अर्थ (अमीच्ट फल) की प्राप्ति होती है, और परलोक में यह बनन्त पुष्प उराम करता है।<sup>17</sup>

इसी प्रकार चतुर्वस सिलालेको के त्यारहर्वे लेक में सावारण दान और वर्षवान में मेद प्रतिपादित किया जया है। अवांक की सम्मति में 'ऐदा कोई दान नहीं है, केस बर्ध का वात्त है'। इसे कि कों वर्ष प्रत्न के साम-पाव धर्मवर्षन्त (धर्म की संस्तृति), धर्मविद्रमार (वर्म का सम्बन्ध क्या से सिल्तुति), धर्मविद्रमार (वर्म का सम्बन्ध क्या से सिल्तुति), धर्मविद्रमार (वर्म का सम्बन्ध का भी उल्लेक किया क्षा वर्ष का सम्बन्ध का भी अवंत कर का विद्या का स्वाच का का भी प्रस्थ किया है। अवों के अपने एक सिल्का केस में स्वन्त निवय के प्रति कर का भी तिल्यप किया है। 'पर्म-विवय मे प्रति होती है। इस प्रति के लगू (स्वल्य) होने पर भी देवाताप्रिय उसे पारलीक्क काम के किया अवस्त्र सहन्त प्रति होती है। इस प्रति के लगू (स्वल्य) होने पर भी देवाताप्रिय उसे पारलीक्क काम के किया अवस्त्र सहन्त प्रति का हो, हे नह दिवय (यह वेस की सिव्य) को दिवय न मानी विवय की से प्रसु प्रति का हो, हे नह दिवय (यह वेस की सिव्य) को दिवय न मानी विवय की इस्क्रा प्रति कर पर वेस की स्वय को इसका मानी विवय की से प्रति कर पर वेस की से प्रति की के प्रति होती हो। यह प्रति की से प्रति की किया ना मानी विवय की से प्रति की के प्रति किया ना से प्रति की की सिव्य को के प्रति की से प्रति की किया ना साम करनेवाली है। वही ऐहलीक्की और प्रतिकिति है। '''

राजा बजों के ने अपने उल्कीण लेकों में को बार-बार 'का' के बिकाय को स्थव्ट किया है, और अनेक प्रकार से वर्ष में की जो पूजना की है, उलका प्रयोगन यह ही या कि जनता को बार्च के उक्त क्य के सामन्यन में कोई प्रधान यह उलका प्रवानन कहा हो या कि नवा को को के उक्त कर के सामन्य में कोई प्रधान यह उत्तर है। उन्हों साम ही यह मी कि पाप क्या है। उन्हों साम ही यह मी कि पाप क्या है। उन्हों साम ही यह मी कि पाप क्या है। उन्हों साम ही यह मी कि पाप क्या है। उन्हों साम ही स्था की पाप क्या है। उन्हों साम ही अहा को पाप प्रधान की है। उन्हों साम हो स्था साम क्या है। अनिक पाप के मोध्य है—"वेवाना प्रिय प्रियवर्धी राज्य ने प्रधान कहा—(मनृष्य स्वकृत) कस्याण को ही देवता है, 'में ने यह कस्याणकारी कार्य क्या यह कार्य जा साम की क्या सम्भा की क्या प्रकार कर है। किन्तु या यह कार्य जासीन (पाप) है।' निस्तन्देह पाप को वेस सम्भा कित ही है। किन्तु यह जबस्य देवता वा सामित (पाप) है।' निस्तन्देह पाप को वा के सम्भा कित ही है। किन्तु यह जबस्य देवता वा सिह की सम्भा की देवता ही है। किन्तु यह जबस्य देवता वा सिह की सम्भा की देवता ही है। किन्तु यह जबस्य देवता वा सिह की सम्भा की देवता ही है। किन्तु यह जबस्य देवता वा सिह की स्था पाप की साम की को को ने वाले है—जने सण्डवा, निर्दर्भ स

१. चतुर्वश शिलालेच-नवा लेख (शाहबाजगढ़ी)

 <sup>&#</sup>x27;नास्ति एतारिसं वानं यारिसं चंनवानं चंनसंस्तिको वा चंनसंक्रियाचो (वा) चंन-संबचो व ।' गिरनार चलुर्वश शिकालेक--११ वा लेका

३. चतुर्वश शिकालेक (शाहकाजगढ़ी)---तेरहवाँ केका ।

(निब्दुरता), कीथ, प्रान (बहुंकार) और ईच्याँ; और इनके कारण मैं कहीं अपने को प्रान्ट न कर दूँ ( $^{vv}$ 

अझोड के उत्कीर्ण लेखों का अनशीलन करने पर इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि धर्म या धरम से आचरण के ऐसे नियम या सिद्धान्त अभिनेत थे. जो सब देशों और सब सम्प्रदायों को समान रूप से स्वीकार्य हैं. और जो सब समयों के लिये उपयक्त है। किसी मी पायण्ड या सम्प्रदाय को इनसे विरोध नहीं हो सकता था। यह सही है, कि अशीक बौद धर्म का अन्यायी था। उसने बौद धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी. और बद के अच्टा-क्रिक आर्य मार्ग के प्रचार के लिये अनेक प्रयत्न भी किये थे। पर मौर्य साम्राज्य के राजा के रूप में उसने जिस 'धर्म' के उत्कर्ध के लिये प्रयत्न किया था. वह बौद्ध धर्म नहीं था। इ ममें संदेह नहीं कि तीमरी सदी ईस्बी पूर्व में भारत मे बहत-से घामिक सम्प्रदायों की सत्ता थी । सनातन पौराणिक या वैदिक धर्म के अतिरिक्त बौद्ध, जैन और आजीवक आदि अवैदिक सम्प्रदाय भी इस यग में विद्यमान हो। उनमें विरोध का भी अमाव नहीं था। इस दशा में अशोक बह नीति अपना सकता था. कि अपने धर्म (बीड धर्म) का पक्ष लेकर अन्य धर्मी व सम्प्रदायों का विरोध करे और उनके अनुवाधियों पर अत्याचार करे। पर उसने इस नीति को नही अपनाया । विविध सम्प्रदायों के प्रति अशोक की भावना निम्नलिखित उन्कीर्ण लेख से स्पष्ट हो जाती है---"देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा की यह इच्छा है कि सर्वत्र सब पाषण्ड (सम्प्रदाय) निवास करें। सभी (सब सम्प्रदाय) सथम और भावशृद्धि चाहते है। मनव्यों की इच्छाएँ और अनराग ऊँचे-नीचे (विभिन्न) प्रकार के हवा करते हैं। वे या तो सम्पूर्ण रूप से (धर्म का) पालन करेंगे, और या एकदेश (आधिक) रूप से। जो प्रचुर रूप से दान नहीं कर सकता. उसमें भी सयम, भावशद्धि, कृतज्ञता और दढ मन्ति का होना आवश्यक है।"<sup>3</sup> इ.स. लेख से यह सर्वधा स्पष्ट हो जाता है, कि अशोक की यह नीति थी कि उसके राज्य में सब सम्प्रदायों के लोग एक साथ निवास करें। वह किसी सम्प्रदाय को अत्यन्त उत्कृष्ट और किसी को अत्यन्त हीन भी नही समझता था. क्योंकि

१. "वैवानं विये वियवसि लाल हेवं अहा कयालनेव वेसति इयं मे कयाले कटोत नो मिन वार्ष वेसति इयं से पाये कटोत इयं या आदिनवे नालाति दुर्गटिकेवं जु को एसा हेवं जु को एस वेस्तिव इमानि आदिनवामानीन नाम अब व्यंडिये निरुप्तिय कोचे माने इत्या कालनेन व हुकं ना पत्तिलक्षयित एस बाब वेस्तिय इयं मे हिवतिकाये इत्तर से पालतिकाये।" वेहुकी—दीपरा स्ताल हेक्स—तुर्गय होता हैता.

 <sup>&</sup>quot;वेवानंपिये पिणवित्त लाजा समता इष्टीत सावपासंड बसेवु । सवे हिते ते सावनं मानकृषि चा इष्टीत । जने चु उचाच्य छवे उचातुक्तकारे । ते सार्थ एकवेसं पि कर्ष्टीत । विपुत्ते पि चु वाने असा निव सावने भाषाकृषि किटनाता विद्यमतिता चा निव वार्थ ।" वार्वय विस्तालेख (कालनी) —सप्तान केब ।

जनका विकार वा कि सभी सम्मयास संगम और मानशृद्धि के प्रमापादी हैं। किर सम्म्यवासों में में क का क्या कारण हैं? क्यों कि मनुष्यों की एक्यार्र मोर अनुराग विविध मकार के होते हैं, इसी कारण विविध मकार के होते हैं, इसी कारण विविध मकार में होते हैं, उसी कारण विविध मकार में के लोग के को पास के कारण करते हैं। ही, वर्ष के तरक का कोई समग्र कर से पासन करते हैं, और कोई सांसिक कर से। अचीन का 'पर्य' न बौद बर्ग है, और न राज्यमं। यह सब धर्मों और सम्म्रवायों के अविदक्ष सदाचार के साधायण निवम है, जिपकों आवष्यकर्ता और उप-व्योगिता कर बेल और सांसिक करते हैं। को तर सम्म्रवायों के किए से कर प्रमुख्यों के किए से कर प्रमुख्य होती है।

भाम या पाप के अनिप्राय को जिस बंग से हुमने यहाँ प्रतिपादित किया है, अन्य जनेक ऐतिहासिको द्वारा भी उसी कासमर्थन किया या है। श्री. मैक्कायक के अनुसार इन उन्होंने केसो में 'बम्म का अनिप्राय, बौद वर्ष में ते मुक्ति उस सामान्य सूचिता (Picty) के हैं, अयोक जिसता पालन अपनी सम्भूष मना से कराना चाहता है, बाहे वह प्रजा किसी भी पर्म को भागनेवाली हो।' 'विक्तेप ए. सिमय का इस सम्बन्ध में भाम देश प्रशा है— 'उपदेश की शक्ति से आद्यर्थ जनक विद्वास एक कर अशोक जिस प्रमं कार्तिन प्रता है— 'उपदेश की शक्ति से आद्यर्थ जनक विद्वास एक कर अशोक जिस प्रमं कार्तिन प्रता है कि निवित्त कर से सारत के सब प्रमा में समान रूप से विद्यासन थी। यह बात और है कि कोई वर्ष में करती बात पर दूसरों की अपने आदेश जीवित हो।'' मान्यारकर ने जिसस है कि ''जो कोई भी अशोक के प्रम्म के नियमो पर विचार करता है, बहु उसकी शिक्ताओं की शायों से प्रशा असकता है। यह विज्ञ गूणों और तियमों का पालन करने के जिये कहता है, वे बय रेशे हैं कि कि निव्यं करता है। स्वार्थ नियम से पालन करने के जिये कहता है, वे बय रेशे हैं कि कि कि कि से कि से कि से कि से कि सी साम से साम से स्वर्ण प्रशा स्वर्ण से प्रशा स्वर्ण साम से स्वर्ण साम साम साम से साम साम से स्वर्ण साम से साम से स्वर्ण से अनुसा से स्वर्ण से अस्त है। है से स्वर्ण से से सिव्यं के साम के स्वर्ण से अस्त सी सी साम साम से स्वर्ण से अस्त है। से स्वर्ण करता है, वे स्वर्ण रेशे हैं कि कि से करता है। विस्त सी साम साम सिव्यं कि साम सी सी स्वर्ण स्वर्ण से स्वर्ण है। से स्वर्ण करता है, वे स्वर्ण रेशे हैं कि कि सी स्वर्ण स्वर्ण से हैं। ''

इसमें सन्देह नहीं, कि जसोक बौद धर्म का जनुमारी था। विश्व भर मे उसके प्रचार का प्रयत्न करते मे भी उसका महत्वपूर्ण कर्तृ पत्र है, पर अपनी धम्मिलिएयों (उस्कीणं लेखों) मे उसने जिस धम्म का प्रतिपादन किया है, यह बौद धर्म करांपा नहीं है। यह नहीं है, कि बौद धर्म की शिकाओं ने ही अधोक को धम्म की और प्रचुत किया। उसी के प्रमास से उसने मौर्य साम्राज्य की अपार सैनिक सन्ति का प्रयोग दूसरे देशों को जीतने के लिये न करने का निश्चय किया। पर इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता, कि अद्योक ने अपनी राजस्वित का प्रयोग बौद धर्म के प्रचार के लिये न करके ऐसे धर्म या धम्म के लिये किया, जो उस धुन के सभी मारतीय धर्मों, सम्प्रदायों जीर पायच्यों को समान क्य से स्वीकार्य था। विश्व के हतिहास में अधोक का महत्त्व स्वी कारण है, स्वांकि

<sup>?.</sup> Macphail J. M. --- Ashoka p. 48

<sup>7.</sup> Smith V. A .-- Ashoka

<sup>3.</sup> Bhandarkar---Ashoka p. 107

एक अस्यन्त बानितबाली संबाद होकर भी उसने अपनी बनित का उपयोग न बस्त-विश्वय के लिये किया, और न अपने धर्म का प्रसार करने में। उसने धर्मों के सार पर ध्यान दिया, और उसी के प्रचार के लिये प्रयत्न किया।

#### (२) धर्म-विजय के लिये प्रयुक्त किये गए साधन

यह निरुप्त कर लेने के अनन्तर कि अपनी शक्ति का प्रयोग शस्त्र-विजय के लियें न करके धर्म-विकास के लिसे करना है, अजोक ने अपने लक्ष्य की पति के लिसे अनेकविक साधन अपनाए । धर्म-विजय के लिये पहला लपाय घर्म महामात्र (धर्ममहामात) सक्षक राजकर्मचारियों की नियक्ति करना था। इन राजपदाधिकारियों की नियक्ति के सम्बन्ध मे अशोक ने इस प्रकार लिखा है--- "बहुत समय व्यतीत हो गया, जब से धर्म महामात्र नही होते। जब मेरे राज्याभिषेक को हुए तेरह वर्ष व्यतीत हो गये, मैंने धर्म-महामात्रों को नियुक्त किया। ये (धर्ममहामात्र) धर्म के अधिष्ठान (स्थिति) के लिये, धर्म की वृद्धि के लिये, धर्मयक्तो के हिस और सुख के लिये सब पायण्डो (सम्प्रदायो) में तथा यवन, कम्बोज, गान्धार और जो अन्य अपरान्त (सीमावर्ती देश) है, उन सब मे व्यापृत है। भृत्यो और स्वामियों में, ब्राह्मणों और धनिकों में, अनाथों में, वृद्धों में उनके हित और सुझ के लिये. उन्हें बर्म से यक्त करने के लिये और उनकी बाधाओं को दूर करने के लिये ये (धर्ममात्र) व्यापत है। बन्धन-बढ़ी (कैदियों) की सहायता, अपरिवाधा (बाधाओ या कठिनाइयी का निराकरण) और मोक्ष (खटकारे) के लिये, अधिक सन्तान वालों, विपत्ति के सताये हुए लोगो तथा बद्ध लोगो में (उनकी सहायता, अपरिवाधा और मोक्ष के लिये) वे व्यापुत है। यहाँ (पाटलिपुत्र में) और बाह्य नगरों में, हमारे माइयो-बहनो और हमारे अन्य सम्ब-न्धियों के जो अन्त पर है जनमे वे (धर्ममात्र) व्यापत है। ये महामात्र मेरे राज्य मे सर्वत्र धर्मयुक्तों की (सहायता के लिये व्यापत है ) जिससे धर्म के प्रति अनुराग, धर्म की स्थापना और दान के कार्य सम्पन्न हो सकें। इसी प्रयोजन से यह धर्मिकिप लिखवायी गई. ताकि यह चिरस्वायी हो और मेरी प्रजा इसका अनसरण करे।""

चन्त्रपुर नीर्य के समय की शासन-ध्यवस्था का विवेचन करते हुए हमने सन्त्रियों और अमार्त्यों का उल्लेख किया था। कौटलीय अर्चशास्त्र में 'महामास्य' शब्द आया है, जो उच्च स्थिति के अमार्त्य का बोक्स है।' महासास्य और महासात्र एक ही पदाविकारी को सूचित करते हैं, यह असंदित्य है। पर कौटलीय अर्चशास्त्र में कहीं 'वमंमहामास्य' या स्थमंमहामात्र' का उल्लेख नहीं है। अन्य प्राचीन नीतिष्रस्थों और घसंस्त्रों में से सर्म-महामात्र का उल्लेख नहीं है। अन्य प्राचीन नीतिष्रस्थों और घसंस्त्रास्त्र में भी सर्म-महामात्र्य का उल्लेख नहीं मिलठा। अतः अयोक का मह क्षमन सही है, कि बहत समय से

१. चतुर्वत जिलालेख (सहावाचनडी)---पांचर्या लेख

२. फोटलीय अर्थप्रास्त्र १।१३

वर्ग-बहासाव नियुक्त नहीं किये गये थे। सम्बवतः, बयोक डारा ही पहुले-यहुले धर्मयहासावों की नियुक्ति की एरमरा मारत में प्रारम्भ की गई। क्रार उद्युक्त किये वये
उत्कीण केल से यह स्पष्ट है, कि केवल मीये साप्राज्य में ही नहीं, विषेठु सीमा पर स्थिता
को यवन, कल्लोक जीर नाग्यार राज्य तथा अव्य अपरान्त राज्य से—उन मवसे मी
अवोक डारा वर्गमहामात्रों की नियुक्त की गई थी। ये वर्गमहामात्र जनता के कित वर्गो
में विश्वेष क्या के कार्य कर्ममहामात्रों की नियुक्त की गई थी। ये वर्गमहामात्र जनता के कित वर्गो
में विश्वेष क्या के कार्य करते के तह भी डस वर्गालिय से स्थय है। इनका एक कार्यले मिलिव पायब्द (सम्प्रदाय) थे। मोर्य युग में नारत में बहुत-के वार्मिक सम्प्रदायों से
सत्ता थी। वीड साहित्य से जात होता है, कि इस काल में निर्देश्य (जैन), आजीवक,
अटिल, परिविक्त और अवस्वक आदि के वितियत ऐसे भी अनेक सम्प्रदाय में जो
सामुदेव, तलदेव, गुम्पमह, गणिमह, अनिन, तुवर्ग, यहा, असुर, गणवर्ग, स्वाप्त, पूर्य,
इन्त, बह्मा, देव जीर विद्या लादि की उत्तासना किया करते थे। यह वर्षया स्वामाविक
था, कि इस सम्प्रदायों में परस्पर विरोध भी रहे। अतः व्योक को सम्बद्ध संमहान
मात्र इस तब सम्प्रदायों में रह प्रयोजन से कार्य करते थे। सात्र करी परस्पर मेण कोल में के तत्व को
पहुल्व दें, वाणी के संयम से काम लें, दूसरों की नित्या तरे जीर परस्पर मेल जोल में
एक्षे हैं इस बात को जवाल ने इस इस से सम्बट किया है ——

"देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा सब पावण्डो (सम्प्रदायो) प्रवजितो (सन्यासियो) और गृहस्थों को पूजते हैं (सबका आदर करते हैं), दान और विविध प्रकार की पूजा से पुजते हैं। किन्त दान और पुजा को देवानाप्रिय (जतना) नहीं मानते जितना कि किसे ? इस बात को कि सभी सम्प्रदायों के सार (तत्त्व) की वृद्धि हो। सारवृद्धि अनेक प्रकार से होती है. परन्तु उसका मल है बचोगप्ति (बाणी का संयम)। यह कैसे ? बिना प्रसङ्घ के अपने सम्प्रदाय की प्रशसा और इसरे सम्प्रदायों की निन्दा नहीं करनी चाहिये। प्रसंक होने पर भी यह (अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा और इसरे मम्प्रदायों की निन्दा) बहुत कम करनी चाहिये। जब कभी भी प्रसङ्ग हो, दूसरे सम्प्रदायों की पूजा (आदर) करनी चाहिये। ऐसा करने से अपने सम्प्रदाय की बृद्धि होती है, और दूसरे सम्प्रदायों का उपकार । इसके विपरीत करने पर अपना सम्प्रदाय क्षीण होता है, और दूसरे सम्प्र-दायों का अपकार । जो कोई अपने ही सम्प्रदाय की पूजा करता है और दूसरे सम्प्रदायों की निन्दा करता है, वह सब अपने सम्प्रदाय की मनित के कारण ही-यह क्यों ? इसलिये कि (वह सोचता है, कि इस प्रकार) में अपने सम्प्रदाय को प्रकाशित कर दंगा । परन्तु इस प्रकार करता हुआ (मनुष्य) अपने सम्प्रदाय को ही हानि पहुँचाता है। समबाय (मेल जोल) साथ (अच्छा) है। यह (समवाय) क्या है ? सब कोई एक दूसरे के धर्म को सुनें और उसकी सेवा करें। यही देवो के प्रिय की इच्छा है, यह क्या ? सब सम्प्र-दाय बहुशूत (जिन्हें सब सम्प्रदायों का ज्ञान हो) और कल्याणगामी हों। बतः जहाँ जहाँ कोई सम्प्रदाय हों. उनसे यह कहना चाहिये कि देवताओं के प्रिय दान और पूजा को

इतमा नहीं थानते, जितना कि इस कात को कि सब सम्प्रदावों के सार (तरक) की वृद्धि हो।'"

विषय सम्प्रदायों में कार्य करने के किये वर्ष-महामाओं की नियुक्ति का यही प्रयोजन या, कि उन्हें यह बात तमझायों जाए कि बिला विषेच प्रयञ्ज मा कारण के अपने सम्प्रदाय की प्रवास की प्रमास के किया के सम्प्रदाय के प्रवास र क्ष्या कारण के अपने सम्प्रदाय के प्रवासर करना वाहिये। जी स्वास सम्प्रदायों का जावर करना चाहिये। जी स्वास करना वाहिये। वात्र सम्प्रदायों की बात कुली चाहिये और सक्की सेवा करनी चाहिये। अपने वर्ष का प्रचार करते हुए भी वाक्सपम से काम केता चाहिये। जिस देस में अनेक सामित क्ष्या की स्वास है, उनके किये अधीक की यह विधास किता चाहिये। जी स्वास केता केता चाहिये। जी स्वास केता चाहिये। जी स्वास केता किता केता किता की स्वास की है कि साम केता कि साम किता किता की स्वास की स्वास की स्वास की साम की स्वास की साम की स्वास की साम की स्वास की स्वास की स्वास की स्वास की साम की स्वास की साम की स्वास की साम की साम की स्वास की साम की साम

विनिम्न सम्प्रदायों में कार्य करने के अतिरिस्त घर्ममहामात्रों से यह भी अपेक्षा की जाती थी, कि वे नृत्यों और स्वानियों में, ब्राह्मणों और घरिकते में, बनावों में, नृवां में, किया में, अधिक सन्तान वाले लोगों में और किया में, विराह्मणों की स्वाने हुए लोगों में कार्य करें। वहीं दनका कार्य मिन्न प्रकार का था। वहीं इन्हें वास्त्रं मन बार स्वान के लिन्न प्रमत्त करने की आवस्यकता नहीं हों। वे इन लोगों के हित और सुक्त को सम्पादित करने करने वाद्योग करते थे, और साथ ही उनकी किंतमहार्थों को दूर करने का भी। अनावां और वृद्धों (रहेत बुद्धान को अपाहिल हो। यहे हो) के सुक्त और हित की चिन्ता राज्य को ही करती होती है। अशोक ने यह कार्य पर्य महामात्रों के ही सुपूर्व किया था। मृत्यों और उनके स्वामियों में अनेकिशिय विवाद उरप्य होते रहेते हैं। उनके पारस्परिक सब्बन्यों के ठीक रहने वे ही उनका हित-मुल सम्पन्न हो सकता है। यस्त्रं महामान इनकी ओर भी प्यान देते थे। वैदियों की सहायता, उनकी किंतमहायों को हुर करना और उनहें स्वाप्त देते थे। वैदियों की सहायता, उनकी किंतमहायों को अधिक सल्तान हों, उन्हें भी अनेकिशय किंतमहायों को सामना करना पहता है। व्यवस्तान हों, उन्हें भी अनेकिशय किंतमहायों का सामना करना पहता है। व्यवस्तान हों सहने सहायदा का कार्य भी धर्ममहायों को ही प्रवान किंतम कार्य

बधोक द्वारा ये धर्ममहामात्र न केवल अपने साम्राज्य में बरिष्ठ उसके शीमावर्ती तका रहीशो राज्यों में भी निष्कृत किये गये थे। इन राज्यों के विषय में हम आमें जरू कर मकाख बालेंने। इनकी नियृत्तित पाटलिन्डुम में, अन्य नगरों में और साम्राज्य में सर्वेन की गई भी। बसोक ने अपने माहयों, वहतों और अन्य बातिकारों के अन्तापुरों में भी

चत्रवंश शिकालेच (निरनार)—बारहवाँ केच ।

इन वर्ममहामानों द्वारा कान किये जाने का उल्लेख किया है। इसका कारण संम्यवर्धः यह पा, कि वर्षोक के राज्यारोहण के बबतर पर वो गृह-पह हुआ था, उसके कारण बब्तोक के काइयों, बहनों जीर जम्य पारिवारिक जाने के पारस्टिक सम्बन्धों में एक प्रकार की कहता प्रावृत्ति हो गई थी। जब वर्मिलय की नीति को अपना कर ज्योंक ने सर्वन सहिल्लुता और मेलजोल के बातावरण को उत्पन्न करने का प्रयत्न किया, तो यह सर्वन सहिल्लुता और मेलजोल के बातावरण को उत्पन्न करने का प्रयत्न किया, तो यह सर्वन स्वामाविक वा कि अपने कुद्म्यी जनों में भी वह सीहाई मावना को प्रावृत्ति करने के प्रयाद प्रवित्त करने के प्रवाद प्रवित्त का सम्मवतः यही प्रमोजन था।

वर्षमहानाओं के ब्रितिरिक्त करियथ अन्य राज कर्मचारी मी वर्षविकाय के लिये नियुक्त किये गये हैं। इन कर्मचारियों की संज्ञा 'हिस्पिष्यकासहमत्र या 'इविधियक सहामत' (श्री-अध्यक सहामत) और 'वन्त्रमिक्य' या 'वन्न्रमिक्य' (वन्न्रमिक्य) थी।' रित्रमों ने कार्य करते के लिये पृथक रूप से हरी-अध्यक-सहामात्रों की नियुक्ति की गई थी। अधीक ने सामान्य यान और धर्मतंत्र तथा सामान्य यान और प्राप्त की गर्मवान तथा सामान्य यान और प्राप्त की नियुक्ति की गर्मवान सामान्य योग कार्य और प्रमाजान्य एवं स्थितों है। वार क्या है। वह यह वह का है। दान-पृथ्य और प्रमाजान्य प्राप्त हित्यों है। वार क्या कार्य है। वार क्या कार्य कार्य कार्य कार्य विवाद के प्रमाजन वार प्राप्त हित्यों है। वार क्या कार्य कार कार्य का

जुर्वश धिानानेक्सो के पञ्चम लेख (बमिनिप) में 'धम्मयुत' (धमैयुक्त) साब्द आया है। 'ते सब प्रवहेषु त्रपट धंमधियनये च धंसविध्य हिस्तुक्ये च प्रमयुत्तर' (ते सर्वपायच्येषु व्याप्ताः धमौधियानाय च धमैयुक्या च हित्तुकाय चमैयुक्तस्य)— इस पंक्ति का अर्थ करते हुए अनेक विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया है, कि 'धमैयुक्त सज्ञा के भी राजकमैयारी अशोक द्वारा नियुक्त किये गये वे। इस तमिनिप का इसी प्रकरण में जो अर्थ हमने दिया है, उसमें स्तका जर्थ 'धमैयुक्तो के हित और सुक्त के लिये' किया गया है। धमैयुक्त से 'धामिक मृत्य्य' अर्थ भी लिया जा सकता है, और 'धमैयुक्त'

१. चतुर्वश शिलालेस (शाहबासगढ़ी)--बारहवाँ लेस ।

२. चतर्वत शिलालेख (शाहबारागरी)-वांचवां लेखा।

संबक्त कर्मवारी भी । इसमें सन्देह नहीं, कि बीर्य यग में 'यक्त' नाम के राज्यकर्षकारी हुआ करते थे। कौटलीय अर्थशास्त्र में यक्तो का उल्लेख ऐसे राजकर्मचारियों के रूप में किया गया है जो सममता से राजकीय धन का अपहरण कर सकते हैं और जिन्हें पक-इना सूबन नहीं होता।" अशोक के उत्कीण लेखों में भी 'युत' सज्जक राजकर्मचारियो का उल्लेख मिलता है। चतर्दश शिलालेखों के तीसरे लेख में अशोक ने कहा है---"राज्या-सिषेक को हुए जब बारह वर्ष व्यतीत हो गये, तो मैंने यह आज्ञा दी—"मेरे विजित (राज्य) में सर्वत्र यत (यक्त), लजक (रज्जक) और पादेशिक (प्रादेशिक) पाँच-पाँच वर्षों के अनन्तर दौरे के लिये निकला करें-इस प्रयोजन के लिये वर्षात धर्मानुशासन के लिये और अन्यान्य कार्यों के लिये (वे सर्वत्र यह कहते हुए जायें), कि माता पिता की सेवा करना तथा मित्र, परिचित, जातीय जन और बाह्याणों तथा श्रमणों को दान देना साम कार्य है। प्राणियों के प्राणों को न लेना सामु कार्य है। बोड़ा व्यय तथा बोड़ा सचय साथ है।" इस धर्मलिपि से यह सर्वधा स्पष्ट है, कि यक्त, रज्जक और प्रादेशिक सज्ञक राजकर्मचारी अशोक के समय में शासन-कार्य का सम्पादन करते थे. और अशोक ने उनसे यह अतिरिक्त कार्य लिया या कि वे धर्मानशासन के लिये भी प्रयत्न करें । अशोक के शासन में युक्तो, रज्जुको और प्रादेशिको का क्या स्थान था, इस पर हम अगले एक अध्याय में विचार करेंगे। पर प्रश्न यह है. कि क्या अझोक ने 'धर्मयक्त' सज्जक ऐसे कर्म-चारियों की भी नियक्ति की थी. जो धर्ममहामात्रों के समान धर्मविजय के सम्पादन के लिये ही व्यापत रहते थे। यह कल्पना असम्भव नहीं है। जिस रूप में चतर्दश जिला-लेखों के बारहवे लेख में 'धर्मयक्त' शब्द का प्रयोग हुआ है, वह एक विशिष्ट प्रकार के राजकर्मचारी को ही सूचित करता है। पर देहली-टोपरा स्तम्ब पर उत्कीण सातवें लेख मे भी धमयत (धर्मयक्त) शब्द आया है, जो इस प्रकार है-"लजुकापि बहुकेषु पानसह-सेसू आयता ते अपि से आनिपता हेव च हेवं च मिलयोबदाब जन धंमयतम" (रज्जका अपि बहुषु प्राणशत सहस्रेषु आयताः ते अपि आज्ञप्ताः-एवं च एवं च पर्यविदशत जन धर्म-यक्तम) । इसका अर्थ यह है---'रज्जुक भी बहत से लाखो प्राणियो (मनच्यो) पर नियुक्त है। उन्हें यह भी आजा दी गई है--वर्मयुक्त जन को इस प्रकार से मार्ग प्रदर्शन करो।' यहाँ 'धर्मयुक्त' का प्रयोग किन्ही विशेष प्रकार के राजकर्मचारियों के लिये हआ प्रतीत नहीं होता । इससे धर्मयुक्त या धर्मानुरागी जन ही अभिप्रेत प्रतीत होते हैं । यह विषय अभी असदिग्ध ही है, कि धर्ममहामात्रों के समान धर्मवक्त संज्ञक राजकर्मचारी भी अज्ञोक द्वारा नियक्त किये गये थे या नहीं, पर यह सर्वेषा सुनिश्चित है कि प्रादेशिक,

१. कीटलीय अर्वधास्त्र २।९

२. चतुर्वज्ञ शिलालेच-सीसरा लेख ।

३. बेहली-टोपरा स्तम्भ लेख-सातवां लेख ।

रज्जुक, युक्त और अन्य पुरुषों (राजपुरुषों) को अशोक द्वारा यह आदेश अवस्य दिया गया या कि वे भी धर्मैविजय के कार्य में सक्तिय रूप से हाथ बटाएं।

राजा जवाक ने अपने राज्य मे एक ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया था, कि न कैसल वर्षसहामान, स्त्री-अध्यय-सहामात्र और वजनुमिक (जी विषोध कर से बार्च विषय के लिये हो नितृक्त किये गये थे) ही वर्ष विषय के लिये आपूत रहते थे, अपितु अन्य महा-मात्री (महामात्री) और सावारण राजकर्मवारियों से भी सह आपा की आती थी, कि वे संबंध भी अपने अपन कायों के साथ-साथ वर्षमिक्य के कार्य में भी सहयोग प्रदान किया करें। अशोक के हृदय में पर्न विजय के लिये अपूर्व उत्साह था। हर्सीकिये उत्तरी स्वयं अपने राज्य में स्वान-स्वाग रप बाकर वर्ष से सार (शान्य) का उपनेश किया पर अशोक के उद्देश के किया पर वाकर वर्ष से सार (शान्य) का उपनेश किया। यह स्वान क्या पर अशोक के उद्देश में स्वान-स्वाग रप बाकर को से हार (शान्य) की अपने अशोक के प्रदेश के अशोक के प्रदेश की अपने स्वान स्वान की स्वान की स्वान स्वान की स्वान स्वान की स्वान से स्वान स्वान से स्वान स्वान से स्वान स्वान से स्वान से

"देवानांत्रिय त्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा-'जो समय बीत चका है उसमे जो राजा हए उन्होंने भी यह इच्छा की कि किसी प्रकार लोगों को घर्म की वृद्धि द्वारा उन्नत किया जाए। परन्तु लोग अनुरूप वर्मवृद्धि से उन्नत नही हो पाए। इस सम्बन्ध मे देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा-यह मेरे ध्यान में आया कि जो समय बीत चका है उसमें जो राजा हए उन्होंने भी यह इच्छा की कि किसी प्रकार लोगों को धर्मबद्धि द्वारा उन्नत किया जाए। परन्त लोग अनुरूप धर्मवृद्धि से उन्नत नहीं हो पाए। तब किस प्रकार लोग (धर्म का) अनुसरण करें ? किस प्रकार लोग अनरूप धर्मवद्धि द्वारा उन्नति करें ? किस प्रकार लोगों का धर्म-वृद्धि द्वारा अम्युदय कराया जाए ? इस सम्बन्ध में देवानांत्रिय त्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा--यह मेरे ध्यान में आया कि धर्मश्रावणीं (धार्मिक सन्देश या धर्मोपदेश ) सुनवाऊँ और वर्मानुवास्त ( वर्मानुवासन ) का पालन करवाऊँ। यह सुन कर को । (वर्म का) अनुसरण करेंगे, अच्युवय प्राप्त करेंगे और वर्मवृद्धि द्वारा अपनी उन्नति करेंगे। इस प्रयोजन से मेरे द्वारा वर्मश्रावण सुनावे गए, विविध प्रकार के धर्मानुशासन आक्रप्त हए, जिससे मेरे पूरुष जो बहत जनों में नियक्त है, उनको सर्वत्र दोहरायेंगे और उनका विस्तार करेंगे। " अशोक ने इस बात को स्वीकार किया है कि पूर्ववर्सी राजाओं द्वारा मी वर्मवद्धि के लिये प्रयत्न किया गया था। पर वे सफल नहीं हो सके थे। अशोक ने भी इसी के लिये प्रयत्न किया, और उसने इस प्रयोजन से जहाँ कतिपय प्रवक् राजकर्मचारी (वर्म-महामात्र आदि) नियक्त किये, वहाँ अपने शासन के अन्य राजकर्मचारियों (पुरुषो) को यह आदेश दिया कि वे सर्वत्र (जहाँ कही भी नियुक्त हो) अशोक के धर्म आवण (धर्म सन्देश ) को दोहराते रहें. और उसका विस्तार करते रहे ।

१. देहली-टोपरा स्तम्भ लेख-सातवां लेखा।

घर्मविजय की स्थापना के लिये अशोक ने एक अन्य साधन यह अपनाया. कि जनमा की सुख-सुविधा के लिये अनेकविध व्यवस्थाएँ कीं। इनका उल्लेख अशोक ने इस प्रकार किया है--- ''देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा--- 'मार्गो पर मेरे द्वारा न्यब्रोघ (बट-बक्त) रोपे गये। वे मन्त्र्यों और पश्चओं के लिये छाया प्रदान किया करेंगे। आञ्चवाटिकाएँ मी लगवायी गर्ड । आधे-आधे कोस पर उदपान (जलाशय या कुएं) खदवायेगये। निसिद्ध्य (निषद्य = आश्रय स्थान या सराय) बनवाये गये। जहाँ-तहाँ मेरे द्वारा बहत-से आपान (प्याक) भी मनुष्यों और पशुओं के प्रतिभोग के लिये बैठाये गये। किन्तु ये उपयोगी कार्य लघ (न्यन) है। पर्व काल के राजाओं ने और मैंने भी विविध प्रकार के सख पहुँचाने वाले कार्य किये और उनसे लोगों को सखी भी किया। पर मैंने जो ये कार्य किये हैं. उनका प्रयोजन यह है कि (लोग) धर्मानुप्रतिपत्ति (धर्मानुशासन) का अनुपालन करें।" जनता के हित और सख के लिये अनेकविध कल्याणकारी कार्य पहले राजाओ द्वारा भी किये जाते के और अशोक भी उन्हें सम्पन्न करता था। पर धर्मविजय की नीति को अपना लेने के जनस्तर अशोक ने छायादार वक्ष लगवाने. कुएँ खदवाने. सरायें बनवाने और पियाऊ बिठाने के जो लोकोपकारी कार्य विशेषरूप से करने प्रारम्भ किये. उन का एक विशेष उद्देश्य था। यह उद्देश्य था, लोगो को धर्माचरण में प्रवृत्त करना । अशोक ने अपनी रानियों, पृत्रों और अन्य पारिवारिक जनो को भी इस बात के लिये प्रेरित किया. कि वे दान, परीपकार आदि मे प्रवत्त हो, जिसमे धर्मविजय के कार्य में सहायता मिले। इस सम्बन्ध में अशोक के ये वचन उल्लेखनीय है-"देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा-ये (धर्ममहामात्र) और अन्य बहुत-से मुख्य (प्रधान राजकर्मचारी) दान-विसर्ग (दान-वितरण) के कार्य के लिये नियुक्त है, वे मेरे और देवी (प्रधान महिषी या पटरानी) के (दान-वितरण) में। वे मेरे सम्पूर्ण अवरोधन (अन्त पुर) में बहुत प्रकार के और (प्रमुत) परिमाण में तुष्टिकारक कार्यों का सम्पादन करते हैं. यहाँ (पाटलिएन में) और अन्य दिशाओं में (अन्य स्थानो पर)। अन्य रानियो द्वारा दान-वितरण के लिये भी (व्यवस्था) मझ द्वारा की गई। अन्य देवी कुमारो (पटरानी की सन्तान) के दान-वितरण के लिये भी ये (धर्महामात्र और मुख्य) व्यापत रहेंगे।" अशोक अपनी प्रजा के सम्मख एक आदर्श उपस्थित करना चाहता था। अतः उसने जहां अपनी ओर से अनेकविध दानपुण्य और लोकोपकारी कार्यों के सम्पादन की व्यवस्था की और उन्हें सम्पन्न करने का कार्य धर्ममहामात्रो तथा अन्य मुख्य राजकर्म-चारियों के मुपूर्व किया,वहाँ साथ ही अपनी पटरानी, अन्य रानियों और राजकुमारों को भी इस बात के लिये प्रेरित किया कि वे भी दान वितरण करें और इस कार्य को वे धर्ममहामात्रो तथा अन्य मस्य राजकर्मचारियो द्वारा सम्पन्न कराये । अशोक की रानियों और कुमारो

१. बेहली-टोपरा स्तम्भ लेख--सातवाँ लेख ।

२. बेहली-टोपरा स्तम्भ लेख-सातवां लेख।

ने किस प्रकार बीर किस बाजा में बानोत्सर्य (बान-विवरण) किया, इसे जानने का कोई सामन हमारे पास नहीं है। पर यह अनुमान कर सकता कठिन नहीं है, कि बचोक के इन किया बा। वे भी मनुष्यों बीर पशुषों के मुक्त किये छायावार कुछ स्ववाने, कुएँ सुरवाने, स्वया बनावां और प्याक विकाने के किये प्रकृत हुए होंगे। स्वयं बीर सपने निकट सम्म-न्वयों डारा जो उदाहरण अचोक ने प्रस्तुत किया, उसका अनुकरण उस युग के अन्य बनी-मानी कोमों डारा भी किया नया होना, यह करपना भी असंगत नहीं है। अधोक की दूसरी रानी चास्त्राक्ष के सान का उत्तरेख प्रयास-स्वन्य पर उत्कीणं एक केस में किया भी गया है, जिसमें आस्त्रादिका, आराम (विकायमृद या सराय) और दानगह (दान-गृह या सदाबरों का रानी डारा वान दिया जाना अंकित है।

धर्मविजय की नीति की सफलता के लिये अशोक ने यह व्यवस्था की, कि 'समाज' न किये जाएँ। अशोक को ये 'समाज' बहुत दोवपूर्ण प्रतीत होते थे, यद्यपि कृतिपय समाज ऐसे भी ये जो उसकी सम्मति में साथु थे। बतुर्दश शिलालेखों के प्रथम लेख में अशोक ने इस प्रकार कहा है--- "और न समाज किया जाए, क्योंकि देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा समाज मे बहुत-से दोष देखते हैं। ऐसे भी एक प्रकार के समाज है, जो देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा की सम्मति में साम है।" 'समाज' का उल्लेख इस इतिहास में पहले भी हुआ है। कौटलीय अर्थशास्त्र के आधार पर हम यह प्रविशत कर चुके हैं, कि मौर्य यूग में समाज सामृहिक अमोद-प्रमोद के साधन थे। इस शब्द का उपयोग अर्थशास्त्र मे उत्सव, बिहार, प्रहथण और यात्रा के साथ में किया गया है, जो सब सामृहिक प्रमोद के साधन थे। डॉ॰ दलाजेय रामकृष्ण भाण्डारकर ने महाभारत, हरिवश पुराण और बौद साहित्य से यह प्रतिपादित किया है, कि प्राचीन मारत मे दो प्रकार के 'ममाज' हुआ करते थे। एक प्रकार के समाजो में विशुद्ध रूप से मनोरञ्जन और आमोद-प्रमोद होता था, और दूसरे प्रकार के समाजा मे मांस-मदिरा आदि का भी लुल कर सेवन किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के समाओं को अशोक ने निषिद्ध कर दिया था। पर वह इस तथ्य को समझता था, कि जनता में सामृहिक रूप से मनोरञ्जन की प्रवृत्ति होती है। अत उसने पहले प्रकार के समाजो को न केवल बन्द नहीं किया, अपित उन्हें धर्मविजय के साधन के रूप में प्रयुक्त किया। अब उनमें ऐसे दुष्य प्रदक्षित किये जाने लगे, जिनसे दर्शको की प्रवत्ति धर्म की ओर हो। अशोक ने अपने एक लेख में इस सम्बन्ध में यह कहा है--- "बहत-से सैकडो वर्षों का काल बीस बका। प्राणियों का वध, जीवों की हिंसा, झातिजनो के प्रति अनुचित व्यवहार और बाह्मणों तथा

 <sup>&#</sup>x27;नोपि च समाने कटियरे बहुका हि बोसा समाजसा...वेदानं विये पियवसी राजा वेन्नति जीव पि चा एकातिया समाना सायुक्ता वेदानं पियसा पियदिसता सामिते। चतुर्वश क्षित्रालेख (कालती) —प्रथम लेख ।

अमर्णी के प्रति अनुचित् व्यवहार निरन्तर बढते ही गये। परन्तु आज देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा के धर्माचरण से मेरी-बीच (यद के बाद के रूप में प्रयक्त मेरीबोच) घर्मघोष हो गया है, विमान-दर्शन, इस्ति-दर्शन, अग्नि-स्कन्य तथा अन्य दिव्य क्यों को प्रदक्षित कर।" are arest के विमान हाथी और अन्तिस्कृत्य का बढ़ के जीवन की बटनाओं के साथ सम्बन्ध निरूपित किया है। विमान देवताओं के एवं या बाहन को कहते हैं। विमानों के प्रदर्शन का प्रयोजन यह था कि जनता इन्हें देखकर देवत्व की प्रेरणा प्राप्त करे। हाची का सम्बन्ध बढ़ के जीवन से है। जब वे माता के गर्म में थे. तो उनकी माता की स्वप्न आया या कि एक श्वेत हाथी उनके पेट में प्रवेश कर रहा है। हस्ति-वर्शन द्वारा बढ़ के परोपकारी और लोकोश्वर जीवन के प्रति ही जनता का ध्यान आक्रष्ट किया जाता था। अग्नि-स्कन्ध तेज और यश का प्रतीक है। अग्नि-स्कन्ध को प्रवर्शित कर जनता को तेजस्वी और ग्रहस्वी बतने की प्रेरणा ही जाती. बी.। सम्बद्धतः ये सब प्रहर्णन जन संसाजों में ही किये जाते थे, जो अशोक की दिष्ट में साथ थे और जिन्हें उसने धर्मविजय का साधन बताया था । सर्वसाधारण जनता केवल उपदेशों से ही संतोष अनुभव नहीं करती । नाटक, प्रेक्षा, प्रदर्शन आदि का उस पर बहुत प्रमाव पडता है। विमान आदि प्रदर्शित करने का यही प्रयोजन था. कि उससे जहाँ लोगो का मनोरंजन हो, वहाँ साब ही उनके हृदयीं पर वर्ष की शिक्षाएँ भी अकित हों।

धर्मश्वय को सम्पन्न कराने के लिये जवाक ने सहको के साब-साब छावादार बृक्ष रुगकाये थे, कुएँ खुदकाये थे, प्याक बिठाये ये और सरामें बनवामी बीं—यह अभी क्रपर रिल्ता जा चुका है। इन तब का प्रयोजन मनुष्यों और एचुलां का सुख और हित था। इसी प्रयोजन से अधोक ने मनुष्यों और एचुलां की बिक्ति की भी व्यवस्था करायी थी। उसने एक वर्मालिए में यह सुवित किया है—देवानाप्रिय प्रियवर्षी राजा ने विजित (राज्य) में सर्वत्र और सीमान्त राज्यों में यथा चोड, पाण्डच, सातियपुत्र, केरलपुत्र, ताझ-पर्यी, अत्तियोक नामक धवन राज्या (का राज्य), और उस अत्तियोक्ष के जो पड़ी राजा है (उनके राज्यों में) सर्वत्र वेदवाजों के प्रिय प्रियवर्षी ने दो (प्रकार की) मनुष्यों की विकित्सा और राजुओं के विवित्ता की (व्यवस्था की) है। मनुष्यों के विवे स्थानों और राजुओं के लिये जीववियां यो जहाँ-नहीं नहीं थीं, मंगवा कर सर्वत्र रोप यो । सी याई है। इसी प्रकार कहाँ-नहीं मूल और एक नहीं से, मंगवा कर सर्वत्र रोप यो । सार्वे पर पतुओं और अनुष्यों के लिये जीववियां यो जहाँ-नहीं नहीं थीं, मंगवा कर सर्वत्र रोप यो । सार्वे पर पतुओं और अनुष्यों के लिये जीववियां की लिये बृक्ष लगावाये वाये हैं और हुपूँ चुवावां के

१. चतुंच विकालेक-चतुर्व लेख ।

<sup>9.</sup> Bhandarkar: Ashoka pp 135-138

 <sup>&#</sup>x27;सबता विकास वैदाना विकास विकास कार्या के वा अंका अवा बोका पंडिया सारित्यपुती केतल्युको तंक्ष्मीन कंत्योग नाम बोमहाबा वे वा अंते तथा अंतिनामता

जाता है, जिन्हें सबोक ने धर्मीजजय के लिये प्रयुक्त किया था। धर्म और संस्कृति के प्रचार के लिये विकित्सालय बहुत उपयोगी होते हैं। आयुक्तिक समय में बही ईवाई बर्म-प्रचारक जपने साम्प्रवाधिक प्रचार के लिये स्वदेश तथा विदेशों में विकित्सालयों की स्वाचन करते हैं, वहाँ क्स और अमेरिका सद्ध धार्मिताली राज्य मो अपनी-अपनी संस्कृति सौर विचारपाराओं के प्रचार के लिये इनका आध्य लेते हैं। बशोक ने भी वर्मीववय की गीति की सफलता के लिये अपने राज्य में और परोस के विदेशी राज्यों में मृत्यूओं और पराया की विदेशना के लिये विकित्सालयों की अपने राज्य में और परोस के विदेशी राज्यों में मृत्यूओं और पराया की विदेशना के लिये विकित्सालयों हों। निस्सानें हुं से सामन बहुत सहस्व के बे।

धर्मविजय के लिये जिन विविध साधनों को अशोक ने अपनाया था. उनमें एक साधन 'धर्मयात्रा' भी थी । कौटलीय अर्थकास्त्र मे समाज और यात्रा का प्राय साथ-साथ तस्लेख हुआ है, वयोकि ये दोनों ही सामहिक मनोरञ्जन के साधन थे। विहार-यात्राओं मे अन्य अनेकविष मनोरञ्जनों के अतिरिक्त शिकार मी खेला जाता था। अशोक ने विद्वार-यात्राओं के स्थान पर घर्मयात्राएँ प्रारम्म की । उसने लिखा है—''वहत समय व्यतीन हआ, जब देवानाप्रिय विहार-यात्रा के लिये निकलने थे। इनमे मगया (शिकार)और इसी प्रकार के अन्य अभिराम (आमोद-प्रमोद) होते थे। किन्त देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा को अभिषिक्त हुए (उनके राज्याभिषेक को हुए) जब दम वर्ष क्षीत गये, तब बहु सबोधि (बीच प्राप्त करने का स्थान या बीच गया) गये। उसने घर्मयात्रा (की प्रथा प्रारम्म . हई) । इसमे यह होता है—-बाह्मणो और श्रमणो का दर्शन और उनको दान, स्थिबरो का दर्शन तथा उनके लिये हिरण्य (घन) का प्रतिविधान (ब्यवस्था), जनपद के निवासी लोगो का दर्शन (साक्षात्कार), उन्हें धर्म का उपदेश और उनसे धर्म के सम्बन्ध से परि-पुच्छा । इससे देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा को अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता है।" विहार-यात्रा की जो प्रया मारत के राजाओं में चिरकाल से चली आती थी अशोक ने उसका उपयोग भी धर्मदिजय के लिये किया. और यात्राओं से शिकार तथा अन्य आमोद-प्रमोद के स्थान पर यह प्रथा प्रारम्भ की. कि बाह्मणो. श्रमणो और स्थविरो के दर्शन किये जाएँ. उन्हें दान दिया जाए, जनपद के निवासियों से मेट की जाए, उन्हें धर्म का उपदेश दिया जाए और धर्म के सम्बन्ध में उनकी जिज्ञासा को शान्त किया जाए। यह मही है, कि अशोक

सानंता लावानो सबता देवानं पियसा पियदसिता लाकिने दुवे विकित्सका कटा मनुस्तिकिता पशुचिकिता वा ओसपीनि मनुसोपतानि चा यसोपतानि चा अतता ताचि सबता हालापिता चा लोपापिता चा एकोबता मुक्तनि चा रकसानि चा अतता तपि सबता हालापिता चा लोपापिता चा । मनेषु ल्वानि कोपितानि कृषान्तानि कानापितानि पटिनोपाये पुत्रुन्तमानं।" खुर्वशाविकानेख (कालसी) — बुत्रपत्ति

१. 'बाना समाबोत्सवप्रहवणानि ।' की. अर्थ. २।२१

२. चतुर्वश शिलालेख (कालसी)--आठवा लेख

ने बीढ धर्म के साथ सम्बन्ध रखाने वाले पवित्र स्थानों का वर्धन तथा पूजा करने के लिये भी बाना की बी। इस बाना का उस्केख जहीं बीढ-धन्मों में निकता है, नहीं साथ ही अधीक के उस्कीण केखों में भी इसके निर्देश विद्यामन है। पर ऊपर उद्वृत की गई वर्गीकिए में अधीक ने जिस वर्गवाम ना उस्केख किया है, उसका सम्बन्ध बीढ्यमें से न होकर वर्म विद्याम के साथ है। इस हो कि वर्गवाम ने साथ है। के बीठियल के साथ है। इस हो कि वर्गवाम ने साथ है। साथ ही, जानपद जन से मेंट कर उन्हें भी पर के सर्वाम में स्वाम के साथ है। साथ ही, जानपद जन से मेंट कर उन्हें भी पर के सर्वाम से सत्यावा बाता था।

अधोक ने अपने 'धमं' का प्रसार करते हुए अहाँ वाक्संयम, सब यमों और सम्प्रतायों के सम्मान, किसी सम्प्रदाय की अकारण नित्या न करना, स्वयम, मृदुता आदि वर और दिया, वहाँ साथ ही व्यक्तिया के सिद्धान्त को कियानियत करने के लिये भी अनेक पण उठाए। दिया, वहाँ साथ ही व्यक्तिय करोक हारा विये गये, उनमे से एक यह वा कि वामिक प्रयोजन या हवन के नियं पशुओं की हत्या न की जाए। चतुर्देश सिलालेकों की प्रया नमिलिप से अशोक ने यह कहा है— "यह धर्मलिपि देवानांत्रिय राजा द्वारा लिखनायी वर्ष । यहाँ किसी पशु को मार कर हवन न किया जाए।"" मारत में धामिक प्रयोजन से पशु मों को बीक देने की प्रया चिरकाल से वर्षी आ रही थी। यहामध्य प्रयु के साथ पशुओं को बीक कर उनका व्यव किया जाता था, और फिर लिलकुर्ज में उनकी आहुति देवी जाती थी। महास्था बुद्ध और वर्षमान महाबीर वैसे सुधारकों के प्रयन्त से पशुयान की प्रया से कमी अवस्थ आ यह थी, पर उसका सर्वथा अन्त नहीं हुआ था। अशोक ने अपनी धर्मीवज्य के लिये यह आवश्यक ममझा, कि हुबन या बिल के लिये पशुओं की हत्या का निषंध किया लाए।

पर पश्हिला का प्रयोजन केवल यज या व्यक्ति अनुष्ठान ही नहीं होते थे। भोज्य सामधी की प्राप्ति के लिये सी प्राचीन काल में पश्की का वव किया जाता था। अध्योज को यह भी पसन्द नहीं था। दूसरों के सम्मृत्त आदर्श या उवाहरण प्रस्तुत करने के लिये उत्तरे अपने या पावकीय महानस में जो पश्चिम होता था उसमें कभी की, और फिर बनता को यह आदेश दिया कि वे विशेष-विशेष अवसरों पर पश्चों का वथ न किया करें। इस सम्बन्ध में अशोक की ये बमलिपियों उल्लेखनीय है— "पहले देवानाप्रिय प्रयवसीं राजा के महानस में सूप (शोरबा या रहेदार मांत्र) के लिये प्रतिविध्य कनेक सत सहस्त (लाक) पश्च मारे वाते थे, पर जब यह चमलिपियों उल्लेखनीय गई, तब केवल तीन ही गमी मारे वाते हैं, वो मसूर और एक मृग, और मृग भी निष्यत रूप से नहीं।। भावव्य में) थे तीन प्राणी भी नहीं मारे वायेंगे।" राजा अशोक या उसके अन्त पुर की पाकचाला के लिये

१. 'इयं धंमलिपि वेवार्मिपयेगा पियवसिना लेखिता हिवो नो किछि जिवे आसिन्तपु पक्षोहितविये।' चतुर्वता शिकालेख (कालसी)—प्रथम केख।

२. चतुर्वता शिकालेख-प्रथम केल ।

प्रतिदिन लाखों प्राणी मारे वाते रहे हों, यह सम्भव प्रतीत नहीं होता । सम्भवतः, यहाँ अशोक ने अतिश्योक्ति से काम लिया है। हाँ, यह सम्भव है कि सेना के लिये प्रतिविक लाखों प्राची मारे जाते हों। पुराचों और महाभारत में राजा रन्तिवेव की कवा आती है. जिसके अनुसार इस राजा की पाकशाला में इतने पशु मारे जाते वे कि उनके रक्त से चर्मव्यवती नदी का जल लाल हो जाता था। सम्मव है, कि पहले मौर्य सम्राट की पाककाला के लिये भी पश्यों का बहुत बढ़ी संख्या में यथ हुआ करता हो, और धर्म की और प्रवाल हो जाने पर अशोक ने इस पश्चम को रोक दिया हो। अहिंसा के विषय में स्वय आहर्ज उपस्थित कर अशोक ने अपनी प्रजा को पहले यह आदेश विया, कि उन प्राणियों की हिंसा न की जाए जो न खाये जाते हैं और न किसी अन्य उपयोग में आते हैं। इस सम्बन्ध में अशोक ने यह धर्मलिपि उत्कीर्ण करायी थी--- 'देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा--'मेरे रक्षमामिषेक को हुए जब छब्बीस वर्ष व्यतीत हो चके, तो मैंने इन प्राणियों को अवध्य (बोचित) किया। ये प्राणी है, शक, सारिका, अरुण (लाली), चक्रवाक (चकई), हंस, नान्दीमुख (एक प्रकारकी मैना), गेलाट, जतूक (चमगादङ), अम्बाकपीलिका (चीटी), दृडि(कछ्ई), बिना हुड्डी की मछली, बेदबेयक (?), गगा-कुक्कुट, सकुजमत्त्य, कमठ (कस्रका), शत्य (साही), पणेशश, समर (बारहसिंगा), वण्डक (साड), ओकपण्ड (गोषा), पवत (मग विशेष), स्वेत कपोत, ब्रामकपोत और वे सब चौपाये जो न किसी उपयोग में बाते हैं और न खाये जाते हैं। "इस धर्मलिपि मे शुक, सारिका, हस, चक्रवाक आदि जिन पक्षियो और पर्णश्रश, वण्डक आदि जिन चौपायों के वस का अशोक ने निषेच किया है, प्राचीन मारत में उन्हें खाने के प्रयोग में नहीं छाया जाता था और न उनका कोई अन्य ही ऐसा उपयोग या जिसके लिये उनका बच आवश्यक हो। शिकारी लीग केवल शौक के लिये ही उनका वध किया करते थे। अत. अशोक ने यह उपयोगी समझा, कि इस अनावश्यक और व्यथं हिंसा को रोक दिया जाए।

१. वेहली-टोपरा स्तम्भ लेख---पांचवां लेख

सब दिनों में नावकाों में तथा बकाखदों में जो भी बीच निकाय (प्राणी) हों, उन्हें नहीं मारणा बाहिये। "" मेड़, बकरी, खुबर सादि का मांच प्राणीन मारत में मोकन के किये प्रमुक्त किया बाता था। तहा तथीक ने इन तथा इस प्रकार के जन्य प्राणियों की हत्या का दवेबा निवेष न कर उसे केवल नियनित हो किया।

पशुजों को बानने की त्रचा की प्राचीन जारत में प्रचक्ति थी। इससे पशुकों को कब्ट उठाना पहता था। आक्षेक इस प्रवा के जी विरुद्ध था। पर उसने इसका भी सर्वेचा निषेध नहीं किया, अपितु इसे अनेक प्रकार से निवनित्तर निवा—"प्रत्येक पक्ष (पक्षवाड़े) की अच्छानी, चुरुवेशी, पञ्चवारी (पुणिमा जोर कमाबास्या), तिष्य और पुनर्वेषु तकाने के कि और तीनो चौमासो के सुविवसो (पनित्र विनो वा त्योहार के दिनों) में वी (वी और वक) को नहीं दानना चाहिये। वकरा, बेहा, कुबर और इसी तरह के को अन्य पश्च वाने जाते हैं, उन्हें भी नहीं दानना चाहिये। तिच्य व पुनर्वेषु तक्षत्र के दिन और प्रत्येक चारुपांस्य के सुकल पता में चोट और वी (क्रैक) को नहीं वामना चाहिये।"

अशोक ने पर्शाहसा को नियन्त्रित करने के लिये तीन प्रकार की व्यवस्थाएँ की वीं. कतिपय पश-पक्षियों के दश को सर्वेशा रोक दिशा गया था, कतिपय प्राणियों का वश्र विश्लेष अवस्थाओ (जैसे उनका गामिन होना) मे रोका गया था, विशिष्ट पर्वों व दिनों में अनेकविष प्राणियों का वध निषिद्ध किया गया था, और पशुओं के दागे जाने में भी रोक छवायी गयी थी। कतिपय पश्-पक्षियों की हिंसा को रोकना भारत की प्राचीन परम्परा के अनुकल था। कौटलीय अर्थशास्त्र मे भी ऐसे जन्तुओं की सुची दी गई है, जिनकी हिसाबाधा से रक्षा की जानी चाहिये। ये जन्तु निम्नलिखित है-समुद्री हाथी, समुद्री घोड़ा, पूरुव बच (बैरू) और गर्ध की आकृति की मछलियाँ, नदी तटाक और नहरों में रहनेवाले सारस, श्रीक्य (चकवा). उत्क्रोशक. दात्यृह, हंस, चकवाक, जीवज्जीवक, मृजुराज, चकोर, मलकोकिछ. मयर, शक, मदनसारिका (मैना) बिहार-पक्षी (जो पक्षी मनोविनोद के काम में आये). और अन्य सब मञ्जल्य (सम) पश और पक्षी। इस सभी में बहत-से ऐसे पका-पक्षी भी है. जिनके वस का निवेध असोक ने भी अपनी धर्मलिपि द्वारा किया है। इसी प्रकार कौटलीय अर्थभास्त्र मे बत्स (बछडे), वष (बैछ) और धेन (गाय)को भी अवध्य प्रतिपादित किया यया है।" अशोक ने घर्म विजय की नीति को क्रियान्वित करते हुए प्रश वश की जिस रूप में नियन्त्रित करने का प्रयत्न किया था, उसे बौद्ध धर्म का प्रभाव नहीं माना था सकता। अशोक के पशुवध-सम्बन्धी वे आदेश प्राचीन भारतीय परस्परा के अनुकृप से । कीटल्य

१. बेहली-टोपरा स्तम्भ लेख--पांचवां लेख

२. बेहली-डोपरा स्तम्भ केल--पांचवां केल

३. कोरलीय सर्वशास्त्र २।२६

४. "बह्ही वृथो चेतुरचैवानवच्याः।" की. अर्थ. २।२६

बीद नहीं में, और न उनके अर्थशास्त्र पर बीद धर्म का प्रभाव है। उसमें भी पशुक्य को नियम्त्रित किया गया है, और अशोक के ये आदेश ऐसे नहीं में जिनसे किसी भी सम्प्रदाय के लोगों को शिकायत का अवसर हो सके। पशु-पित्रयों के हित और सुल के लिये अशोक ने केवल आर्थ व अनावस्यक हिता का ही पत्रेच नहीं किया, अपितु उनके कल्याण के लिये नागिवस्य उपायों की भी व्यवस्था की। ये उपाय उनकी विकित्सा के प्रवस्थ, उनके लिये अक और अश्वा की उपायों की भी व्यवस्था की। ये उपाय उनकी विकित्सा के प्रवस्थ, उनके लिये अक और अश्वा की उपलिश्व सार्थि के स्था में व

अशोक ने संतोष के साथ लिखा है, कि "डिपदो (मनुष्यो), बलुष्यदो (बीपायों), पिक्षमों और वारिवरों (अल में रहनेवाले अनुखा) के प्रति मेरे द्वारा विविध प्रकार के अनुखह किये गये, आप्राणदाक्षिया (प्राणरक्षा या जीवन के विषय में अम्पदान) तक, जीर अन्य मी बहुत-से कत्याण किये गये। "यह वहीं है, कि अयोक पाईहाना का विरोधी था। उसने अपनी वर्गनिपयों में बार-बार जीवों की रक्षा और प्राणियों की अहिंगा का प्रतिपादन किया है, और उन्हें 'वर्ग का आवस्यक अन माना है। पर राजा की नियति में उनने पहुंच का सर्वेचा निवंध न कर उसे केवल नियन्तित करने का ही प्रयन्ति है। जीवे वह भी प्राय उसी डम से असे कि कौटली अपनीय अर्थवाहन में भी प्रतिपादित है।

धर्म-विखय की अपनी नीति की सफलता पर अशोक सतीय अनभव करता था। एक धर्मलिपि में अपने सतीप को उसने इस प्रकार प्रगट किया है-- देवानाप्रिय के अनसार वर्मविजय ही (बास्तविक) विजय है। और यह (वर्मविजय) देवानात्रिय ने यहां (अपने राज्य में) पन. प्राप्त की है, और सभी सीमान्तों में छ. सौ योजना तक. जहां अन्तियोक नामक महनराज (है) तथा उस अन्तियोक से भी परे जो चार राजा है, यथा तुरुमाय, अत-किन, मक तथा बलिकसुन्दर नाम के यवनराज तथा नीचे (दक्षिण मे) चोल, पाण्ड्य और तासपत्नी से । ऐसे ही इचर अपने राज्य के क्षेत्र में विषयज्जियों, मदन-कम्बोजों, नामकां, नामपंक्तियों, मोज-पितनिको मे, आन्ध्रपुलिन्दो में सर्वत्र (लोग) देवताओं के प्रिय की वर्मानुशस्त (धर्मानुशासन)का अनुसरण करते हैं। जहाँ देवताओं के प्रिय के दूत नहीं भी पहें बते हैं. वे (बहाँ के लोग) भी देवताओं के प्रिय की घर्मोक्ति, (घर्म) विधान और घर्मान-शस्ति को सनकर धर्म का अनुसरण करते हैं और करते रहेंगे। इससे जो प्राप्त होता है, वह है सर्वेत्र विजय जो प्रीतिरम (स्प) है, (इससे) जो प्राप्त होता है वह है प्रीति। धर्म-बिजय से श्रीति की प्राप्ति होती है। यह श्रीति चाहे लघु भी क्यों न हो, पर देवानांत्रिय इसे पारलीकिक महाफल के लिये अत्यन्त महान समझते हैं।"" अशोक को इस बात का सतीप बा, कि उस द्वारा न केवल अपने राज्य में अपित सीमान्त के मुदूरवर्ती राज्यों मे भी धर्म-विजय प्राप्त की गई थी और यह विजय उसके हवस में प्रीतिरस की उत्पन्न करती थी।

 <sup>&</sup>quot;बुषव बतुषवेसु पोळवालियलेसु विविधे में अनुगृहे करे आपानवालियाये अंनानि य ने बहुनि कवानानि कटानि !' वेहली-डोपरा स्तम्त लेख--शूलरा लेख ।

२. बतुर्वेश शिकालेश--तेरहर्वा केल ।

अयोक चाहता वा कि उसके पुत्र, प्रपोध और बंधक उसी की नीति का अनुसरक करें जोर वास्त्र-विजय के बनाय सर्मविषय के किये प्रयस्त्रवाल रहे। उसने प्रमित्नियों की होरी प्रमोजन से प्रस्त रिकालों और समाने गर उसकी के करायी थी, ताकि उसका वर्ष-सन्वेच स्थायी रहे। "इस प्रयोजन से यह पर्मित्रिय लिखायों गई, जिससे मेरे पौत्र और प्रपोध स्तका राजन करें और जब तक नुसे और चन्नप्रमाई यह स्विप्र रहे।" "इस प्रयोजन से यह पर्मित्रिय लिखायों गई कि यह प्रयोजन से यह पर्मित्रवाण करें।" "इस प्रयोजन से यह पर्मित्रिय लिखायों यह कि यह परस्वाण हो। यह के और मेरे पूत्र, पौत्र तथा प्रयोज सर्वेजों कहित के लिये इसका अनुसरक करें।"

### (३) धर्मविजय का क्षेत्र

राजा अशोक ने धर्मविजय की नीति को अपनाकर जिन क्षेत्रों को धर्म द्वारा विजय किया था, उत्कीण लेखा द्वारा उनके विषय मे भी परिचय मिलता है। पिछले प्रकरण से हमने चतुर्दश शिलालेखों के तेरहवें लेख से कुछ पंक्तियाँ उद्धत की है, जिनसे बच्चोक की धर्म विजय के क्षेत्र का सही-सही परिचय प्राप्त हो जाता है। मौर्यों के अपने विजित (राज्य) में तो यह धर्म-विजय स्थापित की ही गई थी। जो प्रदेश अशोक ने अपने पिता विन्दसार से उत्तराधिकार में प्राप्त किये थे, वे और कलिजू बशोक के 'विजित' या 'इह-राजविषय' (यहाँ का राजकीय क्षेत्र) थे। इस सविशाल साम्राज्य में भी कतिपय ऐसे प्रदेश थे. जो सम्भवत अशोक के सीचे जासन में नहीं थे. और जिन्हें आन्तरिक स्वतन्त्रता प्राप्त थी। नामक, नामपन्ति, यवन-काम्बोज, विष-विज्ज आदि सम्मवत इसी प्रकार के प्रदेश या जनपद थे। अगोक ने 'इहराजविषय' मे इनका प्रयक् रूप से उल्लेख किया है। मौयों के 'विजित' के दक्षिण मे चोल, पाण्डय, सातियपुत्र और ताम्रपर्णी के राज्य थे, जो स्वतन्त्र स्थिति रखते थे । इसी प्रकार उत्तर-पश्चिमी सीमान्त पर अन्तियोक नामक यवनराज का शक्तिशाली साम्राज्य था. और उससे भी परे तरुमाय, अतिकिनि, मक तथा अलिकसन्दर नामक यवन राजाओं का शासन था। इन राजाओं के शासन मे कौन-कौन से प्रदेश ये, इसका निरूपण पिछले एक अध्याय में किया जा चका है। अशोक ने इन सबमे भी अपनी ओर से धर्म-महामात्रों की नियक्ति की थी, जिनकी संज्ञा अन्त-महामात्र थी। सप्त स्तम्म-लेखों के प्रथम लेख में अन्तमहामात्रों का उल्लेख है। क्योंकि ये महामात्र सीमान्त-राज्यों में नियवत किये गये थे, इसीलिये इन्हें 'अन्तमहामात्र' कहा जाता था'। एक धर्मलिपि में इन्हें ही सम्भवत 'दूत' कहा गया है', क्योंकि विदेशों में कार्य करने के कारण इनकी स्थिति दतो के ही समान थी। अशोक द्वारा नियक्त इन अन्तमहामात्रों ने

१. बेह्नली-टोपरा स्तम्भ केल-सातवाँ केल ।

२. चतुर्वता शिलालेख (गिरनार)-छठा लेख ।

३. बेहली-टोपरा स्तम्भ लेख---यहसा लेख ।

४. चतुर्वम शिलालेख-तेरहर्वा लेख ।

1.

सीमावर्ती राज्यों में वर्ष-विषय की स्वापना के लिये वे सब लोकोपकारी कार्य (चिकिस्सा-लय सुख्वाना और छायावार वृक्ष लगवाना आदि) सन्यम कराये वे, जो मीयों के राज्य में धर्ममहामात्रों द्वारा कराये आदि वे।

इसमें सन्देह महीं, कि बचोक की पर्म-विजय का क्षेत्र बहुत व्यापक था। अमूर्ण नारत-वर्ष उसके अन्तर्यंत था। मारत के जो प्रदेस मीर्थ साम्राण्य के अन्तर्यंत नहीं तो थे, वे सब भी बचीक के वर्ष-साम्राज्य में सम्मिलत थे। उत्तर-पिक्यो सीमान्त के परे के सब यकन राजाओं के सासन-जोत्र (जिनमें इंरान, सीरिया, तुर्की, मैसीकोन और मिक्स की अन्तर्यंत भे) इस वर्ष साम्राज्य के जय थे। मन्य एशिया के कुछ प्रदेश भी इसमें सम्मिलत थे। इस विचाल को में मारतीय संस्कृति और वर्म का जो प्रसार हुआ, उसका खेय अघोक की वर्मविजय की वीटि को भी अवस्य दिया जाना चाहिये। हमें जात है, कि प्राचीन काल में बृहत्तर मारत का लोग बहुत अधिक व्यापक था। इसका विकास प्रधानत्या तीसरी सदी ईल एक ने बाद के काल मेही हुआ था। वस्तुतः, अघोक द्वारा वर्म-विजय के लिये जो प्रयत्न प्रारम्म किया पया था, उसी के परिणामस्वरूप बाद में मारत के सांस्कृतिक साम्राज्य या बृहत्तर भारत का विकास हुआ।

#### बठारहवां बच्याय

# राजा अशोक और बौद्ध धर्म

### (१) बौद्ध धर्म की दीक्षा

बौद्ध वर्ग के इतिहास में जबोक का स्थान बहुत गहरवायूण है। उसी के प्रवत्न कोर संरक्षण के कारण महात्या बुद्ध हारा प्रतिशावित अव्याञ्चिक आमं मार्च का कृद्देशती वेशी मंत्रपार हुआ, और वह एक विश्वव्यापी वर्ग मंत्रणा। इसीलिये बौद्ध कर्मों में अधीक-विषयक बहुत-ती क्याएँ पार्थी जाती है। इस क्यावों के अनुसार रहुले अशीक बौद्ध वर्ग का अनुसायी नहीं था। इसी कारण वह बहुत जल्याचारी तथा कूर था। वसने अपने माइयो को मार कर राजसिंहासन प्राप्त किया और जनता के प्रति नृवस वरताब किया। पर बाद में बौद्ध आचारों के सम्पर्क के कारण उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन बाने क्या, और समयान्यर में बौद्ध वर्ग की दीक्षा केमर बहु एक बादसे और व्यालु राजा बन क्या।

सबसे पूर्व हम महावसो की कथा को यहाँ उद्युत करते हैं-जब अशोक ने अपने बढ़े माई सुमन को मारकर राजीसहासन प्राप्त किया, तब सुमन की पत्नी वर्णवती थी। यह स्त्री अशोक की कोचारिन से बचकर निकल नई और पाटलिपुत्र के पूर्वी द्वार से बाहर जाकर एक चण्डाल ग्राम मे जा पहेंची। चण्डाल ग्राम के मुखिया को इस पर दया आ गई, और इसे उसने अपने पास आश्रय प्रदान कर दिया । जिस दिन यह चण्डारा साम में पहेंची, वहाँ के निग्रोध देवता की कृपा से इसे एक पुत्र उत्पन्न हवा। क्योंकि यह पुत्र निग्रोध देवता के अनुप्रह से हुआ था, अतः इसका नाम भी 'निग्रोध' रखा गया । ग्राम का मुखिया जेट्ठ चण्डाल सात वर्ष तक निरन्तर निग्नोच और उसकी माता की मली-मौति सेवा करता रहा। निग्रोध जन्म से ही अत्यन्त गम्मीर था, और उसमें साथ के सब लक्षण विश्वमान थे। जब स्वविर महावरुण ने उसे देखा. तो बहु जान गया कि यह बालक गुण सम्पन्न है। उसने निसोध की माता से पुछ कर उसे प्रवच्या प्रवान कर दी, और वह नियमपूर्वक मिक्स बन गया। एक बार निग्रोध पाटलिएन गया । उसने दक्षिण-दार से पाटलिएन में प्रदेश किया । जब वह राजप्रासाद के पास से जा रहा था, तो राजा का व्याल उसकी कोर आकृष्ट हुआ। नियोध के बम्बीर और सन्तों के अनुरूप मुखमण्डल ने उसे अपनी ओर बींच लिया। अशोक ने उसे बुलाकर कहा-तात! तुम अपने अनुरूप आसत पर विराज जाजो। यह सुनकर नियोध ने राजींसहासन की ओर पग बढ़ाया। यह देखकर अशोक समझ गया कि आज जो यह मिक्ष है, अवश्य ही गह का स्वामी बनेगा। उसने हाथ एकड कर उसे स्वय राजपल्लक (राजसिहासन) पर बिठा दिया। इस प्रकार मिलु के प्रति सन्मान प्रवृक्षित कर अहाक

ने उसका बोजन आदि से सत्कार किया, और वो घोजन अपने किये तैयार कराया वा नहीं उसे भी साने के किये दिया। घोजन आदि से निवृत्त हो चुकने के जनन्तर अवोक ने मिल्नु निवोच से 'सम्बुद्धमासित धम्म' (बुढ द्वारा उपस्टिट धर्म) के सम्बन्ध में प्रकृत किया। इस पर सामणेर (मिल्नु) के सप्प्रास्त्रमण का उपदेश दिया, जिसे चुनकर राजा बहुत प्रसक्त हुआ और उसकी 'विनसातन' (बौद्ध धर्म') में श्रद्धा हो गई। इसके पश्चात् उसने बौद्ध बर्म की दीला प्रहण कर ली, और संच को बहुत दानपुष्य किया। साठ ह्वार मिल्नु धोजन के किये नियमितन किये गये।'

चीती यात्री सुएन्त्सांग ने भी अधोक के बीढ धर्म को स्वीकार करने के सम्बन्ध में एक कवा किसी है, जो निश्वय ही उसे अपनी मारत-यात्रा में झात हुई होगी। यह कवा इस प्रकार है—

वब राजा जवांक राजांसहासन पर जारू हुआ, तब प्रारम्भ में वह अत्यन्त कूर व स्वेचकावारी सासक था। जीवित प्राणियों को अनेक प्रकार से रूट प्रदान करने के लिये ही उसने एक नरक गृहका निर्माण कराया था। इसके चीतर मुल्यों को वीडा देने के लिये नानिक्ष स्वार जारे के लिये नानिक्ष स्वार जारे के लिये नानिक्ष स्वार जारे के लिये नानिक्ष सामन जुटाये गये थे। पिता हुई नरस वातु से पूर्ण तीन विचाल महिट्यों वायी थे जो नरक में हुआ करते हैं। इस प्रकार नरक-गृह को तैयार करके अद्योग ने एक कूर व्यक्ति को जुता वीर बते इस नरक का अध्यक्ष नियुक्त किया। माझाज्य में जो कोई भी अपराची होता वार जा वार के साम कर का अध्यक्ष नियुक्त किया। माझाज्य में जो कोई भी अपराची होता वार जा किया जाते की किया कर के अध्यक्ष नियुक्त किया। माझाज्य में जो कोई भी अपराची होता वार जा वार के साम के सामी से होकर पूजरता था, उसे पकड़ लिया जाने लगा और विविध प्रकार के कच्ट देकर मार दिया जाता था। बाद में यह हुआ, कि जो कोई भी इस स्थान के सामीप से होकर पूजरता था, उसे पकड़ लिया जाने लगा और विविध प्रकार के कच्ट देकर सार किया जो कोई भी इस स्थान के सामीप से होकर पूजरता था, उसे पकड़ लिया जाने लगा और विविध प्रकार के कच्ट देकर वात किया जो कोई भी इस स्थान के सामीप से होकर पूजरता था, जो कोई भी इस स्थान के सामीप से होकर पूजरता था, जो पर विविध आते थे, मार दिये जाते थे। आत्य-रंका के साम के सामीप से होकर पूजरता था, जो कोई भी इस स्थान के सामीप से होकर पूजरता था, जो कोई भी हमी कही आते थे, मार दिये जाते थे। आत्य-रंका के कच्ट देकर वात किया जो कोई भी स्वार जाते हमें हमि कही आते थे, मार दिये जाते थे। आत्य-रंका के सीड भी अवसर उन्हें नहीं मिलता था।

इस समय एक अमण, संब का सदस्य हुए जिसे अधिक समय नहीं हुआ था, उपनवरों में भीवन की मिला मीपता हुजा फिर रहा था। इस प्रकार किवरण करते हुए वह नरक-नृह के द्वार पर जा पहुँचा। नरक-नृह के अपवित्र अध्यक्त ने उसे भी इस अध्यक्त से स्वर्ध किया, ताकि उसका भी बात कर दिया जाए। अमण मयमीत हो गया और उसने पूजा संबा उपासना के किये कुछ समय की मोहलत मौगी। इसी बीच मे उसने देखा कि एक मनुष्य की रसियों से बीच कर उस बम्बनावार में लाया नया है। लग मर में उसके हास-पैर काट कोल गये और उसके सरीर को इस बूरी तरह से कुचल दिया गया कि उसके वारीर के सब अंग एक दूसरे में मिक-कुल गये।

१. महाबंसो ५।४१-७२

अमण ने इस मयंकर वृथ्य को देखा, जिससे उसका हृदय दया से परिपूर्ण हो गया।
उसे निक्यय हो गया कि सद सांसारिक पदार्थ अनित्य हैं। यह अनुमय कर ठेने पर उसने
अहंत यद प्राप्त कर लिया तब नरक-गृह के जम्म्य ने उससे कहा—व्यक्त प्रमार कर केले तथे तथार हो जावो। अमण अहंत यद को प्राप्त कर चुका वा, जन्म-मरक के व्यक्त स्थान वह मृत्त हो चुका था। अत व्यविष उसे सीकते हुए कहा है में डाला क्या, पर वह उसे शीतल जलाया के समान प्रतीत हुआ। सौलते कहा वे के नल पर एक कमल दिकाणी दिया, जिस पर वह अमण दिराजमान था। इस वृष्य को देखकर नरक्ष्युक का अप्यक्त आतंकित हो यदा, और राजा को इस विचित्र चटना की सुचना देने के लिये उसने एक दूत की मेजा। राजा ने स्वयं वहीं आकर इस विचित्र दृश्य को देखा। उसने उच्च स्वर से इस चमलार की प्रधंता की।

नरक-गृह के अध्यक्ष ने राजा को सम्बोधन करके कहा—"महाराज ! आप भी मरने के क्रिये नैयार हो जाहरे।" राजा ने पूछा—"यह किस लिये ?" "क्योंकि मृत्यु-बच्च के सम्बन्ध में आपने जो पहली आजा दी बी, यह यह थी कि जो कोई मी नरक-गृह की दीवारों के समीप आये, उसे मार डाला जाए। तब आपने यह नहीं कहा चा कि यदि राजा यहां आये, तो उसे नरक-गृह में प्रविष्ट होने दिया जाए और उसे न मारा जाए।"

इस पर राजा ने कहा— "वस्तुतः ही यह आजा दी गई यी और उसे अब परिवर्तितं नहीं किया जा सकता। परन्तु जब आजा दी गई यी, तो क्या तुम्हें उसका अपवाद रक्ता गया या? तुमने जिरकाल तक प्राणियों का विनाश कर लिया है, जब मैं इसका अन्त कर दूंगा।" यह कह कर राजा ने सेवकों को आजा दी। उन्होंने नरक-मृह के अभ्यक्ष को थक कर कर लीलते हुए कड़ाहे में डाल दिया। उसकी मृत्यु के पत्रकार राजा वापस लीट गया। उसकी आजा से नरक-मृह की दीवारे मूमिसाल् कर दी गई, उसकी साइयों को मरवा दिया गया और नरक-मृह की कर यातनाओं का अन्त कर दिया गया

जब राजा असोक नरक-मृह को नष्ट करवा चुका, तो उसकी उपगुन्त नामक एक महान् अहंत से मेंट हुई। इस अहंत ने उसे समुचित उपायों द्वारा सम्मक् मार्ग की बोर आइष्ट किया और अवसर आने पर बौद धर्म में सीक्षित कर किया। राजा ने अहंत को सम्बोधन करके कहा— 'पूर्व जनमों में बो पुष्प मैंने सिष्टिय किये थे, उनके कारण मैंने राज्यपिकार तो प्राप्त कर किया है, पर अपने वोषों के पिणासस्वरूप बुद्ध से मिल कर उनका अनुमायी बनने का सीम्प्य मूने प्राप्त नहीं हुजा। इसक्यि अब मेरी यह इच्छा है कि में स्तूपों का निर्माण कर बुद्ध के अवशेषों का सम्बान कहां।'

महाबंध के समान ह्युएन-स्सान का यह विवरण मी महत्त्व का है। किन परिस्थितियों में और किस प्रकार अवोक ने बौढ वर्म की दीक्षा ग्रहण की, इस सम्बन्ध में इससे अनेक

<sup>?.</sup> Beal-Buddhist Records of the Western World. Vol. II pp 86-88

सहस्वपूर्ण जूबनाएँ प्राप्त होती हैं। इससे सूचित होता है कि नसीक पहले बहुत कूर और बल्याचारी था। पर एक बीढ अमन के चमस्कार को देख कर उसका हुदय-परिवर्तन होने कथा, और बाचार्थ उपयुष्त के सम्पर्क में आकर उसने बीढयमें को स्वीकार कर विका।

ह्युएन्स्वाय ने अयमे यात्रा-विवरण में उस स्थान का भी उल्लेख किया है, वहीं अयोक में नरक-बृह का निर्माण कराया था। पाटिलपुत का वर्णन करते हुए उसने किया है कि राज्य के पुराणे प्रसाद के उत्तर में एक प्रसाद-स्वाप है जो दसों भीट केंचा है। यह उसीं स्थान पर है, वहीं राज्या जदों के ने एक नरक गृह वनवाया था। जिस समय ह्युएन्स्वांग यात्रा करते हुए पाटिलपुत पहुँचा था, मयव की यह प्राचीन जीर वैत्रवसाली राज्यामी सम्बहर हो चूकी थी। उसकी परिचा की केवल नीचें ही सेच वच रही थीं। संचाराम और स्त्रूप सब मान बसा में थे। पर बह प्रस्तर-स्तम्म अब तक सी विध्यमान था, जो अयोक द्वारा निर्मित नरक-गृह के स्थान को सुचित करने के लिये स्थापित किया गया था। सन्मवत, वीद लोगों को दृष्ट में इस स्थान का बहुत अधिक सहस्व था, विश्वक को एण उसकी स्मृति की लिय र सने के लिये एक सुदृढ प्रस्तर-स्तम्म की स्थापना की गई थी।

ह्यू एन्त्सांग ने बचांक द्वारा बनवाये हुए एक अन्य नरक-मृह का भी उल्लेख किया है, जिसे कि इस राजा ने उज्जैनी में निमंत्र कराया था। ह्यू एन्त्सांग ने उज्जैनी का विवरण रेते हुए लिखा है, कि नगर के समीप ही एक स्पूप विध्यान है। यह उस स्थान पर है, उहाँ राजा अधोंक ने एक नरक-मृह बनवाया था। है हों बात है कि पार्टालपुन के राजसिंहालन पर जाकड़ होने से पूर्व बज़ीक उज्जैनी में सासक के रूप में कार्य कर चुका था। तब तक वह बीढ़ वर्ष के प्रभाव से नहीं आया था। कोई बाल्चर्य नहीं, कि बौढ़ कवाओं के अनुसार उसने उज्जैनी में भी एक नरक-मृह का निमांग कराया हो। छूएल्लांग ने इसी नरक-मृह के स्थान पर निमंत स्तुप का उल्लेख किया है।

असोक के बौद्धममें को स्वीकार करने के सम्बन्ध में दिव्यावदान की कथा भी ह्यू एन्-त्सांग के यात्रा-निवरण में उपछब्ध कथा के साथ मिलती-जुलती है। दिव्यावदान की कथा संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है---

वब राजा अद्योक ने राजिंदहासन प्राप्त किया, तो वह अत्यन्त कूर और अत्याचारी या। एक बार उसके अमार्त्यों ने उसकी किसी आज्ञा का पालन नहीं किया। इस पर वह बहुत कुढ़ हो नया। कोच से मर कर उससे अपनी तकवार स्थान से बाहर निकाल औ बीर अमार्त्यों के सिर वड़ से अजन कर दिये। एक अन्य दिन की बात है, अन्तर्युर की किसी में तो ओ बड़ोक के कुक्य होने के कारण उसपर हैता करती थीं, एक अपाक-स्था के

Beal: Buddhist Records of the Western World, Vol. II p. 85
 Ibid p. 271

पत्तों को तोड़ दिया। नाम साम्य के कारण अधीक की इस बृक्त से बहुत प्रेम था। उसे बहुत कोड सामा, और उसने उन पाँच सी रिनयों को जीते जी साम में जला दिया।

जब जमात्यों ने देखा कि राजा इस प्रकार जत्याचार कर रहा है, तो उन्होंने उससे प्रार्थना की, कि आप जपने हाथों को इस प्रकार जयविक न कीलिये। जपराधियों को दक्ष देने के लिये क्यों न आप किसी अन्य असित को नियुक्त कर हैं। राजा ने यहि किया। ज्याधीरिक नाम के एक व्यक्तित को इस कार्य के लिये नियुक्त कर दिया जया। चक्कियिया। जक्किया कार्य क्षित को इस कार्य के लिये नियुक्त कर दिया जया। उपक्री कर प्रकार चा। प्राण्यों को यातनाएँ देने में उसे जपार जानन्द जाता चा। उसने जपने माता-पिता का स्वयं अपने हामों से वस किया चा। इस प्रवक्त व्यवनायार द्वारा चा। इसका बाहा स्वयन्त कर दिया जा। इस ही एक मर्थकर बण्यापार बनाया नया। इसका बाहा स्वयन्त कुन्दर, आकर्षक और दर्शनिय वा। कोर देसते ही उसकी और आकृत्य हो जाते थे, वरि सीचरे वे कि अन्यर जानर भी इसे देसना चाहित। परन्तु जन्यर अवेश करते ही लोगों पर घोर सकूट जा पड़ते थे। राजा की जाजा ची कि जो कोई वी इस बन्यनामार में प्रविच्ट हो जाए, उसे जीवित न रहने दिया जाए। नानाचित्र यातनाएँ देकर उसकी हत्या कर दी लाए। इसरी प्रयोजन से नहीं कोर कर पह पिया जाए। नानाचित्र वातनाएँ वेकर उसकी हत्या कर दी लाए। इसरी प्रयोजन से नहीं कोर प्रवास पर विच्या जाए। नानाचित्र कातनाएँ विचर उसकी हत्या कर दी लाए। कि जो कोई वी इस बन्यनामार में प्रविच्ट हो जाए, उसे जीवित न रहने दिया जाए। नानाचित्र वातनाएँ वेकर उसकी हत्या कर दी लाए। कर सी प्रवास के साम कर दी लाए। कर सी प्रवास के जाव कर नहीं कोर पाता चा।

एक बार की बात है कि बालपण्डित नाम का एक मिस्तु इस बन्धनावार में वका बया। अन्दर प्रविष्ट होते ही बध्य-मातक वध्यविष्टिक ने उसे पकड़ किया। मिस्तु को सात विष्न को मोहलत दी गई। सातवी दिन समाप्त होते ही उसे एक घवकती हुई कहते में बाल दिया ना मोहलत दी गई। सातवी दिन समाप्त होते ही उसे एक घवकती हुई कहते में बाल देवा, तो उसे एक अत्यन्त आस्वर्यवनक दृश्य दिलामी दिया। बालपण्डित एक कमल पर बैठा हुआ वा। वारो कोर ज्यालपंडित उठ रही तो, पड उनके मिश्रु का हुख मी विषय हुआ एक सार वा। वारो कोर ज्यालपंडित उठ रही तो, पड उन देव मिश्रु का हुख मी विषय हुआ पर स्वाया वा। वारो कोर वा लायनिया के साम स्वाया कीर बालपण्डित एक सार। मिश्रु ने उसे ज्याये हिम्स प्रवाद की तो किया मिश्रु के उसे ज्याये हिम्स प्रवाद की तो है स्वाया कीर वध्यवात की तो है स्वाया ना वी द वध्यवात कर व्यवस्थित की नी सिक मिश्रु के अपित कर दिया गया।

विव्यावदान और ह्यूएन्स्तांव की कथाएँ प्रायः एक सवान है। उनमें और महाचंच की कथा में भी यह बात समान है कि अशोक ने राजसिहासन प्राप्त करने के कुछ वर्ष परचात् एक बीढ मिशु के शस्पर्क से बुढ के अस्टाङ्गिक आर्थ मार्ग को अपनाया था। महाचंच के अनुसार भी कथोक पहुँके कुर और अस्टाचारी था, और उससे कपने ९९ मार्श की मार्ग

t. Cowell and Neil-Divyavadan pp. 373-76

कर राजगढ़ी प्राप्त की थी। इन बीढ कथाओं में सत्यता का लंधा कितना है, यह निर्णय कर सकता नृत्यन नहीं है। प्राप्तः ऐतिहासिक इनकी सत्यता में सत्येह करते हैं। उनका कथन है कि बीढ धर्म के महत्वन को प्रवीधान करने के लिये ही बीढ लेकों ने इन कथाओं ने गढ़ किया था। बृद्ध की रिकाशों की उत्कृष्टता को प्रदीधात करने का सीधा उत्पाय यही था, कि अशोक को एक कूर और अत्यावारी नर-राजस के रूप में प्रवीधात कर फिर यह बताया जाए, कि बीढ धर्म के प्रभाव से उसमें किताना महान् परिवर्तन का कथा। इन कबाओं में सवाई हो या नहीं, पर यह सर्वेचा अविदेश है कि बीढ लेकों ने बहुत जीता स्वीधा स्वीधा क्या क्या से स्वाधी में सार्व हो था नहीं, पर यह सर्वचा अविदेश है कि नढ़ एक कुर सासक रहा हो। अपने अनेक बाइयों का बच करते राजधिहासन को प्राप्त करना ही उदकी मनोवृत्ति के परिचय के लिये पर्यान्त है। यह तिस दश के नरक-गृह और बच्चनामार का वर्षन वाढ़ कथाओं में किया याया है, वन्हें पुर्व करने प्रकृत करना प्रभाव नहीं है।

राजा जस्तोक में राज्याचिषक के कुछ वर्ष परचात् हो बौढ धर्म की बीक्षा यहण की थी, बौढ दग्यों के जनुसार यह सर्वेषा स्तय्य है। पर राजिसिहान प्रारत करने के कितने वर्ष बाद जशोक बौढमर्स का अनुवायी हुआ, यह निश्चित रूप से नही कहा जा मकता। इस सम्बन्ध में महावय की कथा से जो निर्देश प्रारत होते हैं, वे महस्य के हैं। अफोक मिश् निश्रोध से प्रमावित होकर बौढ धर्म की ओर आकृष्ट हुआ था। निश्रोध मुमन का पुत्र या, जो असोक का माई था। सहाव्या के अनुसार जब अशोक निश्रोध के सम्पन्न से आया, तो उसकी आयु केवल मात वर्ष की थी। विश्रोध का जन्म तब हुआ था, जबकि अशोक ने उसके पिता सुनन का वय कर पाटिलपुत्र के राजिसहात्वन पर अपना अधिकार स्थापित किया था, और निश्रोध की माता मात्र कर पाटिलपुत्र से बाहर चण्डाल शाम में चली गई थी। निश्रोध का जन्म चण्डाल शाम में ही हुआ था, और वह भी सुमन की मृत्यू के पण्डात्, सहस सम्बन्ध है कि राज्य प्राप्त करने के लगमन आठ साल बाद श्रशोक ने बौढ धर्म की दीशा

हम बात की पुष्टि अशोक के उत्कीण लेखों से भी होती है। लघू विलालेखों का प्रथम लेख डच प्रकार है—...वेबानाप्रिय ने ऐसा कहा—डाई वर्ष और कुछ अधिक (समय) व्यतीत हुआ, जब से मैं प्रकाश रूप से उपायक हुआ हैं। किन्तु मेंने अधिक उद्योग नहीं किया। किन्तु एक वर्ष से कुछ अधिक हुआ, जबकि मैं सम में आया हूँ। (तब से) मैंने अच्छा उद्योग किया है।" यह लेख अद्योक ने अपने राज्यारोहण के कौन-से वर्ष में उत्थीण करावा था, यह हमें बात नहीं हैं। इस लेख में वर्ष या संवत् का कहीं उस्लेख नहीं किया

 <sup>&#</sup>x27;विस्वा सं अंट्ठबच्छाको मसनो सामिन विय । मन्त्रस्तो सं उपद्ठासि ससवस्तानि सामुकं ॥ महावंसो ५।४४

२. समु शिलालेख (क्पनाव) ।

क्या। पर इसमें यह स्पट्ट क्य से कहा नया है कि यह छेल तब उत्कीणे कराया गया था, जबकि जबीक को बौद धर्म को स्वीहत किये चार साल के लगमग हो कुले थे। वहुले थे। वह

कपनाय, सहसराम आदि से प्राप्त इस लच्च थिलालेख से यह स्पष्ट है, कि इसे अखोक ने तब उन्होंने कराया था, जबकि उसे बीद वर्ष में दीखित हुए चार साल के क्षमका हो चूके थे, और पत्ने के प्रावण के परिणासस्वरूप उसे अपने उद्देश्य में क्षणी सफलता जी प्राप्त हो चूकी थी। इसीलिये तब जन्दुद्दीम में जो देशता यहले असिम्म के, वे सिम्म हो गये थे। अपने घर्मभावण हारा ख्योक ने जन्दुद्दीम (भारतवर्ष और उसके समीपवर्ती प्रवेश) को इतना पवित्र वता की समुख्य प्रवास की उसके समीपवर्ती प्रवेश) को इतना पवित्र वता की समुख्य का से प्रवृद्ध प्रकृत समीपवर्ती प्रवेश की उसके से व्यवस्था की स्वास की उसके से व्यवस्था की समुख्य का से इस हो वाया। निस्सन्देह, यह सब अशोक के महान् प्रकम (उद्योग) का ही परिणाम था।

अपने वर्म-सम्बन्धी उद्योग की सफलता का जैसा वित्र अद्योक ने लच्च विल्लालेको से लीचा है, उमे पढकर चतुर्देश विल्लालेको के चतुर्थ लेख का स्मरण हो आता है। इस धर्म- लिमि में जी अद्योक ने अपने उद्योग के परिणामस्वरूप धर्मविजय की सफलता का संतोध और गई के साथ उल्लेख किया है। यह बर्मलिपि इस प्रकार है— "बहुत-संकड़ो क्यों का काल बीत चुका। प्राण्यों का वस, जीवो की हिला तित्वकों के प्रति अनुचित व्यव- हार और ब्राह्मणों तथा अमणों के प्रति अनुचित व्यवहार निरन्तर बढ़ते ही गये। परण्डु आज देवालीपिय प्रियदर्थी राजा के धर्माचरण से भेरीबोच धर्मचोच हो नया है। विमान- दर्खन, हस्ति-दर्धन, अन्ति-स्कच्य तथा अन्य दिष्य रूपों को प्रदक्षित करा। जैसा पहले बहुत-से

१. लघु शिकालेख (क्पनाय)

सैकड़ों क्यों के काल से नहीं हुआ था, वैसा आज देवताओं के प्रिय पियवणीं राजा के यमीनु-सासन के प्राणियों का वधन होना, जीवो की अहिला, प्रातिजनों के प्रति समुचित व्यवहर, गता-पिता की सेवा—हन सबकी तथा अन्य बहुत प्रकार के समीचरण को वृद्धि हुई है। देवानांग्रिय प्रियचर्सी राजा इस यमांचरण को और भी बढ़ायेंथे। देवानाप्रिय प्रियचणे राजा के पुत, पौन और प्रपोत्त इस यमांचरण को करन के अन्त तक बढ़ायेंसे और यमें तथा यशिल में स्थित रहते हुए यमें का अनुसासन करेंगे। यह वो मानुसासन है, बढ़ भेक कमें है। अचील के लिये यमांचरण करना समय नहीं होता। इस प्रयोक्त स्वमचरण कीने सम्बन्धित को लिये प्रमांचरण करना समय नहीं होता। इस प्रयोक्त स्वमचरण कीने संग्रह केल लिखनाया नया है, कि इस (यमांचरण) की वृद्धि में (लोप) व्यापुत रहें, और इसकी हानि (अति) न होने दे। देवानांग्रिय प्रयक्षी राजा को अभिष्यत हुए अब बारह वर्ष बीत चुके थे, तब यह (लेख) लिखा गया। "

इन दोनो वर्मेलिपयों को एक साथ पढ़ने पर यह जानास निलता है, कि इन्हें प्राय: एक ही समय में लिखनाया गया था। इपनाथ के लघू शिक्तालेख में आधोक ने धर्म- आवण का यह परिणाम मूनियत किया है का उन्हें परि देश दिवस्मीम बन गया जिसमें मनुष्य नित्र के साथ है किया है है। यह इस कारण हुआ, क्योंकि वर्स के लिय बहुत उद्योग किया गया। चतुर्देश शिक्तालेख के चीच लेख में आवोक ने यह कहा है, कि देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा के पर्माचरण के परिणामस्वरूप मेरीघोष धर्मघोष के रूप में परिवर्तित हो गया है। इन दोनों धर्मितियों पर इस तत्र्य की छाप है, कि अद्योक बौढ़ धर्म की शिक्तालों से प्रमावित है, और वह उन्हीं के अनुष्य धर्मश्रीयण के उद्योग में तत्र पर्म की शिक्तालों से प्रमावित है, और वह उन्हीं के अनुष्य धर्मश्रीयण के उद्योग में तत्र पर्म की शिक्तालों से प्रमावित है, और वह उन्हीं के अनुष्य धर्मश्रीय के उद्योग में तत्र पर्म की शिक्तालेख के उद्योग में तत्र पर्म में उन्हीण कराया था। यदि स्थनाथ, सहस्र प्रमाव बादि के लच्च शिक्तालेखों को बी उसी को समकालीन स्वीकार कर लिया थाए, तो यह मानना होगा कि उन्हें भी अद्योक ने अपने राज्याभिषेक के बारहवें वर्ष में उन्हीण कराया था। इस प्रकार वारहवें वर्ष से लेखनाय वार वर्ष पूर्व—अपात राज्याभिषेक के आठ साल एकचात्—अद्योक ने बीढ धर्म की दीका। प्रकृष की बी।

जपने शासन के जाठमें वर्ष में ही जशोक ने किल कु देश की बिजय की बी। इस विकय में मनुष्यों का जो सहार हुआ, जनता को जो नानाविष कष्ट उठाने पड़े; अपनी एक सर्म-लिए में बशोक ने उस पर मारी अनुतार प्रगट किया है। "अब्दरवर्षीमधिक्त देवानांत्रिय प्रियदर्शी राजा ने किल कु का विजय किया। वहीं से डेड़ लाक मनुष्यों का अवस्टर हुआ। वहीं सी सहस्र (एक लाक) मारे चये। उससे मी अधिक मरे (मृत्युको मारत हुए)। उसके परवाल अब औते हुए कलिक्क में देवानांत्रिय द्वारा तील कप से वर्म का स्ववहार, वर्म की

१. चतुर्वश शिकातेख---चौचा केस

कामना और वर्म का उपवेश (किया जा रहा है)। कलिक की विजय करके देवानांत्रिय को अनुशोचन (पश्चासाप) है। जब कोई अविजित (देश) जीता जाता है, तब कोगों का जो वब, घरण और अपहरण होता है, वह देवानांत्रिय के लिये अवस्य वेदना का कारण होता है और साब ही गम्बीर बात भी । "इस वर्मेलिपि को दर्थट में रखकर यह कल्पना की गई है, कि कलिक विजय के कारण ही अशोक की प्रवस्ति बौद्धमर्म की जोर हुई। बहुर लालों मन्त्यों का वघ, मरण और अपहरण देखकर शसके मन में यद के प्रति न्कानि उत्पन्न हुई और वर्म की प्रवृत्ति अक्ट्रिरित हुई। कलिक्ट्र विकय के बाद अशोक ने केवल बौद्धधर्म को ही स्वीकृत नहीं कर लिया, अपित उसकी शिक्काओं से प्रमावित होकर वर्म-विजय की नीति का भी प्रारम्भ किया। कल्फिक के अतिरिक्त अन्य किसी देश की विजय के लिये अशोक ने अपनी सैन्यशक्ति प्रयुक्त नहीं की। मारत में ही उस समय अनेक ऐसे राज्य थे. जो मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत नहीं थे। पाण्डच, केरल बादि इन राज्यों को अशोक स्वमता से जीत सकता था। पर कलिया विजय से उसे जो अनमति हई. उसके परिणामस्बरूप क्षत्रोक ने इन राज्यो पर वर्ग द्वारा विकय स्थापित की, सस्त्रों द्वारा नहीं। यही बात उत्तर-पश्चिमी सीमान्त पर स्थित यबन राज्यों के सम्बन्ध मे भी कही जा सकती है। अतः यह मानना य कित सगत है, कि किल्क्स-विजय के बाद अक्षोक की मनी-वित में जो परिवर्तन आया. उसके कारण पहले वह बौद्ध लपासक बना और ढाई साल के . लगमन उपासक रह कर फिर उसने बौद्ध संघ में जाना प्रारम्भ किया। उपासक की स्थिति में और बौद्ध संघ के सपम्कं मे आकर अशोक ने बद्ध की जिन शिक्षाओंसे परिचय प्राप्त किया. उन्हीं से प्रभावित होकर उसने यह निश्चय किया कि शास्त्र-शक्ति द्वारा अन्य देशों की विजय करना उचित नहीं है। घर्मविजय की नीति के अनसरण में बद्ध की शिक्षाओं का बडा हाय था. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता । अशोक जिस बर्ध के शावण का अपने विजित में और सीमान्त के राज्यों में प्रयत्न कर रहा था. वह सब धर्मों और सम्प्रदायों का सार था। किसी को भी उससे विरोध नहीं हो सकता था। वह बौद्ध धर्म नहीं था। पर यह भी सत्य है कि इस धर्म की ओर अशोक की जो प्रवत्ति हुई बी, उसकी प्रेरणा उसने बौद्ध उपासक होकर और सथ के सम्पक्त में आकर ही प्राप्त की बी। धर्म श्रावण का प्रक्रम अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बारहवें वर्ष मे प्रारम्म किया था। उससे चार साल पूर्व किन्द्र की विजय के अनन्तर उसे शस्त्रयद्ध से ग्लानि हो गई थी, और वह बौद्ध उपासक हो गया था। एक वर्ष से वह बौद्ध संघ के भी निकट सम्पर्कमें भी आने लगा था। अत: यह मानना असंबत नहीं होगा, कि राज्यामियेक के लगभग आठ वर्ष पश्चात अशोक ने बौद पर्ने को स्वीकार किया, जिसके कारण कुछ वर्ष बाद उसने एक ऐसी नीति (धर्मविजय की नीति ) को अपनाया, जो न केवल भारत अधित विश्व के इतिहास में सर्वधा नई थी।

१- प्रदुर्वस विकासिक-सेरहर्वा सेव

## (२) बौद्ध तीथों की यात्रा

बौद्धधर्म की दीक्षा लेने के पदचात् अशोक ने उन स्थानो की तीर्घयात्रा की, जिनका सम्बन्ध महात्मा बुद्ध के जीवन के साथ था। दिव्यावदान में इस यात्रा का विश्व रूप से वर्णन किया गया है। संक्षिप्त रूप से यह विवरण इस प्रकार है-अमात्यों ने राजा नवीक को यह परामशंदिया, कि बीड़ तीयों की यात्रा के लिये उपगुप्त नामक निस्नु की सेवा प्राप्त की जाय। यह उपगुप्त गुप्त नाम के गान्त्रिक का पुत्र था, और एक मविष्यवाणी के अनुसार मगवान् मुद्ध के सौ साल बाद उत्पन्न हुआ था। उन दिनों वह मबुरा के समीप नतमन्तिकारच्य मे उरुमुण्ड पर्वत पर निवास कर रहा था। उपगुप्त के साथ अठारह हवार अन्य अर्हत भी निवास करते थे। जब राजा ने उपगुष्त के बिषय में सुना, तो अपने मन्त्रियों को बुलाकर कहा- 'हाथी, घोड़े, रय आदि सब मली मौति तैयार कर दिये जाएँ. मैं उद-मृब्द शैल जाऊँगा और वहाँ स्वविर उपगुप्त के दर्शन करूँगा। यह सुनकर मन्त्रियों ने कहा--- 'देव ! इन्हें मेज दीजिये । उपग्प्त ही यहाँ चले आयेंगे । आपको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं।' इस पर राजा ने कहा-- 'हम इस योग्य नहीं है, कि उपगुप्त यहाँ आएँ। हमीं को उनके पास जाना चाहिये। यह कह कर राजा ने स्वयमेव उपग्पत के पास जाने का निश्चय कर लिया। पर जब उपगुप्त को यह जात हुआ कि राजा बहत-से लोगों के साथ मेरे पास जा रहा है, तो उसने विचार किया कि राजा के मेरे पास आने में बहुत-से मनुष्यों को कष्ट होगा। साथ ही, बहुत-से पशु भी कष्ट पार्येगे। यह सोच कर उप-गुप्त ने अशोक को कहला मेजा कि मैं स्वयं ही जा जाऊँगा, आप कच्ट न करे। यह जानकर कि उपगुप्त स्वय ही पाटलिएन आ रहे हैं, राजा अशोक ने उनकी यात्रा के लिये सब प्रबन्ध कर दिया। मध्रा से पाटलिपुत्र तक जलमार्ग से नौकाओं द्वारा उपगृप्त और उनके साथियों की यात्रा के लिये सब समुचित व्यवस्था कर दी गई।

अठारह हवार अहंतों के साथ स्थविर उपगुप्त नौकाओं पर आकड़ हुए। मथुरा से वे यमुगा नदी के मार्ग से प्रयाग पहुँब, और वहाँ से गक्का नदी के मार्ग से हाते हुए पाटिलपुत पहुँब नये है। उस व्यक्ति ने एहले-पहल उपगुप्त के आपमन की सुवना से, असब होकर अधीक ने उसे अपने कारे स्वीर से उतार कर बार हुआर मूल्य का एक हार हनार में दे दिया। फिर पाटिल को बुला कर यह आबा दी गई—सम्पूर्ण नगरी में एक साथ षष्टे बजा दिये आएं, ताकि मवको यह बात हो आए कि स्थविर उपगुप्त पथार पये हैं। इस अवसर के लिये सारे नगर को सजाया गया था, नगर से बाहर भी शो कोस तक सजायट की गई थी। स्थविर का स्थापत करने के लिये आवोक स्थव पाटिलपुत्र से बाहर शा कौस तक गये। सब गीर और अमारस उनके साथ थे। अठापह हजार बहुंतों से विषे हुए स्थविर उपगुप्त पत्रों ही अबहार स्थविर उपगुप्त को सी हो अशोक की दिखारी दिये, बहु अपने हाली से नीचे उतर आया। कुछ गप पैदल चल कर अशोक उपगुप्त की अगवाई के लिये आपे साथ बीस हुत, और एक पैर

नदी के तीर पर तथा क्षुसरा पैर नाव पर रक्त कर उसने स्वयं उपगुन्त को नाव से नीचे जतारा, और फिर ऐसे उसके पैरों पर गिर पड़ा जैसे वह से कटा हुआ बुझा । फिर हाव जोड़ कर बसोक ने स्थविर उपगुन्त से कहा— पंज में ने समुज्यों का भात कर बीत है। उसके प्रति होता जोड़ कर कर कि ती है। उसके प्रति होता को भात कर है। उसके पर से पर से पर से प्रति होता को मुझे जाज स्थविर के वर्षन से प्राप्त हो। इस में पर से प

स्थिवर उपयुक्त ने अयोक के तिर पर हाथ फेरते हुए उसे इस प्रकार आयोवीद दिया—राज्य के बातन को प्रमाद के बिना मलीमाँति करते रही, जीर तीनों दुर्लम रत्ते। (बुद्ध, धमं और सब) की नित्य प्रका किया करो।" स्थाविर उपयुक्त जीर अयोक में देर तक बातांकार होता रहा। अन्त में अयोक ने कहा—"है स्थविर! मेरी एच्छा है कि में उन सब स्थानों का वर्षों कर कार्यों मानान नुद्ध उहरे थे। मैं इन सब स्थानों का सम्मान कर और बहाँ ऐसे स्थायी निशान छोड़ खाऊँ जिनसे कि मविष्य में आनेवाली मनाति को विज्ञा मिलती रहे।"

राज अशोक की बात को सुनकर स्यविर उपगुष्त ने कहा—साधु, साधु ! तुम्हारे मन मे जो विचार आया है, वह बहुत उत्तम है। मै तुम्हें मार्ग प्रविशत करने का कार्य प्रसन्नता के साथ करूँगा।

इस प्रकार असोक की तीर्थयात्रा का प्रारम्भ हुआ। उपगुष्त के साथ अशोक ने पाटकि-पुत्र से उत्तर की ओर प्रस्थान किया। जिस प्रदेश में आयक्क मुजयकरपुर और सम्मारत के जिले हैं. उससे होते हुए वे हिमाल्य की तराई में आ पहुँच। सम्मवत, बहाँ से वे पश्चिम की और मुड़ गये, और लुम्मिनीवन गये। यहीं पर मगवान् बृद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बि-नीवन पहुँचकर उपगुष्त ने अपने दाँगे हाथ को फैला कर कहा—

"महाराज । इसी प्रदेश में भगवान् का जन्म हुआ था।" किमनदेई में अशोक हारा स्थापित जो स्तम्भ अब तक विद्यमान है, उस पर ये शब्द उल्कीण है—"हिंद मनदे

 <sup>&</sup>quot;बंबा मवा समुमानिक्त्य प्राप्ता समुद्राभरणा सर्वका ।
एकातपत्रा पृथिकी तदा ने प्रीतिन ता वा स्वविदं निरोक्य ।।
रक्कातपत्रा पृथिकी तदा ने प्रीतिन ता वा स्वविदं निरोक्य ।।
रक्कातपत्रा प्रिपुणः प्रतारः संज्ञाविकेत्रियन् व परसात्ताम से
स्वकृत्तामक्षीय परोक्षि सुनुष्याद्वयो समाकामतिमः स्वयम्भूः ।। विष्यावदान, पृ. ३८७
२. "स्वप्रवाद्यम सम्पाद राष्ट्रियमं प्रवर्ततान् ।

दुर्शनं श्रीण रत्नामि निस्यं पूजस गारिष ॥" विष्यासदान, पु. ३८७ ३. 'स्त्रीनम् नहारास प्रदेशे नगवान् सातः।' विष्यासदान, पुन्त ३८९

जोतेति" (इह मगवान जातः हति), जिसका अर्थ है—"यहाँ सगवान् का अस्य हुआ था।" वस्मिनवेदै स्तस्य उसी स्थान पर स्थापित है, जहाँ पहले सुन्विनीयन विद्यमान था।

कृत्विनीवन में अवोक ने बहुत वान-पुष्प किया। इसके पक्ष्यात् स्विवर उपकृत्य अवोक को करिष्ठबन्दु के ज्ञार, और बहुँ। पूर्व कर उसने वान्ते हाय को कैला कर कहा—'महाराज! इस स्थान पर वोधिसत्त्व ने राजा गुर्वोद्यन के कर पर ध्यमना बास्यकाल स्वतित किया था।' करिष्ठबन्दु में भी बहुत-सा वान-पुष्प किया थया। इसके पक्ष्यात्र वाला था। में किएकस्तु में भी बहुत-सा वान-पुष्प किया थया। इसके पक्ष्यात्र वाला के सार्वेप्रवाद में अपन्य बहुत-से स्थानों की यात्रा बी। उपपृष्त इस स्वानों को परिचय देते हुए उनके महत्त्व का भी विवरण देता बाता था, और अधोक प्रतेक तीर्थस्थान का यथोषित रीति से प्रजानस्थान कर वाल-पुष्प करता

दिव्याबदान के अनुसार इस तीर्थ यात्रा का कम इस प्रकार वा-सबसे पूर्व लुम्बिनी-वन, फिर कपिलवस्त, फिर बोध गया में स्थित बोधिवक्ष, जिसके नीचे मगवान बुद्ध ने समाधि लगायी थी और बहाँ उन्हें बोध हवा था। यहाँ आकर बशोक ने एक लाख सुवर्ण-महाएँ दान मे दीं, और एक चैत्यके निर्माण का आदेश दिया। बोधगयाके बाद उपसप्त अज्ञोक को सारनाथ ले गया। इसी स्थान पर बुद्ध ने धर्म चक्र का प्रवर्तन किया था। सारनाथ के बाद उपसुष्त और अशोक कुशीनगर गये, जहाँ बुद्ध ने निर्वाण पद प्राप्त किया था। इन प्रमुख तीर्थ-स्थानो के अतिरिक्त श्रावस्ती की भी यात्रा की गई। यहाँ जेतवन विहार नामक प्रसिद्ध विहार विद्यमान था। जैतवन को श्रेष्ठी अनायपिण्डक ने कुमार जेत से क्रम किया था, और बुद्ध के निवास के लिये वहाँ एक विशाल विहार का निर्माण कराया था। बद्ध यहाँ ठहरे भी थे। इसी कारण यह भी बौद्धों के लिये एक तीर्थ की स्थिति रखता था। अनेक स्थान ऐसे भी थे, जिनका सम्बन्ध बुद्ध के प्रधान शिप्यो के साथ था। इन्हें भी पवित्र माना जाता था। उपगुष्त अशोक को उन स्थानो पर भी ले गया, जहाँ सारिपुत्र, मौद्गलायन, महाकश्यप आदि बुद्ध के शिष्यों के स्तूप विश्वमान थे। अशोक ने इनके प्रति भी सम्मान प्रदक्षित किया, और दान-पुण्य आदि किया। बत्कल के स्तप पर अशोक ने केवल एक कौडी मेंट की, क्योंकि वृद्ध के इस शिष्य ने प्राणियों के मुख और हिस के लिये कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया था। बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य जानन्य के स्तुप पर अशोक ने शाठ लाख स्वर्ण-मद्राएँ अपित कीं।

दिव्यावदान में अशोक की तीर्थ वात्रा का विवाद रूप से वर्णन किया क्या है। हमने यही उनकी प्रमुख बातें संत्रीय के शास उत्तिशासत की हैं। कतित्य विद्यानों का गह मत है, कि विव्यावदान में इस तीर्थयात्रा का वो कम रखा बया है वह समीचीन नहीं है, मोनोतिक पुन्ति से यह सुविचायनक प्रतीत नहीं होता। इसी कार्य की. विश्लेख एं, स्थिय ने यह माना है कि वर्षोंक की तीर्थयात्रा का कम हर प्रकार होना चाहिने—सुनिक्शीयन, कपिक्वस्तु, वारलाय, आवस्त्री, बोबनगा बीर हुषीनगर। 'पर अशीक जैसे बैमवसाली राजा के लिये मोमोजिक सुविवां का प्रमण उत्तरे महस्व का नहीं था, जितता कि बुद्ध
के जीवन के साथ कमाशः जिन दस्तां का तम्बन्य हुआ, उन्हें उसी कम से देवले की वात।
उत्तर्य ताया अशोक को सबसे पूर्व कृत्विनीवन के गते, भ्योकि वहीं बुद्ध का वास्त्र हुवा था। किर वे
वोधनया गते, स्थोकि कहीं वोधिवृक्ष के गीचे उन्हें बोध प्रात हुआ था। बोधनया के परवात
वे वास्त्रमा गते, स्थोकि वहीं बुद्ध ने वर्षक्ष अर्थात हिम्स था। क्या में बे हुसीनगर स्था
वे वास्त्रमा गते, स्थोकि वहीं बुद्ध ने वर्षक्ष अर्थात विश्व था। अन्य में बे हुसीनगर स्था
व्याद्ध को निर्वाण हुवा था। कमस्त्रमान, बास्यजीवन का क्रीवास्त्रमान, त्रस्त्रमा और
वोध का स्थान, क्रियंशक के प्रात्म के क्या को स्थान में क्रियंशक स्थान
वोद कर समुख्य को निर्वाण हुवा था। कमस्त्रमान, बास्यजीवन का क्रीवास्त्रमान, वास्त्रमान, वास्त्रमान, क्या क्या अर्थाक को
व्याप्त इसी के अनुसार सामा पर के गया। दिव्यावदान के अनुसार हुबीनगर के वास्त्र अर्थाक की एक तीर्षयात्रा समाप्त हो गई। तदनन्तर अशोक ने उपमुष्त के वस्त्रमुख हुवरी
वार यह स्क्वा प्राट की, कि आवस्ती आदि क्राय स्थान की यी सामा की वार। वदी अनुसार स्थानिर उपमुष्त उन्हें आवस्ती आदि की समान के वियं के गये। जतः यही मानवा उत्तर होगा, कि दिव्यावदान ने विजत तीर्षयात्र का क्या सही था।

राजा जयोक द्वारा बौद्ध धर्म के तीर्थ-स्थानो की वाजा को गई थी, इस बात की पुरिट उनके उत्कोशं केजो से मी होती है। विमानवेई स्तम्म पर विम्मिकिसत केज उत्कोशं है—
"अधिक को हुए जब बीस वर्ष व्यतीत हो चुके, तो देवानाप्रिय प्रियदर्श राजा ने स्वयं आ कर (इस स्थान की) महिमा जो बढ़ाया। यही साक्ष्य भूति बुद्ध का जम्म हुआ था। यही साक्ष्य भूति बुद्ध का जम्म हुआ था। यही स्थलर के मुद्द दीवार बनायी गई और सिकास्तम सक्त किया गया। यही सम्बन्ध का जम्म हुआ था। जुन्धिनी प्रामनवेई का यह स्तम्म-केज बहुत महस्य का है। बौद्ध स्थानिय गया। " विमानवेई का यह स्तम्म-केज बहुत महस्य का है। बौद्ध साहित्य के जनुसार महास्या बुद्ध का जम्म हुन्धिनी वन में हुआ था। पर कुम्बिनी की स्विति कहां थी, इस सम्बन्य में महस्य मा । अधोक के दस स्तम्य से स्वतं कर से बात हो गया, कि वर्तमान विम्मनवेई ही प्राचीन कुम्बनीचन मा कुम्बिनी बाम है। अधोक ने अपनी यात्रा के उपका में इस स्थान ये धर्म-कर सर्वेच प्राची स्थान के उपका में इस स्थान से धर्म-कर सर्वेच प्राची स्थान के उपका में इस स्थान से धर्म-कर सर्वेच स्वात स्थान स्थान से स्थान से धर्म-कर सर्वेच स्थान से स्थान से धर्म-कर सर्वेच स्थान से स्थान से स्थान से धर्म-कर स्थान से स्थान से स्थान से स्थान से धर्म-कर सर्वेच स्थान स्थान से स्थान से स्थान से धर्म-कर सर्वेच स्थान से स्थान से स्थान से स्थान से स्थान से स्थान स्थान से स्थान स

<sup>?.</sup> V. A. Smith-The Early History of India p. 167

 <sup>&</sup>quot;वैवानं पियेन पियदसिन काजिन वीसतिवसामिसितेन जतन बाना च महीयते शिव कुचे बाते सम्बन्तुनी ति सिका विगडनीचा कालापित सिकाचने च उपरापिते श्रिव कुचे बाते ति सीनिगयाने उपस्थिक को अठमायिये च।"

किया गया है। जिन राजकीय करो को राष्ट्र (जनपद) से प्राप्त किया जाता या, बिल भी जनमे से एक था। यह कर धर्म-स्थानो या तीर्ब-स्थानो पर लगाया जाता था। लम्बिनी बुद्ध का जन्म-स्थान था, अत बौद्ध लोग बडी सह्या मे वहाँ तीर्थ-यात्रा के लिये आया करते थे, और वहाँ 'बिलि' कर मी लिया जाता था। अपनी यात्रा के उपलक्ष में अशोक ने लिस्बनी ग्राम को 'उद्बल्कि' (जिससे बलि न ली जाए) कर दिया था। साथ ही. लम्बिनी ग्राम को 'अष्टभागी' भी कर दिया गया। प्राचीन भारत मे उपज का छठा मान मुमि-कर के रूप मे लिया जाता था। इसी कारण इस ममि-कर को 'यह माग' भी कहते थे। कौटलीय अर्थकास्त्र मे भूमि-कर की अनेक दरे लिखी गई है। भूमि की उर्वरता और सिचाई के लिये उपलब्ध जल की सुविधा के अनुसार तिहाई भाग से पाँचवे माग तक भूमि-कर बसूल करने का विद्यान कौटलीय अर्थशास्त्र में किया गया है। मीर्य यग में भिम-कर की सामान्य दर उपज के तिहाई, चौबाई और पाँचवें भाग की थी। वहत घटिया जमीनो में ही उपज का पाँचवाँ भाग मुभि-कर या 'भाग' के रूप मे लिया जाता था। पर लम्बिनी-ग्राम के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान प्रदक्षित करने के लिये अशोक ने यह आदेश दिया था. कि बहाँ से उपज का केवल आठवाँ भाग भूमि-कर के रूप में लिया जाए । अशोक द्वारा रूम्बिनी ग्राम को जो 'अप्टमागी' कर देने का उल्लेख रुम्मिनदेई के स्तम्भ-लेख मे किया गया है, उसका यही अभिप्राय है।

हम्मिनदेई के समीप ही निगली सागर स्तम्भ निद्यमान है। उस पर मी अवांक का एक लेख उल्लीमों है। इस स्थान पर कनकमूनि बुढ का एक स्तुप था। जिसे अवांक ने दूगना बढ़वाया था। कनकमूनि बुढ के स्तुप की यह वृद्धि अवांक हारा राज्याभिष्टेन के लोच्ह साल प्रचात की गई थी। पर इस कार्य के लिये वह तब स्थय निगली सागर में नहीं आया था। पर राज्यानिषेक को हुए जब बीत वर्ष व्यतीत हो गये थे, तब अवांक ने स्वय बहां की साथा भी और कनकमूनि के स्तुप का दर्धन कर बहां एक प्रस्तर-सम्भ खड़ा कराया था। पर राज्यानिषेक को हुए जब बीत वर्ष व्यतीत हो। ये थे, तब अवांक ने स्वय बहां की साथा की थी, और कनकमूनि के स्तुप का स्तुप पुत्रवा था, जो अब तक वहीं विद्यान है। इस स्तम्भ पर उस्क्रीण अवांक का लेख रहा प्रकार है— "बौद्द वर्ष के अनियक्त देवानाप्रिय प्रियडी राजा हारा कनकमूनि बुढ़ का स्तूप दुषुता बढ़ाया गया। बीत वर्ष से अनियक्त (राजा) ने स्वय आकर (इस स्थान की) महिसा बढ़ाया गया। बीत वर्ष से अनियक्त (राजा) ने स्वय आकर (इस स्थान की) महिसा बढ़ाया, और (शिलान्स्वम) खड़ा किया।'' अपने राज्यानिष्क के बीत वर्ष परचात् ही अद्योक ल्यानिन-प्रम नया था, और तमी उसने निगली सागर के समीप स्थित कनक-मुनि बुढ़ के स्तुप के दर्धन किये थे।

 <sup>&</sup>quot;सीता मानो बिलः करो बिणक् नदीपालस्तरो नावः चट्टनं विवीतं बर्तनी रक्कू-क्वोररक्कृत्व राष्ट्रम्।" कौ. अर्थः २।६

२. ब्ही. अर्थ. २।२४

३. निवली सागर स्तम्म केस।

दिव्याबदान मे अशोक की जिस तीर्थ-यात्रा का विवरण किया गया है. उसकी सत्यता की प्रमाणित करनेवाले अन्य कोई उत्कीर्ण लेख अबतक उपलब्ध नहीं हुए हैं। पर इससे यह परिणाम नहीं निकाला जा सकता, कि लम्बिनी-ग्राम और निगली सागर के अतिरिक्त बौद्धों के अन्य तीर्थ-स्थानों की बाजा अफ़ोक द्वारा की ही नहीं गई थी। अभी भारत मे पुरातत्त्व-सम्बन्धी अवशेषी की खोज का कार्य पुरा नहीं हुआ है। गत वर्षों मे अशोक के अनेक नये उस्कीर्ण लेख प्रकाश में आये है। कोई आइचर्य नहीं, कि मविष्य में अन्य भी अनेक लेखों की सत्ता ज्ञात हो सके। सातवी सदी में जब चीनी यात्री ह्यएन्सांग ने मारत की यात्रा की थी, तो उसने बहत-से ऐसे स्तुपों को अपनी आँखों से देखा था, जो अब नष्ट हो चुके हैं, या पृथिवी के नीचे दवे पडे हैं। लुम्बिनी में बुद्ध के जन्म-स्वान पर अशोक ने जिस स्तूप का निर्माण करायाथा, ऋष्एनत्सांग ने उसका भी उल्लेख किया है। 'उसके अति-रिक्त कपिलवस्तू<sup>4</sup>, सारनाथ<sup>4</sup> आदि अन्य स्थानो पर अशोक द्वारा निर्मित स्तूप आदि का विवरण भी साण्न्साग द्वारा दिया गया है। दिव्यावदान की कथा के अनुसार अशोक ने जिन-जिन स्थानो की यात्रा की थी, उन सभी में अशोक द्वारा निर्मित स्तूपों का उल्लेख ह्मएनत्साग के यात्रा-विवरण में विद्यमान है। इससे यह स्पप्ट हो जाता है, कि बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के कुछ वर्ष प्रज्वात अशोक ने स्थविर उपगुप्त के मार्ग-प्रदर्शन मे उन सब प्रमत्व स्थानों की यात्रा की थी, जिनका सम्बन्ध महात्मा बद्ध के जीवन के साथ है।

अशोक के उन्कीण जेलों में 'धर्म यात्रा' का उल्लेख किया यया है। पहले के राजा विद्यार-यात्रा किया करते के, जिससे विकार संज्ञा जाता था और जन्म भी अनेक दंग से आभांद-अमोद व मनोरल्जन किया जाता था। जब अधीक की प्रवृत्ति धर्म की ओर हुई, तो उनने विद्यार यात्रा को का पात्रा था। उन अधीक की प्रवृत्ति धर्म की ओर हुई, तो उनने विद्यार यात्रा के स्थान पर पर्म यात्राओं का प्रारम्भ किया। इन धर्म यात्राओं में अमणो और ब्राह्मणों का दर्धन करना, उन्हें दान देना, जन्म दर्धन करना, उन्हें सुवर्ण दान देना, जनपद के लोगों से अप्त करना, उन्हें दान देना, अपदे को प्रवृत्ति की धर्म स्थान किया का प्रवृत्ति होती थी।' अधीक ने विद्यार-यात्राओं के स्थान पर जिन वर्म यात्राओं का प्रतिपादन किया है, वे उसतीर्मयात्रा में मिलता है और जिसकी पुष्टि अधीक के उन्हों हाता भी होती है। इन वर्म यात्राओं का प्रयोजन धर्मनिवय को नीति को सफल बनाना या, बोर अधीक ने अपने राज्यात्रियेक के स्थान पर वित्रा अपने राज्यात्रियेक के स्थान पर अपने अपने राज्यात्रियेक के स्थान वर्ष वात्रात्रियेक के स्थान पर वर्ण अपने राज्यात्रियेक के स्थान वर्ण के स्थान पर होती है। इन वर्म यात्राओं का स्थान पर वर्ण स्थान कर्म मिलता है को स्थान पर स्थान के स्थान पर स्थान स्थ

<sup>?.</sup> Beal-Buddhist Records of the Western World Vol. II p. 24

R. Ibid p. 13

<sup>9.</sup> Ibid p. 45

४. चतवर्श शिला लेख--आठवी लेख ।

अधोक ने स्पष्ट रूप से मह सूचित किया है, कि अपने अभिषेक के दस वर्ष वीत जाने पर वह 'सम्बोकि' में ने, और उसते समंगात्राजों का मारम्म हुआ। इस केन में 'सम्बोकि' का क्या आविष्ठाय है, इस सम्बग्ध में सिहानों में मताबेद रहा है। सम्बोकि का क्ये प्रमुख्यान भी है, और इससे उस स्थान का मी प्रहण हो सकता है, यहाँ बुढ़ को सारम्बाल का बोन हुआ था। अधोक ने बुढ़ के जीवन के साथ सम्बग्ध रखने विश्व विष्ठ मात्र को सिहानों में स्थान करने के किये जो तीर्थयात्रा की थी, वह राज्यानिके के बीस साल बीत जाने पर की गई भी। दिव्यान्वरान के अनुसार वह इस पात्रा में बोनवया भी वर्ष में अत्यार राज्या- विश्व के साल बीत जाने पर अशोक ने जिन समें यात्राबों का सुव्याना किया था, जनमें उनका प्रयोजन सम्बोधि या सम्बग्ध जाने जानित की बार य इसी सम्बन्ध है, कि अशोक ने कपनी समेवात्राबों का श्रीपत की बार य इसी सम्बन्ध है, कि अशोक ने अपनी समेवात्राबों का श्रीपत की बार यह सी सम्बन्ध है, कि अशोक ने अपनी समेवात्राबों का श्रीपत की बोच होकर बुढ़त्व प्राप्त हुआ था। धर्मीलिप में आये हुए 'सम्बोधि' का अमिप्राय को बोच होकर बुढ़त्व प्राप्त हुआ था। धर्मीलिप में आये हुए 'सम्बोधि' का अमिप्राय को बोच होकर बुढ़त्व प्राप्त हुआ था। धर्मीलिप में आये हि कि दिव्याव्यवान में वाजित तीर्थयात्रा जन प्रमंत्रात्राओं से मिन्न थी, जिनका निर्देश आठके सिकालेक में आया है।

#### (३) बौद्ध अशोक

हम यह पहले प्रतिपादित कर चुके हैं, कि जिस वर्म का आवण करा के अशोक अपने विजित (राज्य) में जीर शीमावर्ती राज्यों में सबैद वर्म विजय के लिये प्रस्तविशित था, वह कोई विशिष्ट धार्मिक मन्यदाय न होकर ऐसे सर्वसम्बत, सार्वदेशिक और मार्वकालिक शितानों का ममुन्वय या, जिससे किसी भी धर्म, सम्प्रदाय या पायण्ड को दिरोच नहीं हो सकता। जशोक ने इसे सब वर्मों और सम्प्रदायों का 'मार' (तस्व) कहा है। पर जशोक वीद सी या, और एक बीद 'उपासक' के रूप में उत्तके इस वर्ष के प्रति तो करिपय कर्तव्य वे। इस कर्तव्यों के पालन में मी अशोक ने प्रमाद नहीं किया। जपनी शक्ति के अनुसार उत्तवें बीद संघ को दान दिया, प्रमात्ती, मिश्तुओं और स्वविरों का पूज-सम्मान किया, वीद धर्म में जो अनेक सम्प्रदाय विकसित हो गये वे उनके मदमेवों को दूर करने का प्रयत्न किया, और देश-देशान्तर में बीद वर्म के प्रसार में मी सहायता की। अशोक के इस उद्योग के सम्बन्ध में के तियय निर्देश उसके उसकी लेक्सो से मी विद्यमान है। पहले हम इन्हीं पर प्रकाश डालेंगे।

जयपुर (राजस्थान) राज्य में वैराट के समीप बाबू नामक स्थान पर असीक का जो खिलालेख उपलब्ध हुआ है, वह इस प्रकार है—"मयच के प्रियदवीं राजा संघ को अभियादन करके (उसके निश्वजों से) अल्पाबायता (बाधा बिहीतता) की राखु सिंहार (सुख विशाम) के विषय में पूछते हैं। यदनागणों को यह जात ही है कि चुढ, धर्म और संब में में कितना गीरव और प्रवाद (प्रयक्ता) मानदा हूं। यदनायण ! सवसान दुढ ने जो हुछ नी कहा है, सबे सुवाबित है। किन्तु मक्तायान, मैं ऐवा वनस्ता हूँ, कि इस प्रकार सबसे विरागल कर स्वाबी रहेता, बारः मैं बमानी बोर से (हुछ ऐसे सन्यों के नाम सुचित करात हूँ) को वनस्य पहने के योग्य हैं। वस्त्रण नहें प्रकार सुचित करात हूँ) को वनस्य पहने के योग्य हैं। वस्त्रण नहें (सम्ब) स्वै पर्याय (तिरय पारावण के किये समंग्रन्थ) हैं—विनयसमुकत (चिनवसमुकतं), अकियससाि (आर्यवंश), अनागतस्वामि, मृतिगाया, मोनेयसूत (मोनेय सुमा), उपतिचयसिते (उपतिच्यस्ताः), लामुलोवाद (राहुलवाद) में मृत्यावाद को केकर मनवात बूढ हाए जो कहा तथा है। करत्यत्ता हैं पर वसंत्रपातों के बारे में यह चाहता हूँ, स्वा पाहता हूँ र यह कि बहुत-से माग्य मिलू और मिलूलियों प्रतिचय उनका अवन्यारण करें। इसी प्रकार उपायक और उपाधिकाएँ मी (उनका अवन्य और अवसारण करें)। परन्तमण ! इसी प्रयोज को की उपायिकाएँ मी (उनका अवन्य और अवसारण करें)। परन्तमण ! इसी प्रयोज के मैं यह केब किबाता हूँ, कि लोग मेरे अनिप्रेत (प्रयोजन) को जान जारें।

यह उत्कीर्ण लेख अत्यन्त महत्त्व का है। इसमें प्रियदर्शी राजा अशोक ने स्पष्ट सब्दों में बुढ़, धर्म और संघ के प्रति श्रद्धा और मस्ति प्रगट की है। 'बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्म शरणं गच्छामि, सथं शरणं गच्छामि', इस मन्त्र या वाक्य द्वारा बौद्ध लोग औपचारिक रूप से बौद धर्म के प्रति अपनी निष्ठा प्रगट करते हैं। अशोक ने भी बद्ध, धर्म और संघ के प्रति निष्ठा प्रगट कर यह सचित कर दिया है, कि उसने बौद्ध धर्म को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था। यद्यपि अशोक का यह विश्वास था कि बुद्ध ने जो कुछ भी कहा, सब सुमाबित या उल्कृष्ट है, पर अपनी ओर से उसने कतिपय बौद्ध वर्ष प्रन्यों के नाम लिखे है, जिन्हें कि वह सब मिक्सओं, मिक्सणियो, उपासकों और उपासिकाओं के लिये पठन, श्रवण और अवधारण के योग्य मानता था। ये ग्रन्थ वर्तमान समय में प्राप्त हैं, और इनका अनु-शीलन कर यह मली भौति समझा जा सकता है, कि अशोक का झुकाव धर्म के किन तस्वों को ओर विशेष रूप से या। विनयसमस्कर्षः दीवनिकाय का एक भाग है, और आर्यवंश अनुसर निकाय का। अनागतमयानि भी अंग सरनिकाय में ही है। मनिगाया, भौनेयसत्रम और उपतिष्यप्रक्ताः सुत्तनिपात के माग है। राहलनिकाय मिल्कामनिकाय का अंग है। अधोक द्वारा निविष्ट सब ग्रन्थ बौद्ध त्रिपिटक के अन्तर्गत है। डा०माण्डारकर ने इन सब ग्रन्थों परद्ष्टिपात कर यह परिणाम निकाला है, कि इन ग्रन्थों में विधि-विधानों और पारलौकिक विषयों पर उतना ज्यान नहीं दिया गया है. जितना कि वर्म के बाधारवत तस्वो पर। विवाहरण के लिये आर्थवंकाः में भिक्षओं के लिये चतुर्विध आचार-मर्यादा निर्धारित की गई है-(१) मिलुओं को सादी पोशाक से संतुष्ट रहना चाहिये। (२) मिलुओं को सरलता से प्राप्त सादे मोजन से सत्तव्ह रहना चाहिये। (३) जिसकों को अत्यन्त तच्छ

१. भागू शिलालेका (कलकत्ता संब्रहालय में विक्रमान)

R. Bhandarkar -- Ashoka pp 86-88

निवासस्थान से संतुष्ट रहना चाहिये, और (४) मिस्ओं को मनन में आवन्द का अनुभव करना चाहिये। इसी प्रकार के सरल परन्तु सारयुक्त धर्म का प्रतिपादन अन्य ग्रन्थों से है। अशोक द्वारा निविष्ट कोई भी ग्रन्थ ऐसा नहीं है, जो निरर्थक विधि विधान या कर्मकाण्ड आदि से परिपूर्ण हो। ये सब 'सुत्त' इस प्रकार के हैं कि उनमें प्रतिपादित शिक्षाओं का अनुसरण कर मिक्षु और उपासक वास्तविक रूप से अपनी उन्नति कर सकते हैं। ये सर्व-साधारण जनता के लिये भी उपयोगी हैं। बौद्ध वर्म के अनुयायी के रूप में भी अक्षोक की दिष्टि मे धर्म के 'तत्त्व' (सार) का ही महत्त्व अधिक था। उस युग के बौद्ध मिक्सुओं में बहुत साधारण बातो को लेकर अनेक विरोधी मत विकसित हो गये थे। इन मतों और विवादो का विकास बुद्ध की मृत्यु के एक मदी बाद ही प्रारम्म हो गया था। बौद्ध माहित्य के अध्ययन से जात होता है कि वैद्याली की दितीय बौद्ध मगीति (महासमा) से पूर्व दस ऐसी बाते थी, जिन पर सिक्षओं में गहरा मतमेद था। इनमें से कुछ बाते बहुत ही तुच्छ है। मिध्युओं को अपने पास नमक रखना चाहिये या नहीं, उन्हें बैठने के लिये चटाई का प्रयोग करना चाहिय या नही, उन्हें जमीन खोदनी चाहिये या नही-इम प्रकार की साधारण बातों को लेकर भिस्तुओं में गम्मीर विवाद उठ लडे हुए थे। वैद्याली की महासमा (जो बुद्ध की मृत्य के एक मों वर्ष बाद हुई थी) से इन विवादग्रस्त विषयों का निर्णय कर दिया गया था, फिर भी विधि-विधान, बाह्य कर्म आदि के सम्बन्ध में मतभेदों का अभाव नहीं हो गया था। वैद्याली की महासभा के बाद अन्य अनेक बातों को लेकर भिक्षओं में विवाद उत्पन्न हुए, और बौद्धों के वहत-से सम्प्रदायों का विकास हुआ। इन सब के आधार कोई सैद्धान्तिक मनभेद नहीं थे। वास्य बातों को लेकर ही बौद्धों में मतमेद उत्पन्न होते जाते थे। इसी लिये अशोक ने भाव की धर्मलिपि द्वारा सिक्षओं और उपासकों का ध्यान बुद्ध की उन शिक्षाओं की ओर आकृष्ट किया, जो धर्म के बास्तविक तत्त्व के साथ सम्बन्ध रखती है. विधि-विधान और बाह्य अनुष्ठानो के साथ नहीं । निस्सन्देह, अशोक का यह प्रयत्न उसकी धर्म-विजय की नीति के अनरूप था, क्योंकि अशोक सब धर्मों और सम्प्रदायों के सर्वसामान्य तस्वो पर ही जोर देता था।

बौद्ध धर्म के सम्बन्ध में अशोक ने एक अत्य कार्य भी किया, जो बहुत महत्त्व का है। उसने यह यत्न किया कि बौद्ध संघ में कुट न पड़ने पाये। इस प्रयोजन से अशोक ने जो आवेष 'धर्मिलिय' के रूप में जारी किये में, उनकी तीन प्रतियाँ उपलब्ध हुई हैं। बोड़े-से अत्यर के प्राप्त किया है। यो के अस सारनाथ, प्रयाग और साल्यों में एक तीनों प्रतियों में एक ही आवेश उत्कीर्ण है। ये लेख सारनाथ, प्रयाग और साल्यों में उपलब्ध प्रस्तर-स्तम्यों पर उत्कीर्ण हैं। सारनाथ का लेख इस प्रकार है— 'विचानप्रिय प्रयवर्धी राजा (यह) आजा देते हैं, (पाटलियुव में जो महामात्र है उनके प्रति। मेरे डारा संघ समय (सगटित) विचार या ।) (पाटलवुव तथा अत्य नगरों में एंग्राकराना चाहिये विचसे)। वो जो से एंग्राकराना चाहिये विचसे)। वो जो

निवास के योध्य न हो) में रक्षा कायगा । इस प्रकार यह सासन (राजकीय कारेस) मिख्यंच और निवृत्ती सं में विकार किया जाना चाहिये। देवानांत्रिय ने इस प्रकार कहा—भीर होता अचार की एक लिपि आप कोमों को तवा उचनक्य रहे, इसकिये संतरण (आसे आमे अवधा एकन होने के स्वान) में रखवा दी गई है। इसी प्रकार की एक किए आमे अवधा एकन होने के स्वान) में रखवा दी गई है। इसी प्रकार की एक किए आम उपासकों के पान रखें। ये उपासक प्रत्येक उपचासका के दिन इस सासन (राजकीय आदेश) में विकास प्राराज करने के किये आरों। उपचास कर वेतित कुनिस्वत कर से एक एक सासन (राजकीय आदेश) में विकास प्राराज करना के किये कायगा, इस सासन (राजकीय आदेश) में विकास प्राराज करना के ती किये। बही-जहीं तक आपका आहार (अपिकार-जोन) है, सर्वत्र आप इस (दासन) का जकरणः पानन कराने के किये (प्रत्येक्षा) में देव सामन का अवस्था। तथा प्रत्येक्षा कोई! (वृत्तों-नगरों) और विवयों (प्रदेशों) में दस सामन का अवस्था। जानतर ने किये में किये में

राजा अक्षोक ने जो राजशासन पाटिल्युन के महामाओं के नाम प्रसारित किया था, वही कीशाम्बी के महामाजों को सन्वोधन करके मी जारी किया गया था। प्रयास के प्रस्तर-स्तम्भ पर यह लेख उन्कीण है— 'विमानिय (मह) आजा देते हैं—कौशाम्बी के महामाज को (ऐसा कहा जाना चाहिये) (संघ) समप्र (संघटित) किया गया है। सब में (उसे) नहीं लिया जायगा, (जो) सघ का मेदन करेना चाहि मिखु हो या मिखुणी। उसे निवस्वय ही देवेत वस्त्र पहना करऐसे स्थान पर रख दिया जायगाओ मिखुओं के निवास के योग्य न हो।''

सीची में उपलब्ध स्तरम लेख पर भी बसीक का यही राजधासन कुछ भेद के साथ उस्कीच है। यह लेख इस प्रकार है—"संब समग्र (संगठित) किया नया है, विश्वजां और मिक्सिवां का——अब तक किसेर पीत्र जोर प्रचारित राज्य करेंगे और चन्द्र स्वया सूर्य (स्वयः) रहेंगें। जो संब को मंग करेता, जाहे वह मिक्सु हो या मिल्सुणी, देखेत वस्त्र पहना कर उसे ऐसे स्वान पर रख दिया जायगा जी मिल्सुजों के निवास के मोध्य न हो। मेरी यह स्वजा है, स्वार (इच्छा) है? सब समग्र (सगठित) और चिर काल तक स्वायी रहे।"

सीची के इस उन्होंगे लेस की पहली पंक्ति सग्न दक्षा में है, अतः यह झात नहीं हो सकता कि अशोक ने यह लेस किस प्रदेश या चक्र के महामानों को सम्बोधन करके प्रचारित किया था। मौर्य साम्राज्य के परिचयी चक्र की राजधानी उज्जैनी थी, और साँची का प्रदेश इसी चक्र के अन्तर्गत था। सम्मत्र है, कि उज्जैनी के महामानों को सम्बोधन करके ही यह लेख उन्होंने कराया गया हो।

सघ में फुट न डालने देने के सबब मे जो राजकीय आदेश अशोक ने प्रस्तर-स्तंभों पर उत्कीर्ण कराये थे, उनको दिष्ट मे रखकर अनेक विद्वानो ने यह प्रतिपादित किया है कि बौद्ध सब में एकता को स्थापित रखने के लिये अशोक ने अपनी राजशक्ति का उपयोग किया था। संघ में फट डालने वालों के लिये उसने न केवल दण्ड की व्यवस्था की है. अपित साथ ही राजकीय महामात्रों को यह आदेश दिया है कि वे इस राजकीय आज्ञा को भिक्षसंघ और मिखणी-सथ में विजय्त करा दें. और अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र में इसका राजपरुषों द्वारा सर्वत्र पालन कराएँ । इसी से डा० माण्डारकर ने यह परिचाम निकाला है कि अंडोक बीट संघ ( Buddhist Church ) का भी अधिपति था। राजा और पोप दोनों के कार्य नीर शक्तियाँ उसमे निहित थी। पर बौद्ध संघ का सगठन इस प्रकार का नहीं था. कि कोई एक व्यक्ति उसका विधिपति बन सके। महात्मा बद्ध ने अपने धार्मिक संघ का संगठन करते हुए विज्ञासंघ के संगठन को दृष्टि में रखा था। विज्ञा-संघ लोकतन्त्र था, और उसका शासन किसी एक व्यक्ति के हाथों में न होकर 'गण' या 'संघ' के अधीन था। इसमें सन्देह नहीं, कि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी। स्वविर उपगुप्त के पय-अवर्शन में उसने बौद्ध तीयों की यात्रा भी की थी, और कपिलबस्तु, लुम्बिनी ग्राम आदि में बहत-सा वान-पूज्य भी किया था। उसने बहत-से स्तूपी और बैस्यों का निर्माण भी कराया था। सातवीं सदी में जब जीनी यात्री हा एन्त्साय भारत यात्रा के लिये आया था. तो उसने बचोक द्वारा निर्मित बहत-से स्तर्यों आदि को देखा भी था। नौ सदी के लगभग समय बीत जाने पर भी ये स्तूप हा एक्सांग के समय में अच्छी सरक्षित दक्ता में थे। पर अशोक के दान-पूष्प का क्षेत्र केवल बौदों तक ही सीमित नहीं था। उसके उल्कीण लेखों से बात होता है, कि उसने बाजीवकों को भी गृहा आदि दान रूप मे प्रदान की थीं। राज्या-

Bhandarkar: Ashoka p. 99

निवेक को हुए बारह क्यें डीतने पर असने खलतिक पर्वत की एक गृहा आजीवकों को दी बी,' और तभी न्यप्रोध-गृहा भी आजीवकों को दी गई थी।' राज्यामियेक के उसीस वर्ष बाद भी सुप्रिय खरुतिक पर्वत पर एक गृहा आजीवकों को दान रूप से प्रदान की गई थी' : जैसा कि हम इसी अध्याय में ऊपर प्रदक्षित कर चुके हैं, राज्यामियेक के आठ वर्ष बाद अशोक की प्रवृत्ति वर्ग की बोर हो गई थी। यह 'उपासक' बन गया था और ढाई वर्ष के क्रममग उपासक रह चुकने के जनन्तर उसने संघ के साथ अपना सम्पक्त बढ़ाना भी मारम्म कर दिया था। बौद्ध धर्म की दीक्षा उसने राज्याभिषेक के बाठ वर्ष परेचात ब्रहण कर ली बी, और बारह वर्ष बाद तक तो उसका बीद संघ के साथ भी चनिष्ठ सम्बन्ध हो गया था। यह होते हुए भी उसने अपने राज्यामिषेक के उन्नीस वर्ष बाद आजीवकों को एक यहा दान में दी, यह बात अत्यन्त महस्य की है। इससे इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि बौद्ध होते हुए भी अशोक सब धर्मों, सन्प्रदायों और पायण्डों का आदर करता था, सबको दान-दक्षिणा द्वारा संतुष्ट रखता या और राजा की स्थिति में किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता था। अशोक के उत्कीर्ण लेखों में स्थान-स्थान पर ब्राह्मणों और श्रमणों का साथ-साथ उल्लेख आया है, और वह भी इस प्रसंग में कि दोनों का सम्मान किया आए और दोनों को दान-दक्षिणा दी जाए। यदि बौद्ध सच में अशोक की स्थिति एक अधिपति या पोप की होती. तो उसके लिये बाह्मणों और श्रमणों को एक दिष्ट से देख सकता कदापि सम्मव न होता ।

फिर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि बौद्धसंच मे मूट न पड़ने देने के प्रयोजन से जो आवेश अयोक द्वारा प्रचारित किये गये थे, वे उत्तरी कित स्थिति मे जारी किये ? प्राचीन सर्वप्रसाँ मे यह प्रतिपादित किया गया है कि कुल, जाति, जनपद, प्राम आदि के सचो द्वारा की नई संदिया का जनुलंचन करने वाले को राज्य की ओर से रहत दिया जाए। द सदक का रूप मी राष्ट्र (वेश) से बहिल्कृत कर देना था। "कोटलीय अर्थशास्त्र में भी देश-संघों, जाति-संघों और कुल-संघों द्वारा किये गये 'समय' (संदिया) का अनपाकर्म (उल्लंधन या जिंत-कमण न किया जाना) बहुत आवस्यक (माना गया है। ' जो लोग मिश्रु या निस्नुयी

 <sup>&#</sup>x27;त्राक्रिमा विव्यविक्ता युवाउत्तवसामितितेमा द्वयं क्रुभा क्रणतिकपवनिविक्ता (जावीवि) केहि ।

२. 'लाबिना पियवसिना बुवाउसवसाभिसितेना इयं निगीहकुभा विना आबीविकेहि।

३. 'कावान्वदश्ची एकुमशीसतिवसामिसिते कलगोसामम्यात ने इयं कुमा सुनिये ' (कितके) विगा ।'

४. 'वो प्रामदेशसंबानां कृत्वा सत्वेन संविदन् ।

विसंबदेखरो सोभात्तं राष्ट्राह्मियासयेत् ॥' मनुस्मृति ८।२२०

५. तिन देशवातिकुकसंवानां समयस्यानपाकमं व्यास्थातम् । की. अर्थः ३।१०

वनकर संघ में सम्मिलित होते थे, उनके लिये भी संघ के नियमों और परम्परायों का अविकल्ध कर से पालन करना बहुत आवश्यक था। यह न करतेवालों के लिये सिंद कशोक ने संघ से वहिष्कार का विवास किया होती यह नारत की प्राचीन मर्यादा के अनुरूप हो था। यदि देस स्वाप्त के लिये परि क्यों के स्वाप्त के सिंद देश से प्राचीन का अभी सिंद देश से प्राचीन किया जा सकता था, तो धर्मस्य में कूट पड़ने से रोकले की अवस्था करने में अनीचित्रय कैसे माना जा सकता है, दिश्येपत्या उस दमा में अब कि मौर्य युग में राज्या का एक महस्वपूर्ण कार्य यह समझ जाता था कि वह सबको 'स्वयम' में स्थिप रखें।' अत पाटलियुक और कौषास्थी के महामात्रों के नाम जारी की गई आजा को दृष्टि में रखकर यह प्रतिपादित करना कि मान तथा है। साथ-साथ बौद्ध-सम के अधिपति की स्थित मी रखता था, मनन नहीं है।

सह तो निक्चित है, कि अद्योक बौढ धर्म का अनुयायी था। बुट के प्रति अपाध अद्या के कारण उनने उन सब स्थानों को यात्रा की, बुढ के जीवन के साथ जिनका धनिष्ठ मानवन्य था। बहाँ उसने बहुत दान-पुष्ण मी किया. और बहुन-में चैरव म्मूर आदि मी सनवन्य था। बहाँ उसने बहुत सि अधोक जिस से ध्यावण, धमिनुद्यामन और धमिनवन्य के लिये प्रयत्नवील था, उसका प्रयोक्त बौढ धर्म का प्रचार करना नहीं था। राज्यामिषेक के बीस वर्ष बीन जाने पर अधोक ने बौद नीर्थस्थानों की यात्रा की थी। उस समय तक बौढ धर्म के प्रति उसकी थडा पूर्णक्य में विकत्तित हो चुकी थी। पर उसके छ. वर्ष बाद (राज्या- मिणेक की हुए छब्बीम बर्प की जाने पर) उसने औं सम्प्रकेश कर वह कि साथ की स्थाप की स्थाप

# (४) बौद्ध घर्म की तीसरी संगीति (महासभा)

बुद के उपदेशों का मही-मही निर्धारण करने के लिये उनके प्रधान शिष्यों की एक समा उनके निर्वाण के दो मास परचात् राजगृह में हुई। पालि साहित्य में इसे प्रथम 'समीति' कहा गया है। उस समय के राजांगहानन पर राजां अवातक तृ विराजमान था। इस महासमा के लिये उसने सब प्रकार की हिम्सा प्रदान की। वेसार देखें ही लिले के पार्च में अजानक हुं हारा एक विजान मण्डप का निर्माण कराया गया, जो अवस्वत रस्प और देवसमा के सदृग था। विविध प्रकार से इस मण्डप को मुद्राभिस किया गया और

भिष्मुं में मैं वैठने के किये बहुं बीमती याचन विकास में । मण्डप में यो क्रेंब आसन रखे यहें । संप्रकृत और सम्मासन 1 में मेरासन प्रवान स्विवर के किये मा, और वर्षासन उस निष्मुं के किये मिले प्रवासन करना हो। धर्मसंगीति (महासमा) मे सम्मिलित मिश्रुओं के मोजन, विभाग सार्विकी स्वत्य याचना भी राजा जजातव्य में मोर से की गई। ये सव विक्षु 'अहुँत' में जीर फ्रांची संख्या पीच सी। महास्तरम को इस महास्त्रमा का अध्यक नियत किया गया। बुढ ने समय-समय पर जो उपयेख दिये में, जो प्रवचन किये में, उन सवका इस महास्त्रमा में पाठ किया गया। बुढ के खिल्यों में उपालि को विनय वा संघ के नियमों के विवय में प्रवास मा पा, और जानन्द को धम्म (धर्म) के विवय में। उन्होंने विकास स्व में बुढ के उपयेखों या पिकाओं का प्रवचन किया, जन्य मिलुओं ने उमे ही प्रमाण रूप से स्वीकृत कर लिया।

बीड धर्म का प्रचार जिस हम से भारत के विविध जनपदी और विभिन्न जातियों में हो रहा था. उसमें यह स्वामाविक था कि धर्म के मलक्यों और आवरण के नियमों के सम्बन्ध में मति ग्रेट उत्पन्न होते लगे । किसी नये धर्म को स्वीकत कर लेने मात्र से मनध्यों के आन्दरण और विश्वासो में आमल-चल परिवर्तन नहीं जा जाता । उनके परम्परागत जम्मास और विश्वास नये धर्म को भी प्रभावित करते हैं, और एक ही धर्म विविध देखों में जाकर विभिन्न रूप प्राप्त कर लेता है। यही कारण है, कि बढ़ की शिक्षाओं को अपनाने वाले विभिन्न प्रकृति के मनप्यों ने उन्हें विभिन्न रूप में देखा. और इससे बौद्ध धर्म में अनेक सम्प्रदायों का प्रादुर्माव हुआ। बुद्ध के निर्वाण के सौ वर्ष पश्चात अनके धर्म मे दो निकास (सम्प्रदास) स्पष्ट रूप से विकसित हो गये थे। इनके नाम थे, स्थविरवाद और महासांविक। महा-साधिक सम्प्रदाय के अनुयायी बद्ध को अलीकिक व अमानव रूप देने में तत्पर थे. और स्यविरवादी बद्ध के मानव रूप में विद्यास रखते थे। इस मतग्रेड और साम्प्रदायिक विकास पर विचार करने के लिये बौद्धों की दूसरी वर्मसंगीति वैद्याली नगरी में हुई। इसका अमोजन यश नाम के स्वविर द्वारा किया गया था । इस महासमा का प्रयोजन यही था कि बौदों में जो अनेक सम्प्रदाय विकसित हो गये थे. उन पर विचार कर सत्य सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जाए । इसके अतिरिक्त इस महासमा को उन मतभेदो पर भी विचार करना था. जो कि शिक्षओं में विनय के नियमों के सम्बन्ध में उत्पन्न हो गये थे। इन नियमो के विषय में प्राच्य और पाश्यात्य मिस्नुओं में महरा मतभेव था । प्राच्य मिस्नु पाटलिपुत्र और वैद्याली के निवासी थे. और पाइवास्य शिक्ष कीद्याम्बी और अवस्ति आदि के। वैशाली की बहासका में इन सब मतमेदों पर विचार किया गया, पर उसे अपने उहेक्य में सफलता तहीं हुई। बीट जिल्ला के मतमेद और विवाद निरम्तर बढते गये, और बाद में अनेक नये बौद्ध सम्प्रदायों का विकास हुआ।

१. महाबंतरे ३।१९-२२

वैक्षाकी की महासवा (वो बूढ की मृत्यु के लगमय तो वर्ष वाद हुई वी) के पवचात् अयोक के समय तक के लगमग १२० वर्षों में बोड धर्म अठारह किकायों (सम्प्रवादां) में विभक्त हो गया था। इनके नाम निम्नलिसित थे—स्विरत्याद, कृषकत, वृश्विषुषक, कांस्तरीय, मद्रसाधीय, समितरीय, याज्ञानारिक, सर्वासितवादी, महिकायक, वर्षकृत, कांस्तरीय, सोत्रानिक, महासाधिक, प्रवासितवादी, देतीय, लोकोत्तरवादी, एकव्यानहारिक और बोकुलिक। इनमे से पहले बारह निकाय स्थविरवाद से जब्बूत हुए थे, और फिक्के छः किकाय महासाधिक सम्प्रवाद से। इनमे से कतियद निकाय कि नाम विविध प्रदेशों के साथ सम्बन्ध रसते हैं, जिससे यह सुवित होता है कि उनका विकास विशेष क्य से जन प्रदेशों में हो त्या था।

बौद्धपर्म को तीमरी घमंसपीति राजा अशोक के समय मे पार्टालपुक के अधोकाराम में हुई। इनका अध्यक्ष मोमालिपुत तिस्स (मोश्रानिपुत तिस्स ) था। हुछ बौद्ध सन्त्रों में कर दे उपगुप्त भी एकशा गया है। सम्मवत , मोद्गिलपुत्र तिस्स आ राज्य एक हो व्यक्ति के नाम थे। इस महासमा इरार सह प्रवस्त किया गया कि विधिष बौद्ध सम्प्रवाधों के मत- मेरों को दूर कर सत्य सिद्धानों के मत- मेरों को दूर कर सत्य सिद्धानों के मत- मेरों को दूर कर सत्य सिद्धानों को लिया जाए। इस कार्य के लिये आचार्य तिस्य में एक हवार ऐसे मिश्रुओं को चुन लिया, जो परम विद्यान और शामिक थे। इस मिश्रुओं को नाम स्थावर तिस्य की अध्यक्षता में नो मास तक होती रही। घर्ममन्त्रमी सब विद्यार अन्तर्भ स्वर्थ तिस्य इसर विद्या गया। अन्त में मोद्यालिपुत्र तिस्य द्वारा विर्यावर (क्यावन्य) समझ्यों के अस्त्रियम स्वर्थ क्यावन्य ने सोद्यालिपुत्र तिस्य द्वारा विर्यावर (क्यावन्य) समझ्याय के अभियम्म पिटक के पांचव सुत्त के इप में हैं, और बौद्ध प्रस्थायों के अन्तर्थाय है।

महानंसों में बौढ धर्म की इस तृतीय वर्मसंगीति का विस्तृत रूप से वर्णन मिकता है।
ऐसा प्रतीन होता है कि बौढ सम्प्रदायों के पारम्परिक सगड अबोक के समय तक इतने
अधिक वह चुके ये, कि पाटिलपुत के अबोकारों में मात वर्ष तक 'उपोस्त्य' भी नहीं हां
मका था। बौढ सम को 'वातृतिकां माना जाता था। कोई भी बौढ मिक्षु चाई वह किसी
भी मम्प्रदाय का क्यों न हो, सक में ग्राम्पितत हो सकता था। सब में एक वक्ष में एक बार
जो उपोस्त होना है, उससे उपस्थित प्रत्येक सिन्धु को मह कहना पढ़ता है कि विषय पक्ष
(नववाड) में उमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिस हारा सब के विनय (निवसो) का
उल्लेचन हुआ हो। पर अवीक के समय में बौढ विश्वामों के ततने अधिक सम्प्रदाय के अन्त
हो गये थे, और उनके नियमों तथा आवण्य आदि से हतना मेंद वा कि एक सम्प्रदाय के अनु
मार वो बाले विहित थी, से अन्य सम्प्रदाय के अनुसार निषद्ध सी। महासांविक सम्प्रदाय के निश्व पीपहर के बाद मोजन करने में कोई दोस नहीं मानते थे। पर स्वित्यक्षी मिस्तु हमें 'विनय' के प्रतिकृत स्वासने थे। उपोस्त्य में यदि कोई सहासांविक निष्तु सी-मितित हो, नो चाहे वह दोणहर के बाद भी भोजन प्रहण करना रहा हो, बढ़ी कक्षता स्वार्कि विनय के नियमों का अतिकामण नहीं किया है। पर स्वविरवादी निक् उसके इस कथन को स्वीकार नहीं करते ये और उनका यह मत होता ना कि उस महासांविक मिल को उपीसव में सम्मिलित नहीं होने देना चाहिये। इस प्रकार को विवाद उत्पन्न हुए, उनके कारण ही जम्ब द्वीप के विभिन्न विहारों में सात वर्ष तक उपोसब नहीं हो सका । पाटलिएन का अशोकाराम भी ऐसा ही विहार था, जिसमें सात वर्ष से उसीसच नहीं हुआ था। वहाँ हजारों जिल्ला निवास करते थे, जो विविध सम्प्रदायों के अनुवाबी थे। इस दशा में उनमें विमय-सम्बन्धी मतभेदों का होना सर्वथा स्वामाविक था। जब अशोक को ज्ञात हुआ कि अक्षोकाराम में भी उपोसब नहीं हो रहा है, तो उसने अपने एक अमास्य को वह जादेश देकर भेजा कि तम मेरे 'आराम' (अशोकाराम) में निकासंच द्वारा उपोसव करवाओं। अशोकाराम जाकर अमात्य ने राजा की आजा को कियात्वित कराने का प्रयत्न किया, पर उसे सफलता नहीं हुई। ऐसे भी सिक्ष थे, जो राजा की आजा का पालन करने के लिये उद्यत नहीं हुए। इस पर अमात्य को कोष आ गया. और उसने उम सब शिक्षकों को तलवार के धाट उतार दिया। जब यह बात अशोक को जात हुई, तब बह बहत दुखी हुआ। उस समय मोग्गलिपुत्त तिस्स नामक स्थविर अपने ज्ञान और बिद्यता के लिये बहुत प्रसिद्ध था। अशोक ने सोचा, कि इस समस्या पर तिस्म से ही परामर्श करना चाहिये। बही ऐसा उपाय समा मकता है, जिससे मिक्षसम में मतमेद दूर हो सकें और फिर से उपोसब प्रारम्म हो। जल-मार्ग से नाब द्वारा अत्यन्त आदर के साथ तिस्स को पाटलिपत्र लाया गया । राजा ने तिस्स का हाथ पकट कर स्वय उसे नाव से उतारा और चरण प्रकालन कर उसका सम्मान किया। निस्स को पाटलियत्र निसन्त्रित करने की कथा महाबंसी में प्राय, बड़ी है, जो दिब्याबदान से स्थविर उपगुप्त के सम्बन्ध में है। इसी से यह अनुमान किया गया है, कि तिस्स और उपगुप्त एक ही व्यक्ति के दो नाम थे। जब स्थविर तिस्स पाटलिएन पधार गये. तो अशोक ने उनसे यह प्रश्न किया कि सुगत (भगवान् बुद्ध) का वास्तविक सिद्धान्त क्या था । तिम्स ने इसका यह उत्तर दिया, कि सुगत विभाजनादी थे। इस पर अशोक ने उन सब जिक्तको को अशोकाराम से बहिष्कृत करा दिया. जो विमज्जवाद के अतिरिक्त किसी अन्य सम्प्रदाय के अन्यायी थे। इसके पश्चात् एक सहस्र विभज्जवादी भिक्षओं की धर्मसंगीति अशोकाराम में हई. जिसकी अध्यक्षता स्थविर तिस्स ने की। इस संगीति द्वारा कवावत्यु को बीट धर्म के प्रामाणिक ग्रन्थ के रूप में स्वीकार किया गया। विभाज्यबाद स्थविरवाद को ही कहते थे। तिस्स के नेतत्व में हुई धर्मसंगीति ने स्थविरवाद का ही समर्थन किया था।

महाबंदों के पोचर्च परिच्छेद में इस वर्मसंगीति का विशव रूप से वर्णन किया नया है। पर इसका उल्लेख न दिख्यावदान जादि संस्कृत वर्णों में मिलता है, और न चीनी वाजियों के विवरणों में। अदोक की वर्मलिपियों में जी कहीं इसका निर्देश नहीं है। इसले कुछ विवानों ने इस महास्वान के सान्यम में सन्देश नगट किया है। पर नह ख्यान में रहना माहित कि इस बहासमा में केन्स विजयनवाद या स्विटियाय के निवादी स्वानित कर है। अतः अन्य सम्बदायों के बन्यों ने इस की यदि उपेक्षा की हो और इसका उस्केक न किया हो, तो यह अस्थामानिक नहीं है। बौद्ध साहित्य के सस्कृत माया के प्रत्य स्विपस्ताद के नहीं है। क्योंकि जवीकाराम की वर्ष संगीति का सम्बन्ध राज्य संस्था से न होकर बौद्ध वर्ष के एक सम्प्रदाय के साथ हो था, जत सर्व अयोक ने अपनी वर्षिणियों में उसका उस्केक नहीं किया, तो इसमें आक्यों की कीई बात नहीं।

पर यह स्वीकार करता होगा कि इस वर्मसंगीति द्वारा बौढ वर्म में नये उत्साह और नवजीवनका सञ्चार हुआ, स्थाविरवादको असाधारण बल मिला, जिसके परिणामस्वरूप उन जबराक-मण्डलो का सगठन हुआ, जिल्लोने मारत के सुदूरवर्ती प्रदेशो और अनेक विदेशों में बौढ वर्म का पत्रार किया। इन प्रवारक-मण्डलो के कार्य पर हम अगले अध्याय में प्रकाश प्रारोंने।

#### उन्नीसर्वा अध्याय

# बोद धर्म का विदेशों में प्रसार

## (१) प्रचारक-मण्डलों का संगठन

प्राचीन नारत के इतिहास में छटी सदी ईस्बी पूर्व का बहुत अधिक महत्त्व है। इस सदी में बारत में अनेक ऐसे सुधारक उत्पन्न हुए, जिन्होंने नये वार्मिक आन्दोलनों का सूत्र-पात किया । ये नये धर्म बेटों को प्रमाण रूप से स्वीकार नही करते थे, और गांत्रिक कर्म-काण्ड के प्रति भी आस्था नहीं रखते थे। बौद (बद द्वारा प्रतिपादित अष्टाक्किक आर्य-मार्ग) धर्म इन नये धर्मो में मर्बप्रधान था। उत्तरी विहार मे शास्त्रगण नामक एक जनपद था, जिसका राजधानी कपिलवस्तु थी। वहाँ के यण-राजा सुद्धोदन के चर एक वालक का जन्म हुआ, जिसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यही सिद्धार्थ आगे चल कर बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए । उनके जीवन बतान्त का संक्षेप के साथ उल्लेख कर सकना भी यहाँ सम्मव नही है। इनना निर्देश कर देना ही पर्याप्त है, कि युवाबस्या में ही उन्हें संसार के सुल भोग के प्रति वैराग्य हो गया. और वह महस्य जीवन का परित्याय कर सत्य ज्ञान की स्रोज के लिये निकल पड़े। अनेक स्थानों का भागण करते हुए और बहत-से विद्वानों और तपस्वियों का मन्मंग करते हुए अन्त में वह उस स्थान पर पहेंच गये, जहां बर्तमान समय में बोध गया (बिहार मे) है। वहाँ पीएल का एक विशाल बुझ था। सिद्धार्व थक कर उसकी छाया मे बैठ गये । अब तक वह सत्य का पता लगाने के लिये अनेक महात्माओं और सम्प्रदायों के सम्पर्क में आ चके थे। अब उन्होंने अपने अनुभवों पर विचार करना प्रारम्म किया। सात दिन और सात रात वे एक ही स्थान पर ब्यानमध्न होकर बैठे रहे। अन्त में उन्हें बोध हुआ। उन्हें अपने हृदय में एक प्रकार का प्रकाश-साजान पड़ा। उनकी आत्मा मे एक दिव्य ज्योति का आविर्माव हुआ। उनकी सावना सफल हुई। अब वह अज्ञान ने ज्ञान की दशा को प्राप्त हो गये, और इसी सत्य ज्ञान या बीघ के कारण वह सिद्धार्थ से 'बृद्ध' बन गये। बौद्धों की दृष्टि में पीपल के इस वक्ष का बहुत महत्त्व है। यही बोचिव्द कहाता है। इसी के कारण समीपवर्ती गया नगरी भी 'बोच गया' कहाती है। इस बुझ के नीचे प्यानमन्त दशा में जो बोध सिद्धार्थ को हुआ था, वही बौद्ध धर्म है। महात्मा बुद्ध उसे मध्य-मार्ग या आर्य मार्ग कहते थें। स्वयं सत्य ज्ञान प्राप्त कर बद्ध ने अपना सम्पूर्ण जीवन इसी आर्थ-मार्ग के प्रचार में लगा दिया। अपने बोध (ज्ञान) का उपदेश सबसे पूर्व उन्होंने सारनाथ में किया। इस उपदेश में बढ़ ने अपने शिष्यों को सम्बो-वन करके कहा था-- 'निक्षको! बहुत जनों के हित के लिये, बहुत वनों के सूख के लिये लोक पर दया करने के लिये, देवों जीर मनुष्यों के प्रयोजन हिल-मुक्त के लिये विचरण करो। एक साम दो मत जाजो।" इस उपदेस के मनुसार बृद्ध के अनेक शिष्य मारत के विविध प्रदेशों में धर्मप्रचार के लिये गरे। पर वह स्वयं प्रधानतया मारत के मध्यवेश में ही धर्मप्रचार के लिये प्रधान करते रहे. 3. उनका अपना विचरण होत्ते जुन्तर में हिमालय से लगा कर दक्षिण में विन्ध्याचल तक मीर पूर्व में कोशी से परिचान में कुल्वेन तक सीमित रहा। पर उनके अनेक शिष्य उनके वीवन काल में ही हुर-सुर के प्रदेशों में पर्य।

धर्मप्रचार के कार्य में बद्ध और उनके शिष्यों को अच्छी सफलता प्राप्त हुई थी। मारि-पत्र और मौदगलायन जैसे याजिक वर्म के अनुवाधियों, उपालि और अमयराजकूमार जैसे निर्युत्यों (निर्युत्य या जैन सम्प्रदाय के अन्यासियों) और अनाविष्ण्डक जैसे समृद्ध गृह-पतियों ने बद्ध के सम्पर्क में आकर उनके धर्म को स्वीकार कर लिया था। मगधराज बिस्वि-नार और अजातकात्र बद्ध के परम मक्त थे, और बुद्ध जब भी राजगृह गये, इन राजाओं ने न केवल उनके प्रति सम्मान प्रदक्षित किया, अपित् उनके उपवेशों का भी श्रद्धापूर्वक श्रवण किया। कोशल के राजा प्रसेनजित भी बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखते थे। उनकी रानी महिलका और सोमा तथा सकुला नाम की उनकी दो बहुने तो बद्ध के प्रभाव में आकर उपासिका भी वन गई थी। उत्तरी बिहार के बज्जि, मल्ल, बिल, कोलिय, मोरिय आदि गणराज्यो के निवासी बुद्ध के मक्त थे, और बुद्ध अनेक बार इन राज्यों में धर्मप्रचार के लिये गये थे। बुद ने कोशाम्बी की भी यात्रा की बी। वहाँ का राजा उदयन यद्यपि उनके प्रमाद में नही आया था, पर उसकी रानी सामाक्ती उनकी अनुवायिनी बन गई थी। बाद मे बद्ध का अन्यतम शिष्य पिण्डोल मारद्वाज राजा उदयन को भी बृद्ध की शिक्षाओ द्वारा प्रमावित करने में समर्ब हुआ था। अवन्ति का राजा प्रश्नीत चाहता था कि बुद्ध उसके राज्य में भी पषारे। इसीलिये उसने उन्हें अवन्ति आने का निमन्त्रण भी दिया था। पर बद्ध वहाँ नही का सके, और उन्होंने अपने अन्यतम शिष्य महाकच्छायन को अवस्ति भेज दिया। पर उसे वहाँ विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो सभी। इस सब विवरण को लिखने का प्रयोजन केवल यह है कि बुद्ध के जीवन काल मे उनके धर्म के प्रचार क्षेत्र को स्पष्ट किया जा सके। बुद्ध के निर्वाण समय तक उनके धर्म का प्रवार-क्षेत्र मुख्यतया मध्यवेश तक ही सीमित था। स्यूख कप से यह कहा जा सकता है, कि उस समय तक केवल उन प्रदेशों में ही बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था, जो वर्तमान समय मे बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों के अन्तर्गत हैं.। लंकाकी बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार बद्धके निर्वाण और राजा अशोकके राज्यात्रियेक मेर् १८ वर्षों का अन्तर था। इन दो सहियों में बीद वर्म के प्रचार-क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि होती गई । मध्यदेश के पश्चिम और दक्षिण दोनों विशाओं में उसका प्रसार हजा. और वह भारत के प्रमुख सम्प्रदायों में एक हो गया । इसी कारण मैगस्थनीज सद्धा श्रीक यात्रियों

 <sup>&#</sup>x27;बिन निकानती पटा पुरे सस्ताभितेकतो सङ्ग्रदसं वस्तातावनेथ विज्ञानियं ॥ (महावंती १०१२६)

ने ग्राह्मणों के साथ-साथ श्रमणों का भी उल्लेख किया है, और कौटलीय अवंशास्त्र में मी इस धर्म के निर्देश विश्वमान है। पर इन दो सदियों में बौद्ध वर्म का मारत से बाहर अन्य देशों में असार नहीं हो सका. और भारत में भी उसने अधिक उन्नति नहीं की। इसका कारण यह था कि बढ़ की मस्य के पश्चात बौद्ध सघ में अनेक प्रक्रो पर मतुबंद उत्पन्न होने लग गये थे. और बौद्धधर्म में अनेक सन्प्रदायों का विकास प्रारम्भ हो गया था। इसी बात को इप्टि में रख कर बौद्ध धर्म के नेताओं के अनेक महासमाओं का आयोजन किया। छंका की अनशति में इन महासमाओं को 'धम्मसन्त्रीति कहा गया है।' पिछले बच्चाय में हम इन संगीतियों का संक्षेप से उल्लेख कर चके हैं। बौद्ध वर्ष की ततीय संगीति राजा अशोक के शासन काल में स्थावर माम्मलिएस विस्स (मोदमलिएय तिस्य) की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें बौद्ध सम्प्रदायों के मतभेदों को दर कर सत्य सिद्धान्तों के निर्मय का प्रयत्न किया गया. और अन्त में स्थविर तिष्य द्वारा विरचित 'कथावत्य' को प्रमाण रूपसे स्वीकृत किया गया। यह मंगीति बौद्ध धर्म के विविध सम्प्रदायों का तो अन्त नहीं कर सकी. पर इसके प्रयत्न ने बेरवाद के अन्यतम सम्प्रदाव विश्व ज्वाद को बहुत बल प्राप्त हुआ और कुछ समग्र के लिये बौद्धधर्म में उसी ने प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया । इस समीति का एक बहरूवपूर्ण परिणाम यह भी हआ कि बौद्ध धर्म में नवजीवन का संचार हुआ और राजा अशोक के सरक्षण मे बहे उन्नत-पथ पर निरन्तर अग्रमर होने लगा। इस समय तक अशोक बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर चका था, और उपासक के रूप में बीद आदर्कों के अनुसार जीवन विताने लगा था। अब उसने सथ के साथ अपने सम्पर्क को अधिक वनिष्ठ कर दिया, और ए से आदेश भी जारी किये जिनका प्रयोजन संघ में फूट डालने वाले शिक्षजो को दण्ड देना था। नाथ ही, अशोक ने धर्म विजय की नीति को अपना कर अपने साम्राज्य में और सीमान्त के अन्य राज्यों में ऐसे साधनों को अपनाना प्रारम्म किया, जिनसे लोगों का ध्यान धर्म की ओर आकृष्ट हो। अशोक की इस धर्म विजय पर हम पिछले एक अध्यास से विशद रूप से विचार कर चके हैं।

इसमें सन्देह नहीं, कि तृतीय घमंत्रवीति हारा बौद्ध धर्म में नये उत्साह का प्राहुमांव हो गया था। इसी नवजीवन व नये उत्साह का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि विविध देखों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये अनेक प्रचारक-मण्डलों का संगठन किया गया। कका की प्रधीन अनुसूति के अनुसार इन मण्डलियों के नेताओं और उनके प्रचार-अंग्रे की मणी इस प्रकार है!

| वेश             | प्रचारक-मध्यक के नेता    |
|-----------------|--------------------------|
| काश्मीर-गान्धार | मञ्ज्ञन्तिक (मध्यान्तिक) |
| अक्रिससच्डल     | महादेव                   |

१. कोटलीय अर्थकालम---६।२० १९०० - १०००

२. महावंसी---स्तीय, बतुर्व और रज्यम परिच्छेत ।

वनवासि (वनवास) रिक्तित (रिक्ति)
व्यरत्तक (वरात्तक) धम्मरस्कित (वर्गरस्कित)
महारट्ठ (महाराष्ट्र) महाधम्मरस्कित (बहावर्मरस्कित)
योनलोक (बवन वेश) महार्रक्तित (महारस्कित)
हिसवन्त प्रदेश मज्जिम

सुवर्ण मूर्जि सोण और उत्तर

लङ्का हीप महेन्द्र, सम्बल, बद्रशाल आदि

महाकंतों जोर दीपवतों दोनों में बीढ प्रचारक मण्यकों की यही सूची पायी जाती है। कहा भी इस अनुभृति में जिन देवों के नाम दिये गंदे हैं, उनमें कहा हीए, सुवर्ण मृत्रि और सबन देव अलीक के विजित '(साझाज्य) के अन्तर्गत नहीं वे । हिम्मतन प्रदेश की मिनवन प्रदेश की कित्यस्य ऐसे लें न हो। गंव नव देवाऐसे हैं, जो अलीक के सातक में न हो। गंव नव देवाऐसे हैं, जो अलीक के सातक में न हो। गंव नव देवाऐसे हैं, जो भीमें साझाज्य के अन्तर्भ के। महिद्य सम्बद्ध की मीमोक्ति कित्यस न नमी न नी के दिवास न माझाज्य के अन्तर्भ न सामसूर के लें में माना है, और करियम न नमी न नी के दिवास ना माझाज्य के अलाव में। बनवाति की स्थित उत्तरी काना के अने में थी, और अपरात्मक की बनवर्ष के दिवास के ती कर के स्वार्ण के साम की स्वार्ण के साम की साम है। सनवाति की स्थित उत्तरी काना के अने में थी, और अपरात्मक की बनवर्ष के उत्तर में नमुद्र-सट के नाव-नाव । महारद्द वर्गमान महाराप्ट का छोतक है, या

१. 'बेरी मोम्पलियुक्ती सी जिन सासन जीतकी । निरुठापेरबान सञ्जीति पेक्समानो अनागतं ।। सासनस्य पतिद्ठानं पश्चन्तेस् अपेक्सिय । पेतेशि कलिके वाले ते ते चेई तींह तींह ॥ चेरं करमीरगम्बारं सरहास्तिकमपेसवि । अपेसबि नहादेवस्पेरं नहिसमण्डलं ॥ वनवासि अपेसेसि वेरं रविवासनामकं। तवापरन्तकं योगं धम्मरक्कितगामकं।। महारद्ववं महाबम्भरविस्ततःबेरनामकं । महारिक्सतवेरं तु योनकोकनवेसिय ॥ पेतेसि मण्डिमं चेरं हिमनन्तच्येसमं । नुबज्जभूमि चेरे हे सोमजूसरमेश सः। महामहिन्यचेरं तं चेरनिड्डियम्तियं। सम्बलं महलालं च सके सदिविहारिके।। सञ्चादीपे मनुरुजन्ति मनुष्यं विनतासनं । वितरकाचेव सुन्हें ति वक्त्य वेरे अवेसवि ॥" महावंसी १२।१-८

२. शीपवंसी (Oldenburg) ८११-११

चन प्रवेशों का जहाँ कि रठिक (राष्ट्रिक) और पितनिक (पैठानिक) जनभवों की स्थिति बी। काश्मीर बीर गाम्बार बारत के उत्तर-परिवमी प्रवेशों में थे, और बबन देश हिन्द-कुश पर्वतमाला से पश्चिम के क्षेत्र में। सुवर्णमृति मौर्य साम्राज्य के पूर्वी सीमान्त से परे के उस प्रदेश को कहते थे, जहां अब पेग और मॉलमीन हैं, और जो अब बरमा राज्य के अन्त-र्गत है। अशोक की धर्म लिपियों में जिसे ता छूपणी बहा गया है, वह महाबंसी का लखा-द्वीप ही है। जैसा कि हमने इसी अध्याय में ऊपर रि.का है, उसे क से पर्व बौद्ध धर्म का प्रचार मुख्यतया मारत के मध्यदेश और उसके समीपवर्ती प्रदेशों मे ही हुआ बा । स्थविर तिष्य के नेतृत्व में देश-विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये जो महान उद्योग हुआ, उसी के कारण काश्मीर, गान्धार, वनवासि, अपरान्तक, महाराय्ट और हिनवन्त प्रदेश मे प्रचारक-मण्डल गये, और बहाँ उन्होने बद्ध के अध्टास्त्रिक आर्य-मार्ग का प्रचार किया। पर तृतीय संगीति द्वारा आयोजित प्रचारक-मध्डलों का कार्यक्षेत्र केवल मारत तक ब्री सीमित नहीं था। यवनदेश, लखादीप और सुवर्ण मिम में भी स्थविर तिष्य द्वारा प्रचारक-मण्डल मेजे गये थे। ये सब प्रचारक विविध देशों में गये. और वहाँ जाकर उन्होंने बीड धर्म के प्रकार का प्रारम्भ किया। भारत के पूराने राजा चाहमस्य के बाद शरद ऋतू के प्रारम्भ में विजय-यात्रा के लिये जाया करते थे। इन स्थविरो और मिक्षओं ने भी कार्तिक मास (शरद ऋतु) में धर्म विजय के लिये प्रस्थान किया था।

बीड अपूर्णति से प्रवारक-मण्डलों के जिम नेताओं के नाम दिये गये हैं, उनके अस्तित्व की मूचना कित्यव प्राचीन उन्होंण लेकों द्वारा भी उपलब्ध होती है। साम्बी के दूसरे स्तूप के मितर में पाये गये पत्थर के सन्दुक में एक चातुमंजूचा (वह संदुक ही जिससे अस्थि या फूल रचे गये हो) ऐसी मिली है, जिस व प मोगलिंद्यु राज्यों में हिए कथ्य चातुचा के तरे र तथा उक्कन के कार और अन्य हारितीयुल, सीमम तथा 'वविहानक-चरिय' (सम्पूर्ण हिमालय के आवायं) कस्त्यपत्रीत के नाम चुदै है। इन मञ्जूचाओं में इन्ही प्रचारकों के चातु (अस्थि या फूल) रच्ने गये व जोर वह स्तूप इन्ही के ऊपर बनाया बया था। साम्बी से पांच मील की हुरी पर एक अन्य स्तूप में भी चातु मञ्जूचाएं पायो गयी है, जिनमें में एक पर कस्त्यपत्रीत का और हुत्यरी पर दुन्दुमिसर के दासाद वोतीयुत के नाम उन्हींगे है। महावत्ती में हिमचन्त प्रदेश में बमें प्रचार के लिसे में जे ये प्रचारकों में से केवल एक मिलस का नाम दिया गया है। पर वीपवसी में उसके अंतिरिवत कस्तरपीत और दुन्दुक्ति सर के भी नाम हैं। निरत्तनेह, कस्त्यपत्रीत और दुन्दुक्तिसर स्विर मिलस के साव हिमबन्त प्रदेशों में वाम प्रचार के लिसे येथे थे। साम्बी क्षेत्र के स्तूपों में प्राप्त ये चातु मञ्जू-पए हैन बात का ठीस प्रमाण हैं, कि बौढ अस्तू भूति की प्रचारक-भवित्यों के सम्बोज, प्रचार कार्या है स्वार्ण है स्वार्ण है स्वार्ण के सी वर्षीकियों में कम्बोज, प्रचार स्वार्ण कार्या विश्वपत्र कार्या है स्वार्ण के सी वर्षीकियों में कम्बोज,

१. महावंती १२।२

वान्वार, यवनवेश, नावक-नावपनित, भोज, राष्ट्रिक, पितनिक, आण्झ और पुछिन्य खादि में वर्ग महावाजों को निवृत्तित का उल्लेख हैं, और जिल्लाके आदि पौच बवन राजाओं के राज्यों में तथा चौल, पाण्डव, सातिवपुत्त, केरलपुत और ताध्वर्जी में अन्तमहावाजों के राज्यों में स्वत्यक्षात्र्या के निव्यं के निव्यं के निव्यं को निव्यं के निव्यं को निव्यं के निव्य

सहायंत्रों में जिन वर्ष प्रचारकों के नाम दिये गये हैं, उनमें एक योग वर्षम्य रिक्तत भी हैं। इस स्विचिर के नाम के साथ वोग (बवन) शब्द का होना महत्य की बात है। यह स्विच्छ बवन जाति का था, और इसे अपरात्मक देख में अपना किया था, और उनमें से कुछ ने सिक्ष बत बहुय कर बौढ संव में इतमी ऊंची स्थित प्राप्त कर ली थी, कि ववन वस्म-रिक्तत को एक प्रचारक-मण्डल का नेता बनाया जा सका था। महात्वों के नामों में बार प्रचारक-मण्डलों के नेताओं के नाम परस्पर मिक्त-जुलते हैं। रिक्तत (वनवारी) योग बस्मरिक्तत (अपरात्मक), महारिक्तत (ववन देख) और महावस्मरिक्तत (महा-राष्ट्र) से बहु सन्वेह होता है, कि महात्वेशों में विकासन अनुभूति प्रवार्थ के हीपर कल्पिन है। पर वर्षाचारों के नाम उनके वास्तविक नामों में प्राप्त किय हुआ करते हैं, और उनका एक सरख होता कोई अनुधारण या आध्यक्त बता तही हैं।

#### (२) लंका में बौद्ध धर्मका प्रचार

जो, प्रचारक-मचल लका मे कार्य करने के लिये गया, उसका नेना थेर (न्यांवर) महामहित्य (महेन्द्र) था। वह राजा अद्योक का पुत्र था। उससे साथ कम से कम चार निल्लू और वे, जिनके नाम महाचंत्रों में इंडिय, उसिय, सम्बल और प्रदेशन (महमाहित्य (महमाहित्य किएक में वेहें । महेन्द्र की माना का नाम देवां था। वह निद्धाक रूप के प्रेटी की कच्या थी। राजा विन्दुसार के शामन-काल थे जब अशोक अवस्ति राष्ट्र का शासक था, देवी से उसका परिचय हुजा था। यह परिचय प्रस के रूप में परिचर्तन हो गया, और उन्होंने विवाह कर लिया। अशोक को देवी से दो सत्तान हुई, जिनके नाम महेन्द्र और समित्र ये। संविषया आधु वे महेन्द्र में दो शास छाटी थी। जैसा कि पिछले एक अध्याव में निल्ला वा चुका है, खमित्र आप वे महेन्द्र भी राज्य मिला वा चुका है, समित्र का पर संविष्ण वा संविष्ण वा स्वाप्ण संविष्ण वा स्वाप्ण संविष्ण वा संविष्ण वा स्वाप्ण संविष्ण वा संविष्ण वा स्वाप्ण संविष्ण वा स्वाप्ण संविष्ण वा स्वाप्ण संविष्ण वा संविष्ण वा स्वाप्ण संविष्ण वा स्वाप्ण संविष्ण वा स्वाप्ण संविष्ण वा सम्वल्य संविष्ण वा स्वाप्ण संविष्ण वा सम्बल्य संविष्ण वा स्वाप्ण संविष्ण वा स्वाप्ण संविष्ण वा स्वाप्ण संविष्ण संविष्ण वा स्वाप्ण संविष्ण संविष्ण संविष्ण वा संविष्ण वा स्वाप्ण संविष्ण संव

इस समय लंका के राजसिंहासन पर 'देवानाप्रिय तिष्य' विराजमान था। बशोक से उमकी मित्रता थी। राजगही पर बैठने के पश्चात तिच्या ने अपना एक इतमण्डल अञ्चोक के पाम भेजा, जो बहत-से मणि, रत्न बादि मौर्य राजा की सेवा में भेंट करने के लिये ले गया। महावसो में इन उपहारों का विशद रूप से वर्णन किया गया है। वहाँ लिखा है कि अपने राज्य मे उत्पन्न होने वाले अमत्य और आक्चर्यकारी रत्नों को देख कर तिष्य ने सीचा कि मेरा मित्र वर्माकोक ही ऐसा है जो इन रत्नों का अधिकारी है। उसने अपने माबिनेय (मानजे) महारिट्ट को इतमण्डल का नेता नियक्त किया और अनेक मोग्य अमात्यों से यक्त दतमण्डल को अशोक की सेवा में मेज दिया। लंका का दूतमण्डल सात दिन में नाब दारा तास्रिलिप्त के बन्दरगाह पर पहुँचा और उसके सात दिन बाद पाटलिपन । अशोक ने इस दूतमण्डल का राजकीय रीति से बढ़े समारोह के साथ स्वागत किया। लंका के राजा तिप्य द्वारा मेजे गये बहमत्य उपहारों को देख कर अशोक बहत प्रसन्न हुआ। उन्हें स्वीकार कर अशोक ने मी तिप्य के लिये बहुत-से उपहार दूतमण्डल को प्रदान किये। पाँच मास तक लका का दूतमण्डल पाटलिएत में रहा । इसके बाद जिस मार्ग से वह आया था. उसी से लंका बापस लीट गया। इतमण्डल को बिदा करते हुए अशोक ने तिष्य के नाम यह संदेश मेजा-- "मैं बढ़ की शरण में चला गया है, मैं घम्म की शरण में चला गया है, मैं संघ की सरण में बला गया हैं। मैंने शास्य मनि के धर्म का उपासक होने का बत ले लिया है। आप मी इसी उल्कच्ट तिरल-व ब. धम्म और सच की धरण छेने के लिये मन को तैयार करें।""

 <sup>&#</sup>x27;उपरच्यां महिन्यस्य वासुकालो पि पूर्णतः ।
 तत्ति पि अधिका ता ति प्रमाणनं तेष रोत्यपि ।।
 विश्वं पूर्वः वाहित्यस्य वृद्धिक्यस्यकोषितः ।
 व्यवस्थापितः तस्यः स्थानितस्य कार्तरः ।।' व्यवस्थापितः तस्यः स्थानितस्यः ।
 त्यवस्थापितः तस्यः स्थानितस्यः तस्यः । व्यवस्थापितः ।।२०२–२०३
 त्याः वृद्धक्यः वस्यक्यस्यः तस्यः ।

ज्यातकतं वेदेशि समय पुसरस सासने ।।
स्थं निमानि रातनानि जसनानि नचसम ।
विसं पक्षाविक्यान सदाय सरणं भव ॥'' यहाबंसी ११४३-१४

इवरतो बचीक का यह मन्येश केकर महारिद्द रूका वापन वा रहा चा, उचर स्विवर मोला जिन्नत विसस के वार्यकानुसार मिल्लू महेन्द्र अपने साचियों के साव रुक्त में बीढ धर्म का प्रवाद करने के प्रयोजन से प्रत्यान करने को विद्वह चा। क्ला वाले से पूर्व महेन्द्र ने बचीक की अनुपति से अपनी माता तथा अन्य सर्वाविवयों से मिल्ले का विवाद किया उन्हों से से साव लग गये। महेन्द्र की माता वेदी उन दिक्ती विदित्तारि (विदिश्ता) में निवास कर रही थी। अपने हो से मिल्ल कर वह बहुत प्रस्त्र हुई। विदिश्त में महेन्द्र की माता वेदी हार वनवाया हुआ एक विहार चा। महेन्द्र दुन विहार में ही ठहरा। मम्मवन, यह माञ्ची के बड़े स्त्रूप के साथ का विहार चा, जिसे अयोक की रानी देवी ने वनवाया चा। विदिशा में निवास कर रही हो कही के चुक की महत्र आप प्रदान की। ध्यापन रहा। वही उनने अपनी माता की दोहती के पुत्र मच्छून को प्रवच्या प्रदान की। ध्यापन रहा। वही उनने अपनी माता की दोहती के पुत्र मच्छून को प्रवच्या प्रदान की।

विदिशा से महेन्द्र सीवा लंका गया। अनुरावपुर से आठ मील पूर्व की ओर यह जिस जगह उतरा, उसका नाम महिन्दतल पठ गया। अब मी वह स्थान 'मिहिन्तले' कहाता है। अलोक के सदेस के कारण लका का राजा देवानाप्रिय निष्य पहले ही बीढ़ वसे के प्रति अनुरान पत्ता था। उसने महेन्द्र और उसके नावियों का बड़े ममारोह के साथ स्थारत किया। एक बीढ कथा के अनुसार राजा निष्य अपने वालीस हजार अनुवारों के साथ हिएग के सिकार में लगा हुआ था। हिएग का कर वारण करके एक देवता आया। और निष्य को उस स्थान पर ले गया नहीं महेन्द्र ठहरा हुआ था। 'इस कथा की सत्यता पर विचार विवार विवार करना निर्यंक है। यह कहा जा सकता है, कि तिष्य ने वालीस हजार साथियों के साथ महेन्द्र का स्वागत किया, और उसका उपदेश मृतकर बीढ़ धर्म की दीशा महल कर ली।

राजकुमारी अनुला ने भी यह रच्छा प्रगट को, कि बह अपनी पौच तो सहचारियों के साथ बीढ़ वर्ष की दीवा बहुच करे। पर उसे निरायत होना पदा। उसे बताया यदा कि निक्षुओं को रिनयों के दीवित कर सकने का अधिकार नहीं है। हमी को दीवा मित्रुलों हो दे सकती है। इस पर राजा तिष्य ने महारिद्ठ के नेतृत्व में एक बूतमण्डल किर पाटलियुत्त सेवा। इसे दो कार्य सुपूर्व किये वर्ष वे। पहला कार्य महेल की बहित चंत्रनित्रमा को लंका आने के लिये निमन्त्रित करना था, ताकि कुमारी अनुला और लंकानिवासित्री अन्य महिलाएँ बीढ़ वर्ष की रीवाल ले तकें। दूसरा कार्य ने मित्रुल की एक साखा को लंका लागा था। बीढ़ो की दृष्टि में ने विच्या का नहत अधिक पहला थी. अद्यों कि पहला संस्त्र के उसकी यसावित पूज उसकी एक साखा का आरोफ्य किया जाएं, ताकि लढ़ानु बीढ़ उसकी यसाविति पूजा

<sup>2.</sup> Copleston: Buddhism, Past and Present in India and Ceylon p.317

चाहता वा, पर बौढ धर्म के प्रसार की दृष्टि से उसने संगमिता को लंका जाने की अनुमति प्रवाण कर दी। वीचियुक की साला को लंका मेजने का प्रकाम वह समारीह के साथ किया । वनेक वार्षिक अनुस्तातों के साथ पुर्वामितित का पुरुष्टा से वीचियुक पी एक दावा । वनेक वार्षिक की र जे के साथ के लाटी गई, जीर उसे वहे प्रवाण से लंका तक मुरक्तित पहुँचाने का आयोजन किया गया। इस साला को लंका तक किम प्रकार पहुँचाया गया, इसका वर्णन लका के बौढ धंवो मे वह विकास करने के लिये पहले से ही तब तैयारियों की आ वृक्ती थी। वह सम्मान के साथ लंका में बीचियुक्त की शाला का आरोपण किया गया। अनुरावपुर के महाविहार में यह विचाल नृक्त अब तक भी विद्यमान है, जीर समार के सबसे पुराने वलों में से एक है।

महेन्द्र के निवास के लिये लंका के राजा देवालाग्रिय तिष्य ने एक विहार का निर्माण कराया था, जो 'महासिह्तार' के नाम से प्रनिद्ध हुआ। संविष्ठमा के निवास के लिये मी एक स्वी-विहार का निर्माण कराया गया था। लका आ कर स्विनिवान ने राज-कुमारो अनुका और उसकी पीच सां सहचरियों को बौद्ध वर्मों में सीक्षित किया। राजा तिष्य ने बौद्ध सिक्ता क्या। जिस स्वान पर (लका में) महेन्द्र पहले-वहल उतरा था (जिसे महासंसो में मिस्स पर्वत लिया गया है. और जो बाद में महित्यतल या निहित्तले कहां ने लगा) बहुं से मिस्स पर्वत लिया ने हैं. और जो बाद में महित्यतल या निहित्तले कहां ने लगा), बहुं तिष्य में ६८ पर्वत-महारा वनवायी, ताकि वर्षाम्बर्ध में मिस्स पर्वत लिया ने सहस्त में सिक्ता कर सके। अवोक से तिष्य ने बुद्ध का मिलापात्र और अतेक 'वार्डु' (बरीर के अवसंत) में प्राप्त किये, और उत पर स्त्रपो तथा वैद्या के निर्माण कराया। राजा तिष्य की श्रद्ध के कारण लंका में थी। अही बहुत-से बौद्ध निहारों, वैदयों आदि का निर्माण हुआ, और बहुत-से नर-नारियों ने बौद्ध वर्ष के की दीक्षा प्रहल की। धीर-धीर लंका के सब निवासी बौद्ध वर्ष के कराया है। स्वर्ध की वीक्षा प्रहल की। धीर-धीर लंका के सब निवासी बौद्ध वर्ष के कारण से स्वर्ध के ती दीक्षा प्रहल की। धीर-धीर लंका के सब निवासी बौद्ध वर्ष के कारण से अवसाधी हो स्वर्ध की वीक्षा प्रहल की। धीर-धीर लंका के सब निवासी बौद्ध वर्ष के वास्ति हो स्वर्ध की वीक्षा प्रहल की। धीर-धीर लंका के सब निवासी बौद्ध वर्ष के विक्षा प्रहल की। धीर-धीर लंका के सब निवासी बौद्ध वर्ष के विक्षा स्वर्ध कारण स्वर्ध के स्वर्ध की वीक्षा प्रहल की। धीर-धीर लंका के सब निवासी बौद्ध वर्ष के विक्षा स्वर्ध कारण स्वर्ध के स्वर्ध की वीक्षा प्रहल की। धीर-धीर लंका के सब निवासी बौद्ध वर्ष के विक्षा स्वर्ध की स्वर्ध कारण स्वर्ध के स्वर्ध कारण स्वर्ध कारण स्वर्ध के स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध कारण स्वर्ध कारण स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध की स्वर्ध की स्वर्ध कारण स्वर्ध कारण स्वर्ध की स्वर्ध कारण स्वर्ध कारण स्वर्ध कारण स्वर्ध कारण स्वर्ध की स्वर्ध कारण स्वर्ध कारण स्वर्ध की स्वर्ध कारण स्वर्ध कारण स्वर्ध के स्वर्ध कारण स्वर्ध कारण स्वर्ध कारण स्वर्ध कारण स्वर्ध कारण स्वर्ध

संबंधिता के निवास के लिये तिष्य ने जो विहार बनवाया या, वहीं पर मिळुणी बनने के ५९ वर्ष बाद अर्थात् ७९ वर्ष की आयु मे उसकी मृत्यु हुई। महेल्द की मृत्यु उससे एक साल पुर्व हो चकी थी। मत्य के समय महेन्द्र की आयु ८० वर्ष की थी।

लंका में बौढ वर्ग के प्रसार का जो बुतान्त कपर दिया गया है, वह महाबंसी और रीपसंसी के आबार पर है। इसके अनुसार महेन्द्र राजा अबीक का पुत्र था। पर दिव्याव-रात में महेन्द्र को असीक का माई कहा गया है। चीती साही ह्यूएन्सांग ने मी महेन्द्र को असीक का छोटा भाई लिखा है। इनका लंका के दिवसूत्त से एक मेद यह भी है कि इनके सनुसार लंका जाते हुए महेन्द्र सीच बहीं न जाकर दिवाण मारत में प्रचार करते हुए लंका गया था। दिव्यावदान के अनुसार महेन्द्र कावेरी के तटवर्ती प्रदेश में भी गया था,

१. महावंती---अठारहावां परिकटेर ।

और वहाँ उसने एक बिहार का भी निर्माण कराया था। सातकी सदी से जब हु पुरस्क्षमं मारत की याणा करता हुआ विलय कया था, तब उसने भी इस बिहार को देखा था। उसने लिखा हुँ—"इस नगर (भलकूट) के पूर्व मे कुछ दूरी पर एक पुरामा संजाराम है जिसके सनत और अमेनत सब सात का काक से के हुए हैं, केवल आवार की दीवारी पुरांकत वशी हुई है। इसे राजा अवोक के छोटे माई महेल ने बनवाबा था।" यद्याप हुए एत्सांग के अनुसार महेल अयोक का माई था, पर कका में बीड वर्ष के प्रचार का सेव इस भीनी सात्रों ने भी महेल को ही दिवा है। उसने लिखा हूँ—सिहल के राज्य में महरे का किति का मार्च पार की सात्र सेव की ता जाने पर अयोक राज्य मिल का प्रचार का सेव हैं के प्रचार का सेव सेव सात्र को सेव की ता जाने पर अयोक राजके छोटे माई महेल ने सात्रारिक सुल वैजब का परित्याण कर मिलनुत सहल किया भीर अहैंन पर प्राप्त किया। यह सिहल के ने निया और नहीं उसने सद्धर्म का प्रचार किया। महेल के प्रचार की स्वार्ण कर मिलनुत सहल किया। महेल के प्रचार की स्वार्ण कर मिलनुत सहल किया। महेल के प्रचार की स्वार्ण कर मिलनुत सहल किया। महेल के प्रचार की स्वार्ण की मार्च के प्रचार किया। वह सिहल के निवासियों के ह्वय से सद्धर्म के प्रचार किया। वह सिहल की निवास का सिमा जिनमे बील हवार मिला निवास कारी ले अपने स्वार्ण का सिमा स्वार्ण का स्वर्ण के प्रचार की स्वार्ण किया। जिनमे बील हवार मिला निवास कारी ले से स्वर्ण के सिंत स्वार्ण की स्वर्ण किया। जिनमे बील हवार मिला निवास कारी ले स्वर्ण के सिंत स्वार्ण की स्वार्ण किया। जिनमे बील हवार मिला निवास कारी सेव सेव स्वर्ण की स्वार्ण की स्वार्ण की स्वर्ण की स्व

महेन्द्र अशोक का पुत्र या या भाई, यह प्रश्न इतने महस्य का नही है जितना कि यह प्रदन कि लंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के सम्बन्ध में जो कथा महावंसी और अन्य प्राचीत बौद्ध अनुश्रति में पायी जाती है वह किस अस तक सत्य पर आधारित है। अनेक ऐतिहासिकों ने इस कथा की सरवता पर सन्देह प्रगट किया है। उनका कथन है कि लका की प्राचीन अनश्रति में बहत-सी बातें केवल कल्पना पर आधित है, और उन्हें मुख्यतया इस कारण कल्पित किया गया है ताकि लका में स्थित औद्ध धर्म के पवित्र स्थानों के माहारम्य में विद्य की जा सके। महावंसों के अनुसार साझात बढ़ ने भी स्वयं लंका की बाजा की बी. और इस द्वीप को विश्वस करने के लिये वह वहाँ पघारे ये। पर हमे ज्ञात है, कि बस के धर्मप्रचार का क्षेत्र मारत के मध्यदेश तक ही सीमित था। यह स्वीकार कर सकता समझव नहीं है. कि उन्हें लंका जाने का अवकाश मिल सका था। बुद्ध की लंका यात्रा की करपना केवल इस्रक्षिये की गई है, कि बौद्ध धर्म की दृष्टि से सका की महिमा बढ सके। महेन्द्र के सम्बन्ध में भी जो अनेक बातें बहाबसी आदि में लिसी गई है, वे पूर्णतया विश्वसनीय नहीं है। यहाबंसी के बनसार मिस्स पर्वत की बुफाओं का निर्साण राजा तिष्म द्वारा इस प्रयोजन से कराया नया था. ताकि महेन्द्र और उसके साथी वर्षा ऋतु मे वहाँ निवास कर सकें। पर इन मफाओं में जो उत्कीण लेख विद्यमान है, उनसे समित होता है कि इतका निर्माण किसी एक समय में न हो कर विश्व-मिश्र समयों में हुआ, और इनके निर्माण में एक सदी से भी

<sup>8.</sup> Beal : Buddhist Records of the Western World Vol. II pp 91-92

२. Ibid pp 246-47 ३. महाबंसो १९-२०

अधिक असम कमा। बीझ बमी के इतिहास में राजा ज्ञान का जो जनामारण महत्व है, जसे दुष्टि में रख कर यदि अंका के सिद्धानों ने अपने वैद्या का आयोक के साम सम्मान्य स्थापित करने का प्रकार के साम स्थापित स्थाप

### (३) दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार

स्वविद महादेव महितमण्डल देश में गया। वहीं उसने जनता के मध्य मे 'देबदूत-मुक्तल' का उपवेश किया। उसे मुन कर चालीस हजार व्यक्तियों की धर्मचलुएँ जुल गईं, और उन्होंने प्रकृष्या प्रहण कर चित्रवृत स्वीकार कर लिया।

स्विधिर रिक्तित आकाश मार्ग से ननवास देश को गया, और वहीं उसने जनता के वीच 'संयुक्त अनतसम्मा' का उपदेश किया। उसे मुनकर साठ हजार मनुष्य बौढ धर्म के अनुसाधी हो गये, और सैतीस हजार ने प्रकथ्या प्रष्टण की। इस स्विविर ने बनवास देश मे पीच की विहारों का भी निर्माण कराया, और बुढ के धर्म (जिन शासन) को मली-मीरी स्वाधित किया।

स्वविद वीन धस्मरिक्त अपरान्तक देश में गया। वहाँ उछने जनता को 'अम्मिक्त-न्योपममुत्त' का उपदेश दिया। यह स्वविद धमं और अपमें के मेद को बहुत अच्छी तरह समझता वा। उसके अवजन को सुनने के लिये सैतीस हजार मनव्य एकक हुए। उनमें से एक हजार पुरुषो और इससे भी अधिक न्त्रियों ने प्रज्ञण्या प्रहण कर जिल्लु कीवन स्वी-कार किया। ये सब स्त्री-युरुष विश्वद्ध क्षत्रिय जाति के ये ।

स्वविर महावस्मरस्वित महारदेठ (महाराष्ट्र) वेश मे गया। वहीं उसने 'महा-नारदकस्सपव्ह जातक' का उपवेश किया। चौरामी हजार मनुष्यों ने सत्य बौढ मार्ग का जनसरण किया, और तेरह हजार ने मिश्रवत की दीक्षा बहुण की।

आंग्रह, कोड, पाक्य, सातिबपुत और केरलपुत आदि दक्षिण के प्रदेशों में मोम्मलिपुत तिल्य द्वारा कोई प्रचारक-मण्डल मेंले वये से या नहीं, बौढ अमुसूति द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्रास्त नहीं होती। पर सम्बन्ध है कि युद्गर दक्षिण के इस प्रदेशों में बौढ वर्ष का प्रचार कहेन और उसके सामियों ने ही किया हो। येंचा कि इसी अध्याय में ऊपर किया जा चुका है, कोदी नदी के तटवर्ती प्रदेश में मलकूट नवर के ममीप एक विहार था, जिसे महेन्द्र द्वारा निर्मित माना जाता था। सातवीं मदी में ह्यू एस्सान ने इस विहार को अपनी अन्तों में देशा था। मन्मवन यह विहार महेन्द्र द्वारा दक्षिण मारत में किये पये प्रचार-कार्य का जीता जानता प्रमाण था।

#### (४) खोतन में बौद्ध धर्म का प्रचार

मीर्थ पूग में जारन का मध्य एषिया के साथ सबंच विद्यमान था। बौढ अनुभूति के अनुमार राजा असीक के समय में सौतन से मी बौढ पर्म का प्रचार हुआ और सध्य एषिया का यह प्रदेश बौढ पर्म और नारतीय सस्कृति का एक महत्वपूर्ण केन्द्र वन स्था। यन वसी मुक्तियों, स्तूपी स्वान की सी विद्याप्त की सिक्त के से सा प्रदेश में मिल सिक्त के के सी इस प्रदेश से मिल है। सस्कृत के केस भी इस प्रदेश से मिल है। इसके से क्ष्म भी इस प्रदेश से मिल है। इसके सन्देश से मिल है। इस में सन्देश से मिल है। इस में सन्देश से मिल है। इस में सन्देश में मिल है। इस में सन्देश में मिल से मी सा प्रचान के और भावती सदी में खीनी वाणी फाइयान ने और भावती सदी में खुएत्साय ने इस प्रदेश सी याजा की थी। उनके कथनों से सुचित होता है कि उनके समय में जीतन देश के निवासी बौढ को के अनुवायों से, बहुत-से बौढ विद्यान् वही निवास करते से, बहा के कि अनेक नगर बौढ कमें की सिक्षा के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे, बीर सारा देश बौढ विद्यार्थ से मुस्ति से सिक्षा के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे, बीर सारा देश बौढ विद्यार्थ से मुस्ति से सिक्षा के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे, बीर सारा देश बौढ विद्यार्थ से सुप्त से परिपूर्ण या।

महामंत्री आदि लक्का के बीढ बन्यां में किसी ऐसे प्रचारक-मण्डल का उल्लेख नहीं है, जो खोलन में बीढ धर्म का प्रचार करने के लिये सवा हो। पर तिकल और जीन की बीढ अनुमृति से सूचित होता है कि जोतन में भी बीढ घर्म का प्रचार जयोक के समय में ही हुआ था। रॉकहिल ने जपने प्रनिद्ध काम्य 'लाइफ आफ बुद्ध' में प्राचीन तिकस्वी जनुसूति

१. बहाबंसी---१२।२९--३८

को संकल्प्ति किया है। वहीं स्रोतन में बीख धर्म के प्रवेश के सम्बन्ध में जो कथा दी गई है, वह संक्षेप में इस प्रकार है—

बुढ कास्यप के समय में कुछ ऋषि स्रोतन देश में गये, पर वहीं के लोगों ने उनके साथ वहत बुरा बरताव किया। इस कारण वे बहाँ से चले गये। इससे नायों को बहुत करूट हुआ। उन्होंने समुणं स्रोतन को एक झील के रूप में परिवर्त कर दिया। वब बुढ सावय मिह इस संसार में विवर्तान थे, वे मी स्रोतन प्रधारे थे। उन्होंने स्रोतन को झील को प्रकाश की किरणों से चेर लिया। इस प्रकाश से २६२ कुल उत्त्यन हुए। प्रत्येक कारल के मध्य में में एक-एक प्रदीप वीपत हो रहा था। सब कमली का प्रकाश एक स्थान पर एकन हो गया, और इस प्रकाश ने झील के सारों और कार्य पायर्थ के तरफ तीन बार चककर ज्याया। इसके परचात् प्रकाश लुपत हो गया। बुढ सास्यमृति ने इसी प्रकार के स्थय भी अनेक प्रयोग किये, जिनके प्रमास से स्रोतन की झील सूख गई, और स्रोतन देश एक बार फिर मनुष्यों के निवास के योग्य हो गया।

राजा अजातवानु ने ३२ वर्ष तक राज्य किया। उसके राज्यानिषेक के पाँच वर्ष बाद सगवान् बुढ की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद भी अजातवानु राज्य करता रहा। अजातवानु से धर्माधोक तक कुल दम राजा हुए। धर्माबोक ने ५४ वर्ष तक राज्य किया।

मगदान् बुढ की मृत्यु के २३४ वर्ष बाद मारत मे धर्मातोक का राज्य था। यह राजा पहले कडा कूर और अत्यावारी था। इनने बहुत-से अनुष्यों की हत्या की थी। पर बाद मे अशोक वार्मिक हो गया। उसने जहंत यब द्वारा बोढ वर्म की दीक्षा ली, और विषय्ध में कोई मी पाप न करने की प्रतिज्ञा की। इस समय कोतन की झील सूख चुकी थी, पर देश आवाद नहीं हुंखा था।

राज्यात्रियंक के तीमवे माल मे ज्ञकोक की महारानी के एक पुत्र उत्पक्ष हुआ। ज्योति-पियों ने बतलाया कि इस बालक में प्रमुता के अनेक चिक्क विवस्तान हैं, और यह पिता के जीवनकाल में ही राजा वन जायया। यह जान कर अधीक को बहुत चिन्ता हुई। उत्तने जाज्ञा दी, कि इस बालक का परित्याग कर दिया जाए। परित्याम कर देने के पश्चात् मी मूमि माता द्वारा बालक का पालन होता रहा। इसी कारण उसका साम कु-रनन (कु--मृमि जिसके किये स्तन हो) पड़ गया।

उस समय थीन के एक प्रदेश में बोधिसत्त्व का शासन था। उसके ९९९ व में। बोधिसत्त्व ने वैश्ववण से प्राचेना की कि उसके एक पुत्र और हो आए, ताकि उसके पुत्रों की संख्या पूरी एक हजार हो जाए। वैश्ववण ने सोचा कि कुस्तन का सविष्य बहुत उज्बल है। वह उसे चीन के बया, बोर उसे बोधिसत्त्व के पुत्रों में सामाजित कर दिवा। एक दिन अब इस्तन का बोधिसत्त्व के पुत्रों से सामाजित कर विवा। एक दिन अब इस्तन का बोधिसत्त्व के पुत्रों से सामझ हुआ, तो उन्होंने उसके कहा—'दूर सामाजित पुत्र नहीं है।' यह सुक कर कुस्तन कहत उदिम हुआ। उसने निश्चव किया, कि राजा से बात करके अपने देश का पता लगाउँगा। पूछने पर राजा ने कहा—'दूर ने राही पुत्र है।

यही तेरा अपना देश है, तुझे दुखी नहीं होना चाहिये। 'पर कुस्तन की इससे संतोच नहीं हुआ। उसकी इच्छा थी, कि मेरा भी अपना राज्य हो। अपने निक्चय पर दृष्ठ रह कर उसने अपने दस हुआर साथियों को एकत किया और पश्चिम की और चल पड़ा। इस प्रकार पश्चिम की और चलते-चलते वह स्नोतन देश के संस्कर नामक स्थान पर आ पहुँखा।

राजा समिशोक के एक मन्त्री का नाम यश था। वह बहुत प्रमावकालों चा। धीरे-धीरे वह राजा की जीकों में सटकने लगा। यश की जब यह बात मालूम हुई, तो उसने निष्क्य किया कि मारत को छोडकर अपने लिये नया लेत्र बूँढ ले। सात हजार माथियों को अपने साथ लेकर उसने मारत से प्रस्थान कर दिया, और सुदूर पश्चिम में नये प्रदेशों की हुँड प्रारम्म करदी। इन प्रकार वह लोतन देश में उन्येन नदी के दिलगी तट पर जा पहुँचा।

अब ऐसा हुआ कि कुस्तन के साबियों में से दो व्यापारी चूनने-फिरसे तो-ला नाम के प्रदेस में गये। यह प्रदेश उस समय सर्वेषा गैर-आबाद था। इसकी रमणीकाता को देस कर उन्होंने विचार किया कि यह प्रदेश कुमार कुस्तन हारा आबाद किये जाने के योग्य है। ये व्यापारी तो-ला से अमारय समके शिविद में गये। यह। ये व्यापारी तो-ला से अमारय समके शिविद में गये। यह। पर निवास कर रहा था। जब यस को कुस्तन के सम्बन्ध में पता लगा, तो उनने यह मन्त्रेय उनके पान स्रेण-पुरान किया है। स्वार है। स्वार है। स्वार है। स्वार है। स्वार है। स्वार है। कुसा है। स्वार है। कुसा है। स्वार है। कुसा तो किया है। स्वार है। कुसा परस्त का आपता में मिलकर आवाद हैं। कुसा राजा बनो, और में युन्हारा मंत्री बतूं। यह सम्ताब कुम्तन को बहुत परस्त आया। उन्तने अपने भीनी माथियों के माथ और यहा ने अपने सारतीय माथियों के माथ परस्तर सहयों। से इस प्रदेश को आवाद किया। कुस्तन राजा बना, और यश उनका परस्ता परस्तर सहयों से के प्रदेश को आवाद किया। कुस्तन राजा बना, और यश उनका सम्ता। कुस्तन के परिल को भीनी साथी उन्तेन नदी के निचक की भीनी साथी उनका स्वारी अने के उपरक्ष को स्वार विवास की स्वारी अपने के उपरक्ष को राजावानि वता।

कोतन देश से मारतीयों के बतने की इस कथा के पश्चात् तिब्बती अनुसूति में यह जिला है कि कोतन देश आधा बीनी है, और आधा मारतीय। अत. वहाँ के निवासियों की मापा न तो मारतीय ही है. और न बीनी ही, असितु दोनों का मिनवा है। अकर बहुत-कुछ मारतीय लिपि से मिलते नुलते हैं। लोनों की आदतें बहुत-कुछ बीन से प्रसादित है। धर्म और माथा मारत से मिलती है। लोनन में वहाँ की वर्तमान याथा का प्रवेश वार्यों (बाँड प्रवारकों) दारा अशा है।

बौद्ध अनुभृति के अनुसार कुस्तान जब बोधिकरच को छोड़कर नमें राज्य की खोज में में चला था, तो उस की आयु केवल बारह साल की थी। यब उसने की-युल (क्तेतन) राज्य की स्थापना की, तब वह सोलह साल का हो चुका था। अभवान वृद्ध के निर्वाण से ठीक

<sup>?.</sup> Reckhill : Life of Buddha

२३४ वर्ष बाद स्रोतन राज्य की स्थापना हुई। अञ्चोक समी जीवित वा। ज्योतिषियों की यह मिष्णवाणी सत्य सिद्ध हुई कि कुमार कुस्तम अपने पिता के जीवन कांक में ही राजा वन जायगा।

लोतन में बुस्तन द्वारा अपने राज्य की स्थापना किस प्रकार की गई, यह कथा देकर तिम्बती अनु श्रुति में वहां बीद वर्ग के इतिहास का उल्लेख किया गया है। उसे यहाँ उद वत करने की इस कारण आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका सम्बन्ध अशोक के काल से नहीं है। पर तिस्वती अनुश्रति की जो बातें क्रपर दी गई हैं, उनसे यह स्पष्ट है कि राजा असोक के समय में भारतीयों द्वारा अपना एक उपनिवेश स्रोतन में बसाया गया था. जिसमें शीनी लोगो का सहयोग उन्हें प्राप्त था। कस्तन और वहा धर्म प्रचारकों के रूप में लोतन नहीं गये थे। वे नहीं उपनिवेश बसाने के लिये गये थे। इस यश में मारत की राजनीतिक वास्ति बहत अधिक थी। हिन्दुकुश पर्वतमाला के परे के मखण्ड के साथ भारत का चनिष्ठ सम्बन्ध था। भारतीय व्यापारी इस क्षेत्र के देशों में व्यापार के लिये जाते-जाते रहते थे। साहसी भारतीय अपने अभिजन को मदा के लिये नमस्कार कर सहर प्रदेशों में अपनी बस्सियाँ बनाने में भी तत्पर थे। खोतन का नवा राज्य मारतीयों की इसी प्रवृत्ति का परिणाम था। तिन्वती अनुश्रुति की जो कथा ऊपर दी गई है, उसकी अनेक बातें विश्वसनीय नहीं हैं। खोतन का झील के रूप में परिवर्तित हो जाना, साक्य मुनि बुद्ध द्वारा उसका ननाया जाना और बद्ध का खोतन प्रदेश में जाना ऐसी दातें हैं. जिन्हें सत्य नहीं भाना जा सकता। पर यह मही है. कि खोतन की प्राचीन भाषा, धर्म और संस्कृति आदि पर भारत का गहरा प्रभाव था, और यह सर्वथा सम्भव है, कि इस देश में भारतीय वर्ष और सन्यता के प्रवेश का सुत्रपात अशोक के समय मे ही हथा हो। कुस्तव के अशोक का पूत्र होने की बात भी सन्देहास्पद हो सकती है। पर तिब्बसी अनुश्रति के आघार में जो सत्य का अंश है, वह वह है कि स्रोतन का प्रारम्भ मारत के एक उपनिवेश के रूप मे हुआ या और अशोक के समय मे वहां भारतीय धर्म और सस्कृति का प्रवेश प्रारम्भ हो गया था।

स्रोतन के आबाद किये जाने के सम्बन्ध में जो कथाएँ बीनी अनुश्रृति में पायी जाती हैं, वे तिकस्ती अनुश्रृति को क्या से निक्ष हैं। बीनी अनुश्रृति की एक क्या को सुएन्सीय ने अपने साना-विवारण में उल्लिख्ता किया है। उसके अनुसाद का कुमार कुनाल उसकाला में आसन करने के लिये नियुक्त था, तो उसकी विभावता तिष्यरिक्षता में देश्योवस्य उसे अपना करने की लिये नियुक्त था, तो उसकी विभावता के अमार्त्यों की मिजवा जे अमार्त्यों को साना अध्याक्ष के स्वाप्त करने के सम्याक्ष के अमार्त्यों की मिजवा थी। राजकीय आज्ञा का पालन किया ही बताना चाहिये, बह कह कर कुनाल ने स्वय अपनी जीवों को विकारक स्वर्या स्वाप्त का साना स्वर्या के स्वर्या स्वर्या के अपने स्वर्या के स्वर्या स्वर्या के अपने स्वर्या के स्वर्या स्वर्या स्वर्या के स्वर्या स्वर्या क्षा स्वर्या के स्वर्या स्वर्या के स्वर्या स्वर्या के स्वर्या स्वर्या स्वर्या स्वर्या के स्वर्या स्वर्या के स्वर्या स्वर्य स्वर्या स्वर्या स्वर्या स्वर्या स्वर्या स्वर्या स्वर्या स्वर्या

ती वह बहुत कृद्ध हुआ और उसने तक्षशिला के उन सब लोगों को देश से बहिष्कृत कर दिया, जिन्होंने कि कुनाल को अन्धा करने में हाथ बटाया था। ये सब हिम से आण्छादित पर्वतमाला के पार की मकमिम मे आकर बस गये. और उन्होंने अपने एक सरदार को अपना राजा निर्धारित कर वहाँ निवास प्रारम्भ कर दिया । यही समय था, जबकि पूर्वी देश के राजा का एक पुत्र भी अपने राज्य से बहिष्कृत किया जाकर मस्माम के पूर्वी प्रदेश मे निवास कर रहा था। उस प्रदेश के निवासियों ने उसे अपना राजा बना लिया। इस प्रकार स्रोतन के प्रदेश में दो राज्य हो गये. जिनके राजा दो मिन्न व्यक्ति से। इन राज्यों के निकासियों में प्राय संघर्ष होता रहता था। इन संघर्षों में अन्त में पूर्वी राज्य की जीत हई. और उसके राजा ने सम्पूर्ण खोतन में एक सुव्यवस्थित शासन का सुत्रपात किया। पर इस राजा के कोई सन्तान नहीं थी। जब वह बद्ध हो गया, तो बैश्रवण के मन्दिर में जाकर उसने पुत्र के लिये प्रार्थना की। इस पर वैश्रवण की मूर्ति का शीर्थ माग खुल गया और उसमें से एक छोटा-सा बालक प्रगट हुआ। इसे देख कर राजा और प्रजा दोना बहत प्रसम्भ हए। पर यह बालक दूध नहीं पीता था। समस्या यह उत्पन्न हुई, कि दश के बिना बालक का पालन-पोषण कैमे किया जाए। इस पर राजा बालक को पून. वैश्रवण के मन्दिर में ले गया, और वहाँ जाकर देवता से बालक के पालन-पायण के लिये प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना को स्वीकार कर देवमाल के सामने की जमीन फट गई, और बहाँ एक स्तन प्रगट हुआ । बालक ने इस स्तन में निकलने वाले स्तन्य का पान किया । बयोकि यह बालक कू (पृथिबी) के स्तन में स्तन्य पान कर बड़ा हुआ था, इसीलिये यह कस्मन कहाया। यह कुस्तन बडा होकर उस देश का राजा बना, और उसके तथा उसके उलरा-षिकारियों के शासन काल में लोतन की बहुत उन्नति हुई।

ष्ट्युरस्माय द्वारा उल्लिनित इन कवा में तिब्बती जन्भूति की कवा से अनेक विश्वताएं है। इनके अनुसार कुस्तन अयोक का पुत्र न होकर स्नोतन के ही एक राजा का पुत्र था। आरन नवा लका की प्राचीन अनुभूति में कुस्तन का कही उल्लेख नहीं हैं, और अयोक के साथ उनका सम्बन्ध जोडना समुचित प्रतीत नहीं होता। अधिक सम्बन्ध यही है, कि कुम्मन सोतन के एक राजा का पुत्र हो। पर स्पुरस्त्वांग की कवा बीर तिब्बती कवा से यह बान नमान है, कि आरतीय लोग सोनन में जा कर बने थे, और इस देव में आरतीय और चीनी दोनों संन्हातियों का सम्मिथन हुआ था।

एक अन्य कवा के अनुसार स्रोतन को अजोक के पुत्र कुमाल द्वारा आबाद किया गया वा। जब तिष्यरिक्तता के कुचक के कारण कुनाल की तक्किया में अन्या कर दिया यथा, तो वहाँ के प्रमुख स्थानितयों ने बहुत उद्वेश अनुषय किया। उन्होंने निक्षय किया, कि नजिन्न को छोड कर कहीं विदेश में बाकर बम वाएँ। वै स्रोतन मये और कुनाल को

<sup>1.</sup> Beal : Buddhist Records of the Western World Vol. II pp 309-311

नी जपने साथ के नये। बहुरें उसे खोतन के राजसिहासन पर अमिषिक्त किया गया। देखीं सन् के प्रारम्भ की सहिदाों में लीतन में जो राजा राज्य करते थे, वे बीड वर्ष के अनु-पायीं थे, जीर उनके नामों के साथ विजय या विकित (जैसे विजितवर्ष) लगा होता था। ये राजा अपने की कुनाल का वकत मानते थे।

स्तोतन के संस्वत्य मे जो ये अनेक कथाएँ प्राचीन बीढ प्रन्थों मे पायी जाती है, उनकी सत्यता में बदि विश्वास न मी किया जाए, तो भी यह स्वीकार करना होवा कि राजा अशोक के शासन काल में देश-विदेश में बीढ वर्ष का प्रचार करने के लिये जो महान् उचीय किया गया, स्तेतन नी उनके प्रमाव से नहीं बच सका, और अनेक मारतीयों ने इस काल में वहां जाकर उपने यमें और सस्कृति का सारत किया। मध्य एशिया के अने मे बीढ धर्म का जो प्रदेश हुआ और जिनके कारण वहीं आकर में बहुत ने स्नूपों और चैत्यों के अवशेय पाये जोने हैं, उनका मुक्यात इसी काल में हुआ था।

### (५) हिमबन्त देशों में प्रचार

स्थविर मोग्गलिपुत्त तिस्स ने हिमालय के क्षेत्र मे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये जो प्रचारक-मण्डल भेजा था. उसका नेता स्थविर मज्जिम था। महाबसी में केवल मज्जिम का नाम ही इस प्रसंग में दिया गया है। पर दीपवंसी में मज्ज्ञिम के अतिरिक्त कस्सपगीत और दुन्द्भिसर के नाम भी विद्यमान है। महावंसी की टीका में दो अन्य भी नाम दिये गये हैं, महदेव और मलकदेव। इसी अध्याय में ऊपर लिखा जा चुका है, कि साठवी के स्तुप के समीप उपलब्ध हुई धातुमंजवाओं पर हिमबताचार्य के रूप में मज्जिम, कस्मपगीत और दुन्दिमिसर के नाम उत्कीर्ण मिले हैं। इससे महावंभी की कथा की सत्यता प्रमाणित होती है। हिमालय के क्षेत्र में अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रारम्भ हुआ। महाबंसी के अनुसार बहुत-से गन्धवों, यक्षों और कृष्मण्डकों ने वहाँ बौद्ध धर्म की दीक्षा बहण की। पण्डक नाम के एक यक्ष ने अपनी पत्नी यक्षी हारित के साथ धर्म के प्रथम फल को प्राप्त किया, और अपने पाँच सी पुत्रों को यह उपदेश दिया—'जैसे तुम अब तक कोघ करते आये हो, बैसे अब मंबिष्य में न करो। क्योंकि सब प्राणी सुख की कामना करते हैं, अत. अब कभी किसी का चात न करो । जीवमात्र का कल्याण करो । सब मनुष्य सुख के साब रहें।"' पण्डक से यह उपदेश पाकर उसके पूत्रों ने इसी के अनुसार आचरण किया। तदनन्तर इस प्रदेश के नागराजा ने स्थविर को रत्यजटित आसन पर विठाया, और स्वयं लडा होकर पंत्रा झलने लगा । उस दिन काश्मीर और गान्धार के कुछ निवासी नाम-

 <sup>&</sup>quot;वा वानि कोर्य कर्मास्य क्यों उद्धं क्या पुरे सम्बद्धार्थ क वा काव, तुककामा हि वानियों ॥ करोव केर्य करोतु, वक्षमु समुक्ता तुक्षं ।" महासंबों १२।२२-२३

राजा को विविध उपहार अर्थन करने के लिये आंदे हुए से। बब उन्होंने स्विध्य की जलींकिक समिता जोर प्रमास के विध्यम में मुना, तो से भी उनके स्थाम कार्य की जिलमें कार्य की जिलमें कार्य की जानियान करके नहें हो गये। स्विध्य ने उनहें 'प्रासीविद्यमम प्यम' का उपवेश मिया। इस पर अस्ती हजार मनुष्यों ने न्याय प्रमास की एक लास मनुष्यों ने स्विधिर से प्रमास कार्य को । उस दिन से अब तक कारमीर और ग्राम्य के लोग बौद्ध धर्म के 'सस्तु-व्य' (बुद्ध, वर्म और संच) के प्रति पूर्ण मिनत रखते हैं, और (मिल्नुवों के) काष्याय वस्त्रों का प्राप्त करते हैं।'

काइमीर और गान्धार देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए स्वविद मञ्जान्तिक के नेतस्य में एक पथक प्रचारक-भण्डल भी भेजा गया था। महावसो के अनुसार उस समय इन देशों में 'आरवाल' नामक नागराज का शासन था। उसे अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त थी। अपनी शक्ति से वह एक महान् जलप्रवाह द्वारा काश्मीर और गान्यार की फसलो को नष्ट करने में तत्पर था। स्थविर मज्ज्ञन्तिक आकाश मार्ग से जाकर गम्भीर ध्यान मे मग्न हो उम जलप्रवाह के ऊपर इवर-उवर फिरने लगा। जब नागो ने उमे देखा, तो वे बहुत कुद्ध हुए। उन्होंने सब समाचार नागराज तक पहुँचा दिये। कोघ से अभिमत नागराज ने नानाविध उपायों से स्थविर मज्झन्तिक को भयभीत करने का प्रयत्न किया। बायु प्रचण्ड वेस से चलने लगी, मेघ मसलाधार जल बरमाने लगे और गरजने लगे, बिजली कडकने रुगी, और बुक्ष तथा पर्वत दुकडे-टुकडे होकर गिरने लगे। नागो ने विविध भयकर रूपों को घारण कर स्थवित सज्ज्ञानिक को धेर लिया। अनेक उपायों से इन नामों ने उन्हें दिवाने का प्रकल किया। स्वयं नागराजा ने भी उसे विविध करूर दिये। प रन्त्र स्थिवर मज्झन्तिक ने अपनी उत्कृष्ट अलीकिक श्रम्ति से इन सबका सामना किया और नागों के सब प्रयत्नों को व्यर्थ कर दिया। अन्त में स्ववित ने अपने उत्कृष्ट सामध्यें का प्रदर्शन कर नागराज को सम्बोधन कर इस प्रकार कहा-- है नागराज! यदि सम्पूर्ण (सनुष्य) लोक देवों को भी अपने साथ लेकर मझे नष्ट करना चाडे, तब भी वह भेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हे नागराज! यदि तु ससमूद और सपर्वत इस सारी पृथ्वी को मेरे ऊपर फेक दे, तब भी तू मुझ में किसी भी प्रकार के मय का सञ्चार नहीं कर सकता। हे उरगाधिय ! अपनी इस बिनाझ प्रक्रिया को बन्द कर दो ।" स्वविद सन्मान्तिक के इन

 <sup>&#</sup>x27;असीतिया सहस्तानं घन्नानिसमयो अह । सत्तसहस्तं पुरिता पञ्चनं नेरसन्तिके ॥ ततो पन्ति कस्नीरगन्यारा ते इवानि पि

अर्थु कातावरकोता केन्द्रतवयरस्का सं ब्रह्मकंको १९४२७-१८० । १८२० २. सरेवकोवि वे सोको जागनचा साम्बेक्य कंन्द्र १९८८ १८५४ ८ १८४८८ व व से परिवाली अस्य कनेत्री स्ववनिर्वाल १००० १८० वरी १९८८ १८०

वचनों को सुनकर नागराज बहुत प्रमावित हुआ। उसके हुपय में स्वविद के प्रति प्रगाह बास्या उत्पाह हो गई। तब स्वविद ने उसे वर्मोपदेश किया, विश्वे सुनकर नागराज ने बौढ वर्म को स्वीहत्त कर लिया। उसके माय हो चौराशी हजार अन्य नागों ने बौ बौढ धर्म की दीका प्रस्त की।

स्थवित पण्यानिक ने काश्मीर और गान्यार में बौद्ध वर्स के प्रचार के किये वो कार्य किया, उबके सम्बन्ध में महावसों का यह विवरण काल्पनिक वातो ते परिपूर्ण होते हुए मी महत्त्व का है। हमें बात है, कि कार्यों के दूर्व काश्मीर नीयों साम्राण्य के अल्पर्तत नहीं वा, स्थिप अलोक ने नान्यार का उल्लेख अपने 'रावविषय' के अल्पर्तत क्ये सिकाई । वारवाल नामक जिस नान को काश्मीर के राजा के रूप में महावसों ने लिखा नया है, वह अयोक में पूर्व के काश्मीर के सानक को सुचित कर सकता है। जारत के प्राचीन साहित्य में नागों का अनेक स्थानों पर उल्लेख हमा है। इत्तरे सायः एक ऐसी आति का बोच होता के नागों के पूर्व इस वेम में निकास करती थी,और विसकी सम्यात और संस्कृति आर्यों वे बहुत जिस वी। यह अनम्यव नहीं है, कि पहले काश्मीर में भी नाग आति का निवास हो, और दिमालम के अल्य पार्वत्य प्रदेशों में नत्यवं और सज आदि जातियों का। ये वहीं के मूल निवासियों को हो पूर्वित करते हैं। महास्वों की कवा में एक पुहस्तती देश के इति के मूल निवासियों का जारत के वसे और सस्कृति के प्रवास में आने के साथ है।

ह्यू एन्लाग के यात्रा विषरण में भी काश्मीर से बौद्ध वर्ष के प्रचार का अंघ स्विषर मध्यात्विक (मज्यत्विक) को ही दिया गया है। वहाँ जिला है—एक ममय बा, जबकि यह देश (काश्मीर) मार्गा की झील के समान था। प्राचीन समय में जब व्यवसान बुद्ध ज्ञान देश में एक दानंव की परास्त कर आंकाश-मार्ग से मध्यदेश (मारत) को वापस ज्येट रहे थे, तब इस देश (काश्मीर) के ठीक ऊपर आंगे पर उन्होंने क्योग किय्य बानन्य को मन्त्रीषण कर इस प्रकार कहा— मेरे निर्वाण के पश्चात् अहँत मध्यात्विक इस देश में एक राज्य स्थापित करेगा, यहाँ के निवासियों को सम्य बनायेगा और अपने प्रयत्त से यहाँ बुद्ध के सासन का विस्तार करेगा। मध्यात्विक द्वारा बुद्ध की इस मिल्यवाणी को नित प्रकार पूरा किया गया, ह्या एन्सा के इसपर भी प्रकास डाला है। असी अली अलीकक विस्त द्वारा इस अहँत ने काश्मीर के 'सान' को अपने प्रभाव में कर छिया और कही अपनी

सचे निरमंगीह सम्मं ससमुद्दं सपम्मतं । उपिक्रपितमा महामाग किपेक्यांसि ममोगरिए ।। नेव ने सम्मूजेव्यांसि असेतुं भयभेरमं ।

अञ्जबत्यु तमे' बस्स विवातो उरगाबिय ॥' महावंसी १२।१६-१८

<sup>?.</sup> Beal : Buddhist Records of the Western World Vol. I pp 149-150

राज्य स्थापित किया। उसके प्रयत्न से काश्मीर में ५०० संघारामी की भी स्थापना हुई। ह्युएन्सांन के अनुसार अहंत मध्यान्तिक का समय बुद्ध के निर्वाण के ५०साल बाद था। वह अधोक का समकाशीन नहीं था। वहां तक वर्षों और तिवियों का सम्बन्ध है, पारत की प्रानीन अनुश्रुनि मे अनेक स्थानों विरोध गाँव थाते हैं। पर वहीं केल हतमी बात स्थान देने योग्य है, कि महावंसो और चीनी अनुश्रुति—दोनों से काश्मीर के क्षेत्र के बीढ-धर्म के प्रयार का श्रेष स्थारित (शहूंन) मुख्यतिन्क (सध्यान्तिक) को ही दिया यथा है।

तिम्बती अनुशूति के अनुसार भी काश्मीर से बौद्धवर्म का प्रचार स्विचर मन्यान्तिक (पर्व्वति मन्यान्तिक) हारा ही किया गया था। वीनी अनुशूति वे और तिम्बती अनुशूति में मुख्य में व यह है कि तिम्बती अनुशूति में मुख्य में व यह है कि तिम्बती अनुशूति में मुख्य में व यह है कि तिम्बती अनुशूति में स्थान स्वार । तिम्बती अनुशूति के अनुसार मी काश्मीर में यह के निवर्ष के वे पचास साल बार। तिम्बती अनुशूति के अनुसार मी काश्मीर में यह ले निवर्ष के अनिवार वा। 'काश्मीर के प्रचार-मण्डल का नेता सम्यान्तिक था, इस विषय में चीनी, तिम्बती और सिहली—स्व वोड अनुशूतियों एकमत है। इसने यह समझा वा सकता है, कि इन नक आवार में एक सत्य ऐतिहासिक घटना की स्वृति विषयान है। हिमचल प्रदेश में प्रचार के लिये गये स्वविदेश के नाम साञ्ची से प्राप्त घातुमंजूयाओं में 'हेमवतावार्य' विषयच के साथ उत्कीर्य उपलब्ध होना भी इन बौद्ध कमाओं की मत्यता का परिचायक है। इन बातों के उपलब्ध होना भी इन बौद्ध कमाओं की मत्यता का परिचायक है। इन बातों को दृष्टि में रखते हुए यह स्वीकार करना अमयत नहीं होवा, कि महाबंशों के अन्य प्रवासक भी किल्यह ही नहीं हैं।

स्विवर मण्डिम हिमक्त प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रमं-प्रचार के लिये गये थे, इस विषय में कोई निवेंस बीढ प्रकार में उपन्य सावन काल में बांधि निवेंस बीढ प्रकार में उपन्य सावनों से मीहांती है। नेपाल में जावाक काल में वीढ प्रमं ने प्रमुख ने ही होता। पर नेपाल में जावोक के सावन काल में वीढ प्रमं ने प्रमेश होते हैं। नेपाल में जोने कर है। स्विवर साव काल है। नेपाल की बाजा की वी. जीर इस बाजा में उसकी पुत्री वोक्सतों भी उसके बाज की। वारकती का निवाह नेपाल के ही एक 'क्षत्रिय' देवपाल के साव हुआ वा। इसमें सन्देह नहीं, कि नेपाल के साव पात्रा अवीक का विनय सम्मन्य वा। इस वाम में यह अयान्य नहीं है, कि क्वान मिलस्य के नेतृत्व में जो प्रवार हिष्कत्त प्रदेश में बीढ वर्म के नेतृत्व में जो प्रवार हिष्कत्त प्रदेश में बीढ वर्म के निवास की अप्यतम वाटी के इन देश में बीढ वर्म का सुत्रपात इन प्रचारको द्वारा ही हुआ हो। नेपाल की अप्यतम वाटी के इन देश में बीढ वर्म का सुत्रपात इन प्रचारको द्वारा ही हुआ हो। नेपाल की अप्यतम वाटी के इन देश में बीढ वर्म का सुत्रपात इन प्रचारको द्वारा ही हुआ हो। नेपाल की अप्यतम वाटी के इन देश में बीढ वर्म का सुत्रपात इन प्रचारको द्वारा ही हुआ हो। नेपाल की आपात वी। यह काठमाण्यू से वी मील की हुपी पर स्ववर वी। पातन में साव की वाटी की सावी की सह काठमाण्यू से वी मील की हुपी पर स्ववर वी। पातन में तक्ष अपाते की हुपी की स्वार्ध के सहत-से स्वय वत्रवाय है। विनक्ष से पारी और क्वांक ने बहुत-से स्वय वत्रवाय है। विनक्ष से पीर अब कर मी

<sup>?.</sup> Rockhill : Life of Buddha pp. 107-110

विश्वमान है। क्योक की पुत्री चारमती ने अपने पति देवपाल के नाम पर वहाँ देवपत्तन नामक नगरी की बसाबी थी।

चीन की प्राचीन जनुश्रृति के अनुसार २१७ ई० पू०में कतिपय बौद्ध प्रचारक स्सिन् बंशी सम्राट् को हुआंग के दरबार मे गये थे। इस अनुश्रुति को विश्वतनीय नही माना जाता, क्योंकि इतने अधिक प्राचीन काल में भारतीय मिक्षुओं का सुदूरवर्ती कीन वे जाना ऐति-हासिकों को सम्बद प्रतीत नहीं होता। पर भारत और बीन का व्यापारिक सम्बन्ध इस युव में विश्वमान था। कौटलीय अर्थशास्त्रमें चीन पट्ट का उल्लेख हुआ है, और चान-किएन के नेतृत्व मे जो दूत-मण्डल चीनी सम्राट ने ताहिया भेजा था, उसकी रिपोर्ट में न केवल शेन-सू (मारत) का उल्लेख है, अपित उस व्यापार का मी जोकि दक्षिण-पश्चिमी चीन और मारत के बीच मे विद्यमान था। इस दूतमण्डल का समय १३८-१२६ ई० पूँ० है। इसके समय तक चीन और भारत का ध्यापार मली मौति विकसित हो चुका था। इस दशा में यह कल्पना करना असंगत नहीं होगा, कि इन दोनों देशों में पारस्परिक सम्बन्ध तीसरी सदी ई०पू०में भी विद्यमान रहा होगा। यदि २१७ ई०पू० मे भारतीयों की बीन का परिचय था और इस देश के व्यापारी चीन में भी व्यापार के लिये आया-जाया करते थे. तो क्या आहबर्य है कि कुछ बौद्ध भिक्ष भी इस काल में चीन गये हों और वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म का सुत्रपात किया हो। अञोक की मत्य २३२ ई०प०में हुई थी,और मीदगलि-यत्र तिष्य द्वारा बौद्ध प्रचारक-मण्डल उससे कोई १४ वर्ष पूर्व (२४६ ई०पू० के लगमग) देश-विदेश में मेजे गये थे। स्वविर मज्जिम के नैतत्व में जो मिक्षु हिमवन्त प्रदेशों में प्रचार के लिये गये थे, उन्हीं में से कोई यदि समयान्तर में चीन भी पहुँच नये, तो इसमें आण्ययं की कोई बात नहीं है।

## (६) यवन देशों में प्रचार

मारत के परिचय में अन्तियोक आदि जिन पांच यवन राजाओं के राज्य थे, उनने भी अग्रोंक ने मर्थ-विकाय का उद्योग किया था। इन सब राज्यों में अन्त-सहामात्र चिकि-त्यालय, विश्वासन्तुह, कृष, प्याऊ आदि स्थापित कर जनता में मारत और उसके प्रमें के जिन्ने सम्मान का माथ उत्पक्ष करने में तराय थे। इत द्वारा में जब स्थादिर सहारिक्सत अपने प्रचारक मण्डल के साथ नहीं यां प्रचार के निजये नया, तो उसने अपने लिये मैदान तैयार पाया। महारिक्सत के कार्य का विवरण वेते हुए सहात्वों में लिखा है—रिवार महार्याया। महारिक्सत के कार्य का विवरण वेते हुए सहात्वों में लिखा है—रिवार मुस्त कराये का त्याया। एक लाव साथर देशा में या। वहाँ उसने जनता को कालकार्या मुस्त का उपनेष्ठ दिया। एक लाव साथर हुआर मन्यां ने बढ़ साथे के करू को प्राप्त किया, और

<sup>8.</sup> Nilakanta Sastri K.A. A Comprehensive History of India Vol,II p766

दस हजार ने प्रक्रमा ग्रहण की। ' इसमें सन्देह नहीं, कि असीक के बाद इन यकन देवों में पिरकाल तक बीद वर्ष का प्रचार रहा। अलवहनी ने किया है, कि "पुराने समावें में कुरासान, परिवाग, ईराक, मोसल और सीरिया की सीमा तक के सब प्रवेश बीद वर्ष के कपूनामी वे।" अलवहन्ती का समय दवती सदी में है। उसके समय में इन राह देवों में इस्लाम का प्रचार हो चुका वा; पर तब भी यह स्मृति नष्ट नहीं हुई वी कि विचत समय में वे सब देवा बौद वे। अलोक के समय में में सभी प्रदेश यमनराज अनित्योक के साम्राज्य के बन्तर्गत वे। इन सब में जो बीद वर्ष का प्रचार हुआ, उसका भीपणेश यदि का कोक के समय में स्ववित्य महार्शकात हारा किया गया हो, तो यह सर्वेषा सम्पत्र है।

अशोक से लगभग ढाई सी वर्ष परचात जब पैलेस्टाइन मे महात्मा ईसा का प्रादुर्माव हुआ. तो पश्चिमी एशिया के प्रदेशों में ईसीन और धेराधन नाम के विरन्त लोग रहते थे। ये पैलेस्टाइन और ईजिप्ट में पूर्व की ओर से आकर बसे थे. और धर्मोपदेश के साथ-साथ चिकित्सा का सी कार्य किया करते थे। ईसा की शिक्षाओं पर इनका बहुत प्रमाव पड़ा था. और ईसा स्वयम भी इनके मत्सग में रहा था। सम्मवतः, वे विरक्त साथ स्थविर महा-रिक्सत के ही उत्तराधिकारी थे. जो ईसा के प्रादर्भाव के समय में इन बिटेशी ग्रहन-राज्यां में निवास करते हुए बद्ध के अप्टाक्किंग आर्थ कर्म का प्रचार करने में ब्यापत रहा करने थे। बाद में ईसाई वर्म और इस्लाम के उत्कर्ष के कारण इन पश्चिमी देशों से बीट धर्म का सर्वथा लोप हो गया। पर यह सुनिध्चित रूप से कहा जा सकता है कि ईसाई और मुस्लिम धर्मों के प्रसार से पूर्व पश्चिमी एशिया में सुर्व न बौद धर्म का प्रचार था। बाद में जैब और बैष्णव प्रचारक भी बौद्ध स्थविरो और मिक्षको का अनुसरण कर इन युवन देशों से वये. और वहाँ उन्होंने अपने धर्मों का प्रचार किया। अनेक ऐसे प्रमाण अब तक विद्यामान है. जिनमें पाश्चात्य संमार में भारतीय बमों की मत्ता सिद्ध होती है। मीसतान के प्रदेश से हेल्प्रमन्द के समीप एक बौद्ध विहार के भग्नावराप इस बात के स्पष्ट प्रमाण है, कि कभी ईरान (पशिया) में बौद्ध वर्म का प्रचार रह चका है। मनीचियन नामक एक नये सम्प्रदाय का परिचमी जगत में तीसरी नदी ने प्रसार हुआ था। इस सम्प्रदाय पर बौद्ध वर्म का स्पद्ध प्रमाव था। इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक 'मणि' को 'तथागत' कहा जाता था, और इसका धर्म-बन्ध एक बौद्ध 'सुत्त' के रूप में लिखा गया था। इस घर्मग्रन्थ में बद्ध और बोधिसत्त्व का भी उल्लेख है। मनीचियन सम्प्रदाय पर बौद्ध धर्म का इतना अधिक प्रभाव भी इसी

१. पत्थान योग विसमं सी महारविश्वती इति ।

कारकारामञ्जूसनं कवेसि कारकारो ॥ पाणकारकहरकानि सहस्कानि च सत्तात । मानकसं वाषुनितु, वस सहस्कानि पत्कानं॥' महाचेत्री १२१९-४०

<sup>2.</sup> Sachan : Alberuni's India p, 21

<sup>3.</sup> Bharativa Vidya Bhawan : The Age of Imperial Unity pp 629-631

तथ्य को सूचित करता है, कि तीसरी सबी तक पश्चिमी एविया बोर उसके समीपनर्ती प्रदेशों में बीड पर्य का बहुत प्रचारथा। यवन-देशों के लेन में बीडपर्य का जो इरता अधिक प्रचार हुना, उसका सूचपात क्योंक के समय में स्थित मंहारविवत बीर उसके साथियों डारा ही किया गया था।

### (७) सुवर्णभूमि में बौद्ध धर्म का प्रचार

बंगाल की लाड़ी के पूर्व में स्थित प्रदेशों को प्राचीन समय में प्राय: 'सुवर्णमूमि' कहा जाता था। दिल्लियों वरणा का प्राचीन नाम सुवर्णमूमि बा, यह इसी बच्चाय में कर रिल्ला वर्षा पड़ का है। पर यह इसी बच्चाय में कर रिल्ला वर्षा पड़ हों। यह इसी बच्चाय में कर रिल्ला वर्षा पड़ हों। यो पर यह इसी कारतीय नाहित्य में ऐसे निर्वेश विचयान है, जिनसे सल्या प्राचीन और उससे पर के विचय-पूर्वी एशिया के प्रदेशों को भी पुनर्ण-पूमि कहा जाना सुचित होता है। वातक कवालों के अनुसार वस्मा के व्यापारी जल्लामी उपलर्ण होता है। बातक कवालों के अनुसार वस्मा के व्यापारी जल्लामी उपलर्ण होता है। क्यांचित कार्या करते थे। वस्मा प्रवेश कार्या करते थे। वस्मा करते कारा वस्मा करते में समर्थ हुंबा करते थे।

महावंसों के अनुसार स्वविर उत्तर और सोण सुवर्णमूणि में यमंप्रचार के लिये गये थे। उस नमय वहीं के राजकुल की यह दक्षा बी कि ज्यो ही कोई कुमार उत्तरक होता, एक राजसी उसे सा जाती। जिस समय ये स्वविर पुत्रचंत्रमा पहुँचे, तभी वहाँ की होता, एक पुत्र को जन्म दिया। लोगों ने समझा कि ये स्वविर राजाची के चहायक है, अतः वे उन्हें बैर कर मारते के लिये तत्तरहो गये। स्वविरो ने उनके अनिप्राय को समझ लिया, और इस प्रकार कहा— 'हम तो सील से सुन्त अपण है, राजसी के तहायक नही हैं।' उसी समय राजसी यपने तद साथियों के साथ समुद्र के निकली, और उसे देख कर सक कोई मयमीत होकर हाहाकार करने लते। पर स्वविरों ने अपने अलीकिक प्रमाब से राज-कुमार का मक्षण करने वाले राजसों को प्रमां कर लिया। इस प्रकार नर्पक कमय की म्यापना कर इन स्वविरो ने वहीं एकत्र लोगों को 'ब्रह्मजलसुन्त' का उपदेश दिया। स्वविरों की वालित तथा उपदेश से प्रमासित होकर बहुत-से लोगों ने बौढ वर्ष को रीक्षा प्रकार कर ली।एक हजार पंचे सो पुत्रचे और इतनी ही रिक्यों ने सिलु इत लेकर सम में प्रवेश किया। क्योंकि सुवर्णमूणि के राजकुमार का जीवन सील और उत्तर के प्रवत्त विवा प्रवार कर ली। एक हजार पंचे सो पुत्रचे और इतनी ही रिक्यों ने सिलु इत लेकर सम में प्रवेश किया। क्योंकि सुवर्णमूणि के राजकुमार उनके नाम से 'सीणुत्तर' कहाए।'

सम्मध्तः, बहाबसो के इस विवरण में आलकारिक रूप से ग्रह सुचित किया गया है कि रोगरूपी राजसो के आक्रमणों के कारण सुवर्णमूमि का कोई राजकुमार जीवित नहीं रह पाता वा। स्थविर सोण और उत्तर धर्माचार्य होने के साथ-साथ कुश्रल चिक्तसक भी

१. महाबेंसी १२१४४-५४

वे। जब वे सुवर्णमूनि पहुँचे, तो रोगस्मी राजसो ने वहाँ के राजकुमार पर फिर आफमण किया, पर इस बार इन विकित्सक स्विचिरों के प्रयान से राजकुमार की बान कथ गई, विसक्ते परिलामस्वरूप पुत्रर्णभूमि के निवासियों को वौद्यपर्य पर बहुत अद्या हो गई। यहाँ यह लिखने की आवस्त्रकाता नहीं है, कि वरणा, मलाया, सिसाम, सुजाना आदि दिलामुर्जी एशिया के प्राय: सभी देशों में बीद्धपर्य का प्रचार रहा है। इस अने के अनेक देशों में तो अवस्त्रक भी बोद्धपर्य की ही प्रयानता है। इनसे बौद्धवर्य का जो प्रचार दुशा, उत्तका श्रीवणेक्ष राजा अशोक के शासनकाल में स्विवर मोण और उत्तर के नेतृत्व में हुआ या, सहावेशों की अनुश्रति का यही अभिप्राय है।

खशीक के समय में स्थाविर मोद्गालिपुण तिष्य के आयोजन के जनुनार बौद्धधर्म का देश-विदेश में प्रवार करने के लिये जो महानू प्रयत्न हुआ, उसका केवल आरत के दिलहाग में ही गही, अपितु संसार के दिलहाग में ही गहुत पहरूष है। बौद्ध स्थाविर दम काल में जो उद्योग कर रहे थे, उसे वे बुद्ध के आतन का प्रसार कहते वे। निस्सानेह, (जुद्ध के) शामन का प्रसार करने में वे मण्य के सम्राटों से बहुत आग बढ़ गये। इन स्थाविरों ने मागय सामान्य की अपेका बहुत अधिक कड़ा एक ऐसा वर्म-मामान्य कामम किया, बो कुछ सामान्य की अपेका बहुत अधिक कड़ा एक ऐसा वर्म-मामान्य कामम किया, बो कुछ सम्बाद के तम हों अपितु सहस्राध्यित के स्थित रहा। दो हुआर माल से अविक स्थाय बीत जाने पर भी बहु साम्राज्य अधिक रूप से अब तक सी विद्याना है।

विविध प्रभारक-सम्बन्धों के देश-विदेश में बीड धर्म का प्रसार करते के कार्य का विवरण देकर सहारकों ने जिला है, कि इन स्वितिरों ने जमूत से मी बड कर आगल-मुख का परित्याय कर सुदूरवर्ती प्रदेशों में मटकने हुए संसार के हित का नायन किया था। ने निस्सन्देह, वे स्वितिर चन्य है।

महोबबस्ताथि जिनस्य कब्डमं बिहाय पत्तं अनतंतुक्वस्य ते ।
 करित् लोकस्त हितं तहि सबेस्य को लोकहिते पनाववा ॥' बहाबंबो १२१५५

#### बीसवी अध्याय

# अशोककालीन शासन-व्यवस्था भौर सामाजिक जीवन

## (१) शासन की रूपरेखा

कोटलीय अर्थशास्त्र के आधार पर मौर्ययुग की श्वासन-स्वस्था का विश्वस रूप से विश्वस कर से विश्वस कर से विश्वस किया जा चुका है। अल्लेक के श्वासन-स्वत्र के सीर्थ साम्राज्य की श्वासन-स्वत्र का मारा स्वत्र साम्राज्य की श्वासन-स्वत्र का मारा स्वत्र साम्राज्य की श्वासन-स्वत्र का मारा स्वत्र साम्राज्य की स्वत्र किया मारा होते हैं। कोटलीय अर्थशास्त्र उस गुग की इति है, जबकि भारत में बहुत-से छोट-बड़े जनपदों की सत्रा थी। इन में से कुछ जनपद राज्य तत्र में और कुछ जनपत्र ना स्वत्र प्राच्यों में किराय पेति भी में, जो संचाती या संघी के रूप में सामित्र को भारत की विश्वास्त्र साम्राज्य के निर्माण में तत्र पर में, और उन्हें अपने प्रयत्न में बहुत कुछ सफलता प्राप्त मी हो गई थी। मारा के राज्योंने इन जनपदों की आत्वरिक स्वतन्त्रता को काम्य स्वत्र में हो गई थी। मारा के राज्योंने इन जनपदों की आत्वरिक स्वतन्त्रता को काम्य स्वत्र स्वत्र और कोटर बोर प्राप्त प्राप्त प्रतिचारित इस नीति का अनुकरण किया चा कि इनस्य स्वरूग स्वत्र और कोटर बोर प्रवाद में ने केवल अञ्चुण रक्षा बार, अतिवु उनके अनुक्य ही राज्य अपने स्वरित बोर व्यवहार का निक्षण करे। बही कारण है कि कोटलीव अर्थशास्त्र में ऐसे जनपदों की शासन-प्रतिक शासत की वृत्वस स्वरूग है। यो आत्वर साम्राज्य के अत्वर्ण होते हो एवी आत्वर स्वरूग से में सिक्ष स्वरूग से में सिक्ष स्वरूग से में सिक्ष स्वरूग से में सिक्ष सिक्ष से मारा सिक्ष स्वरूग से में सिक्ष सिक्ष स्वरूग से सिक्ष सिक्ष स्वरूग से में सिक्ष सिक्ष स्वरूग में सिक्ष सिक्ष स्वरूग में सिक्ष सिक्ष साम्य से में सिक्ष सिक्ष स्वरूग स्वरूग में सिक्ष सिक्ष साम्य साम्य के केन्द्रीय साय अपने स्वरूग स्वरूग स्वरूग हो साम्य हो हो से साम्य साम्य साम्य के केन्य सिक्ष साम्य साम्य साम्य के स्वरूगीय साय स्वरूग से सासन पर प्रकृत हो साम्य हो साम्य के केन्सीय साय साम्य साम्य

जब राजा जम्मोक पाटलिपुन के सिंहासन पर आरूड़ हुआ. तो भौगों के सासन को स्थापित हुए आभी सदी से अधिक समय व्यतीत हो चुका था। सुदूर दक्षिण के कतिपय प्रदेशों के अधिरित्त सेष प्रमुणे भारत तब मीयों के सासन में आ नया था, और चन्द्रणूर तथा बिन्दुसार जैसे प्रताश राजाओं ने अपने इस विश्वाल साझाज्य पर जवाधित जौर सुव्यन्तियान कर से सासन किया था। इस विश्वाल साझाज्य पर जवाधित जौर सुव्यन्तियान कर से सासन किया था। इस विश्व में सुव्यन्तियान कर से साम किया साम करिया साम करि

यद्यपि सम्पूर्व मीर्व साम्राज्य की राजवानी पाटलियुज बी, पर परिवय में काम्बोज-गान्यार, पूर्व में बंब और कलिज्ज तथा दक्षिण में आन्छ्र तक विस्तीर्ण मागव साम्राज्य का गासन बाटलियुव से युवाह रूप से कर सकता सम्मव नही था। श्वतः शासन की सुविधा की दृष्टि से मौबों के अधीन सम्पूर्ण 'विजित' को पाँच मायो, चकों या प्रान्तों में विभक्त किया गया था. जिनकी राजवानियाँ कमश पाटलिएन, तोसली, उज्जैनी, तक्षकिला और मबर्जेगिरि थीं। अज्ञोक ने अपनी धर्मेलिपियों में अपने अचीन राज्य की 'विजित' कहा है। एक स्थान पर इसे 'राज विषय' की भी संजा दी गई है। र अशोक का यह विजिल या राज-विवाह जिन पाँच मांगों में विमक्त था. वे तिस्निलिक्त बें--(१) हर्लेशाय--विसमें कम्बोज, गान्धार, काश्मीर, उद्यान (अफगानिस्तान) और बाहीक (पंजाब) के प्रदेश अन्तर्गत वे। इसकी राजवानी तक्षक्षिला थी। (२) पश्चिम चक-इसमें गजरात, काठिया-बाड से लगाकर राजस्थान, मालवा आदि के सब प्रदेश सम्मिलित थे। इसकी राजधानी उज्जैनी थी। (३) दक्षिणापय-विरुध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण के सब प्रदेश इस नक के अन्तर्गत थे, और इसकी राजधानी उउजैनी थी। (४) कलिख-राजा अञोक ने कलिख को जीतकर उसे एक पथक चक या प्रान्त के रूप मे परिवर्तित कर दिया था, जिसकी राजवानी तोसली नगरी थी। (५) मध्यदेश--इसमें वर्तमान समय के बिहार, उत्तर-प्रदेश, बंगाल और उनके समीपवर्ती प्रदेश सम्मिलित ये । इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इन चकों (मध्यप्रदेश के अतिरिक्त) का शासन करने के लिये प्रायः राजकुल के व्यक्तियों को ही नियक्त किया जाता था. जिन्हें 'कुमार' कहते थे। कुमार अनेक महामात्रों की सहायता से अपने-अपने बक का शासन किया करते थे। अशोक राजा बनने से पूर्व तक्षशिला और उज्जैनी में कुमार के रूप में शासन कर चका था। कुनाल भी अशोक के समय मे तक्षशिलाका 'कुमार' रहा था। मध्य देश का शासन सीधा राजाकी अधीनता मे था। अशोक की वर्मीलिपयों में उज्जैनी, तक्षकिला और तोमली के 'कमारों' का उल्लेख

आवा है। बीलों की बिला पर उन्होंने प्रवाम अतिरिक्त लेख से अवीक ने यह आरोश जिल्लाबाग है, कि उन्होंनी से भी हुमार इसी प्रयोजन से ऐसे वर्ग को बीरे पर मेजेंने, जो तीन वर्ष से अधिक समय नहीं बीतने देंगे। इसी प्रकार ने तक्षित्रला में भी। 'इस प्रसंत्रिय से अधोक ने अपने महामानों को धर्म आवाल के प्रयोजन से री जाने कि लिये आरोह दिया है। उज्जेनी और तक्षित्रला में निमुक्त अपने 'हुमारे' (प्रात्तीय शासको या राज्यपालो) के लिये भी उसका गहीं आदेश है कि वे भी अपने अधीनवर्तों महामात्रों को प्रमंत्रावण के लिये दौरे पर मेजते रहें, और उनके दौरों में तीन साल से अधिक का समय न बीतने पाए, अधीन तीन साल में कम अन्तर परहीं वे दौरे के लिये बाते रहे। इस वर्मीलिय से यह मर्बंचा

१. 'सबन विजिते देवानां त्रियस त्रियवसिसः.."बतुर्वज्ञ ज्ञिस्तरोस्स (ज्ञाहबाजनद्री)
—वित्रीय लेख ।

२. 'इह राजविषयेत्...' चतुर्वत जिलालेख (गिरनार)---तेरहवाँ लेख ।

 <sup>&#</sup>x27;उबैनिते पि च कुमाले एताए व अठाए निकासियल हेरिकसेव वर्ग तो च अतिकास-यिवात तिनि क्वानि हेनेच तकसिकाते थि।'' बौकी-अतिरिक्त प्रथम केथा।

स्पट हो जाता है, कि उन्मैंनी और तसविका में नवीक हारा कुनारों की नियुक्ति की नई थी, जो कमा परिवासी वक बीर करायन के प्रान्तीय सावक से। वीकी सिका के सिक्री में की कमा परिवासी सावक से। वीकी सिका के सिक्री में की कुमार की नियुक्ति मूर्तिक होती है। इस लेक में यह कहा जारा है—वेबानाधिय के वचन (वावेष) से तोसकी में कुमार और महानाओं को यह कहा जाए। ' वीक साहित्य की कवाजों हारा हमें यह जात है, कि राजा विन्तुसार तीर अधीक के सासन-काल में राजकुमारों को तसाहित्य और उन्हें की लिखा की सुक्तीर राज्यानियों में सावक के क्या में नियुक्त करने की प्रवासी में स्वानिक की वर्तिकियों हारा मी यह बात पुष्ट हो जाती है। युवर्ण-विरि के जिस सावक को उन्हें का अधीक की वर्तिकियों हारा मी यह बात पुष्ट हो जाती है। युवर्ण-विरि के जिस सावक को उन्हें के अधीक की वर्तिक के मानिय सावक के स्वान्तिक में स्वानिक के स्वान्तिक की सावक के स्वान्तिक से सावक के स्वान्तिक से सावक के सावक

सध्यस्त, उत्तराप्त, रावस्त वक, कालक्क सार सावार्य कर वा का सा प्राप्त के अवार्य त्या स्वार्य के अवीन सहामात्र सामन करने थे। उदाहरणार्थ तोमली के अधीन समापा में, पाटिलपुत के अधीन सहामात्र सामन करने थे। उदाहरणार्थ तोमली के अधीन समापा में, पाटिलपुत के अधीन करियास्त्री में ओर कुलारित के अधीन स्वार्य के आदि का की आदे के अधीन स्वार्य के सा का अधीन से अधीन स्वार्य के सा का अधीन के सा का सा सह के अधीन कर का सा सह के अधीन से अधीन से अधीन से अधीन के सा का सा सह के अधीन के अधी

 <sup>&#</sup>x27;वैदानं विवस वचनेन तोस्रलियं कुमाले नहानाता च बतविय ।' मौकी-अस्तिरिक्त दिलीय केवा ।

२. 'चुक्कंतिरक्षेत्रे व्यापुतास सहामातालं च क्वतेल इतिकास बहामाता आयोगियं वत-विचा ।' बहामिरि-सच् विकासेच ।

वे. **सहाविदि समुन्धिकारेखा ६**००० १०० ५० ५० १५ १५ १५ १५

के महामाल्यों को तोसली के कुमार की मार्फत आजा नहीं दी गई थी। जीगढ की जिला पर जो वो जीनिएक्त लेखां के सदृष्ठ है, जोर जो घीली-विला के अतिदिक्त लेखां के सदृष्ठ है, उमेर जो घीली-विला के अतिदिक्त लेखां के सदृष्ठ है, समाप्ता के महामाल्यों और नयर-व्यावहारिकों को सीचे आजारत किये गंग है! समाप्ता नगरी किल्ह्ल के अन्तर्यंग थी, और इस प्रदेश को अचीक द्वारा ही मौये विज्ञित से सीम्मिलित किया याया था। ये लेख मी नये जीते हुए किल्ह्ल के लिये विशेष रूप से लिखवाये गये थे। सम्मवत: इसी कारण समापा (जो किल्ह्ल के विशेष विशेष में स्वत था) के महामार्थों का विशेष महत्व था, और अशोक ने अपने आदेश उन्हें सीचे ही आजारत कराये थे, तीसली के कुमार द्वारा नही। को साम्यों नगरी मध्यदेश में थी, जिसका शासन पाटलिपुत में अञ्चालित होता था, अत बही के महामार्थों के मञ्ज्ञालित होता था, अत बही के महामार्थों के नाम पर ही है।' चको या प्रान्तों के शासन के जिये कुमारों की महायतार्थ जो महामार्थ निम्म पर ही है।' चको या प्रान्तों के शासन के जिये कुमारों की महायतार्थ जो महामार्थ निम्म के साम के साम के साम पर ही तो पर प्राच्या के उन्हात साम पर ही है।' चको या प्रान्तों के वासन के लिये कुमारों की महायतार्थ जो महामार्थ निम्म के साम के साम को का साम जो आजाएँ प्रचारित की, वे केवल कुमार या आर्यपुत के नाम में न होकर कुमार (या आर्यपुत के नाम में न होकर कुमार (या आर्यपुत के नाम

 <sup>&#</sup>x27;देवानं पिये हेवं आहा समापायं महामाता नगलवियोहलक हेवं अतिबया ।' जीवड, प्रथम अतिरिक्त लेख ।

२. 'डेबानंपिये आनवयति कोसंबियं महामात'' कौशाम्बी स्तम्भ लेख ।



में इस शासन का अक्षरवा: पाछन कराने के लिये भे जिये। वह लेख स्पन्ट रूप से इस बात का संकेत करता है. कि राज्य के कतिपय उपविज्ञाग कोट और विषय के रूप में थे। ये कोड़ और विषय पूराने पूर और जनपद को ही मूचित करते हैं, यह मरोसे के साथ कहा जा सकता है। कोट और विषय की अवेक्षा अधिक बड़ा शासन का विमाग 'आहार' या, अशोक द्वारा महाबात्यों को जिनमें अपने शासन (राजकीय आदेश)का अक्षरश. पालन कराने की आजा प्रदान की गई है। आहार से बढा शासन का विभाग 'प्रदेश' था, जिसके शासक को 'प्रादेशिक' कहते थे। कालसी शिला पर उत्कीर्ण लेख में जिन महामात्रो और राजकर्मचारियों को धर्मानज्ञासन के लिये दौरा करने के सम्बन्ध में आदेश दिया गया है. वे 'रज्जुक', 'प्रादेशिक' और 'युक्त' हैं। " चतुर्दश शिलालेख की अन्य प्रतियों में भी इन राजकर्मचारियों का इसी प्रसंग में उल्लेख किया गया है। निस्सन्देह, प्रादेशिक प्रदेश के शासक की संज्ञा थी, जो कुमार या आर्यपुत्र की अधीनता में अपने प्रदेश के शासन का सवालन करता था। सम्मवत , बाद के काल मे प्रादेशिक को ही 'राष्ट्रिय' कहा जाने लगा था। गिरनार में उपलब्ध शक-क्षत्रप रुद्रदामन के लेख से सचित होता है, कि चन्द्रगृप्त मीर्य के समय मे मुराष्ट्र (काठियाबाड) का प्रदेश राष्ट्रिय पूच्यग्प्त द्वारा शासित था और अशोक के समय में यवन तुशाष्प द्वारा। रुद्रदामन ने इनका उल्लेख गिरनार की सुदर्शन झील की मरम्मत के सम्बन्ध में किया है। निस्सन्देह, स्राष्ट (काठियाबाड) मौयौं के शासन मे राज्य का एक ऐसा विभाग था, जिसके शासन के लिये एक पृथक प्रादेशिक या राष्ट्रिय की नियक्ति की जाती थी। गप्त साम्राज्य के शासन मे राष्ट्रिय संज्ञा के राज-पदाधिकारी राष्ट्रों या प्रान्तों का शासन करते थे. और उनके अधीन 'विषयो' का शासन विषयपतियो द्वारा किया जाता था। भौषों के शासनकाल मे. सम्भवत.. राष्ट्रिय या राष्ट्रिक और विषयपति संज्ञाओं का प्रयोग नहीं होता था, यद्यपि एरंग्डि के लघ चिलालेख में 'राष्ट्रिक' का प्रयोग किया गया है, जो किसी राजपदाधिकारी की ही संज्ञा प्रतीत होती है। रहदामन ने जो सराष्ट्र के शासक को राष्ट्रिक लिखा है, वह अपने समय की सज्ञाओं को दिष्ट में एख कर ही लिखा गया है। अशोक के समय मे इन शासकों की सका प्रादेशिक और यक्त ही थी।

कतिपय विद्वानों ने जयोक के शिलालेकों के प्रादेशिक को कौटलीय जर्बधास्त्र के प्रदेश्यक के साथ प्रिलाकर यह प्रतिपादित किया है, कि चन्द्रगुष्ठ नौथे के समय के प्रदेश्यक को ही जात्रोक के समय मे प्रादेशिक कहा जाने लगा था। पर यह सही प्रतित नहीं होता, क्योंकि प्रदेश करक द्यायन न्यायालयों के न्यायापीयों की संज्ञा थी, यह पि उन्हें शासन-सम्बन्धी कतियय अधिकार भी प्राप्त थे। व्यतिसाम्य के खारित्यक हो प्राप्त वेश का स्वाप्त के स्वाप्ताम्य के खारित्यक हम दीनों को एक

१. सारनाथ स्तम्भलेख ।

२. चतुर्वश शिक्षातेच---तीसरा केस ।

समझने का कोई अन्य आधार नहीं है। वस्तुत, अधोक के समय तक मानव साझाज्य का सासन सुसंबंदित और मुख्यवस्थित रूप धारण कर चुका था, और उसके सुवासन के किए अनेक ऐसे महासाल्यों या राजपदाधिकारियों की नियुस्ति की जाने लगी थी, जिनका कोटलीय अर्थशास्त्र में उल्लेख नहीं मिलता है। सम्मवत, प्रावेशिक मी इसी प्रकार का प्राराधिकारी था।

ग्रह कल्पना करना भी असगत नहीं होगा, कि अशोक के समय तक पौर जानपद समाओ के महत्त्व में बहुत कमी आ गई थी। चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन में इन संस्थाओं का क्या महत्त्व था, इस पर कौटलीय अर्थशास्त्र के आधार पर प्रकाश डाला जा चुका है। पर अजोक की धर्मिलिपियों में इन का उल्लेख नहीं मिलता। अशोक धर्मश्रावण और धर्मान-शासन के लिये बहुत उत्सुक था, इसके लिये उसने बहुत प्रकम (पराक्रम) भी किया। अपने कमारो और महामात्रों को भी उसने प्रेरित किया कि वे भी उसी के समान धर्म-किलय के कार्य में सहयोग देने के लिये प्रयत्नकील हो। यदि अशोक के समय में भी परान जनपटो की पौर-जानपद सस्याएँ सिक्रय होती. तो उसके लिये यह सर्वया स्वामाविक तया समजित था, कि वह धर्मविजय की नीति की सफलता के लिये इनका भी उपयोग करता। केवल एक ऐसा निर्देश अशोक की धर्म लिपियों में विद्यमान है, जिससे इन संस्थाओं की सत्ता सचित होती है। सारनाथ के स्तम्मलेख मे पाटलिपुत्र के महामात्रों को सघ म फट न पड़ने देने का जो आदेश दिया गया है. उसमें यह विधान किया गया है कि इस आदेश की एक प्रतिलिपि मिक्षसम् और भिक्षणीसम् में रखी जानी चाहिये. और एक प्रति-लिपि समलन (समरण) मे सुरक्षित रहनी चाहिये। समरण एक ऐमे स्थान को कहते थे, जहाँ लोगो का बहुधा आना-जाना रहा करता था या जहाँ लोग प्राय एकत्र हुआ करते हो। पर के लोग पौर सभा में और जनपद के निवासी जानपद सभा में एकत्र हुआ करते थे. यह हमे जात है। अशोक के समय तक भी जनपदों की यह परिपारी कायम रही होगी. यह मानना असगत नहीं है। अतः अशोक ने जिन समरणों में अपनी राजकीय आजा को सरक्षित रखने की व्यवस्था की थी. वे प्राने यग के सन्धागार भी हो सकते हैं. यह कल्पनासहज्जमें की जासकती है।

ययिए अशोक के समय तक मौये साम्राज्य का केन्द्रीय शासन मलीमौति मुसंबद्धित हो चुका था, पर कतिपय प्रदेश ऐसे भी वे जो मौयों के 'विजित' के अन्तर्गत होते हुए भी अपनी पृषक् स्वतन्त्र सतार खते वे । अशोक की एक वर्मक्रिति में उत स्वानों का उच्छेल किया गया है, जहाँ धर्मविजय स्वापित की गई थी। ये दी प्रकार के हैं, सीमान्त देश जोर स्वतन्त्र साथा प्रतिकृति के अन्तर्गत को ज्ञान स्वतन्त्र स्वाक्ष मामलनाय-पंगित, मोज-पित्तिक को आपना स्वतन्त्र स्वोत मामलनाय-पंगित, मोज-पित्तिक को आपना-पुलिन्द जादि। ये प्रदेश कही वे जीर इनले किज वजनदर्भ के प्रतिकृत स्वति हो प्रदेश का स्वतन्त्र स्वाक्ष स्वतन्त्र स्वति के अन्तर्भ स्वति हो स्वतन्त्र स्वति के स्वतन्त्र स्वति स्वति स्वति स्वतन्त्र स्वति स्वति स्वतन्त्र स्वति स्वति

होया कि मौर्य साम्राज्य में इनकी विश्विष्ट स्थिति वी और ये सम्भवत ऐसे राज्य वे जिम पर जवीक का सीधा शासन नहीं था।

#### (२) राजा और उसकी परिषद्

मौयों के शासन में राजा 'क्टस्थानीय' होता था, यह पहले प्रतिपादित किया जा चुका है। उसकी स्वेच्छाचारिता को नियन्त्रित करने की शक्ति रखनेवाली कोई प्रतिनिधि मभाएँ भी उस काल में विश्वमान नहीं थीं। जो मन्त्रिपश्चिद आदि सस्याएँ मौयों के केन्द्रीय शासन मे थी, वे शासन-कार्य मे राजा की सहायता करने के लिये ही थी। राजा की शक्ति पर यदि कोई नियन्त्रण उस समय विद्यमान था. तो वह प्रकृतिकोप ( जनता के विद्रोह ) के भय के रूप में या शास्त्र-मर्यादा के पालन की आवश्यकता के रूप में ही था। अशोक के उत्कीण लेखो द्वारा राजा की स्थिति व शक्ति के सम्बन्ध में कतिपय ऐसे निर्देश प्राप्त होते हैं. जो उल्लेखनीय है। घौली और जाँगढ में अशोक ने जो दो अतिरिक्त शिलालेख उत्कीर्ण कराये थे, उन दोनो का प्रारम्म प्रायः इस प्रकार हुआ है--- "जो कुछ भी मैं (उचित) देखता हूँ, उसी की मैं इच्छा करता हूँ और उसी को मैं विविध उपायो द्वारा सम्पादित करता हैं। और मेरा मध्य उपाय यह है कि आप लोगो द्वारा अपने प्रयोजन को अनुशासित कराऊँ।" अशोक ने यह तोसली के कुमार और महामात्रो तथा समापा के महामात्रों को सम्बोधन करके कहा है। इसके पश्चात अशोक ने अपनी जिस इच्छा को कियान्वित कराने के लिये इन राजपदाधिकारियों को आदेश दिया है, वह प्रजाजन के हित आर सुल के सम्बन्ध मे है। पर इस धर्म लिपि से अशोक का यह कथन ध्यान देने योग्य है-में जो कुछ भी उचित देखता हूँ या समुचित समझता हूँ, उसी की इच्छा करता हूँ और उसे ही विविध उपायो द्वारा सम्यादित करता है। जिन विभिन्न उपायो द्वारा अशोक अपनी इच्छा को पूर्ण करता था. उनमें प्रधान उपाय अपने महामात्रो द्वारा अपने आदेशो का पालन कराना था। यह उक्ति एक ऐसे राजा की है, जिसकी राजकीय इच्छा पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न हो और जो, जो कुछ चाहे उसकी इच्छा करने और सब प्रकार के उपायों से अपनी इच्छा को पूर्ण करने की स्थिति में हो। यह बात दूसरी है, कि अशोक की इच्छा प्रजा का कल्याण करने की थी. और उसने उसी के लिये प्रयत्न किया। पर इस वर्म लिपि से वह स्पष्ट हो जाता है कि बवाक की मनोब्सि एक स्वेच्छाचारी राजा की बी, जो उस यन के एक विशाल साम्राज्य के एकाविपति के लिये सर्वेबा स्वामा-विकशी।

 <sup>&#</sup>x27;अं किडि बसामि हवं तं इच्छामि । कॅति कंगन वटिपादयेहं बुवालते व आक्सेहं एस व मोस्वमत इवास एतीत बठीत अं कुचेतु अनुसचि।''वीकी, प्रथम मितिपार केवा

स्वेज्छाचारी होते हुए भी अशोक एक दयाल और प्रजापालक राजा था। वह प्रजा को अपनी सन्तान की तरह मानता था। इस भाव को उसने इस प्रकार स्पष्ट किया है-"सब मनव्य मेरी प्रजा (सन्तान) है। जिस प्रकार मैं अपनी सन्तान के लिये यह बाहता हैं कि वे सब हित और सुख-एहलीकिक और पारलीकिक-प्राप्त करें, उसी प्रकार मै सब मन्द्यों के लिये भी कामना करता हैं।" एक अन्य वर्मलिपि में अशोक ने अपने भाव को और भी अधिक अच्छी तरह प्रगट किया है-- "उनको (मन्ष्यों को) यह आश्वासन देना चाहिये. जिससे कि वे जान जाएँ कि "देवानाप्रिय हमारे लिये पिता के समान है। जैसे देवानाप्रिय अपने प्रति अनकस्पा करता है (जैसा अपने लिये चाहता है) वैसे ही हमारे कपर भी अनकम्पा करता है (वैसा ही हमारे लिये भी चाहता है)। जैसी देवानाप्रिय की अपनी सन्तान है, वैसे ही हम भी है।" निस्सन्देह, अशोक ने यह यत्न किया कि वह जनना का सन्तान के समान पालन करे. उसके हित सख और कल्याण का साधन करे और इहलोक तथा परलोक दोनों मे उसे सुखी करने का यत्न करे। पर राजा और प्रजा के सम्बन्ध मे यह विचार भारत की राजनीतिक परम्परा मे एक नई बात थी। बौद्ध साहित्य मे राजा को 'महासम्मत' कहा गया है', क्योंकि वह जनता की सम्मति या सहमति से राजा के पद को प्राप्त करता है। राजा और प्रजा के सम्बन्ध को पिता और पुत्र के सम्बन्ध के सद्य प्रतिपादित करने का विचार कौटलीय अर्थशास्त्र में भी नहीं पाया जाता। कौटल्य के अनुसार प्रजा के सूख मे ही राजा का सुख है, प्रजा के हित मे हो राजा का मी हित है, जो राजा को प्रिय हो उसे करने में राजा का हित नहीं है, अपित प्रजा को जो प्रिय हो उसे करने में ही राजा का हित है। पर अशोक जिसे उचित समझताथा. उसी की वह इच्छा करता था और जसी को कियान्वित करना वह प्रजा के लिये हितकर मानता था। उसकी यह नीति कौटल्य और अन्य राजशास्त्र प्रणेताओं की नीति के अनरूप नहीं थी। हिमालय से समद्रपर्यन्त सहस्र योजन विस्तीर्ण मागघ साम्राज्य का अधिपति होने के कारण अशोक मे यदि यह प्रवित्त प्रादुर्भत हो जाए कि वह अपनी इच्छा को ही सर्वोपरि समझने लगे, तो इसे अस्वामाविक नहीं कहा जा सकता।

स्वेच्छाचारी झासक होते हुए भी अशोक कौटल्य हारा प्रतिपादित इस तथ्य को स्वीकार करता था. कि यदि राजा उत्थानवील हो तो सेवक (राजकर्मचारी) मी उत्थानवील

 <sup>&#</sup>x27;सबे मृनिसे पचा ममा अया पजाये इछानि हकं किति सबेन हितसुकेन हिबलोफिक-पाललोकिकेन युवेबृति तथा मृनिसेसु पि इछानि।' बौली, प्रथम अतिरिक्त केस

 <sup>&#</sup>x27;अब पिता तथा देवानं पिवे अफाक अथा च अतानं हेवं देवानंपिये अनुकंपित अके अथा च पता हेवं सये देवानंपियस।' चौली—द्वितीय अतिरिक्त लेखा।

<sup>3.</sup> Rhys Davids and Carpenter : Digha Nikaya III pp 92-93

४. 'प्रजा सुजे सुजे राजः प्रजानां च हिते हितम् । नात्पत्रियं हितं राजः प्रजानां सु प्रियं हितम् ॥' कौ. अर्थः १।९९

हो जाते हैं, और यदि राजा प्रमावी हो तो सेवक भी प्रमावी हो जाते हैं। इसी कारण उसने जिस नीति को उचित समझा, उसे सफल बनाने के लिये पूरा-पूरा पराकम (उद्योग) किया, और अपने राजकर्मचारियों को भी अधिकतम उद्योग करने के लिये प्रेरित किया। अपनी धर्मीलिपियों में अशोक ने बार-बार अपने पराक्रम (उद्योग) का उल्लेख किया है। यह उद्योग उसने अपनी घर्म विजय की नीति की सफलता के लिये किया था। साथ ही, अशोक यह भी समझता था, कि उसके राजकर्म चारियों को भी निर्दोध तथा उद्धमी होना चाहिये। अपने महामात्रों से वह जिन गुणो की अपेक्षा रखता था, उन्हें उसने इस प्रकार प्रवट किया है--- "आपको (महामात्रो को) यह इच्छा करनी चाहिये। क्या इच्छा कि हम मध्य (निष्पक्ष) मार्ग का अनुसरण करे। किन्तु इन बातो से सफलता प्राप्त नहीं होती है, ईब्बॉ. आगुलोप (मानसिक संतुलन का शीध लोप हो जाना), निष्ठुरता, स्वरा (अस्दवाजी), अनावृत्ति (विवेक विहीनता), आलस्य और क्लमच (प्रमाद)। अतः आपको इच्छा करनी नाहिये कि ऐसे दोष आप में न हों। इन सब (दोषो) के मूल में होते हैं, आश-लोप और त्वरा। जो निरन्तर क्लान्त होते रहते हैं, वे न उत्कर्ष के मार्ग पर अग्रसर हो सकते है, और न उद्योग ही कर सकते हैं। किन्तु आप को चलना है, आगे बढ़ना है और लक्स की प्राप्ति करनी है।" अशोक की यह उक्ति महामात्री व अन्य राजकर्मचारियों के लिखे कितनी प्रेरणा देनेवाली है, यह सर्वेथा स्पष्ट है। वस्तुतः, अशोक यह अनुभव करता था कि उसकी नीति तभी सफल हो सकती है, जबकि उसके कर्मचारी भी उसी के समान उत्थानशील, प्रमाद से विहीन, विवेकी और दयालु हों। निष्ठुरता, जल्दवाजी, कोछ आदि दुर्गुण उनमे न हो, और वे मनोयोग के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें।

अधोक राज्यकार्य में कितनी दसचित्तता के ताथ कार्य करता था, इस सम्बन्ध में भी कितपा निर्देश उसकी परिकिपियों में विद्यमान हैं। अपनी एक वर्मिकिपि में अबोक ने इस प्रकार निज्ञा है— 'दैवानाप्तिय प्रियदर्थी राजा ने ऐसा कहा। बहुत समय व्यतित हो गया, मूत काफ में सब समय अपेकमें (राज्य के आवस्यक कायें) और प्रतिवेदना (राज्य-कार्यों की सुबना) नहीं होती थी। अत सृष्ठ द्वारा ऐसा किया नया। सब समय (बाहे) में भोजन करता होऊँ, (बाहे) में अवरोधन (अन्त-पुर) में होऊँ, (बाहे) मार्गार (ध्यानपुर) में होऊँ, (बाहे) में वर्चा (ब्रावागार या पच्चाणा) में होऊँ, (बाहे) में विनीत (वान) में होऊँ और (बाहे) में उचान में होऊँ, वर्च (भी) सर्वेष प्रतिवेदक मूले जनता के कार्यों को स्विवेदक मूले जनता के कार्यों को स्विवेदक मूले जनता के कार्यों को स्वार्यों हो रहें (में) सर्वेष जनता के कार्यों का सम्यादन करता हूं।'' बसोक की यह उन्ति बहुत महत्वपूर्ण और प्यान देने योग्य है।

१. 'राबानमृतिध्ठमानमनूतिध्ठमो भृत्याः। प्रमाखन्मनु प्रमाखन्ति।' कौ. अर्थ. १।१६

२. चतुर्वम झिलालेल--वौली, प्रवम अतिरिक्त लेख ।

बतुर्वंश शिक्षालेख (शाहवाजगढ़ी)—छठा लेख ।

इसमे उसने जनता के कार्यों को सम्पादित करने के सम्बन्ध में अपनी तत्परता प्रविधान की है। इस वर्मीलिप में आये कतिपय शब्दों के अभिष्ठाय के विषय में विदालों से सन्बेट है। घर्मलिपि के 'बच' शब्द का संस्कृत रूपान्तर वर्षस या वज हो सकता है। वर्षस का अर्थ गोबर या पुरीष है, जिससे यह समझा जा सकता है कि अशोक को वच से शीचालय अभिनेत था। पर यदि बच को वज का समकक्ष माना जाए. तो उसका अभिनाय गौजाला या पक्काला ही होगा। विनीत का अर्थ है, लाया गया। इस से अक्षोक को लाने-ले जाने बाले यान ही अभिग्रेत थे। कौटलीय अर्थशास्त्र में राजा की जो दिनचर्या दी गई है. उसमें सोने के लिये केवल चार घण्टे के लगभग समय रखा गया है, और भोजन, स्नान, नित्य-कमं आदि के लिये केवल तीन घण्टे । आमोद-प्रमोद के लिये केवल हेव घण्टा निकाला गया है. आवध्यकता पड़ने पर यद्यपि उसमें भी राजकीय विषयो पर विचार-विमर्थ करता उसके लिये अनिवार्य है। शेष सब समय (चौबीस घण्टो में से चौदन घण्टे से भी अधिक) राजा को राजकीय कार्यों से ही लगाने हैं। उसे यह व्यवस्था करनी चाहिये कि जो कार्याची उससे मिलना चाहे उन्हें प्रतीक्षा न करनी पड़े। जो राजा अपना कार्य दूसरी पर छोड देता है और स्वय कार्य के लिये तत्पर नहीं रहता, उसके कार्य और अकार्य में अब्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। जो कार्य आत्ययिक (तरन्त करणीय) हो, उन पर तरन्त ध्यान दिया जाए। उनपर विचार और निर्णय को स्थगित कर देने का यह परिणाम होगा कि बाद में बे कष्टसाध्य या असाध्य हो जायेंगे।

इससे सन्देह नहीं कि अधोक राजकीय कर्तव्यों के पालन में अत्यन्त जागरूक था। जिन्हें अधोक ने 'प्रतिवेदक' कहा है, वे ही कीटलीय अर्थवात्तन से सभी, गुढपुत्य और चार कहे गये हैं। हमे जात है कि जन्मपुन मीर्य के शासन से गृढपुत्यों का महत्त्वपूर्ण स्थान था। अमात्यों तक की श्रीचना और अध्ययित की परण मृदपुत्यों द्वारा की आती थी। मैपस्पनीज ने भी जनता के एक ऐसे वर्ष का उल्लेख किया है, जो राज्य और जनता के सम्बन्ध से सब जानकारी प्राप्त करवा वा और उसकी सूचना गरकार को देता रहता था। अधोक के शासन-काल से भी इस वर्ष का विशेष महत्त्व था।

कीटलीय अर्थशास्त्र मे मन्त्रिपरिषद् के विषय में विवाद रूप से विवेचन किया गया है। इसके सदस्यों की नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी, और वे शासन-कार्य में राजा को परामर्थ दिया करते थे। अशोक की वर्मनिर्णियों में भी परिषा या परिषद् का उल्लेख हुआ हैं— "जो कुछ मी में मीलिक रूप से आजा प्रदान करूँ, वह वाहे दान के सम्बन्ध में हो और वाहे कोई विज्ञानित हो, अथवा यदि में कोई आय्यिक (तुरन करणीय) कार्य महामाव्यों को सौंप दूँ, और उनके बारे में परिषद् में कोई विवाद या पुर्विचार के लिये कोई प्रस्ताव उठ लडा हो, तो उसकी सुचना मुझे अविलम्ब यी जानी पाहिए-सर्वज

१. कौटलीय अर्थशास्त्र १।१९

(सब स्वानों पर) और सब समयों में।" इस वर्मीलिप से स्पष्ट है, कि अवीक के समय में मी ऐसी परिषद् या मिन्नपरिषद् की सत्ता थी, जिस पर राजा हारा दिये गये बादेखों पर विवाद या विचार किया जाता था, और उन आदेखों के सम्बन्ध में कमडे या मतमेद मी उत्पन्न हो जाते थे। राजा परिषद् के इस विचार-विमयों को बहुत महत्त्व देता था, और सम्मवतः उसकी उपेक्षा कर सकना भी उसके लिये सम्मव नहीं होता था। इसी कारण अधोक ने प्रतिवेदकों को यह आदेखा था, कि यदि उसकी बाजाओं के सम्बन्ध में कोई विचाद परिषद् में उठ लड़ा हो, तो उसकी सुचना उसे तुरन्त थी जाए। एक बन्य पर्यालिपि में परिषद के मन्द्रन्य में यह वाक्य जाया है—'परिषद मी युक्तों को हेतु (कारण) और व्यञ्जन (अकारसः अर्थ) के साथ (इन नियमों की) यणना करने के लिये बाता रंगी।' (जनुर्देश सिम्लालेक्स—नीतरा लेल) इसने भी अधोक के सासनकाल में परिषद्

प्रतीत होता है कि अघोक को अनेक बार मन्त्रिपरिषद् के बिरोध का सामना भी करना पढ़ा था। इस विषय में दिक्ष्यावदान की एक कथा उद्युद्ध करने के योग्य है। उसके अनुसार जब गाना अधोक को बौढ वर्ष में के प्रति अद्यो उत्पन्न हुई, तो उसने निष्णुजो से अपन किया-पगवान के लिये उसने किया है ?' मिश्रुओ ने उसन दिवा—"सुद्धित अनापिण्डक ने ।' 'सगवान के लिये उसने कितना दान दिया था ?' 'सौ करोड़', भिश्रुओ ने ने निर्मात के ने ।' 'सगवान के लिये उसने कितना दान दिया था ?' 'सौ करोड़', भिश्रुओ ने ने सुद्धित होकर मो करोड दान किया था, अत में भी अवद्य हो इतना दान करना।' अपनी महाता होकर मो करोड दान किया था, अत में भी अवद्य हो इतना दान करना।' अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करो के लिये अद्योक ने बहुत यत्न किया। हजारों स्पूर, विद्युद्ध सादि का निर्माण कराया। लाखों मिश्रुओ को प्रोजन और आअय दिया। इस प्रकार बढ़ोंक ने बीरे-बीरे नव्ये करोड तो सगवान के नाम पर मिश्रुओ, विद्यारी और संघ को दान कर दिया। पर दस करोड तो सगवान के नाम पर मिश्रुओ, विद्यारी और संघ को दान कर दिया। पर दस करोड तो सगवान के नाम पर मिश्रुओ, विद्यारी और संघ को दान कर दिया। पर दस करोड तो सगवान के नाम पर मिश्रुओ, विद्यारी और संघ को दान कर दिया। पर दस करोड तो संघ को साल हुए से इस सुमार संघ ने साल कर स्वार के स्वर्ण के स्वर्ण को स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण की साल के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण की स्वर्ण के स्वर्ण की साल के संघ के साल के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण की स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण की स्वर्ण के स्वर्ण की स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण की स्वर्ण कर स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण की स्वर्ण के स्वर्ण की स्वर्ण के स्वर्ण की स्वर्ण कर स्वर्ण के स्वर्ण की स्वर्ण के स्वर्ण की स्वर्ण के स्वर्ण की स्वर्ण की स्वर्ण के स्वर्ण की स्वर्ण के स्वर्ण की स्व

१. बतुर्वेश शिलालेख---छठा लेख ।

सैकड़ों कमल भी लखाते हैं, हे देव ! युम्हारा वह मुख आज सवाष्य क्यों है ?' 'राजा ने उत्तर दिया-—' राधामुल, न मुझे धन के विनास की विन्ता है, न राज्य के नाश का विचार है, और न किसी आश्रम से ही मेरा वियोग हुआ है। मुझे केवल इस बात का सोच है कि पुज्य मिस्को से मुझे विख्डुबना पड रहा है। मेंने प्रतिज्ञा की बी, कि मगवान् बुढ़ के लिये सी करोड दान करूँगा, परन्तु मेरा यह मनोरथ पूर्ण नही हुआ।'

अब अद्योक ने अपनी प्रतिका को पूरा करने के लिये राज्यकीय से द्येव धन की प्रदान करने का निर्वय किया। पर इसमें भी उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि उस समय कुनाल का पुत्र (अद्योक का पीत्र) सम्पदि (सम्प्रति) भूत्यत्व था। उसे अमाय्योने कहा— कृमार ! राजा अद्योक जब स्वय्य काल तक ही रहेगा। यह वन कुकुँटाराम सेवा जा रहा है। राजाओं की द्यन्ति कोद्या पर ही निर्मरकरती है। इसलिये (वन को कुकुँटाराम सेवा ने मे) भना कर दो। कुमार ने माण्डायारिक को राज्यकीय से दान देने से मना कर दिया।

पहले राजा अधीक मुक्कांपाल में रलकर मिल्नुओं को मोजन में जा करता था। पर अब सम्मा निषेख कर दिया गया। फिर उम्मी चौरी के राज में मोजन में जना बाहा, पर उसकी मी अमृतिन तहीं दी गई। फिर उम्मी के नेत्र हैं के यान में में में कम में जन महा, पर उसकी मी अमृतिन तहीं दी गई। फिर उम्मी के नेत्र हैं के यान में में मुक्केंदाराम के मिल्नुओं के लिये मोजन में जन वाहा, पर ऐसा करते से मी उसे रोक दिया गया। अव उसके पास के नक लाधा जीवला की यब च गया, जो उस समय उसके हाथ में था। इसके अनतर लाखे को ने सिवान होकर असारों और पीरों को बुला कर प्रका किया— हा समय प्राच्य का स्वामी कीन है। " हा प्रका मुक्त अमाराय आमान से उठ स्वा हुता, और समयित रीत्र से राजा अधीक को लज्जित हो प्राप्त में से बोला— देव हो पृथिवी के स्वामी है।" यह मुनकर अधीक को लज्जित हो प्रमुख से बोला— देव हो पृथिवी के स्वामी है।" यह पुत्र कर उसने किया— हो के स्वामी है।" यह पुत्र कर असे लोक हो से लागे मुक्त है आप मुख से अधीक से स्वामी है।" यह मुनकर अधीक की लोकों से जीयू कूट परे। अपूजों से अपने मुख कर हो हो। में ती राज से ख्युत हो गया हूं। मेरे रास तो केवल यह आधा आवेला ही बेव बच नया है, लिस पर मेरा प्रमुख है। ये रास तो केवल यह आधा आवेला ही बेव बच नया है, लिस पर मेरा प्रमुख है। ये रास तो केवल यह आधा आवेला ही बेव बच नया है, लिस पर मेरा प्रमुख है। है पर सत्ता तो केवल यह आधा आवेला ही बेव बच नया है। लिस पर मेरा प्रमुख है। है।"

 <sup>&#</sup>x27;तस्यंश्य समये जुनालस्य सम्पविनाम पुत्रो युवराक्षे प्रवति। तस्यामार्त्यरितित्त् । कुमार, अशोको राजा स्वरूपकालावस्थायो, ह्वं च ब्रब्धं कुर्कुटारामं प्रेवति कोश-विलयक्ष राजानो निवारितित्यः। यावस्कुमारेन भाष्यामारिकः प्रतिविद्धः। विव्याववान र. ४२९-४३०

 <sup>&#</sup>x27;अब राजाशोक: सींवागीऽमाखान् पौरांक्य सींनरास्य कवसति । कः साध्यतं रृषि-व्याणीवयरः । ततीऽमासय उत्तवासालगढ् केन राजाशोकस्तिगान्जांक प्रवच्योकाव । वेवः पुनिव्याणीक्यरः । अब राजाशोकः सास्कृषित्रन्यनववनोऽपास्यानुवाय-वालित्यावनृतं हि कि कथ्यथ अव्याचिराज्या वयम् ।

वातान्यावनुतः हि क कथवय अव्यावस्थाय वयम् । श्रेषं त्वामस्रकार्वमित्यवस्तितं यत्र प्रमुत्वं सम ॥ ऐश्वयं विश्वमार्यः ....... विव्यावदान प्. ४३१

इसके बाद राजा अधोक ने वह जावा आंवका ही कुईटाराम के सिज्ञुजों की सेवा में मेज दिया, और यह कहाना मेजा कि जो मीर्यकुष्टन त्याराज्य नरेज अबीक सम्पूर्ण 'अम्बुटीप का स्वामी' था, वह अब केवल आये आंवके का ही स्वामी रह नाया है। बुत्यों ने ने जब मूनिपति के सब अधिकारों को छीन लिया है। अब वह केवल इस आये औष्टले को बान करने की स्थिति में रह नया है, और उसे ही बान कर से मेज रहा है।'

दिव्याबदान की यह कथा महत्त्व की है। इसे यदि सर्वोश में सत्य न भी माना जाए. तो भी यह तो अवस्य स्वीकार करना होगा कि यह बास्तविकता पर आश्रित है। अज्ञोक ने विहार, स्तप आदि के निर्माण में कोटि-कोटि घन लर्च किया, यह निविधाद है। बौद्ध-धर्म के प्रति उसकी अगाध श्रद्धा थी, और उसने दान पूज्य मे कोई कसर शेंच नहीं रखी। सम्भवत: अशोक ने यह सब धन अपनी वैयक्तिक सम्पत्ति में से ख्या किया था। विकाल मागध साम्राज्य के एकच्छत्र सम्राट की अपनी सम्पत्ति इतनी अवश्य थी. कि वह दानपण्य में गहपति अनाथ-पिण्डक की स्पर्धा कर सके। पर जब अपने दान-पुण्य के लिये अज्ञोक ने राज्यकोश से धन लेना चाहा, तो अमात्यों ने उसे रोक दिया । सम्मदतः, मन्त्रिपरिषद द्वारा अशोक का यह संकल्प अनचित ठद्रराया गया होगा । कौटलीय अर्थशास्त्र में जिन अठारह तीथों का परिगणन किया गया है. 'यवराज' भी उनमें से एक है। राजा के बादेश को कियान्वित होने मे रोक सकने की शक्ति यदि युवराज में ही निहित रखी गई हो, तो इमें अन जित नहीं कहा जा सकता। अमात्यों के निर्णय के अनुसार यवराज सम्प्रति ने अशोक के विचार को क्रियान्वित नहीं होने दिया, दिव्यावदान की कथा इसी घटना की सचित करती है। पर इससे यह परिणाम निकाल सकता कदापि सगत नहीं है, कि मौर्य राजा म वैधानिक शासक थे. और उनकी शक्ति व इच्छा परिषद द्वारा नियन्त्रित थी। अशोक की धर्मिलिपियों से भी यह जात होता है कि इस यग में परिषद की सत्ता थी. और राजा के आदेशो पर उसमे विचार-विमर्श भी होता था। पर यह परिचंद राजा की अपनी कृति थी. जिसके सदस्यों को वह राज्यकार्य में परामर्श देने के लिये स्वयं नियक्त करता था और जो उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे। यर जैसा कि हम चन्द्रगप्त मौर्य की शासन-व्यवस्था का निरूपण करते हुए लिख चके हैं, मौर्य यग के राजा पूर्णरूप से स्वेच्छाचारी व निरंक्रण नहीं थे। पूरानी परिपाटियो और दहमल व्यवहार द्वारा उनकी शक्ति नियन्त्रित रहती थी, और प्राचीन प्रयादा का अतिक्रमण कर सकता उनके लिये सम्भव नहीं था। राज्यकोश के बन का अपव्यय प्राचीन राजकीय मर्यादा के प्रतिकल था, इसी कारण अमात्यों ने उसका

 <sup>&#</sup>x27;त्यागसूरी नरेन्द्रोध्ती जसोको मीर्यक्रम्बरः बन्द्रश्रीरेक्टरो मृत्या बातोध्यांनककरः । मृत्येः स मृत्यितिरख हुताचित्रकारः । वानं प्रत्यकृति किलानकवार्यनेत्यः ॥' विकायकाम व. ४३१-४३२

विरोध किया और सम्प्रति द्वारा उसे रुकवा दिया। अशोक द्वारा राज्यकोडा के अपव्यय को रोकने के लिये अमात्यों के साथ पौर भी एकत्र हुए थे। मौर्य यग मे पाटलिपुत्र, तक्षशिला आदि नगरों से पौर समाओ की सत्ता थी . यह निविवाद है । मैगस्थनीक के बाजा-विवरण द्वारा भी पाटलिपुत्र की पौर समा पर प्रकाश पडता है। यह सर्वधा स्वामाविक था कि राजधानी पाटलिएत के पौर राजकीय धन के अपब्यय को रोकने मे अमात्यों के साथ सहयोग करें। भारत के प्राचीन जनपदों मे पौर-जानपद समाओं की सला थी. यह पहले प्रतिपादित किया जा चुका है। श्री काशीप्रमाद जायसवाल ने मौयों के शासन मे भी इन समाओं के महत्त्व का निरूपण किया है, और इन्हें केन्द्रीय विघानभण्डल के दो सदनों के रूप में प्रतिपादित किया है।' कौटलीय अर्थशास्त्र के आधार पर चन्द्रगृप्त मौर्य की शासन-व्यवस्था का विवेचन करते हुए हम मौर्ययग के शासन मे पौर-जानपद समाओं की क्या स्थिति थी. इस विषय पर प्रकाश डाल चके हैं। ये समाएँ मागव साम्राज्य के केन्द्रीय विधान-मण्डल के दो मदन न होकर उन जनपदों की समाएँ थी. जिन्हें मगध के विजिगीच राजाओं ने जीत कर अपने अधीन कर लिया था. और जिनकी आन्तरिक स्वतन्त्रता मौर्य यग मे भी कायम थी। जिन पौरों ने अभात्यों के साथ मिल कर अशोक की स्वेच्छाचारिता पर अकश लगाया था, वे पाटलिपुत्र की प्राचीन काल में चली आ रही पौर सभा के ही सदस्य थे। मौर्य यग में इस प्रकार की पौर समाएँ तक्षशिला, उज्जैनी आदि अन्य नगरो में भी विद्यमान थी. और बौद्ध साहित्य की कथाओं में उनकी सत्ता के निर्देश भी विद्यमान है।

ध्यी जायसवालं ने अणोक की एक घर्मीलिप से जी जानपद मजा की सता को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। इस घर्मीलिप की करियप पंक्तियों इस प्रकार है— "देवानाध्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा—अमिपेक को हुए छब्बीस वर्ष बीत जाने पर में ने यह घर्मीलिप किवायों। मेरे लजूक (रज्जुक या राजूक) बहुत-से लाको प्राणियां और मनुष्यों पर आयत (नियुक्त) है। अमिद्धार (अमियोग) और दण्ड के जो (अधिकार उन्हें प्राप्त) है, उनके सम्बन्ध मे उन्हें मैंने अतपतिय (आत्मप्रस्थय—अपने ऊपर निर्मय स्वतन्त्र) कर दिया है। यह क्यों? जिससे कि लजूक आदबस्त और निर्मय होकर (अपने) कार्यों में प्रवृत्त रहें, और जानपद जन का हित व सुख सम्पादित करें और उनके प्रति जनुष्य कर सके। वे (लजूक) मुखीयन (मुख पहुँचाना) और दुःबीयन (इस पहुँचाना) को जानेंमें (लोगों के मुख और दु ज से परिचय प्राप्त करेंगे) और पर्मवृत्तां (वर्षायुक्तो) द्वारा जानपद जन को मार्ग दिवायों। क्यों? जिससे कि वे इहलोक और परकोक में (मुख की) साधना कर सकें।" इसी वर्मीलिप में आये खलकर बी "आनपद"

<sup>₹.</sup> Jayaswal K. P. Hındu Polity

२. बिस्ती-टोवरा स्तम्भ केब--वीवा केब ।

के हित और सुक्ष के सामन्य में जयोक द्वारा की नई व्यवस्था का उल्लेख किया नया है। इस वर्मीलिए में वाये हुए 'जानगढ जन' का समित्राम जानगढ समा से हैं, भी बासखाल ने इस मत को प्रतिप्रादित किया है। उनका कथन है कि सर्वोक ने इस वर्मीलिए द्वारा लक्ष्म संक्षम राज्यविक्ष साम के प्रति अनुग्रह प्रविचित कर सके बीर साथ ही वर्मयुक्तों द्वारा उन्हें मार्गप्रवर्षाण के प्रति अनुग्रह प्रविचित कर सके बीर साथ ही वर्मयुक्तों द्वारा उन्हें मार्गप्रवर्षण की किया करे। पर जेसा कि इस पहले लिख को है, मोर्प सामाज्य के केन्द्रीय सामाज्य के किया का मार्ग किया करें। विकास करता द्वारा नार्वोच्छे होते हों, या जो अन्य प्रकार से जनता का प्रतिनिधित्व करते हों। लक्ष्म या रज्युक संबक्ष महामाज जालों को अन्य स्वार के किया का प्रतिनिधित्व करते हों। लक्ष्म या रज्युक संबक्ष महामाज जालों को अन्य स्वार के अन्य सामाज्य का प्रतिनिधित्व करते हों। लक्ष्म या रज्युक संवक्ष महामाज जालों के अन्य स्वार के क्षा के अन्य स्वार के किया प्रवास के किया का प्रतिनिधित्व करते हों। का अन्य साम स्वार्ण के सिंह के किया प्रयास्त के स्वार का स्वार के स्वार करते हों। का अपन्य की आगी पृषक् कर कर सिंह कि किया सामाज्य के स्वार जाले किया ही सिंह के सिंह किया का सामाज्य के सामाज्य के सिंह किया का सिंह किया का सिंह क

 <sup>&#</sup>x27;राजोऽशोकस्य उत्तराच्ये तक्षशिकानगरं विषद्धम् । शून्ता च राजा स्वयनेवाधि-प्रतिकतः । तत्तोऽप्राचेरितिकृतः । वेच कुतारः प्रेयस्त तक्षाविक्यति । अय राजा कुतारुकासूच कव्यति । स्तर कुतारु पॅनिय्यति तक्षशिकानगरं तक्षाविद्युपं । कुतारु उदाच । पर वेच पनिक्यति ।...अपूर्वेण तक्षशिकानगरायः । शूना च

तक्षशिला में पौर समा की सता की सचना दिव्यावदान की एक अन्य कथा से मी मिलती है। कथा इस प्रकार है---एक बार राजा अशोक बहुत रुग्ण हो गये। रोग की अनेक चिकित्साएँ करायी गईं. पर उन्हें स्वास्थ्य लाम नही हुआ। उन्होंने सोचा, अब शी घ ही कुनाल को राजसिद्धासन पर अधिष्ठित कर स्वयं निश्चिन्त हो जाना चाहिये। जब यह बात रानी तिष्यरक्षिता को ज्ञात हुई, तो वह बहुत उद्विग्न हुई। वह कूनाल की सौतेली मा भी और उससे बहत द्वेष रखती थी। वह नहीं चाहती थी कि कुनाल राजगही पर आरूब हो। उसने राजा से कहा-सम्हारे स्वास्थ्य का उत्तरदायित्व मझ पर है, मै तुम्हे नीरोग करूँगी। उसने राजा की विकित्सा प्रारम्भ की। घीरे-घीरे राजा स्वस्य हो गया। रोग से मुक्त हो जाने के कारण राजा निष्यरिक्ता पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे कोई वर मौगने को कहा। तिष्यरक्षिता ने सात दिन के लिये राज्य की याचना की। अपने वचन के पालन के लिये राजा ने यह बात स्वीकार कर ली। राज्य पाकर तिप्यरक्षिता ने सोचा-यह उत्तम अवसर है. अब कुनाल से बदला लिया जा सकता है। उसने एक कपटलेख तैयार कराया और उस द्वारा तक्षशिला के पौरों की यह आजा दी कि कुनाल (जो उस समय नक्षशिला का 'कूमार' था) को अन्या कर दिया जाए। उसने लिखा-'प्रचण्ड बलवान अशोक की तक्षशिलाजन को यह आजा है कि इस शत्र की आँखें निकाल दी जाएँ, यह मौर्य वंश का कल हु है।' राजा अशोक को जो कार्य तत्काल कराना होता था, उसे वह अपनी दन्तमुद्रा से मद्भित करा देता था।' तिष्यरक्षिता ने सोचा कि इस कपटलेख

तक्तिकापीरा अर्थतिकाणि योजनानि मार्गक्षोभां नगरक्षोभां च कृत्वा पूर्णकुम्भैः प्रत्यवगताः । चक्रयति

भुत्वा समजिला पौरा रत्नपूर्णबटाविकान् ।

गृह्य प्रत्युज्जनामाञ्च बहुमान्यं नृपात्मजस् ॥

प्रत्युव्पान्यं कृताञ्चलिकवाच । ने वयं कुमोरस्य विकक्षा न राजोऽशोकस्य । अपितु कुष्टास्मानोऽमास्या आगत्या स्माकमपमानं कुर्वेश्ति । यावस्कुनाल महता सम्मानिन तकवित्तां प्रवेशितः ।" विव्याववान एटठ ४०७–४०८ ।

 'वावत राजा तिव्यर्शितायाः सस्ताहं राज्यं वसम् । तस्या बुद्धिरुत्यका । इदानीं नवास्य कुनास्त्रय वेरं निर्वातयितव्यम तथा कप्रदेखेको किकितस्तकतिकार्णाः को भी राजा की दन्तमृद्धा से मुद्रित कर के ही मेजना ठीक होगा। अन्यथा, पौर उस पर विकास नहीं करेंगे। इसिल्ये अब राजा तो रहा था, ती तिष्यरक्षिता ने उस आजा को उत्तम् द्वा से मुद्रित कर दिया। जब यह आजापन तक्षित्वा पहुँचा, तो पौरजानपरों को बहुत अध्यये हुँ हा। वे कुनाल के गुणों तथा सत्कार्यों के कारण उसे बहुत पसन्द करते थे। उनकी साहस न हुजा, कि कुमार को राजकीय बादेव की सूचना दें। पर वह लेक राजा अधोक की दन्तमृद्धा से मुद्रित था। बत. न उसकी उपेक्षा की वा सकती थी, और न उसके अनुसार कार्य करते में विकास कर सकता ही सम्मव था। तुरन्त वह राजाजा कुनाल के सम्मुक्ष प्रस्तुत की गई। उसे देख कर कुनाल ने कहा, राजा की आजा का पालन होना ही चाहिये। उस ने स्वयं विवकों को बुलवाया और अपनी आखें स्वयं ही बाहर निकल्य दी।

इस कथा की सन्या के सम्बन्ध में विचार करना निर्मक है। पर इसमें व्यान देने योग्य बात यह है कि कुनाल की अन्या कर देने के लिये जो राजाजा तियम्प्रिकार द्वारा भंजी गई थी, वह तक्षिण के 'गीरो' के नाम थी। यदि पीरो का अमिम्रस्य पुर निवासी समझा जाए, तो क्या यह मानना उपयुक्त होगा कि तक्ष्षिण नगरी के निवासियों को यह राजाजा दी गई थी कि वे कुनाल को अन्या कर दें। दिव्यावदान में पीर वायद का उपयोग निस उग में किया गया है, वह स्पष्ट कप से एक सस्या को सुचित करता है। अधोक के ममय में भी तक्षायिण आदि पूरों में पीर समा की सत्ता थी, यह वात अवस्थित है

अशोक की धर्मीलिपियों मे राजा के लिये 'देवानाप्रिय' और 'प्रियदर्शी' विशेषकों का प्रयोग किया गया है। मारत के राजाबों के लिये 'देवानाप्रिय' विशेषण नया था। अखोक से पूर्व के मौर्य अध्या किसी अन्य राजाबों ने अपने लिये इस विशेषण का प्रयोग किया हो—रहका कोई संकेत प्राचीन साहित्य में उपलब्ध नहीं होता। सम्मवतः, सबसे पूर्व अधोक ने ही अपने को देवताओं का प्रय कहना प्रारम्भ किया था। यह ध्यान देने योग्य है कि अशोक की वर्मीलिपियों में कही भी पुरोहित का उल्लेख नहीं हुआ है। कोटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार सासन में दूरीहित का स्थान बहुत उच्च है। वह राज्य की अह्य शास्त्र का प्रतिनिधिदक करता है। राज्य में वो शास्त्र प्राप्त प्रथान होती है, ब्रह्म और सत्र । इस दोनों के सहयोग से ही राज्य उक्षरि करता है। दुरिहत का स्थान को प्रयट करता है, और राजा अत्र श्वास्त्र को मार करता है, और राजा अत्र श्वस्त्र को। कीटल्य के अनुसार राजा को पुरोहित का उसी प्रकार

पोराजां कुनालस्य नवनं विनाशियतस्यनित । आह च । राजा द्वावोको वरुवान् प्रचन्द्रः आकाष्यन् तक्षत्रिकावनं हि । उद्धावित कोचनमस्य सत्रोः नीर्यस्य वंशस्य कक्ष्युः एवः ॥ राजोओकस्य प्रकार्यन् लागु परिप्राप्यं भवति वस्तनृत्रया मुत्रवति ।' विकासवानः पळ ४०९-४१०

अनुसरण करना चाहिये, जैसे पूत्र पिता का करता है। यदि अशोक के शासन में मी परोहित का महत्त्वपूर्ण स्थान होता, तो उसकी धर्मलिपियो में कहीं न कही पूरोहित का उल्लेख अवस्य होना चाहिये था। अशोक ने धर्मविजय की नीति को अपनाया था और उसकी सफलता के लिये धर्म-महामात्र आदि नये राजपदाधिकारी भी नियक्त किये थे। वर्म के लिये अशोक ने जो पराक्रम (उद्योग) किया, अपनी वर्मलिपियों में उसने बार-बार उसका उल्लेख किया है और साथ ही उन उपायों का भी जिनका उसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिये उपयोग किया। पर कही भी उसने प्रोहित का उल्लेख नहीं किया। चन्द्र-गुप्त मौर्य के समय की शासन व्यवस्था मे पुरोहित का सहयोग व समर्थन किसी भी राजकीय नीति की सफलता के लिये आवश्यक था। सम्भवत: बौद्ध धर्म के प्रभाव मे आ जाने और अन्ततोगत्वा बौज धर्म मे दीक्षित हो जाने के कारण अशोक को भारत की बद्राशक्ति (बाह्मण वर्ग) का सहयोग प्राप्त नहीं रहा था। यह भी सम्भव है, कि उसे इस वर्ग के विरोध का मी सामना करना पढ रहा हो। ब्रह्मशक्ति के साहाय्य से बिरहित अशोक ने यदि जनता के सम्मूख यह प्रदक्तित किया हो, कि वह तो देवताओं का प्रिय है, स्वय देव वर्ग उसके साथ है-नो यह सर्वधा स्वामाविक है। अशोक ने जो 'देवामाप्रिय' विशेषण अपने लिये प्रयक्त करना प्रारम्भ किया, उसका कारण सम्भवत: यही था। शायद वह अपनी प्रजा को यह प्रदर्शित करना चाहता था कि जब वह स्वयमेव देवताओं का प्रिय है, तो उसे बाह्मण-पूरो-हित की आवश्यकता ही क्या है ? अन व्ठान, कर्मकाण्ड आदि द्वारा पुरोहित देवी शक्तियो का जो साहाय्य प्राप्त कर सकता था, वह उसे देवताओं का प्रिय होने के कारण वैसे ही प्राप्त है। अशोक ने अपनी एक धर्मलिपि में इस बान का भी दावा किया है, कि उसके पराकम (उद्योग) के परिणाम-स्वरूप जम्बद्वीप में देवता और मनध्य एक दसरे से मिश्र हो गये है-परस्पर मिल-जल गये हैं। यह बात भी इसी तथ्य की ओर निर्दिष्ट करनी है. कि अक्रोक ने अपने लिये 'देवानाप्रिय' विशेषण एक बिकोष प्रयोजन से ही प्रयस्त करना पार-म किया था। देवताओं के साथ अपना घनिष्ठ सम्बन्ध प्रदक्षित करके ही वह पूरी-दित के अभाव की कमी को परा कर सकता था।

#### (३) महामात्र और अन्य राजकर्मचारी

कोटलीय अवंद्यान्त्र से राज्य के प्रधान पदाधिकारियों के लिये 'अमार्त्य' सब्द का प्रयोग किया गया है। विविध प्रकार की परलों में जो व्यक्ति खरे उतरें, उन्हें राजा अमार्त्य पद पर नियुक्त करता था, और कार्य की आवश्यकता को दृष्टि में रख कर उनमे

१. 'तमाचार्य शिव्यः पितरं प्रमः भृत्यस्त्वामिनमिव चानुवर्तेत ।' कौ. वर्ष. १।९

२. 'बाह्यजेनैचितं कत्रं मन्त्रिमन्त्राभिमन्त्रितम् ।

बाबत्यजितमत्यन्तं शास्त्रानुगमशस्त्रितम् ॥' कौ. अर्थ. १३९

से कुछ को मन्त्री के पद पर'। कौटलीय अर्थशास्त्र में 'महासात्य' शब्द मी प्रयक्त हुआ है," जिससे सूचित होता है कि अधिक महत्त्व के पदी पर जो बमात्य नियुक्त किये जाते थे, उन्हें महामात्य कहते थे । इन्ही महामात्यों को अद्योक ने अपनी धर्मलिपियों में 'महामात' और 'महामात्र" कहा है। निस्सन्देह, ये राज्य के सबसे उच्च पदाधिकारी थे, और विभिन्न प्रान्तों के 'कुमारो' (कुमार-शासको) की भी वे शासन-कार्य में सहायता किया करते थे। इसीलिये अशोक ने अपने जो आदेश शिलाओ और स्तम्मों पर उत्कीर्ण कराये हैं, उनमें महामात्रों को सम्बोधन किया गया है और उन्हीं से उन आदेशों को कियान्वित कराने की अपेका की गई है। जो आदेश कमारों को सम्बोधित हैं, वे भी कुमारों और महामात्रों के नाम है। कौटलीय अर्थशास्त्र मे बहुत-से राजपदाधिकारियो (अमात्यो और अध्यक्षो) तथा उनके कार्यों का विश्वद रूप से वर्णन किया गया है। इनमें से कौत-से अमात्य महा-मान्य की स्थिति रखते थे, इस सम्बन्ध में भी कुछ निर्देश अर्थशास्त्र में विश्वमान है। जिन्हें कौटल्य ने अष्टादश तीर्थ कहा है, अवस्य ही उनकी स्थिति महामात्य की होती थी। इन सब पर हम इस ग्रन्थ के पहले एक अध्याय में विस्तृत रूप से प्रकाश डाल चके हैं। अशोक ने अपनी धर्मिलिपयों में जिन महामात्री का उल्लेख किया है, उनसे कौन-कौन से शासना-धिकारियों का ग्रहण होता था--यह जानने का हमारे पास कोई साधन नही है। पर इन महामात्रो का अधिकार-क्षेत्र बहुत विस्तृत था, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है। जहाँ एक और इनमें यह आजा की जाती थी. कि ये बौद्ध सब में फट न पड़ने दे और जो मिक्ष या मिक्षणी सघ में फुट डालने का यत्न करे उसे क्वेत वस्त्र पहना कर बद्धिकृत करा दें, वहाँ दूसरी ओर उनसे धर्मश्रावण और धर्मानुशासन का कार्य भी लिया जाता था और उन्हें इसके लिये बहुधा अनसंघान (दौरे) पर भी जाना होता था'। शासन के प्रमुख पदों पर होने के कारण राज्य के प्रति उनके जो कर्तव्य थे. उनका पालन तो उन्हें करना ही होता या ।

नगल-विवोहालक (नगर-व्यावहारिक) सक्तक राजपदाधिकारी अवस्य ही महामाध की स्थिति रखते थे। धौली शिला के प्रथम अतिरिक्त लेख में 'नगर-व्यावहारिका.' के साथ 'महामात्रा.' विशेषण दिया गया है। ये महामात्र नगर-व्यावहारिक तीसली में नियुक्त थे,

१. की. अर्थ. १।४

कौ. अर्थ. ११९ कौटलीय अर्थशास्त्र की कुछ हस्तिलिखत प्रतियों में 'महामात्य' के स्थान पर 'महामात्र' सम्ब भी प्रयुक्त किया गया है।

३. बौली किला और जीगढ़ शिला के प्यक् अतिरिक्त लेख ।

४. चतर्वत्र जिलालेख (गिरनार)--छटा लेख ।

५. सब् स्तम्भ-लेख (सारनाय, प्रयाग) ।

और इन्हें सम्बोधन करके जशोक ने अपनी एक अतिरिक्त धर्मिलिपि लिखबायी थी। इसी प्रकार जीवढ जिला के प्रथम अतिरिक्त लेख मे समापा के महामात्र नगर-व्यावहारिकों को सम्बोधन किया गया है। ये नगर-व्यावहारिक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राजपवाधिकारी थे. और बहत-से हजार मनुष्य इनके अधिकार-क्षेत्र में होते थे। कौटलीय अर्थशास्त्र मे को अस्टादक लीई परिगणित हैं, उनमें 'पौर व्यावहारिक' भी हैं'। 'पौर' को ही अस्पन 'नागरक' भी कहा गया है। वह पूर या नगर का प्रधान शासक होता था।' व्यावहारिक वर्मस्वीय न्यायालय के न्यायाचीश को कहते थे.' जिसकी एक अन्य सज्ञा 'वर्मस्य' भी भी। कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार नागरक (पौर) और व्यावहारिक (धर्मस्य) दो पथक अमात्य या महामात्य थे, जिनके बेसन की दर बारह हजार पण वार्षिक थी। अशोक की धर्मेलिपियों में आये 'नगर-व्यावहारिक' से दो पथक-पथक महामात्र अभिन्नेत है या एक महामात्र-इस प्रश्न पर विद्वानों में मतभेद है। माण्डारकर के अनुसार नगर-व्यावहारिक संज्ञक एक महामात्र होता था." जबकि जायसवाल के मत मे यह शब्द नागरक और व्यावहारिक संज्ञाओं के दो महामात्रों को सचित करता है'। इनमें से कौन-सा मत सगत है, यह निर्णय कर सकना सगम नहीं है। जीगढ़ शिला के प्रथम अतिरिक्त लेख मे नगलक (नागरक) संज्ञा के महामात्रों का भी उल्लेख किया गया है--- 'इस प्रयोजन से यह (धर्म) लिपि लिखवायी गई, ताकि महामात्र नागरक शास्त्रत ममय तक इसका पालन करें।" इसी धर्मलिपि की जो प्रतिलिपि बौली-शिला पर उत्कीर्ण है, उसमें 'नवलक' के स्थान पर 'नगल वियोहालक' शब्द प्रयक्त हुआ है- 'इस प्रयोजन से यह धर्मलिपि लिख-वागी गई. ताकि नगर-व्यावहारक शाख्वत समय तक इसका पालन करें।" इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है, कि 'नागरक' और 'नगर-व्यावहारिक' दोनो एक ही महा-मात्र के खोतक हैं। कौटलीय अर्थशास्त्र में नागरक और व्यावहारिक शब्द दो पथक अमात्यों के लिये आये हैं। चन्द्रगप्त मौर्य के समय मे नगरों के शासक को नागरक कहते थे. और व्यावहारिक का कार्य न्याय करना होता था। उस समय शासन और न्याय के कार्य दो पथक राजपदाधिकारियों के हाथों में थे। घौली और जीगढ--दोनों के पधक

१. की. अर्थ. १।८

२. की. अर्थ. २।३६

३. की. अर्थ. ३।१

४. की. अर्थ, ५।३

<sup>4.</sup> Bhandarkar : Ashoka. p.56

<sup>4.</sup> Jayaswal K. P. Hindu Polity. Vol. II p. 134

७. 'एताये च मठाये इयं लिखिता लिपी एन महामाता नगलक सस्वतं समर्थं एतं युवेयुति ।'

८. 'एताये अठाये इयं लिपि लिकित हिर एन नगलवियोहालका सल्यतं श्रमयं यूबेवृति ।'

वितिरिक्त लेख कलिक के सम्बन्ध में हैं। बधोक ने कलिक को जीत कर अपने 'विजित' में सम्मिलित किया था। तोसली और समापा कलिक के मस्य नगर थे। ऐसा प्रतीत होता है, कि इन नगरों के शासन के लिये नियक्त अभात्यों (नागरकों) को न्याय सम्बन्धी कतिएय अधिकार भी प्रदान कर दिये गये थे. जो नये जीते हुए प्रदेश के सशासन के लिये अभीप्ट या । इसीलिये इन्हें नागरक और नगर-व्यावहारक-दोनो संज्ञाएँ दी गई है । इनके कार्य शासन और न्याय-दोनो के साथ सम्बन्ध रखते थे, यह घौली और जीगढ़ शिलाओ के प्रथम अतिरिक्त लेख से स्पष्ट है। यह लेख तोसली और समापा के नगर-व्यावहारक महामात्रों को ही सम्बोधित है--"कोई पुरुष ऐसा हो सकता है जिसे बन्धन (कारागार) अथवा परिकलेश (शारीरिक यातना) का दण्ड मिला हो। किन्त इस प्रसंग में (यह भी सम्भव है कि किसी का) अकस्मात (पर्याप्त कारण के बिना) बन्धन हुआ हो, और उसके कारण बहुत-से व्यक्ति अत्यधिक दुःख उठा रहे हों। इसलिये आपको यह इच्छा करनी चाहिये, क्या (इच्छा) ? यह कि हम मध्य (निष्पक्ष) मार्ग का अनसरण करें।"" इसी धर्मलिपि में आगे यह लिखा गया है-"इस प्रयोजन से यह (धर्म) लिपि लिखवायी गई कि जिससे नगर-ब्याबहारिक शास्त्रत (सब) समय ऐसी चेष्टा करे जिससे किसी को अकस्मात (पर्याप्त कारण के बिना) बन्धन और अकस्मात (पर्याप्त कारण के बिना) परिकलेश का दण्ड न मिले।" इन उद्धरणों से स्पष्ट है, कि नगर-व्यावहारिक महामात्रों का मुख्य कार्य न्याय सम्बन्धी था। किसी को कारावास या शारीरिक यातना का दण्ड देना उन्हीं का कार्य था। अज्ञोक चाहता था. कि कोई भी व्यक्ति पर्याप्त कारण के बिना दण्ड न पाए। वह अनमव करता था, कि ईर्ध्या, कोध, जल्दबाजी, निष्ठरता, आलस्य आदि के कारण न्यायाधील हमें व्यक्तियों को भी काराबास या लारीरिक यातना का दण्ड दे सकते हैं, जो निरपराधी हो या जिनका अपराध इतना गम्बीर न हो कि उन्हें ऐसे कठोर दण्ड दिये जाएँ। इसी कारण उसने तोसली और समापा के नगर-व्यावहारिको को ईर्ष्या, कोष, जल्दबाजी, आलस्य आदि दोषो से मन्त रहने के लिये प्रेरित किया था। निस्सन्देह, नगर-व्यावहारिक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण महामात्र थे. और कारावास व शारीरिक यातना के दण्ड देना उन्हीं के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत था। कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार व्याव-हारिक धर्मस्थीय न्यायालयो के न्यायाधीशो को कहते थे। पर अशोक के नगर-व्यावहारिक महासात्र त्याय के साथ-साथ नगर के झामन का भी मकलासन करने थे।

अझोक की पर्मालिपयों मे अनेक प्रकार के राजपदाधिकारियों और राजकर्मणारियों का उल्लेख है। ये प्रादेशिक, रज्जूक (लजूक या राजक), युक्त (युत), प्रतिवेदक और पुरुष हैं। प्रादेशिक रज्जूक और युक्त—इन तीन पदाधिकारियों को साथ-साथ लिखा

 <sup>&#</sup>x27;एक पुलिसे पि अधि ये बंबमं वा पालिसिलेसं अकस्मा तेन व्यवंतिक अने च...हु अने दक्षिये बुवोब्यित ततः दक्षितिबेबे पुलिहि किति वक्षं परिमानवेचा ति !'

गया है, और वह भी एक निश्चित कम से, यक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। इनमें मुक्त सबसे छोटे पदाधिकारी हैं, और प्रावेशिक सबसे बढ़ें। इसी अध्याय में ऊपर यह लिखा जा चका है कि अशोक का 'विजित' (राज्य) पाँच चकों या प्रान्तों में विश्वक्त था, और प्रत्येक प्रान्त के अनेक विमाग थे जिन्हें प्रदेश कहा जाता था। प्रादेशिक स्पष्ट रूप से प्रदेश के शासक की संज्ञा थी। रज्जुक या राजक के अभिप्राय के सम्बन्ध में विद्वानों में बहुत मतमेद है। कौटलीय अर्थकास्त्र में 'चोर रज्जे क' नामक एक राज-कर्म चारी का उल्लेख है। कौटल्य ने यह विद्यान किया है. कि यदि दो ग्रामों के मध्यवर्ती प्रदेश में किसी ब्यापारी का माल चोरी चला जाए या खोया जाए. तो विवीताध्यक्ष द्वारा उसकी क्षतिपृति की जाए। पर यदि यह चोरी या क्षति ऐसे स्थान पर हो जो विवीत (चरागाह) के क्षेत्रमे न आए. तो क्षति-प्रति की उत्तरदायिता चोररज्ज क पर रहे। इससे यह सचित होता है, कि चोररज्ज़ क एक ऐसा राजकर्मचारी होता था. जिसकी स्थिति प्राय विवीताध्यक्ष के समकक्ष थी और जिसका एक प्रधान कार्य ब्यापारियों के बाल की कोरी आहि से रामा करना था। मीर्य यग मे मारत की जनसंख्या बहुत अधिक नहीं थी। ग्रामों के बीच में बहुत-सी मूमि विवीत के रूप मे रहती थी. जो प्रायः झाडियो और जंगलों से आच्छादित होती थी। इस विधीत-भूमि से आने-जाने बाले व्यापारियो आदि की सरक्षा के लिये एक पथक अभात्य या राज-पदाधिकारी नियक्त किया जाता था. जिसे 'विवीताध्यक्ष' कहते थे। इस विवीताध्यक्ष के अन्य भी अनेकविध कार्य थे, जिन्हें यहाँ लिखने की आवश्यकता नही। पर विभिन्न ग्रामों के बीच की जो मुमि विवीत के रूप में न हो, जहाँ खेती की जाती हो, उसमें यदि किसी व्यापारी का माल चोरी हो जाए या खो जाए. तो उसकी उत्तरदायिता चोररज्जक की मानी जाती थी। विवीत मिम के सम्बन्ध में जो कार्य विशेताध्यक्ष के थे. वहीं कपि-योग्य मिन के लिये चोर-रज्ज के थे। कौटम्य ने जहाँ राजकीय आमदनी के साधनो का परिगणन किया है, उनमे 'राष्ट्र' वर्ग के साधनों में दो साधन रज्ज और चोर-रज्ज भी है। इस प्रसग में रज्जु का अर्थ मलीमांति स्पष्ट नहीं है। यही बात चोररज्जु के विषय में भी है। जातक कथाओं में रज्जूक या रज्जुगाहक अमच्च (अमात्य)का उल्लेख मिलता है। सम्मवतः, इस अमात्य या राजपदाधिकारी का कार्य खेती की पैसाइडा करना होता था. जिसके लिये वह रज्ज (रस्सी) का प्रयोग करता था। कौटल्य ने रज्ज को राजकीय आमदनी का अन्यतम साधन इसीलिये माना है, क्योंकि खेतों और मिन की पैमाइश करते

१. चतुर्वञ शिलालेख—तृतीय लेख ।

भामान्तरेषु वा मुक्तिं प्रवासितं विवीताच्यको बळात् । अविविधीतामां चोर-रज्यकः । की अर्थ, ४।१३

३. कॉ. अर्थ. २।६

V. Fich-The Social Organisation in North-East India pp. 148-151

समय सरकार एक कर बसूल करती थी, जिसे 'रच्यू' कहते थे। मूमि की पैमाइस से सम्बन्ध रखनेवाके राजकर्मवारी ही रज्जुक या राजुक कहाते थे। चोर-रज्जुक, सम्मवन, ऐसे राजकर्मचारी थे, जो रज्जुको की अधीनता में व्यापारियों के माल आदि की रखा के किये उत्तरदायी माने जाते थे। यदापि रज्जुक और चौरर-जुक का अभिप्राय स्मय्ट नहीं है, पर यह मुनिविचत कर से कहा जा सकता है, कि इनका सम्बन्ध देहाती क्षेत्रों के साथ या और ये जहाँ जूमि की पैमाइस सिंह का कार्य कराते थे, वहाँ साथ ही लोगों को आत और माल की रक्षा की मी व्यवस्था करते थे।

अशोक की धर्मलिपियों में रज्जकों का जिस रूप में उल्लेख हुआ है, उससे सुचित होता है कि ये बहत-से लाखो व्यक्तियों के ऊपर नियुक्त ये और इन्हें न्याय और दण्ड के सम्बन्ध में भी बहत-से अधिकार प्राप्त थे। अशोक ने लिखा है---"देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा--अभिषेक को हुए छुस्बीस बर्ष बीत जाने पर मैंने यह धर्मलिपि लिख-वायी। मेरे लजक (रज्जक या राजक) बहत-से लाखो प्राणियों और मनुष्यों पर आयत (नियक्त) है। अभिहार (अभियोग) और दण्ड के जो (अधिकार उन्हें प्राप्त) है, उनके मम्बन्ध में मैने उन्हें अतपतिय (आत्मप्रत्यय-अपने ऊपर निर्मर या स्वतन्त्र ) कर दिया है। यह क्यों ? जिससे कि लज़क आइवस्त और निर्मय होकर (अपने) कार्यों मे प्रवृत्त रहें और जानपद जन का हित व सख सम्यादन करें और उनके प्रति अनग्रह कर सकें।"" इस वर्मलिपि द्वारा रज्जको के अभिप्राय और स्थिति के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपण बाते ज्ञान होती है। रज्जको का अधिकार-क्षेत्र इतना अधिक विस्तृत था, कि उसमें बहत-से लाख (कई लाख) व्यक्ति निवास करते थे। उन्हें अभियोग लगाने और दण्ड देने का भी अधिकार था. और उनके कार्यों का सम्बन्ध न्याय से भी था। अशोक ने उनके अधिकारों में और मी अधिक वृद्धि कर दी थी. ताकि वे आध्वस्त और निर्भय होकर अपने कर्तव्यो का पालन कर सके। उनका एक प्रधान कार्य जानपद जन(जनपदो में निवास करनेवाले मनव्यों) के हित और सुख का सम्पादन करना था। रज्जुको के ये सब कार्य प्राय: वही है, जो नगर-व्यावहारिको के है। अन्तर केवल यह है, कि नगर-व्यावहारिकों का कार्यक्षेत्र नगर या पूर था, और रज्जुकों का जनपद (देहात)। वे जानपद जन के हित-कल्याण का साधन करते थे, और नगर-व्यावहारिक नगर निवासियों के हित-कल्याण का। रज्जकों के अधि-कार-केत्र इतने बडे थे. कि उनमे कई लाख मनुष्यों का निवास होता था। इसके विपरीत नगर-ज्यावहारिको का अधिकार-क्षेत्र बहुत-से हजार (कई हजार) लोगों पर था। इसका कारण स्पष्ट रूप से यह है कि नगर-व्यावहारिक की नियक्ति केवल एक नगर के लिये की जाती थी, जबकि रज्जक एक विशाल देहाती क्षेत्र का शासक होता था। सम्मवतः. रण्जुक प्रादेशिक की तलना में हीन स्थित का अधिकारी था. और उसका शासन-क्षेत्र

१. देहकी-टोपरा स्तरम केस---वतर्थ केस ।

प्रदेश के एक विभाग तक ही सीमित रहता था। हम ऊपर लिख चुके हैं, कि विशास मीर्य साम्राज्य पाँच प्रान्तों मे विमन्त था। प्रान्तों के विभाग प्रदेश कहाते थे. और प्रदेशो के जिलान आहार। यदि प्रादेशिक प्रदेश के शासक की सशा थी. तो रज्जक को 'बाहार' का शासक मानना होगा। पर यह केवल अनुमान-मात्र है। सुनिश्चित बात यह है. कि रज्जक भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण महामात्र होते थे, जिन्हे न्याय और दण्ड-सम्बन्धी अधिकार भी प्राप्त थे। अशोक ने उनके अधिकारों में बहुत बद्धि कर दी थी, और उन्हें प्रायः स्वायत्त शासक की स्थिति प्रदान कर दी थी। अशोक ने लिखा है--''जिस प्रकार योग्य बाय को सन्तान सीप कर (माना-पिता) निश्चिन्त हो जाते हैं कि योग्य वाय हमारी सन्तान को सख प्रदान करने की चेष्टा कर रही है। इसी प्रकार मैंने जानपद (जन) के हित-सूख के लिये रज्जक नियक्त कर दिये हैं, ताकि वे अभीत (निर्भय) और आश्वस्त होकर मनोयोगपूर्वक अपने कार्यों के सम्पादन में प्रवृत्त रहें। इसीलिये मैंने रज्जुको को अभिहार और दण्ड में स्वायत्त किया है।" अशोक की धर्म विजय का क्षेत्र बहुत व्यापक था। वह केवल बड़े नगरो तक ही सीमित नहीं था, अपित ग्राम, विवीत, अटवि आदि सब उसके अन्तर्गत थे। मार्गी पर छायादार वक्ष लगवाकर, आश्रय-स्थान (सराय) बनवा कर, कुएँ खदवाकर और इसी प्रकार के कितने ही अन्य लोकोपकारी कार्यों को सम्पादित कर अशोक जनना के जिस वर्ग के हिन और सुख की व्यवस्था कर रहा था, वह देहातों में ही निवास करती थी। अशोक के जो महामात्र अपने राजा का अनकरण कर धर्म-यात्राओ और अनुसयान के लिये जाते थे, वे भी जानपद जन के साथ सम्पर्क में आने, उसे घमंश्रावण कराने और उसे धर्म के अनुवासन में लाने के लिये ही प्रयत्न करते थे। इन सब कार्यों को सम्पादित कर सकना तभी सम्भव था, जब कि उन राजपदाधिकारियो का पूर्ण सहयोग प्राप्त रहे जिनका प्रधान कार्य-क्षेत्र देहातो में था। ये राजपदाधिकारी रज्जक ही से। इसी लिये अशोक ने उनके अधिकारो और शक्ति में वृद्धि की, उन्हें स्वायत्त स्थिति प्रदान की. और जनता को उनके हाथों में ऐसे सौंप दिया, जैसे माता बच्चे को योग्य घाय को सौंप देती है। प्रादेशिक और रज्जक के साथ ही यत (यक्त) का भी अशोक की धर्मलिपियों में

प्रावाशक जार रज्जू क साथ हा यूत (युक्त) का मा अशाक का वमालापदा में उल्लेख हुवा है। कीटलीप अर्थशास्त्र में लिखा है कि जैसे जल में रहती हुई मालील्यों के बारे में यह नहीं जाना जा सकता कि वे कब जल पीती हैं, ऐसे ही (राजकीय) कार्यों में निवृत्तत युक्तों के बारे में यह नहीं जाना जा सकता कि वे कब घन का अपहरण करते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि युक्त ऐसे राजकर्मचारी ये, जिसका सम्बन्ध राजकीय करों को वसूल करनेवाले विमाग के साम या। अशोक के सासन में मी इनकी वही स्थित हो, जो चन्नुगुल मोर्ग के समस्त्र में थी। सम्बन्धतः, ये रज्जुकों की अर्थोनता में सरकारी करों को वसूल करने का कार्य करते थी। यदिष्ठ प्रावेशकों जीर रज्जुकों के समान ये भी

१. देहली-टोपरा स्तम्म लेख--वतुर्व तेखा ।

रात्रपदाधिकारी थे, पर उनकी नुलना में इनकी स्थिति हीन थी। यह निर्धारित कर सकना कठिन है कि युक्तों की गणना भी महामात्रों में होती थी या नहीं।

अशोक की घर्मीलिपियों में पुलिस (पुरुष) संग्रक राजकर्मवारियों का भी उल्लेख है। इनके सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें कही गई है---'रज्जक भी मेरी परिचर्या (सेवा) की चेष्टा करते हैं। मेरे परुष भी (मेरी) इच्छाओं का पालन करेंगे। जिस प्रकार रज्जक मेरी सेवा की बेच्टा करते हैं. वैसे ही ये (परुष) भी कछ (लोगों) को उपदेश करेंगे।" इम धर्मेलिपि से यह मुचित होता है. पुरुष भी रज्जकों के समान ऐसे राजकर्मचारी थे जो राजा अशोक की इच्छा को पूर्ण करने में तत्पर थे। रज्जकों द्वारा अशोक की सेवा का यही रूप था. कि वे धर्मविजय की नीति को सफल बनाने के सम्बन्ध मे उसकी एकका की पूर्ति के लिये तत्पर रहें। जैसे रज्जक 'बहत-से लाखों' व्यक्तियों पर नियक्त थे. वैसे ही 'पुरुपों' के अधिकार-क्षेत्र में भी बहुत-से लोग थे। अशोक ने इस तथ्य को इस प्रकार प्रगट किया है-- "इस प्रयोजन से मेरेद्वारा धर्मश्रावण सनाये गये. विविध प्रकार के धर्मान-शासन आजप्त हुए जिससे मेरे पुरुष जो बहुत जनों में नियनत है. उनको सर्वत्र दोहरायेंगे और उनका विस्तार करेंगे।" इस प्रसग में यह बात घ्यान देने योग्य है. कि अजोक ने रज्जको को 'बहत-से लाखो' व्यक्तियो पर, नगर-व्यावहारिको को 'बहत-से हजारों' जनो पर और पुरुषों को 'बहत-से' जनो पर नियक्त कहा है। यह भेद अकारण नहीं है। इससे राष्ट है, कि रज्जको का अधिकार-क्षेत्र नगर-व्यवहारिकों की अपेक्षा अधिक बडा था. और पुरुष इन दोनों की सलना में छोटे राजकर्म चारी थे। एक घर्म लिपि में अधोक ने तीन प्रकार के परुषों का उल्लेख किया है-"उच्चतम धर्मकामता, उच्चतम (आत्म-)परीक्षा, उच्चतम श्रापा, उच्चतम (धर्म-) भय और उच्चतम उत्साह के बिना ऐहलीकिक और पारलौकिक (कल्याण) इ.सम्प्रतिपाद्य है। किन्तु मेरी यह वर्मानशिष्ट (वर्मानशासन) धर्मावेक्षा और धर्मकामता कल और कल (निरन्तर) बढी है और बढ़ेगी ही । और मेरे उत्कृष्ट, मध्यम तथा गम्य (निम्न) पूरुष (मेरे धर्मोपदेश का) अनुसरण करते है और मम्पादन करते हैं। चपल (अस्थिर वित्त) को भी वे (धर्म का अनुसरण) कराने में समर्थ है। " उत्कृष्ट, मध्यम और निम्न-तीनो प्रकार के 'पुरुप' अशोक के धर्मानशासन मे सहयोग प्रदान कर रहे थे, यही यहाँ सूचित किया गया है।

कौटलीय अर्थशास्त्र मे मी 'पुष्प' का उल्लेख किया गया है। वहाँ 'पुष्प' के साथ आप्त विशेषण दिया गया है," जो उत्कृष्ट के समकक्ष है। ये आप्त पुष्प समिषाता को

१. देहाली-डोपरा स्तम्भ लेख--वौथा लेख

२. बेहुकी-डोपरा स्तम्भ लेख-सातवा लेख

३. बेहली-टोयरा स्तम्भ लेख --पहला लेख

४. की. कर्ब. श५

राजकीय कर्तव्यों के पालन में सहायता प्रदान किया करते थे। वर्षवास्त्र में पूढ़ पुरुषों का मी विश्वद रूप से वर्णन है। इन्हें स्वदेश और विदेशों में नियुक्त किया जाता था, और ये विविध्य प्रकार के छपवेशा वनाकर प्रेद केने का कार्य किया करते थे। पर वाशोक ने जिन 'पुरुषों' के विवध में जिला है, वे गूढ़पुरुष न होकर वे पुरुष है जिनके लिये कोटस्य ने 'आप्त' विश्वय कार्यान किया की

अशोक ने अपनी धर्मीलिपियों में 'प्रतिवेदक' नाम के जिन राजकर्मवारियों का उल्लेख किया है, उनका कार्य राजा को शासन और जनता-सम्बन्धी सब बातों की सूचनाएँ प्रदान करते रहान था। चन्द्रपुन मीयें के शासन काल में गुराचर विमाग बहुत सगठित था, और करते रहान अशासन के आधार पर उसके सम्बन्ध में पिछले एक अध्याय में विशव रूप से विवेचन किया जा चुका है। जिन्हें कीटस्य ने चार, गृद् पुरुष और सत्री कहा है, धर्मीलिपियों के प्रतिवेदक उन्हीं को सुचित करते हैं।

एर्रगुडि के लच्च चिलालेल में हिषयारोह (हस्त्यारोही)-हायी की सवारी करने वाले), करनक (करणक) और युव्यवरिय (युव्यवर्थ-रवारोही) सज्जक कर्मचारियों का जी उल्लेख मिलता है। इन्हें भी घर्मचर्या के सम्बन्ध में कार्य करने के लिये आदेश दिया गया है। करणक का अनिप्राय सम्मवत लेलक से है। सातवी सदी के उत्कीण लेलां में रुप्त कंपा कर का अविभाग सम्मवत लेलक से है। सातवी सदी के उत्कीण लेलां में रुप्त कंपा बाव का योज का विभाग या कार्यालय अमित्रत होता है। अतः यह मानना अस्पत नही होणा कि करणक ऐसे राजकर्मचारियों को कहते चे, जो अधिकरणों (राजकीय कार्यालयों) में कार्य करते हो। हस्त्यारोही और रचारोही सैनिक कर्मचारी जी हो सकते हैं, और इनसे ऐसे मामान्य राज-पदाधिकारियों का जी प्रहण किया जा मकता है, जिनकी स्थित इन यानो हारा सूचित होती हो।

धर्मविजय की नीति की सफलता के लिये अधोक ने धर्ममहामात्र, स्त्री-अध्यक्ष महामात्र, अन्तमहामात्र, धर्ममुक्त और वजमूमीक (वजमूमिक) सज्ञक नये राजपदाधि-कारियों की नियुक्ति की थी। अन्य महामात्रों के समान इन पर शासन की कोई अन्य उत्तरदायिता नहीं थी। इसलिये ये अपना सब समय धर्म के आवण और अनुज्ञासन पर लगा सकते थे। इनके सम्बन्ध में पिछले एक अध्याय में विज्ञाद रूप से विवेचन किया जा जा का है, अत्य यहाँ कुछ भी लिखना निर्योक है।

जिन राजयदाधिकारियों को 'महामात्र' कहा जाता था, सासन में उनकी स्थिति बहुत ऊंची मानी जाती थी। इसीछिये अपनी समिछिषमों में उन्हें सम्बोधन करते हुए वहाँक ने उनके प्रति समुचित सम्मान प्रवांतित किया है। उदाहरणार्थ, बहुतार्थित कृष द्वारा लेख में अचोक ने इसिल (ऋषिक) के महामायों से पहले उनका आरोध्य पूछा है, और फिर उन्हें अपना आवेस विया हैं। राजकीय आवेस वेसे से पूर्व आरोध्य (कुसक आदि)

१. 'शुबर्ण गिरीते अयपुतस महामाताणं च बचनेन इसिकसि महामाता आरोगियं बतनिया ।

के सम्बन्ध में प्रश्न करना इस बात का प्रमाण है, कि राजा की दृष्टि मे भी महामात्रों की स्थिति पर्याप्त रूप से सम्मानास्पद थी।

### (४) शासन-विषयक नीति

राजा अशोक के शासन-काल की सबसे महत्त्वपूर्ण बात उसकी धर्मविजय की नीति है। उसकी सफलता के लिये अशोक ने जो पराक्रम (उद्योग) किया और जो साधन अपनाए, उन पर पिछले एक अध्याय मे विशद रूप से प्रकाश डाला जा चुका है। पर अशोक की धर्म-लिपियों में कृतिपय ऐसे निर्देश भी विद्यमान है, जो उस नई नीति पर प्रकाश डालते हैं जो उसने शासन के सम्बन्ध में अपनायी थी। चतुर्च स्तम्म-लेख के ये वाक्य ध्यान देने योग्य है---"इसलिये मैने रज्जुको को अभिहार (अभियोग) और दण्ड (के सम्बन्ध मे) आत्म-प्रत्यय (स्वायत्त) किया, क्योकि इसकी इच्छा की जानी चाहिये; किस की ? व्यवहार-ममता होनी चाहिये और दण्ड-ममता भी। " इस धर्मलिपि द्वारा अशोक ने जहाँ रज्जको को दण्ड और अभियोग के सम्बन्ध में स्वायत्तता के अधिकार प्रदान किये हैं. वहाँ साथ ही उन्हें यह भी आदेश दिया है कि वे अभियोग और दण्ड विषयक अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सबके प्रति समता का बरताय करें। व्यवहार और दण्ड की समता भारत के पुराने राजशास्त्र प्रणेताओ को अभिन्नेत नहीं थी। कौटलीय अर्थशास्त्र में एक ही अपराध के लिये विभिन्न वर्णों के व्यक्तियों के लिये विभिन्न दण्ड का विधान किया गया है। उदा-हरण के लिये, यदि कोई व्यक्ति किसी बाह्यण को अपेय या अमध्य पदार्थ सेवन कराए. नो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाने का विधान है। यही अपराध यदि क्षत्रिय के प्रति किया जाए, तो मध्यम साहस दण्ड और वैश्य के प्रति किये जाने पर पूर्व साहस दण्ड की व्यवस्था की गई है। शद्र को अमध्य या अपेय का सेवन कराने पर ५४ पण जरमाने के टण्ड को ही पर्याप्त समझा गया है। व्यक्तिवार के अपराध में भी इसी प्रकार से मिश्न-मिश्न दण्डो का विधान किया गया है। यदि क्षत्रिय वर्ण का पुरुष किसी बाह्मण स्त्री के साथ व्यक्तिचार करे, तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाने का विधान है। यही अपराघ यदि वैश्य वर्ण का पुरुष करे, तो उसका सर्वस्य जब्त कर लेने और शृद्ध पुरुष द्वारा यही अपराध किया जाने पर उसे चटाई में लपेट कर जला देने के दण्ड की व्यवस्था की गई है। व्यायालय के समक्ष

 <sup>&#</sup>x27;एतेन ने सन्त्रकानं अभिहासे व वंडे वा असपितये कटे इक्तिविये हि एसा किति वियोहास्त्रसम्ता व सिय वंडसमता वा ।'

 <sup>&#</sup>x27;बाह्यमनपेयनअध्यं वा संप्रासयत उत्तमो इच्छः । क्षत्रियं मध्यमः । वैद्यं पूर्वस्ताहस-बच्छः । शृद्धं वतुन्यज्वाद्यस्यो इच्छः ।' कौ. अर्थः ४।१३

 <sup>&#</sup>x27;बाह्यप्यामगुप्ताचा वाजियस्योत्तमः , सर्वस्यं वैदयस्य, सूत्रः कटानिनमः बह्येत ।' की. अर्थ. ४।१३

माझी के लिये उपस्थित होने पर भी विविध वर्णों के व्यक्तियों के साथ विभिन्न व्यवहार किया जाता था। साझी में सत्य बोलने के लिये उन्हें जो शपय लेती होती थी, वह विविध वर्णों के लिये विविध प्रकार की थी। यदि साक्षी देने वाला व्यक्ति बाह्यण वर्ण का हो. तो उसे यह कह देना पर्याप्त था कि 'सत्यबृहि' (सच-सच कहना)। पर यदि साक्षी क्षत्रिय या वैश्य वर्ण के हों, तो उनसे यह कहा जाता था कि यदि तुम झुठ बोलोगे तो तुम्हें यज्ञ आदि कर्मों का कोई फल नहीं मिलेगा और अनुसेना के परास्त हो जाने पर तुम खप्पर हाथ मे लेकर भीख साँगते फिरोगे। यदि साक्षी शुद्र हो, तो उसे यह कहा जाता था कि झठ बोलने पर तम्हारी मत्य के पश्चात तम्हारा सब पृष्यफल राजा को प्राप्त हो जायगा और राजा के पाप तुम्हें प्राप्त हो जायेंगे। झठ बोलने पर तुम्हें दण्ड भी दिया जायगा। इसी प्रकार के अन्य भी अनेक निर्देश कीटलीय अर्थशास्त्र में विद्यमान है, जिनसे यह सचित होता है कि प्राचीन भारत में व्यवहारसमता और दण्डसमता का अमाव था। समाज मे ऊँच नीच का मेदमाव तो प्रागवीद्धकाल के मारतीय समाज में विद्यमान था ही। समाज मे ब्राह्मणो का स्थान सबसे ऊँचा था. और शदों का सबसे हीन । अन्त्यज, स्वपाक और चाण्डाल समाज से बक्रिकत माने जाते थे। इस स्थिति मे अशोक ने अपनी धर्मलिपि द्वारा व्यवहारसमना और दण्डसमता का जो आदेश दिया, वह बहुत महत्त्वपूर्ण है। उसने रज्जको को अभियोग और दण्ड के सम्बन्ध में आत्मप्रत्यय (स्वायत्त) करते हुए स्पष्ट रूप से उनके सम्मूख अपनी यह इच्छा प्रगट की, कि व्यवहार और दण्ड में सबके साथ समता बरती जाए। अगोक द्वारा प्रचारित यह आदेश बाह्मणो की दिष्ट में आपत्तिजनक हो मकता था, क्योंकि इसके कारण समाज में उनकी विशिष्ट स्थिति नही रह पाती थी। पर वह उन्हें अपना विरोधी नहीं बनाना चाहता था। वह इस बात के लिये उत्सुक था, कि बाह्मणों की सदमावना भी उसे प्राप्त रहे । इसी कारण उसने स्थान-स्थान पर बाह्मणो और श्रमणो के प्रति सम्मान प्रद-शित करने और उन्हें दान-दक्षिणा द्वारा मतुष्ट रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। पर अझोक की यह नीति सर्वेषा स्पष्ट थी, कि जहाँ तक शासन का सम्बन्ध है, रज्जुक सदश राजपदाविकारी सब के प्रति एक जैसा बरताब करें. अभियोग के लिये एक व्यवहार या विभान-संहिता का उपयोग करे और दण्ड देते हए किसी के प्रति मेटमात न करें।

दण्ड ओर अमियोग के सम्बन्ध में अशोक ने एक अन्य भी मुघार किया, जो बहुत महत्त्व का है। कौटछीय अर्थशास्त्र के अनुसीकन से झात होता है, कि चन्द्रपुप्त मौर्य के समय में दण्ड के तीन मस्य रूप वे, जरमाना, काराबास और मत्यवण्ड। इनके अतिरिक्त

१. की. अर्थ. ३।११

२. चतुर्वज शिकालेख---शीलरा, चीचा, पाँचर्वा, आठवां, सीवां, प्यारहवां और तेरहवां

हाब. नाक. कान आदि अंगों के काटने की सजा भी उस यग में प्रचलित थीं। अशोक ने इस दण्ड-विधान में परिवर्तन या संशोधन करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। पर वह इस बात के लिये उत्सक था. कि किसी निरपराध व्यक्ति को दण्ड न भोगना पडे. विशेषतया ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें कारावास या मृत्यु का दण्ड दिया गया हो। इस दृष्टि से अशोक ने यह आदेश दिया था. कि जिन अपराधियों को कारावास या मौत का दण्ड दिया जाए, उन्हें तीन दिन की मोहलत दी जाए. ताकि उनके ज्ञाति-जन (सम्बन्धी लोग) उनके मामले पर पूनविचार करा सके और इस प्रकार उनके जीवन की रक्षा के लिये प्रयत्न कर सकें। यदि पूर्नीवचार के अनन्तर भी किसी अपराधी की सजा में कभी न हो, तो भी अशोक इस बात के लिये उत्सुक था कि उसके सम्बन्धी दानपुष्य, उपवास आदि द्वारा परणोक मे उसके कल्याण के लिये प्रयत्न कर सके। अशोक के इस आदेश को हम उसी के शब्दों में यहाँ उद्धृत करते हैं--- "इसलिये मेरी यह आजा है, कि काराबास में बद्ध और मत्यदण्ड पाये हुए व्यक्तियों को मेरे द्वारा तीन दिन का योत (यौतक-मोहलत या छट) दिया गया है। (इस बीच मे) उनके ज्ञाति-जन (निकट सम्बन्धी) उनके जीवन की रक्षा के प्रवोजन से (पुनविचार के लिये) ध्यान आकृष्ट करेगे। अथवा उनके जीवन के अन्त तक (जब तक उन्हें मत्यदण्ड न दे दिया जाए ) ध्यान करते हुए दान देंगे और उपवास करेगे. उनके पार-लौकिक कल्याण के लिये। ऐसी मेरी इच्छा है कि कारावास में भी लोग परलोक की आरा-धना करे । विविध धर्माचरण, सयम और दान वितरण मे विद्व हो ।""

राजा की स्विति मे ज्योक यही कर सकता या, कि किसी ऐसे व्यक्ति को रण्ड न मिलने गए जो बन्तुत अपराधी न हो। इसीलिये उसने रण्ड के सावन्य में पूर्णविचार की व्यक्त स्वा की। थी। पर जब किसी का जपराध प्रमाणित हो जाए और पुर्णविचार के अन्तरन में की। थी। पर जब किसी का जपराध प्रमाणित हो जाए और पुर्णविचार के अन्तरन में प्रा जवा की। वहां को हा बता की चिन्ता थी कि मृत्युरण्ड पाया हुआ अपराधी परलोक में मुख प्राप्त कर सके। इसी कारण उसके प्रातिजनों की यह अवसर प्रदान किया गया था कि दानपुष्य और उपवास आदि हारा उस व्यक्ति को वे पारलीकिक कल्याण सम्मादित कर सकें, जिसे शी प्रही मृत्युरण्ड था आवाला हो। यदी प्रार्थि अधीक हिंसा का विरोधी या और उसने अपने राज्य में पतु, पत्ती आदि के सम्बन्ध में अहिंसा की गीति को अपनाया था, पर सह मृत्युरण्ड का अल्त नहीं कर सका था। उसका बहु प्रयक्तिया के कुखातन की ही किस सम्बन्ध में आहु प्राप्त का स्वस्था की आए। पर राज्य के मुखातन की दृष्टि के उनने मृत्युरण्ड को कावम रखना ही उचित सप्त साथ था।

१. की. अर्थ. ४।१३

 <sup>&</sup>quot;अब इते पि च मे आयृति बंधनवधानं मृतिसानं तीलितदं डागं प्रतब्दानं तिनि दिव-सानि में योते विने मातिका वा कानि विक्रयमिसीत कीविताये तानं नासंतं वा निम-यथिता वा मं वाहाति पालतिक उपवालं व कहति । वेहली—टोपरा स्तन्म—वीचा लेख

किसी निरपराधी को वण्ड न मिलने पाए, इसके लिये आयोक इतना अधिक उत्सुक था, कि उसने नगरों के क्षेत्र में न्याय-कार्य सम्पादित करने वाले नगर-व्यावहारिकों को भी मह जादेश दिया था, कि वे सब समय ऐसी चेच्टा करे, जिससे बिना किसी कारण के किसी को करागृह और शारीरिक चेलेश का वण्ड न मिले। महामात्रों को जो जबहे इसी प्रयोजन से पौच-पौच वर्ष के अनुरक्षे अनसंधान (बीरे) पर जाते उतने की आजा प्रयान की थी।

अज्ञोक के श्वासन काल की कर-पद्धित के सम्बन्ध में भी धर्मीलिपयो में यो निर्देश विद्यमान है। तीर्ष स्थानो से उस समय 'विल' सज्ञक कर वसूल किया जाता था, और स्रोनी की पैदाबार का एक माग कर के रूप में केने की प्रथा थी। किमानदे के स्तम्म-केस से सूचित होता है कि बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिन प्राम को अशोक ने उबलिक (उद्बिलिक-बलिक कर से मुस्त) कर दिया था, और वहाँ के किसानों से उपज का केवल आउबों माग मूमि-कर के रूप में बसूल करने का आदेश प्रदान किया था।

अशोक द्वारा सार्वजनिक हित के जो बहुत-से कार्य किये गये, पिछले एक अध्याय में उनका उललेख किया जा चुका है। ये कार्य सहकों के माप-साथ छायादार बुझ लगवाने, प्याऊ बैठाने, कुए बुददाने, बिश्रासगृह बनवाने, औष पियों को पेदा करने की व्यवस्था करने और पशुजी तथा मनुष्यों की चिकित्सा का प्रवन्ध करने के रूप में थे। ये सब कार्य धर्म-विजय के उद्देश्य से किये गये थे।

#### (५) सामाजिक जीवन

कौटलीय अर्थशास्त्र के आधार पर मौर्य युग के मामाजिक और आर्थिक जीवन का विवाद रूप से निरूपण किया जा चुका है। उस युग का मारतीय समाज चार वर्णों और बहुत-सी आतियों में विमक्त था। मैनस्थनीज आदि श्रीक यात्रियों द्वारा में इस युग के समाज के विविध वर्गों पर प्रकाश डाला गया है। अश्लोक की वर्मलिपियों से सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में अधिक सूचनाएँ प्राप्त नहीं होती। पर उनमे कुछ ऐसे निर्देश विख्यमान हैं, जिनसे अशोक के समय के समाज के विषय में कुछ परिज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।

अवोक की धर्मालिपियों में केवल ब्राह्मण वर्ण का उल्लेख मिलता है। चानुर्वर्ण में क्षत्रिय, वैद्य बोर सूद क्यों का अबोक ने कही भी उल्लेख नहीं किया है, असे नहीं हवान को र चाण्याल सद्य जल्याओं का प्रायः तर्वत्र हो साहण की रुव्यम्प सामस्तित्र आपे हैं। मीर्य यूग वे जहीं मारत के प्राचीन वैदिक वर्ष की सत्ता थी, वहीं साच ही क्यों ऐने सम्प्रदाय भी विद्यमान यूं, जो वेदों के प्रामाण्य और साक्षिक कर्मकाण्य में विद्यस्य नहीं

१. बौली विस्तालेख---प्रथम अतिरिक्त केळा ।

 <sup>&#</sup>x27;एताये च अठाये हकं...मते पंचसु पंचसु वसेतु निकायविसामि ।' बौकी---प्रथम अतिरिक्त लेख ।

रखते थे। वैदिक धर्म का नेतस्व बाह्यणों के हाथ में था, और नये अवैदिक धर्मी का श्रमणो के। इन दोनों के कर्त का और कर्म प्राय: एक समान थे. यश्चपिडनके विश्वासों और मान्यताओं में भेद था। मैगस्यनीज ने अपने यात्रा विवरण में ब्राह्मण और श्रमण दोनो का उल्लेख किया है,और यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मौर्य युग मे वैदिक और अवैदिक दोनों प्रकार के बार्मिक नेता बढ़ी संख्या में विद्यमान थे और वे अपना समय प्राय तप. स्वाध्याय और अध्यापन आहि में व्यतीत किया करते थे । समाज से दोनो को प्रतिष्ठा की दिष्ट से रखा जाता था। यही कारण है, जो अशोक ने बाह्यण और श्रमण दोनो के प्रति सम्मान का भाव प्रगट किया है. और दान-दक्षिणा द्वारा उन्हें संतृष्ट रखने की आवश्यकता प्रतिपादित की है। वाह्यण और श्रमण के अतिरिक्त अशोक की धर्मलिपियों में मिक्त. भिक्षणी', निर्युत्थ' और प्रवृजित' का भी उल्लेख हुआ है। भिक्ष और भिक्षणी से बौद भिक्ष अभिन्नेत है, और निर्मृत्य से जैन। प्रवृजित उन संन्यासियों को कहते थे, जिन्होंने वैदिक आश्रम-मर्यादा के अनुसार सन्यास आश्रम में प्रवेश किया हो। मौर्य यंग में बहुत-से थामिक सम्प्रदाय विद्यमान थे. जिन्हें अशोक की धर्मलिपियो में 'पाषण्ड' कहा गया है। इन पाघण्डों के अनेक प्रकार के साथ होते थे. जो वैदिक प्रवाजिती (परिवाजको या सन्या-मियो) के समान ही मनध्यों की सेवा और धर्मीपदेश में तत्पर रहा करते थे। परानी वैदिक मर्यादा के अनुसार मानव जीवन को चार आश्रमों में विश्वकत किया गया है. ब्रह्मचर्य. गहस्य, वानप्रस्य और सन्यास । अशोक की धर्मलिपियों में इनमें से केवल दो आश्रमी---गृहस्य और सन्यास का उल्लेख किया गया है। गृहस्य जीवन व्यतीत करनेवालों के लिये जहाँ 'गृहस्थ' शब्द का उपयोग हुआ है', वहाँ उन्हें ही 'उपासक' भी कहा गया है'। बौद्ध गहस्थों के लिये उपासक शब्द का प्रयोग किया जाता था।

अयोक की वर्मालिपयों में यद्यपि वृद्दों का कही उल्लेख नहीं है, पर 'दास' और 'मृतक' से मम्मवत समाज के उसी वर्ग को सुनित किया गया है, जिसके लिये कोटलीय अयंशास्त्र में 'गृट' सब्द प्रयुक्त हुआ है। धर्मीलिपयों में अलेक वार दास-मृतकों का उल्लेख किया गया है, और अशोक ने यह आदेश दिया है कि उनके प्रति सम्यक् व्यवहार किया जाए। कोटलीय अयंशास्त्र में दासों, कर्मकरों और मृतकों से सम्बन्ध एतने वाले नियमों का दिवास

१. चतुर्वश शिलालेक--नीर्वा लेक ।

२. प्रयाग स्तम्भ लेखा ।

३. देवली-टोपरा स्तम्भ-केस ।

४. चतर्वत शिकालेख—वारहवाँ लेख ।

४. चतुर्दश शिलालेख-वारहवी लेख ।

५. चतुर्वेश शिकालेख--वारहर्वा लेख ।

६. सिद्धपुर लघु शिलालेका।

रूप से निरूपण किया गया है। वे नियम ऐसे हैं, जिन्हें समुचित कहा जा सकता है। क्योंक इस बात के किये उत्सुक था कि स्वामी लोग जहां दासों, कर्मकरों और मुक्तों के सम्बन्ध में परस्परासत व राजकीय नियमों का जिसके रूप से पालन करें, वहां साथ ही उनके प्रति सहामुम्ति और जनकथा का भी माथ रखें।

मीर्म युग में मास मक्षण का बहुत प्रचार था। प्राग्-मौड काल में यहां में पणुविल प्रवान करने की प्रयान में प्रकों में पणुविल प्रवान करने की प्रयान में प्रकों में पणुविल में उठायों थी। पणुओं की हिसा केवल मास मक्षण के लिये ही नहीं की जाती थी, अपियु मनोर-क्जन के लिये मी उजका वस किया जाता था। आफे के पणु हिसा को नियमित और मर्मादित करने पर घ्यान दिया। यहां के लिये पणुओं की हस्या का उसने नियंच किया, अपनी पाकशाला के लिये मारे जाने वाले वसु-पिक्षयों की संख्या में बहुत कमी कर दी, और उठायों का वस पोक दिया, जो साने के मारे में महा का जाते। अधीर के क्यान के हम साने कारी का वस पोक दिया। जो साने के मारे में महा कारी। अधीर के स्वान के इस सब आदेशों का पढ़िल के स्वन यो चाला है, उन्हें वहारी हाराना अनावश्यक है।

अशोक ने 'समाजो' के सम्बन्ध में जो नीति अपनायी थी. उसका निरूपण पिछले एक अध्याय में किया जा चका है। देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा अशोक 'समाज' में बहुत दोष देखते थे. अतः उन्होंने आज्ञा प्रचारित की थी कि 'समाज' न किये जाए । पर एक प्रकार के ऐसे भी समाज थे, जो अशोक के विचार में साथ थे। इन्हें अशोक ने राजकीय आदेश द्वारा नहीं रोका था। कौटलीय अर्थशास्त्र में अनेक स्थानो पर 'समाज' का उल्लेख है, पर उनका सही-सही अभिप्राय जानने के लिये प्राचीन साहित्य के अन्य ग्रन्थों में अनेक महत्त्वपूर्ण मचनाएँ उपलब्ध है। महाभारत में एक ऐसे 'समाज' का वर्णन किया गया है, जिसमें सब दिशाओं से हजारों की सख्या में 'मल्ल' एकत्र हुए थे। ये सब मल्ल 'महाकाय' और 'महा-वीर्य' थे, और शक्ति में कालकज नामक असूर के समान थे। यह समाज बहुा और पशु-पति की पूजा के सम्बन्ध में आयोजित किया गया था। महामारत में ही एक अन्य स्थान पर समाजो में एकत्र 'नियोधकाः' का उल्लेख हैं । महाभारत में वर्णित इन समाजों में मल्ल या नियोधक एकत्र होकर यद्ध करते थे, और लोग उन्हें देख कर आनन्द अनुमन करते थे। सम्भवत . इसी प्रकार के समाज ये जिनमें अशोक दोष देखता था, और जिन्हें उसने अपने राजकीय आदेश द्वारा बन्द कर दिया था। पर कतिपय समाज ऐसे भी थे, जो देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा अशोक के सत से साथ प्रकार के थे। उन्हें उसने बन्द नहीं किया था। ऐसे एक समाज का उल्लेख वात्स्यायन के कामसूत्र में हुआ है। वहाँ लिखा है कि मास या पक्ष

 <sup>&#</sup>x27;तत्र मल्लाः समापेतुर्दिग्म्यो राजन् सहस्रकाः । समाजे ब्रह्मणो राजन् तथा पत्रुपतेरपि ।

महाकायाः महाबीर्याः कालकञ्जा इवासुरा :।। महा, विराद वर्ष १३।१५-१६ २. 'वे व केचित्रियोस्त्यांना समाजेच नियोचकाः ।' महा, विराद वर्ष २।७

के निर्वारित दिन सरस्वती के जबन में 'समाज' का आयोजन हो।' सम्जवतः, सरस्वती के जबन में आयोजित इस समाजों में साहित्यक नाटक आदि के अभिनय किये जाते वे। योषयुक्त और निर्वार कालाओं के सम्बन्ध में जो निर्देश अयोक की धर्मेलियों में विद्यमान हैं, उनसे अयोक के समय के सामाजिक या सामृद्धिक आयोद-प्रमोद का कुछ आमास प्राप्त हो जाता है।

कौटलीय वर्षेशास्त्र में अनेकविष अभिचार-क्रियाओं का विश्वद रूप से निक्षण किया गया है। मनुष्य जाति में अभिचार कियाओ या जादू-टोने में चिरकाल से विश्वास चला आ रहा है। अशोक के ममय में भी इन विश्वासों की सत्ता थी। एक घर्मेलिप मे अशोक ने जादू-टोने (अभिचार) से जाविष्ट लोगों में कार्य करते के लिये भी घर्ममहामात्रों की निवृत्तित का उल्लेख किया है। उसमहामात्र जहाँ कारावास मे बन्द कैदियों और अपिक सत्तान के कारण करपीड़ चाम्महामात्र जहाँ कारावास मे बन्द कैदियों और लोगों में भी था. जो जाद-टोने में विश्वास रखते हो।

नक्षत्र आदि में विश्वास के निर्देश मी अघोक की वर्मीलिपियों में विद्यमान हैं। बौली विज्ञा पर उत्कीण प्रवम अतिरिक्त बर्मेलिपि में अघोक ने अपने वर्धमहामात्रों को यह आजा वी है— यह (वर्ष) लिपि तिष्प नवत्र में मुनानी बाहिये, तिष्प नवत्र के (विनों के) बीच में मी, और एक को प्रति क्षण भी। ऐसा करते हुए आप आजा को सम्पादित करने में ममर्थ होंगे। "" विशिष्ट नक्षत्रों के समय में अघोक ने पशृहिसा का जो निषेष किया था, उसका कारण भी यही था कि उस समय के विश्वासों के अनुसार ये नक्षत्र जनता की दृष्टि में अधिक पवित्र वे।

आयुनिक समय में भारतीय जनता अनेकविष मंगलायार करती है। ये मंगलायार प्राय. सन्तान के जन्म, जुक और कर्या के विवाह, विपत्ति के समय और किसी प्रियनन के प्रवास के लिये जाते पर किये जाते हैं। शुम-अशुम में विश्वास मानव-समाम में बहुत बढ्याल हैं। धमलिपियों डारा सूचित होता है, कि अशोक के समय में मों मंगलायारों में विश्वास जनता में बढ्याल हैं। पर अशोक इन्हें लुह और निर्यंक समझता था। यह मंगलायारों के विश्व ही था, पर उनका विचार यह वा कि ऐसे ममलायार करने वाहियों जो कि अवस्थक टेनोकों ने होतेल महाजल प्रदान करनेवाहें हों। अशोक की पूष्टि में 'धर्ममञ्चल' महाफल देने बाले होंगे ही। इनमें साक्ष और मृतकों के प्रति स्मृतिल व्यवहार, अवस्थान अवहार करनेवाले हों। अशोक की पुष्टि में 'धर्ममञ्चल' महाफल देने बाले होंगे हैं। इनमें साक्ष और मृतकों के प्रति स्मृतिल व्यवहार,

१. 'पक्षस्य मासस्य वा प्रजातेऽह्यि सरस्वत्याभवने नियुक्तानां नित्यं समाजः ।'

२. चत्रवंश शिकालेख—पांचर्या लेख ।

 <sup>&#</sup>x27;इबें च किपि तिस नकबतेन सोतविया अंतका पि च तिसेन चनिस सनिस एकेन पि सोतविय हेवं च कलंत तुर्के चयम संपटिपादियतियेथे ।'

४. देहली-टोपरा स्तन्भ लेख--पांचवा लेख ।

पुरुवनों का जादर, प्राणियों की अहिंसा और अमण-माहाणों को दान किया जाता है। ये सब तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य धर्ममंत्रक कहाते हैं। इसिक्ये पिता, पुत्र, माई, त्वाधी, मित्र, परिचित एवं पड़ोसी को भी यह कहना चाहियें कि यह (मञ्कुलाधी) जच्छा है। सित्र संवाधी, मित्र, परिचित एवं पड़ोसी को भी यह कहना चाहियें, जब तक कार्य सिद्धि न हो जाए, स्वेमीक इचके अतिरिक्त को अन्य माल है वे सेदिग्य हैं। उनसे कार्य सिद्धि न हो जाए, क्यों के इचित अतिरिक्त को अन्य माल है वे सेदिग्य हैं। उनसे कार्य सिद्धि न हो जाए, क्यों के इच्छे अतिरिक्त हो। किन्तु धर्ममंत्रक जो है, वे काल से परिच्छित नहीं है। यह इक्लों के उनसे अमीष्ट सिद्धि न मी हो, तब भी (उनसे) परलों को अनाप्ट सिद्धि न मी हो, तब भी (उनसे) परलों को अनाप्ट सिद्धि हो। यह सो सो बोनों लाभ हुए, यहाँ (इहलोंक मे) अमीष्ट सिद्धि हुई, और धर्ममंत्रल से वनन्त पुष्प भी प्राप्त हुआ।

मंगलाचार के सम्बन्ध में अशोक के विचार चाहे कैसे मी क्यों न हो, पर यह असदिग्य है, कि अशोक के शासनेकाल में मारत की सर्वसाधारण जनता अनेकविध मगलाचारों का सम्पादन किया करती थी, और शुम-अशुम में विश्वास रखती थी।

अझोक ने जपने उत्कीण लेखों में ब्राह्मणों और श्रमणों का एक साथ उत्केख किया है, और दोनों के प्रति दान तथा सम्मान के सम्बन्ध से सममाव प्रदक्षित किया है। साथ ही, उसने विविध सम्प्रदायों तथा पाथण्डों के 'सार' की वृद्धि पर वल दिया है। सम्प्रवत, न स्तका कारण यह था, कि मौर्य गुन से ब्राह्मणों और श्रमणों में पारस्परिक विरोध बहुत बढ़ यया था, और अझोक को यह अभीष्ट नहीं था। पाणिनि के सून 'येवां च विरोध बाह्मदिक.'' की टीका में प्राचीन वैयाकरण परम्परा की अनुसरण कर वहि (बाप) और नकुल (नेवले) के शास्त्रत विरोध का निवयंन जैसे 'अहिनकुलम्' द्वारा सुवित किया गया है, वैसे ही 'श्रमण-ब्राह्मण्' उदाहरण देकर श्रमणों और ब्राह्मणों के शास्त्रत विरोध को जी प्रदक्षित किया गया है। अधोक दस विरोध को जी हर करना चाहता था।

१. चतुर्वञ जिलालेख--नर्वा लेख ।

#### इक्कीसवौ अध्याय

## अशोक के उत्कीर्ण लेख

## (१) चतुर्दश शिलालेख

पुरातस्व विभाग के प्रयत्न से राजा अद्योक के बहुत-से उत्कीण लेख प्रकाश में आये हैं। मौर्य युग के इतिहास को तैयार करने के लिये ये बहुत उपयोगी हैं, और हमने स्थान-स्थान पर स्व प्रत्य में इनका उत्लेख किया है। ये लेख खिलाओ, प्रस्तर-स्तम्मों और गुहाओं की मिलियों पर उत्कीण हुए मिले हैं। इनका सजियत रूप से परिचय देना बहुत आवस्य हैं। अचीक के उत्कीण लेखों में सबंप्रधान 'चतुर्देश खिलालेख हैं, जो निम्निलिश्त स्थानों पर विद्यान हैं—

(१) काकसी—रमुना नपी हिमाल्य की दुर्गम पर्यंत-श्वकाओं को छोड कर जहाँ मैदान में उतरती है, उनके समीप ही काकसी नामक बसती से कोई एक मील की दूरी पर वह स्थान है, जहाँ अजीक के चतुर्देश फिलालेलों की एक प्रति एक विकास कि शिक्ष पर उत्कीण की गई है। उत्तरपरिश्त के बेहरादून तमर से जो सड़क चूहरवुर होती हुई चक्-रीता जाती है, कालसी उसी पर स्थित है। प्राचीन समय में चामिक और राजनीतिक—वीनों दृष्टियों से इस स्थान का बहुत महत्त्व था। तील नदी इसी स्थान पर यमुना से अजकर मिलती है, जिनके सगय-स्थल को चामिक वृद्धित से महत्त्व का माना जाता था। इसके सोपार हिंदि बारा निर्मित एक वेदी बात वर्षों में प्रकास में आपी है, जिस पर संस्कृत के अनेक स्लोक उत्कीण है। इस लालेको डारा जात होता है, कि राजा बीलकर्मन् ने यहां चोषी बार अस्वमेच यज्ञ का अनुष्ठान किया था, और इसी प्रयोजन से इस वेदी का निर्माण कराया था। राजा धीलकर्मन् का काल तीचरी सदी ईस्ती में माना जाता है। कालसी के लेन में अस्वमेच यज्ञ का अनुष्ठान इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि प्राचीन काल में राजनीतिक वृद्धित से मी यह स्थान विषय सहस ए खता था।

कालसी की जिस सिला पर अशोक के बतुर्देश शिलालेख उत्कीर्ण हैं, वह १० फीट लम्बी तथा १० फीट ऊँची है। उसकी मोटाई ८ फीट के लगमग है। इन लेखों की लिप बासी है।

(२) काकुबाल पड़ी—पेकावर (पाकिस्तान के उत्तर-परिचर्गा तीमा प्रान्त में) के पुषुक्रवर्ष ताल्कुके में बाहुबाबनही नाम का एक गाँव है, जो पेबाबर नगर से वालीस मील उत्तर-पूर्व में मकाम नदी के तट पर स्थित है। उसने आपे मील की दूरी पर चतुर्वंस विकान केंबों की एक प्रति विश्वमान है, जो बरोच्डी लिगि में हैं। बिद विकाग पर में लेख उत्तरीने हैं, बहू २४ फीट छम्बी, १० फीट ऊँची और १० फीट ही मोटी है। बार्युव लेख के जरि-दिस्त जन्म सब लेख इस सिला पर उन्होंगे हैं। बार्युव लेख पचास गय के हुरी पर एक अन्य खिला पर उन्होंगे किया गया है। खाहबाजवाड़ी गाँव पुराना नहीं है, परन्तु प्राचीन काल में इस क्षेत्र में एक दिखाल नगर विषयान था। किन्युवम के अनुवार हुण्युन्-स्वाय द्वारा वाँगत पो-लु-वा नाम का नगर इसी स्थान पर स्थित था, वो बौदों का प्रसिद्ध तीर्थ था। हुण्युन् स्वांग ने लिखा है कि इस पो-लु-वा के पूर्व द्वार के बाहर एक दिखाल प्रवृत्त को सत्ता थी, जहीं पर मां अवोक द्वारा एक स्थुप का निर्माण किया यथा था। हुण्युन्-स्वाम के इस विवरण से यह स्थन्द हो जाता है, कि पो-लु-वा और उनके समीपकों प्रदेश में अवोक द्वारा अनेक स्पृत्त स्वायो गये थी हिन्दी भागीन स्त्या या सथायानी आदि के अवोव मी नहीं है है। इसी कारण बहु अमी किन्दी भागीन स्त्या या सथायानी आदि के अववोव मी नहीं मिल्ठे हैं। पर इसमे सन्देह नहीं, कि प्राचीन समय में यहाँ एक विशाल व समुद्ध नगरी मी स्थिति थी। यह नगरी मायब सामान्य को उत्तर-विषयों सीमा के कामीप थी, जत. राजनीतिक तथा सैनिक कृष्टि से भी इसका महत्त्व था। अवोक्त के सम्म-न्वतः, इसी लिखे अपने वर्त्वर सिल्लिकों की एक प्रति इस स्थान पर उत्तरिक करायों के समा-न्वतः, इसी लिखे अपने वर्त्वर सिल्लिकों की एक प्रति इस स्थान पर उत्तरिक करायों के समा-न्वतः, इसी लिखे अपने वर्त्वर सिल्लिकों की एक प्रति इस स्थान पर उत्तरिक करायों के समा-न्वतः, इसी लिखे अपने वर्त्वर सिल्लिकों की एक प्रति इस स्थान पर उत्तरिक करायों की सम-

(३) मानकेहरा—यह स्थान भी पाकिस्तान के उत्तर-परिचमी सीमा प्रान्त मे है। इसकी स्थिति एवटाबाद है १५ मील दूर हजारा जिले मे हैं। सम्भवतः, मानकेहरा के नमीप से ही प्राचीन समय मे बह राजसावा काता था, जो पाटिलपुत्र को मारत की उत्तर-परिचमी सीमा के साथ मिलाता चान से दीने महारिक्त (दुर्गा) के दर्शनार्थी साथी भी दसी मार्ग से होकर देवी के दर्शन के लिये जाया करते थे।

मानसहरा में अद्योक के चतुर्दश शिलालेखों की जो प्रतिलिपि उल्कीणें है, वह भी खरोष्टी लिपि में है। मारत के इस उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रदेश में प्राचीन समय में भी एक ऐसी लिपि प्रयुक्त की जाती थी, जिसे दायी बोर से बार्ड बोर को लिखा जाता था।

मानसेहरा के लेख तीन पृथक् शिलाओ पर उत्कीर्ण है। पहली शिला पर प्रथम से अध्यम संस्था तक के आठ लेख है, दूसरी शिला पर नवम से बारहवें तक के लेख है, और श्रेष दो लेख तीसरी शिला पर है।

(४) गिरतार—सौराष्ट्र (काठियाबाइ) में जुनायड़ नामक नयर के पूर्व मे लगमग एक मील दूर गिरनार या गिरितगर नामक पर्वत की स्थिति है, जो वार्मिक दुष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। जैनों का यह प्रसिद्ध तीर्थस्थान है, और कमी धीव लोग भी इसे वार्मिक दुष्टि से पवित्र मानते थे। पुराणों मे इसकी महिमा वार्मित है। गिरनार की पहाड़ी पर जिस शिलाखण्ड पर क्योंक के चतुर्वक शिलालेख्न त्यकीर्ण है, उसका क्षेत्रफळ १०० वर्ग फीट के लगमग है। इस विश्वाल शिला पर क्योंक के चतुर्वेश लेखों के अतिरस्तर दो अन्य लेख भी उल्लोग है, जो अत्यन्त महत्त्व के हैं। एक लेखा उन्जेनी के महास्वष्य





मृण्मूति का क्षीर्ष माग (पाटलियुत्र)

जैन मूर्ति का खण्डित अधोमाग (पाटलियुत्र)

कदवानन का है, और हुसरा गुजवाबी तथार स्कन्यपुत्त कर। कदवानन ने अपने केल मे यह पूजित किया है, कि निरागर के समीप में स्थित जिल युवरांन श्रीक का निर्माण चन्यपुत्त के प्रात्तीय शासक पुष्पपुत्त द्वारा किया नया था, और अवीक के शासन काल मे उसकी गीर से नियुक्त प्रात्तीय शासक यवन तुवासर ने जिससे अनेक नहरे निकल्यायों थी, वह तुवर्धन श्रील अतिवृद्धिक कारण नाम हो गई बी,और स्वदानन द्वारा अब उसका बीणाँद्वार कराया गया (' स्कन्यपुत्त के लेल से भी इसी सुवर्धन सील के जीणाँद्वार का उल्लेख है।' प्रत्ये सत्वद्द नहीं, कि पिरनार या गिरित्य प्रार्थन समय से एक महस्वपूर्ण स्थान था। ग्राग्ने कारण है, कि अशोक ने वहाँ भी अपने चुदर्वस शिलालेखों की एक प्रति उस्कीर्य करायों थी। गिरनार के ये लेल बाह्यी लिए में हैं।

- (५) सोपारा—यह बन्बई के उत्तर में बाना जिले में समूत्र के तट पर है। प्राचीन समय में यहाँ एक समूद्र नगर बा, जिसे महामारत में 'पूर्वरेटक' कहा गया है। विरिच्लस के लंखक ने इसे 'लुप्पारा' और टाल्मी ने 'पारा' लिखा है। पुराणों में भी इसका नाम 'मूर्वरेटक' लाया है। यहाँ एक बन्दरलाह की स्थिति बी, और सामृहिक क्याणार का यह एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। इसके व्यापारिक महत्त्व के कारण ही अशोक ने यहाँ भी अपने चतुरेश लेख उत्तरीण कराये थे। पर दुर्माप्यवस सोपारा के विलालेख का केवल एक सण्ड ही इस समय तक उपलब्ध हो सका है, जिस पर आठबें लेख का लगवग एक तिहाई वाश उन्होंणे है। यह लेख भी बाहती लिपि में है।
- (६) एरंगुडि—आन्ध्र प्रदेश के कर्नूज जिले में एरंगुडि नामक एक ग्राम है, जो दिशा फेले की मदास-राज्युर साला छाइन पर गृती नामक स्टेशन से आठ मील की दूरी पर स्थित है। इस प्राम के समीप एक पहाड़ी है, जो 'बेनकोण्डा' (हस्ति-पर्वत) कहाती है। यहाँ मी सिलावण्डां पर क्यों के कर्तुरेश पिलालेख उन्होंगे हैं।
  - "राजो महाकात्रपस्य गृशीवरम्बरत्नास्नो खडाम्लो वर्षे डिसप्रतितमे मार्गलीकं-बहुकप्रतिपदि - ...बुस्टबृस्टिना पर्केषेय एकार्णवमुतासामित्र पृषिक्यां इतायां गिरे-क्वंबतः सुवर्ण तिकता पर्कासिनी प्रभृतीनां नदीनां अतिनात्रोड् संवैषः . . . . आनदी-तकासिट्युव्यादिकपासीत् ।" जूनायह सिकालेख (Sircar : Select Inscriptions pp. 176-177)
  - "अय कमेणा-मुक्ताल आगते निवायकालं प्रविवार्य तीयार्थः । ववर्षे तीयं यह संतते विदं सुदर्शनं येन विगेद बात्यरात् ।।२६ वक्त्य यत्तालहृता नृवेदालस्यक्यं सन्यगुष्यितोपकेन । अ-वाति-सुदर्श्यमितं तदाणं सुदर्शनं शास्त्रतकत्यकालम् ॥३७ स्वन्यगुष्त का भूनागढ़ शिकालेख (Sircar : Select Inscriptions, pp 133-134)

(७) जीनह—यह स्वान आग्ध्र प्रदेश के गंजाम जिले के बरहमपुर नामक ताल्लुका मे है, और गंजाम ते लगमन १८ मील उत्तर-पिष्मम में ऋषिकुत्या गवी के तटपर स्थित है। प्राचीन तस्य में यहाँ एक विशाल नगर विद्यमान था, जो एक दुर्ग के रूप में था। इसके खण्डहर अब तम भी विद्यमान हैं, वो इसके विल्कुत गौरव के परिचायक है। सम्भवतः, इस नगर का नाम 'समाप्य' था, जिसके महामात्रों को सम्बोचन कर असीक ने यहाँ दो विद्योव लेख उत्तरीण कराये थे।

जीगढ़ मे अधोक के जो उत्कीण लेख मिले हैं, वे तीन पृथक् लाफों पर उत्कीण है। प्रयम साक पर पहले से पीचने लेख तक उत्कीण किये मये हैं, यथिय वे अविकल रूप मे प्राप्त नहीं होते। दुर्माध्यवध उनका आये के लगमग माग इस समय अप्राप्य है। दितीय सिला-सण्ड एए दो पुषक् विधाद लेख उत्कीण हैं। तीसरे सिलासक्य पर दो पुषक् विधाद लेख हैं, जिन्हें अधोक ने विधोद रूप से कलिक्क के लिये उन्होंने कराया था।

(८) पौली—उडीसा के पुरी किले की खुर्दा तहसील ने पौली नाम का एक गांव है, जो सुननेक्दर से लगमण सात भील दिख्या में रिवारी है। बोसू मुननेक्दर से लगमण सात भील दिख्या में रिवारी गामक नगर की रिचारी में तो के सिन्दार सी है। बौली के समीप ती पहादियों की एक छोटी भी पूंचला है, जहाँ 'जावक्रतम' नामक पिछा पर अधोक के लेख उन्कीण है। जीमक के समान महाँ भी म्यारहर्वे, बारहर्वे और तेरहवे लेख नहीं पाये जाते, और उनके स्थान पर दो ऐसे विद्याद लेख है, जिन्हें अधोक ने किल्कु के लिये विद्याद लय में उनकीण कराया था। पौली के ये विधारट लेख है, जिन्हें अधोक ने काल्कु के लिये विद्याद लिये गरे हैं।

(९) कन्यार में अक्षोक के दो अन्य किलालेख मिले हैं, जो पालि में न होकर प्रीक नया अनेमदक (अरमाई) माचाओं में हैं। इनपर हम पृथक रूप से प्रकाश डालेंगे।

हमने यहाँ जिन स्थानो का उल्लेख किया है, उन सब में राजा अधोक ने वे लेख जिलाजो पर उल्कीण कराये थे, जो 'चतुर्देश शिलालेख' के नाम से प्रसिद्ध हैं। पर जैना कि उत्तर रिक्सा जा चुका है, धौली जीर जीयह से ११ में, १२ में जीर १२ में लेखों के स्थान पर टो विधिष्ट लेख उल्कीण कराये गये थे जो कि किलाज़ के लिये थे। राजा अधोक ने किल्जु को जीन कर मीयें साझाज्य में सम्मिलत किया था। किलाज़ की विखय करते हुए जो नरसहार हुआ था, उससे अधीक के हृदय में युद्धों के प्रति स्थानि का साव उत्पन्न हो गया था। इन विधिष्ट लेखों में उन्होंने अपने इसी मनोबाब को व्यक्त किया है। इन विविध स्थानो पर ये 'चतुरंश पिलालेख' जिस कप में उल्कीण हैं, उसमें केवल लिपि का हो में द नहीं है, अपितु माथा का मेद भी पाया जाता है। शब्दों जीर व्यक्त कर है। यस ये लेख उल्कीण कराये थे।

## (२) लघु शिलालेख

चतुर्देश विलालेखों के समान अधोक के लच्च विलालेख भी अनेक स्थानों पर उपलब्ध हुए हैं। जिन स्थामो पर वे लेख प्राप्त हुए हैं, वे निम्नलिखित हैं—

- (१), रूपनाय-मध्यप्रदेस के जबलपुर जिले में कैनू रपर्वतमाला की उपत्यका में रूपनाय नामक एक रीवेस्थान है, जो जबलपुर से कटनी जातेवाली रेलवे लाइन पर स्लीपनावाद स्टेशन से १४ मील के लगमग परिवम में है। यहाँ तील छोटे-छोटे सरते हैं, किन्तुं पिकन माना जाता है। ये राम, लक्ष्मण और सीता के नाम पर है, और इनके समीप ही रूपनाय शिव का मन्दर है, जहाँ हुजारो यात्री प्रति वर्ष मगदान शिव को उपासना के किये एकन होते हैं। सम्मवत, मौथं पूग में भी इस स्थान का धार्मिक पृष्टि से महत्त्व था। प्रयाग से मृगुकच्छपुर (मडीच) जाने वाला राज्यमां भी दूस स्थान के समीप से जाता था। अवसे व्यापारियों और यात्रियों का जाना-जाना यहाँ सदा बमा रहता था। स्थाम में अधीक का एक लच्च शिवलोख उपलब्ध हुंजा है, जो था। सीट उपन्या जीर १ फूट चौड़ा है। इसमें कुल छ प्रतियों है, गो पर्याप्त रूपसे सुरक्तिय वहा में हैं।
- (२) सहसराम—बिहार राज्य के शाहाबाद जिले में सहसराम नाम का एक कसवा है। इसके पूर्व में दो मील की दूरी पर चन्दनपीर नामक पहाड़ी है, जिसकी एक गुका में अशों का एक लघु शिका लेख उन्हों पे हैं। आजकल यह गुका 'विरागदान' या पीर का विराग कहाती है, क्योंकि वहां एक मुसलिम फकीर की दरशाह है। ऐसा प्रतीत होता है, कि मौर्य युग में सहसराम एक समुद्ध नगर था, जो पाटलिगुज से प्रयाग होकर मृगुकच्छपुर जोने वाले राजनार्थ पर पडता था। इस स्थान के इसी महत्त्व को दृष्टि में रक्त कर अशों क ने यहां भी अपने लेख उन्हों पा कराये थे।
- (३) बैराट—यह स्थान राजस्थान में जयपुर से ४२ मील उत्तर-पूर्व की ओर है। बैराट के सिल्ल-परिचम में लगमग एक भील की दूरी पर दो बौद बिहारों के सम्बद्ध विद्यामा है, और उनके समीप ही एक प्राचीन स्तुप के चिन्ह मी सिक्ने हैं। निस्सावेद, गौर पुरा में यह स्थान अरथान महत्त्वपूर्ण था, और बौद घमें का भी इस क्षेत्र में प्रचार प्रारम्भ ही चुका था। मस्स्य जगपद की प्राचीन राजधानी बिराट नगरी भी सम्मयतः यहीं पर स्थित थी। पुरानी अनुभूति के अनुसार पाण्यक लोग बनवाद के अन्त में इसी स्थान पर आकर रहे थे। बैराट में जिस खिलाबड़ पर असोक के ये लच्च खिलालेख उन्हों में हैं इह आकर रहे थे। वैराट में जिस खिलाबड़ पर असोक के ये लच्च खिलालेख उन्हों में हैं इह आकार से २७ वर्ष पीट के जगपता है।
- (४) गुजरी—मध्य प्रदेश के वितया जिले में गुजरों नाम का एक प्राम है, जो जंगलों जोर पहाजियों के बीच में स्थित है। वितया और झौबी दोनों से यह ११ मील के लगमय हूर पड़ता है। जिस शिला पर यह लेक उत्कीर्ण है, वह पहाड़ी की उपत्यका में एक ऐ से स्थान पर पायी गई है, जो 'सिखों की टोटिया' (सिखों की पहाड़ी) के नाम से प्रसिख है।

गुजरों के बिल्डालेख की महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है, कि इसका प्रारम्ण 'देवाना प्रियस अयोक राजर्स ' (बेबानां प्रियस्त अयोक राजस्य) शब्दों से हुआ है। अयोक के अस्य उत्तीर्ण लेखों में 'देवानां प्रिय 'और 'प्रियस्तीं' शब्द तो आये हैं। उत्तरीक शब्द नहीं आया। इसके रितिहासिकों को यह सन्देह रहा, कि जिस 'देवानाप्रिय प्रियसी' राजा' ने ये लेख उत्तीर्ण कराये थे, वह मीयें वशी राजा अयोक ही या या कोई अन्य राजा। सबसे पूर्व मास्की के शिलालेख में देवान रियसा अयोकस' ये शब्द प्राप्त हुए, जिनले इस तस्य की पुष्टि हों गई, कि वे लेख मीयंवशी राजा अयोक के ही हैं। गुर्जरा में प्राप्त लेख ऐसा दूसरा उन्कीर्ण लेख है, जिसमे 'देवान प्रिय' के साथ अयोक शब्द भी आया है।

- (५) मास्की—आन्ध्र प्रदेश के रायबूर जिले के लिक्क बुनुर ताल्लुका में मास्की नाम का एक गाँव है, जहीं अशोक के लघु घिलालेखों की एक प्रति उपलब्ध हुई है। प्राचीन समय में यह स्थान भी अपना विशेष महस्व रखता था। मन्त्रवन , यहाँ वह स्थान या जहाँ चील देश के प्रतापी सम्राट् राजेंड चील ने चाल्क्य राजा जयमिंह द्वितीय को पराम्न विया या। नामिल उत्कीण लेखों में इसे 'मुशक्की' नाम से कहा गया है, और चाल्क्य राजाओं के उन्कीण लेखों में 'मोसंगी' नाम से। ऐसा प्रतीत होता है, कि मौर्थ युग में भी इस स्थान का राजनीतिक महन्व था, जिसके कारण अशोक ने अपने सन्देश को यहाँ भी उत्कीण कराया था।
- (६) बह्मगिरि—माइसूर राज्य के चितलहुग जिले मे जनगी-हुल्ल या चित्र-हमगरी नामक नदी है, जिबके साथ-साथ एक रहाडी चली गई है, जो 'ब्रह्मगिरि' कहाती है। इसी पहाड़ी पर एक दिवााल खिलाखण्ड है, जिनकी लम्बाई १५% फीट और चौडाई १२% फीट है। स्थानीय लोग इसे अक्षरगुण्ड (अक्षरिशला) कहते है। इस पर अगांक के लयु खिलालेख जन्नीणंहै।
- (७) सिंबपुर—बहायिरि के परिचम में एक मील की दूरी पर एक अन्य यहाडी है, जो 'यनमन निम्मयन गुण्डल्' (महिष समूह जिला) कहाती है। यहाँ पर भी एक जिला पर अधोक के लख् बिलालेका उल्कोण हैं।
- (८) जिटक्क गोव्यवर—कहागिरि के पश्चिम-उत्तर में लगका नीन मील की दूरी पर एक अन्य पहाडी है, जिसकी चोटी पर जिटक्क-पमेचवर का मन्तिर है। इस मन्तिर में जाने की सीड़ियों जहाँ से प्रारम होती हैं, वहीं एक घिला पर आशोक के लघु धिलालेकों की एक प्रति उत्कीर्ण हैं, जो इस समय अल्पीक विसी हुई देशा में हैं।

बहागिरि, सिद्धपुर और जटिङ्ग रामेक्बर के शिलालेक एक दूसरे के बहुत समीप है। ऐसा प्रतीत होता है, कि प्राचीन काल में यहाँ एक विचार क समृद्ध नगरी की सत्ता थी. और पार्मिक दृष्टि से भी इस स्थान का विशेष महत्त्व था। किसी प्राचीन पर के बहुत-में कण्डहर भी इस जोन में विचारान हैं। ये स्थान मौर्य पान्नान्य की दक्षिणी सीमा के समीप स्थित थे, हमी कारण राजा खड़ोक में गढ़ी अपने अनेक शिलालेक उन्होंगें कराये थे।

- (९) गोनिमठ—यह स्वान जी माइसूर राज्य में है, और सिबयुर से सात मील दूर है। इसकी स्थिति दक्षिण रेल्जे के हासकेट और गड़ब अकबान-स्टेशनों के बीच में है। यहाँ पर भी अशोक के लघु शिलालेखों भी एक प्रति उपलब्ध हुई है, जो पूर्णतथा सुर्राजत हमा में है।
- (१०) पालकिगुण्यु—यह स्थान भी माइसूर राज्य में है, और गोविमठ से चार मोल की दूरी पर स्थित है। यहाँ अझोक के लघु चिलालेकों की जो प्रति उपलब्ध हुई है, वह अत्यन्त सण्डित और अपूर्ण दशा में है।
- (११) एरेनुहि—चतुर्देश विकालेकों के प्राप्ति-स्थानों का विवरण वेते हुए एर्टगृढि का उल्लेख किया जा चुका है। यहाँ चतुर्देश शिलालेकों के अतिरिक्त कप पृष्ठ का उल्लेख किया जा चुका है। यहाँ चतुर्देश शिलालेकों के अतिरिक्त कप मध्य तक) बहुप्तिरि की प्रति ते पल्जा-जुलता है। इसके परचात एरेनुहि के विकालेक में बहुत-बी ऐनी मामग्री है, जो बहुप्तिरिया अन्य लघु विलालेकों में नही पायी जाती। यद्यपि इस लेख की लिपि बाह्मी ही है, पर इसकी आठ परित्या (२ ४, ६, ९, ११, १३, १४ और २३) श्री अंत ने बायी जोर उल्लीण की गई है। बाह्मी लिपि की यह दीली अवांक के अन्य किसी लेख में नहीं पायी जाती।
- (१२) राजुल मडिगिरि—आन्छ प्रदेश के कर्नूल जिले के पटिकीड ताल्कुका में जिसनुनति ताम का रूक गाँव है, जिवके तमीप राजुल मडिगिर नामक एक टीला है। यह स्थान एरंगुंडि से बीस बील की हुने पर है। यहाँ भी अशोक के लघु खिलाक्षेक्षों की एक प्रति उपलब्ध हुई है, जो अपूर्ण और खण्डित दशा में है।
- (१३) अहरीरा—उत्तरप्रदेश के निर्वापुर जिले में अहरीरा नाम का एक कस्वा है, जो वाराणमी से २३ मील के लगमग दक्षिण में हैं। अहरीरा के समीप ही एक पहाड़ी है, क्रिसकी एक चट्टान पर अधोक के लच्च चिलालेक उत्कीण हैं। इसके पास ही मण्डारी देवी का मन्दिर हैं, अहरी देवी के दर्शन और पूजन के लिये अदालु लोग प्राय एकत्र होते रहते हैं। जिस शिला पर अधोक का यह लेल उत्कीण है, वह मण्डारी देवी के मन्दिर से सी गज की हूरी पर है। इस लेख में कुल ११ पंकित्यों हैं, जिनमें पिछली पाँच पिक्तयों पूर्णतया सुरक्षित हैं। पहली छः पांक्तयों के बहुत-से अक्षर नष्ट हो गये हैं।
- (१४) दिल्ली—नई दिल्ली के दक्षिण में बहापुर नामक ग्राम के समीप छच्च शिला-लेखों की एक जन्य प्रति उपलब्ध हुई है, जिसके सम्बन्ध में अधिक विस्तार से पृथक् रूप से जिल्ला जायना ।
- (१५) मासु वैराट (राजस्थान के वयपुर बिले में) के समीप ही एक अन्य स्थान है, जिसे मासु कहते हैं। वहीं भी अथोक का एक उत्कीगें लेख उपलब्ध हुआ है, जो अन्य लच् पिछालेक्सों से मर्थम मित्र है। यह पिछालेख डारा अथोक ने उन बौद्ध पुरतकों के नाम विकापित्र किसे हैं, जो उसकी पृष्टि में विशेष कप से अनुशीलन व अध्ययन के योग्य थी।

अशोक ने यह इच्छा प्रगट की है, कि मिल्हु और मिल्लुणियों इन प्रन्तों का प्रतिलाण श्रवण व मनन किया करें। अशोक के समय में पालू में एक बौद्ध विहार की सत्ता भी, जहीं बतुत्त से मिल्लु निवाद करते में। उन्हों के लिये यह शिलालेक उल्लोभ करवाया नया था। सम्प्रवत, इसी प्रकार के लेल जन्मण में उल्लोभ कराये गये होंगे, पर वे अभी तक प्रकाश में मही आये हैं। मालू का शिलालेक अपने हम का अकेला हो लेका है। यह का शिलालेक अपने हम का अकेला हो लेका है। यह कि शह ला शिलालेक अपने हम का अकेला हो लेका है। यह का शिलालेक अपने हम का अकेला हो लेका है। यह कि शह ला मिल्लु केला केला केला हो लेका है। यह कि शह ला में उलका निर्में कर रिवार पात्र है।

## (३)स्तम्भ लेख

प्रस्तर-बण्डों या चिलाजों के समान प्रस्तर-सम्मों पर भी अद्योक ने अपने लेख उत्कीर्ण कराये थे। ये लेख संख्या में सात है। विस प्रकार अद्योक के प्रवान विलालेख संख्या ये १४ है, और उनकी विभिन्न प्रसियों जाठ प्यक्-प्यक् स्थानों पर उपलब्ध हुई हैं, वैसे ही सान स्तम्य-लेख छ विभिन्न स्तम्मों पर उत्कीर्ण हुए मिले हैं। ये स्तम्य निम्नलियित स्थानों पर विद्यमान हैं—

(१) दिल्ली का टोपरा स्तम्म-वर्तमान समय में यह स्तम्म दिल्ली के दिल्ली दरवाजे के दक्षिण में फीरोजशाह कोटला में विद्यमान है। पर पहले यह स्नम्भ अम्बाला (हरियाणा) जिले के टोपरा नामक ग्राम में था। टोपरा की स्थिति सढ़ौरा कस्बे से १६ मील दक्षिण में है। तुगलक वंश के मुलतान फीरोजशाह को पुरातस्व मे बहुत रुचि थी। उम द्वारा ही यह स्तम्म टोपरा से दिल्ली लाया गया। फीरोजशाह के समकालीन लेखक शस्सि-मिराज ने इस स्तम्म के दिल्ली लाये जाने का विशद रूप से वर्णन किया है। उसने लिखा है, कि ४२ पहियो वाली गाडी पर यह स्तम्म पहले टोपरा से समना के तट पर पहुँचाया गया, और वहाँ से नौकाओं द्वारा इसे दिल्ली लाया गया। दिल्ली मे फीरोजशाह त्गलक न अपने नाम से एक नया नगर बसाया था, जिसके मग्नाबेच इस समय 'फीरोजझाह का कोटला' के रूप में विद्यमान है। यहीं पर इस सुलतान ने अशोक के उस स्तम्म को पून स्थापित किया, जिसे वह टोपरा से लाया था। टोपरा श्विवालक पर्वतमाला की उपत्यका से अधिक दूर नहीं है। प्राचीन काल में पूर्व से पश्चिम की ओर जानेवाला एक राजमार्ग हिमालय और शिवालक की तराई के साथ-साथ होकर जाता था, जिसके कारण निर्यो को पार करने में विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पडता था। कालसी की स्थिति भी इसी मार्ग पर थी, और टोपरा भी इसी मार्ग पर पडता था। तराई के इस मार्ग को प्रयुक्त करने वाले व्यापारियों और यात्रियों के छात्र के लिये ही क्षशोक ने इन स्थानों पर अपने लेख उत्कीर्णकराये थे।

टोपरा-स्तम्म का जो माग जमीन के ऊपर है, उसकी ऊँबाई ४२ फीट ७ इन है। यह सारा स्तम्म एक ही प्रस्तर-खण्ड से निमित है, जो रंग में हलका गुलाबी है। स्तम्म के उपरके मान पर चयकीकी पाकिस की नई है, जो दो हजार साक से अधिक बीत जाने पर मी अब तक पूर्णतवा सुरक्षित है। पाकिस किया हुआ यह मान कैंचाई में ३५ फीट है। निचके मान पर पाकिस नहीं है, वह सुरदरा है। फीरोजशाह कोटका में विश्वमान इस दिल्की-टोपरा स्तम्म पर अशोक के सार तरम-केस उक्की में है, और वे भी सुपाद्य तथा सुरक्षित दक्षा में। अन्य स्तम्मों पर सातवी लेस नहीं पाया जाता। बशोक के लेसों के अतिरिक्त इस स्तम्म पर अन्य मी अनेक केस उक्की में हैं, जिनमें अजमेर के चाहुमान राजा बीसक्वेद (तिथि ११६४ ई०) के लेस उक्कीसीय हैं।

- (२) विश्वी-मेरठ स्तम्ब---विल्डी में ही अद्योक का एक अन्य स्तम्म भी विश्वमान है, जो कास्मीरी दराज के परिचम-उत्तर में फंजी हुई यहाड़ी पर स्थापित है। यह स्तम्म पहले मेरठ में था, और टोपरा-स्तम्म के समान फीरोचचाह तुगलक हा यह ही स्त्ली जाया गया था। कहा जाता है कि फरेब्सवियर (१७१३-१९) के वास्तमकाल में बाक्स-लाने के फट जाने के कारण इस स्तम्भ को बहुत काति पहुँची। वह विर गया और अनेक टुकतों में विवस्त हो गया। बाद में सन् १८६७ में हते पुन पूर्ववत् सहा किया गया। इस स्तम्म पर केवल क्ष लेख उत्कीर्ण कराये गये थे। ये भी इस समय पूर्ण और सुरक्षित रखा में नहीं हैं।
- (३) प्रयाण स्तम्भ —वर्तमान समय ये यह स्तम्भ प्रयाग के किले में विद्यमान है। इस पर अधोक के स्तम्म लेखों के मितिस्का अन्य भी अनेक लेख उन्होंगें हैं, जिनमें मुप्तवंची सामाद ममृद्रयुक्त की प्रवस्ति सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। इस स्तम्म पर उन्होंने हमें स्वाद हमें हमें हमें स्वाद हमें हमें स्वाद हमें स्वाद हमें स्वाद हमें स्वाद हमें स्वाद हमें स्वाद हमें हमें स्वाद हमें हमें स्वाद हमें हमें स्वाद हमें हमें स्वाद हमें हमें

टोपरा-स्तम्म के समान प्रयाग-स्तम्म भी एक ही प्रस्तर-खण्ड द्वारा निमित है। इसकी कुछ लम्बाई ४२ फीट ७ इंच है, और यह भी हलके गुळावी रंग का तथा पालिक्ष किया हुआ है। अझोक के अन्य स्तम्बों के समान प्रयाग-स्तम्म का सीर्च भी पहले कमल-षण्टिकाकार या, और उसके ऊपर सिंह की मूर्ति थी। पर इस समय ये उपलब्ध महीं है।

कतिपय विदानों ने यह प्रतिपादित किया है कि पहले यह स्तम्य कौशास्त्री में या, जहाँ से टोपरा जोर मेरठ स्तम्यों के समान हो लाकर अन्यव स्वापित किया गया। कौशास्त्री नगरी प्राचीन बस्स जनपद की राजवानी थी। आजकल का कोसस गाँव प्रतिन कौशास्त्री को सुचित करता है। कोसम यमुना के शाएँ तट पर स्थित है, और इलाहाबाद से २८ मील की दूरी पर है। कौशास्त्री के सहामात्र को सस्त्रीचन कर एक लेख जशोक ने इस स्तम्म पर उल्कीणं कराया था, जिससे यह परिणाम निकाला गया है कि यह स्तम्म पहले कीशाम्बी में ही रहा होगा।

- (४) कौरिया-अरराब स्तम्भ-ज्तारी बिहार के बम्पारन जिले से यह स्तम्म विध-मान है, जो ऊँचाई मे ३६ फीट ६ इच के लगमग है। यह मी एक ही प्रस्तर-खण्ड डारा निर्मित है। राषिया नामक ग्राम के पूर्व-दालण मे २॥ मील की हूरी पर अरराज-महादेव का मन्दिर है। वहीं से मील पर दूर लीरिया नामक नाप यह स्तम्म स्थित है। इस पर टोपरा-सम्म बाले पहले छ स्तमम-लेख उल्कीण है।
- (५) कौरिया-लक्तगढ़ स्तम्भ —यह भी बिहार के चम्पारन जिने में ही है। लौरिया से उत्तर-पश्चिम में नेपाल राज्य की ओर जाते हुए लौरिया-लक्तगढ़ का स्तम्म दिवासी देता है। इसके समीप बहुत-से अन्य प्राचीन अवशेष मी विद्यामा है, जिन्हें कितिय एपि-हामिक बीढ युग से भी पूर्व का मामते हैं। बौढ युग में उत्तरी बिहार में अनेक गणराज्यों की नाता थी, जितमें बर्किय या वृक्तिक गण सबसे अविक महत्त्व का था। नन्दनगढ़ के ये अवशेष किसी प्राचीन गणराज्य के ही है। पिछले दिन्म यहा गो लुदाई हुई है, उससे उत्तरने सिकके, मुदाए तथा मुम्मूर्तियां प्राप्त हुई है, जो इस स्थान की प्राचीनता की परि-चायक है। ठीरिया-नन्दनगढ़ का स्तम्भ जेंबाई में ३२ फीट १॥ इच है। इमका शीर्ष कमजकार है, जिब पर एक विह उत्तर की ओर मुला किया है और शीर्ष से नीच उपकर पर राजहसों की पत्तियां मोनी चुगती हुई दिवायों गई है। रम स्तम्म पर घी टीगरी-स्तम्म बाले पहले छ लेख उक्तियाँ है। विवायों गई है। रम स्तम्म पर घी टीगरी-स्तम्म बाले पहले छ लेख उक्तियाँ है।
- (६) रामपुरवा स्तम्भ —विहार के चम्पारन जिले में बेनिया से ३२ मील उत्तर की ओर रामपुरवा को स्थिति है, जहीं असांक द्वारा स्थापित एक अन्य स्तम्भ विद्यमान है। यह अच्या की स्थिति है। पह के साथ की प्रतिकृति स्वाप्त की अव उपलब्ध नहीं है। पर गीप के नीचे का वर्तृकालार उपकष्ठ अब भी मुरस्तित है, और उसके राजहत्तों की पिक्तियों तथा कमल ठीक दशा में है। यह स्तम्भ आजकल खड़ा न होकर आजा पड़ा हुआ है। इस पर भी सात स्तम्भ की में सहस्त हुआ उसकों किये गये है।

ऐतिहासिक विन्संन्ट ए० निमय के अनुसार चन्पारत जिले के ये तीनों (क्रोरिया-अन्राज, लोरिया-नन्दनगढ़ और रासपुरता) स्तान्म उस प्राचीन राजमां के साथ-साथ स्थापित किये गयं थे, जिंक पाटलिपुत्र से नङ्गा के उत्तर से नेपाल को तराई की ओर जाता था। इस राजमार्ग से आने-जाने वाले यात्रियों और व्यापारियों का च्यान आकृष्ट करने के लिये ही अक्षोक ने इन स्तम्मों पर 'घम्म' के सदेश को उल्लीर्ण कराया था।

## (४) लघु स्तम्भ-लेख

सप्त स्तम्म-लेखो के अतिरिक्त कतिपय अन्य लेख भी है, जिन्हें अश्लोक ने प्रस्तर-स्तम्मोपर उत्कीर्ण करायाथा। ये लेख निम्नलिखित स्थानो केस्तम्भोपर विद्यमान हैं—

(१) सारनाथ--वाराणसी नगरी के उत्तर में तीन मील की दरी पर सारनाथ नामक प्राचीन स्थान है, जिसका बौद्ध धर्म के इतिहास के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध है। मगवान बद्ध ने इसी स्थान पर अपने धर्मचक का प्रवर्त्तन किया था। यहाँ बहुत-से पराने खँडहर और मग्नाबक्षेत्र विद्यमान है. जिनसे इस स्थान के प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती है। इन्हीं अग्नावशेषो में एक प्रस्तर-स्तम्म भी है, जिम पर अशोक का लघ-स्तम्म लेख उत्कीर्ण है। इसमें बौद्ध संघ में फट डालने वालो बा किसी अन्य प्रकार से उसे क्षति पहुँचाने वाले मिक्स को और मिक्सणियों के लिये दण्ड की व्यवस्था की गई है। अशोक ने इस लेख द्वारा यह विज्ञापित किया है कि पाटलिपुत्र तथा अन्य नगरो में महामात्रो द्वारा ऐसा किया जाना चाहिये, जिससे किसी के लिये भी सब का मेदन कर सकता सम्मद न हो। सारताथ का यह स्तम्म लेख पाटलिएन के महामानी की सम्बोधिन किया गया है, क्योंकि शासन की दर्षिट से सारनाथ का प्रदेश मीर्य युग में पाटलियुत्र के 'चक' के अन्तर्गत था। चीनी यात्री हा एन-त्सांग मारत की यात्रा करता हुआ जब सारनाथ गया था, तो उसने वहाँ एक स्तम्म देखा था, जिसकी कँचाई ७० फीट थी। हा एन-त्साग के अनुसार यह स्तम्भ अशोक द्वारा बनवाया गया था । वर्तमान समय में सारनाथ से अशोक का जो स्तम्म उपलब्ध हुआ है, उसकी ऊँचाई ३७ फीट के लगमग है। सम्मयत हा एन-त्साग ने स्तम्म की ऊँचाई के विषय में सही अनमान न किया हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि सारनाथ का यह अशोक-स्तम्म बहुत महत्त्व का है। मौर्य युग के अवशेषों का वर्णन करते हुए इस स्तम्म के विषय में हम अधिक विस्तार के साथ लिखेंगे।

(२) साँची-स्तम्भ--मध्य प्रदेश में साँची एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है, जो मीलमा (विदिशा) से ५।। मील की दूरी पर स्थित है। मध्य रेलवे हारा दिस्ती से बस्वई की ओर जाते हुए यह स्थान स्थव्ट रूप से विकायी देता है। इसके समीप ही साँची नामक रेलवे स्टेशन भी है, जहीं से इस स्थान की दूरी एक मील से भी कम रह जाती है। यहां एक विशाल स्तुप है, जिसके दक्षिणी हार के समीप एक स्तम्भ की स्थिति है। यह स्तम्भ इस समय मध्न दक्षा में है। इसी पर खशोक के लखु स्तम्भ-सेख की एक प्रति उत्कीण है, जो सुरक्षित रूप में नहीं है। यह लेल सारनाथ के स्तम्भ सेख की ही प्रतिजिति है।

(३) प्रवाल-स्तरूभ-प्रयान के किले में विद्यमान वशोक के स्तरूम का परिचय ऊपर दिया जा चुका है। इस स्तरूम पर वहीं व्यक्तिक के सप्त स्तरूम-केवों में के छः उत्कीर्ण हैं, वहीं साच ही ल्यु स्तरूम-लेख भी उस पर विद्यमान हैं, सम्बोधित करके लिखवाया यथा है। यह भी सारताय के स्तरूम-केवा के सबुख ही हैं।

प्रयाग के स्तन्म पर ही अवोक का एक अन्य लेख भी उत्कीण है, जिसे रानी लेख कहा जाता है, क्योंकि इसमें तीवर की माता रानी चारवाकी के दान का उत्लेख किया गया है।

## (५) अन्य उत्कीर्ण लेख

अस्य स्तम्भ-लेख-सप्त (या वष्ट्) स्तम्म-लेखो और लघु स्तम्म-लेखो के अतिरिक्त कतिएय अन्य केल भी है, जिन्हें राजा अशोक ने स्तम्भी पर उत्कीण कराया था। इनमें रानी के लेख का उल्लेख अभी ऊपर किया गया है, जो कि प्रयाग के स्तम्म पर उत्कीर्ण है। जिन अन्य स्तम्मो पर अञ्चोक के लेख उत्कीर्ण है, वे निम्नलिखित है—(१) रुम्मिनवेई स्तम्भ-नेपाल राज्य की भगवानपुर तहसील मे पडरिया नामक ग्राम है, जिससे एक मील उत्तर में रुम्मिनदेई का मन्दिर है। यह स्थान नेपाल और भारत की सीमा के समीप है, यद्यपि क्तमान समय मे यह नेपाल राज्य के अन्तर्गत है। यहाँ एक प्रस्तर-स्तम्म विद्यमान है, जो ऊँचाई में केवल २१ फीट है। इस पर अशोक का जो लेख उत्कीर्ण है, वह मी छोटा ही है। पर उसका महत्त्व बहुत अधिक है, क्योंकि उसी से निश्चित रूप से महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान का पता लग सका है। इस लेख द्वारा अशोक ने यह सूचित किया है कि अपने राज्याभिषेक के बीसवें वर्ष मे उसने स्वय आकर इस स्थान को गौरव प्रदान किया, क्योंकि यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध ने जन्म लिया था। यहाँ अशोक ने पत्थर की एक दृढ़ दीवार भी बनवाबी थी और एक ज्ञिला-स्तम्भ भी खडा कराया था। क्योंकि यह स्थान बौद्धों के लिये अत्यन्त पवित्र था, अतं लुम्बिनी ग्राम को करसे मुक्त भी कर दिया गया था। ह्युएन्-स्साग ने अपने यात्रा-विवरण मे अशोक द्वारा स्थापित इस स्तम्म काभी उल्लेख किया है। भारत की यात्रा करते हुए यह चीनी यात्री बुद्ध के अन्य-स्थान लुम्बिनीवन भी गया था, और वहाँ उसने इस अशोक-स्तम्भ को अपनी आँखो से देखा था। उसने लिखा है, कि इस स्तम्म के शीर्ष पर घोडे की मूर्ति बनायी नई थी, जो बाद मे टूट कर अलग गिर नई थी। साथ ही, स्तम्म के मी दो टुकडे हो गये थे। सम्मवत:, रुम्मिनदेई मे जो स्तम्म इस समय विद्यमान है, वह मुल स्तम्भ का एक माग मात्र है। इसी कारण उसकी ऊँचाई केवल २१ फीट है। ह्युएन्-त्साग ने यह भी लिखा है, कि इस स्तम्भ के समीप ही एक नदी बहती है, जिसे 'तेल की नदी' कहते हैं। यह नदी अब भी विश्वमान है, और 'तिलार' कहाती है। बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनीवन यही था, और हम्मिनदेई सम्भवत: लुम्बिनी का ही अपग्र श है। (२) निगली सागर स्तम्म--- विमनदेई स्तम्म के उत्तर-पविवम मे तेरह मील की दूरी पर अशोक का एक अन्य स्तम्म विद्यमान है, जिसे निवसी सागर-स्तम्म कहते हैं। यह भी नेपाल राज्य की तराई के प्रदेश में स्थित है, और भारत की सीमा से सात मील के लगमग दूर पड़ता है। यह निम्लीव नामक गाँव के समीप निवली सामर के पश्चिमी तट पर स्वापित है। वर्तमान समय मे यह मुरक्तित द्या मे नहीं है। इसके को टुकड़े उपलब्ध हैं, उनमें कपरी भाग की कैंचाई १४ फीट ९॥ इंच है, और निचला भाग १० फीट कैंचा है। इसी निचले माग पर अशोक का एक लेख उत्कीर्ण है, जिसमें चार पंक्तियाँ है। इस लेस द्वारा अशोक ने कनकमूनि बुद्ध के स्तूप को दुवना बढ़ाने का उल्लेख किया है, और

साय ही यह जिला है कि अपने राज्यानियंक के बीचवें वर्ष में अवीक ने स्वयं यहां जाकर इस स्थान की मीरस-वृद्धि की थी। बौद्ध प्रम्यों में राजा अवीक की तीर्थयामा का विद्यार कर से सर्थन किया गया है। इस प्रामा में अवीक ने उत्तर स्थानों का दर्शन किया था, जिनका सम्बन्ध बुद्ध के जीवन के साथ था। विक्ता के स्वयं प्रमुख्य बुद्ध के जीवन के साथ था। विक्ता किया और तिगकी सागर स्तरम्य पर उत्कीण लेखों द्वारा इस बात की पुष्टि हो जाती है, कि अचीक ने बौद्ध तीर्थों की यामा की थी, और उत्तरी के उत्तरका में अनेक प्रस्तर-स्तामों की भी स्थापना करायों थी। चीनी यानी हुए एन्-स्थान ने भी तिगकी सागर के इस स्तरम का उत्लेख किया है। उसके अनुसार इस स्तरम के बीचें भाग पर सिंह की मूर्ति वनी हुई थी।

युहा केल — विलाबों और प्रस्तर-स्तम्मों के ब्रितिस्त गृहाबों ये भी ख्योंक के कतियन केल उत्कीर्ण गये गये हैं। ये बराबर और नागार्जुली नामक पहाहियों की गुहाबों से उत्कीर्ण हिं। दक्षिणी विहार में गया नगरी से पन्नह भीक के रूपमय उत्तर में पहाहियों से उत्कीर एक एक्स कर के स्वाम पत्र के स्वाम पत्र है। ये से पत्र के स्वाम पत्र के स्वाम पत्र है। इस के स्वाम पत्र के स्वाम पत्र है। इस बेंचिय सिम्मिलत हैं, जिनमें सबसे के सी पहांची विद्वास कहाती है। इस अपने पहांची को काट-काट कर कृषिम रूप से तात गुहाओं का निर्माण किया गया है, जिनमें से तीन में अशोक के लेख उत्कीर्ण है। इस के सांत गृहाओं का निर्माण किया गया है, जिनमें से तीन में अशोक के लेख उत्कीर्ण है। इस के स्वाम या श्री है। मीर्थ युग में बराबर पहाहियों को जिलतिक पर्वत कहा जाता था। अशोक के गुहालेखों में इन पहाहियों के लिये 'सक्तिक पर्वत' हो प्रमुक्त किया गया है। इस गुहालों के दान का प्रयोजन यह था, कि वर्षा ऋतु में आजीवक मिक्षु उत्तमें निवास कर सके।

बरावर पर्वनमाला की पहाड़ियों में नागार्जुनी नाम की भी एक पहाडी है, जिसमें तीन ऐसी गुफाएँ विद्यमान है, जिनमें मौर्य राजा दशरण द्वारा आजीवक सम्प्रदाय के लिये इन महालों के दान का उल्लेख है।

तस्विकता विकालक — बौढ युग में तक्षशिला शिका का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण केन्द्र थी। यह नगरी पूर्वी गाल्यार जनगर की राजवानी थी, और पाटलिकुन से उत्तर-परिचम की ओर जानेवाला राजमार्ग तक्षशिला होकर ही कपिशा, परिचमी गाल्यार और बाल्ह्योक की ओर जाता था। यहाँ भी राजा अध्योक का एक उस्कीर्ण लेख उपलब्ध हुवा है, जो अरेमाई माथा में है। यह लेख मन दशा में है, और इसके सम्बन्ध में यह विवाद भी रहा है कि इसे अक्षोक हारा उन्कीर्ण कराया गया था या उसके पूर्व वर्ती मौर्य राजा बिन्ह्सार या चन्द्रमुख ने। पर इस लेख का उपलब्ध अतिस शब्द प्रियह है, जो सम्बन्ध प्रवस्ती का ही मान कर है। इसके आधार पर इस लेख को अधोक का हो माना जाता है।

कन्यार क्षित्रलेख—दक्षिणी अफगानिस्तान में कन्यार नगर के समीप घरे-कुना नामक स्थान पर जशोक का एक खिलालेख मिला है, जो यूनानी (बीक) और अरेमाई— यो भाषाओं में हूं। सम्मवतः, इसके समीप ही मैसिडोनियन विजेता सिकन्दर ने अपने नाम से एक नई नगरी बसायी थी, और वहां ग्रीक सिनको की एक छावनी नी स्थापित की थी। भारत से पास्त्रास्य यवन (श्रीक) राज्यों को जाने-जाने के लिये स्थल मार्ग इस स्थान से होकर ही खाता था, और व्यापार की दृष्टि से इसका बहुत महस्त्र था। यहाँ ग्रीक (यवन या यूनानी) माथा बोलने वाले लोग भी बडी सख्या में निवास करते थे। यहाँ कारण था, जो क्योंक ने यहाँ व्यप्ता लेख वर्रमाई माथा के साथ-साथ यूनानी माथा में भी उल्कीण कराया था। इस लेख द्वारा अशोक ने 'यम्म' के विषय में किये गये अपने प्रयत्नों की सफलता का उल्लेख किया है।

स्थमान शिलालेस—अफगानिस्तान में काबुल नदी के उत्तरी तट पर कलालाबाद के समीप लमयान में अशोक का एक अन्य उत्तरीय लेख मिला है। यह लेख मी अरेगाई माला में हैं। इसी लमयान को सस्हत माहित्य में 'लम्पाक' कहा गया है। लमयान में उपलब्ध यह शिलालेख इस समय काबुल के सबहाल्य में सुरक्षित है। इस लेख में भी 'देवाना प्रिय' के वर्म (बम्म) सम्बन्धी प्रयत्नों का उत्लेख है।

करबार से प्राप्त ग्रीक भाषा का शिलालेख-अफगानिस्तान में करबार की पुरानी बस्ती मे विद्यमान एक मुमलिम घर्मस्थान के समीप एक शिलालेख पडा हुआ था, जिनकी ओर सन १९६३ में स्टासबर्ग यनिवर्मिटी (जर्मनी) के शोफेसर डा० श्लम्बर्गर का ध्यान आकृष्ट हुआ। अनुशीलन से जात हुआ, कि यह अशोक का शिलालेख है। जिस किला पर यह उत्कीण है, वह २०८ इन्च चौडी, १८ इन्च ऊँची और ५ इन्च मोटी है। लेख ग्रीक भाषा में है। अशोक के अन्य शिलालेखों के समान यह किसी विशाल चट्टान पर उत्कीण न होकर एक ऐसी शिला पर उत्कीण कराया गया है, जिसे काटकर तथा गढ कर वर्तमान रूप प्रदान किया गया था. और सम्भवत जिसे किसी भवन की भिन्ति पर लगाया गया था। लेख अपूर्ण दशा में है। अजोक के चनुर्देश शिलालेखा में से बारहवा (प्रारम्भिक माग को छोड़ कर) और तरहवाँ (केवल प्रारम्भिक माग) लेख इस शिला पर उत्कीर्ण है। इससे अनुमान किया जाता है, कि चतर्रण शिलालेख अविकल रूप से अनेक शिलाओ पर उन्कीर्ण कराये गये थे, और उन्हें किसी मवन की भिलि पर लगा दिया गया था। सम्भव है. कि ये अन्य शिलाएँ भी इस क्षेत्र में भविष्य में प्राप्त हो जाएँ। ग्रीक भाषा का यह लेख अशोक के चतुर्दश शिलालेखों का शब्दानुवाद नहीं है। पालि भाषा के अन्य लेखों को कुछ परिवर्तित कर स्वतन्त्र रूप से इसे ग्रीक भाषा में उत्कीर्ण कराया गया है। लेख की ् भाषा शद्ध एव साहित्यिक ग्रीक है, और लिपि अत्यन्त सुन्दर है।

डा. रुजुन्वगर ने इस लेख को सम्पादित कर एपिग्राफिआ इन्डिका के जनवरी, १९६८ के जंक में प्रकाशित कर दिया है, और इसके अध्ययन से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह

<sup>?.</sup> A. Foucher : La Vicilhe Ronte de L'Inde de Bactres a Taxila

जाता कि कल्यार का प्रदेस भी अधोक के साझाज्य के अन्तर्गत था, और उस समय वहाँ ग्रीक माथा का मली मौति प्रचलन था।

बहापुर (बिस्ली) का विकासकेस—नई दिल्ली की श्रीनिवासपुरी के दक्षिण में बहापुर नामक गाँव के समीप अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों को सड़क बनाने के लिये साफ करते हुए अशोक का एक अन्य लेख उपरुब्ध हुआ था, जो एक चट्टान पर उल्कीर्ण है। यह अशोक के लघू विलालेखों को ही एक प्रतिलिपि है। इसे श्रीएम-सी. जोबी और श्री ही. एम. पाण्डे ने सम्पादित किया है, और रायल एवियाटिक सोसायटी के जर्मल (१९६७, माग ३व ४) में यह प्रकाशित हुआ है।

गत वर्षों से अशोक के कित्यम अन्य केल भी उपलब्ध हुए हैं, जो सिलाओं आदि पर उत्कीं में है। इनका अभी सम्पादन नहीं हुआ है, अतः इनके सम्बन्ध में परिचय दे सकता सम्मव नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है, कि आशोक ने अपने साम्राज्य के बहुत-से स्थानों पर अपने घर्म तरेश को उत्कीण कराया या यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है, कि अगोक के किनने हो जन्य केल भी प्रविध्य में प्रकाश में आयोग ।

#### बाईसर्वा अध्याय

## अशोक की नीति का मुल्याइन

(१) धर्मविजय की नीति

'घर्मविजय' इस एक जन्द में अधोक की नीति का पूर्ण रूप से समावेश हो जाता है। निस्सन्देह, राजनीतिक और सैनिक शक्ति की चरम सीमा पर पहुँच कर अशोक ने उस तथ्य को अनुमन किया जिसे वर्तमान युग के शासक एव राजनीतिक नेता भी मलीमाँति नहीं समझ सके हैं। शस्त्र शक्ति द्वारा जो विजय प्राप्त की जाती है, उसमे लाखो मनुष्यों का सहार होता है, लाखो स्त्रियाँ विधवा हो जाती है, अनगिनत बच्चे अनाय व असहाय हो जाते हैं, और अपार सम्पत्ति का विनाश होता है। साथ ही, ऐसी विजय स्थिर भी नहीं रह पाती। ये तथ्य हैं, जिन्हें कलि कुकी विजय के पश्चात् अशोक ने अनुसव किया था और यह निश्चय किया था कि अपनी शक्ति का उपयोग माझाज्य विस्तार तथा यद्धों के लिये न किया जाए । अशोक एक विशाल साम्राज्य का स्वामी था। वर्ष्ट और कलिख ने लगा कर हिन्दुक्श पूर्वत माला तक और हिमालयसे आन्ध्र तथा कर्णाटक तकके सब प्रदेश उसके साम्राज्य के अन्तर्गत थे। उस यग मे कोई भी ऐसा राजा नहीं था. जिसका साम्राज्य मगघ के साम्राज्य की तुलना में अधिक विद्याल हो। अशोक की सैन्य शक्ति मी अद्वितीय थी। मगघ की जिस सेना का बृत्तान्त सुनकर सिकन्दर को वितस्ता नदी के पूर्व मे अग्रसर होने का साहस नहीं हुआ था,जिस सैन्य बल ने यवन आकान्ता सैल्युकस को न केवल परास्त ही किया था अपितु अपने राज्य के अनेक महत्त्वपूर्ण प्रदेशों को मौर्य चन्द्र-गुप्त को प्रदान कर देने के लिये भी विवश कर दिया था, और जिसकी सहायता से प्राय सम्पूर्ण भारत भूमि मे एक सुव्यवस्थित साम्राज्य की स्थापना हो सकी थी, वह अशोक के अचीन थी। उसका उपयोग कर अशोक न केवल सुदूर दक्षिण के पाण्डच, केरल और सातिय-पुत्र राज्यों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर सकता था, अपित हिन्दूकुश के परिचम के विभिन्न यवन राज्यों की भी विजय कर सकता था। यवनों की शक्ति इस समय सूसंगठित नहीं थी। सिकन्दर के पश्चात् मैसिडोनिया का विशाल साम्राज्य अनेक खण्डों मे विमन्त हो चुका था। उसके मन्नावशेषो पर सीरिया, ईजिप्ट और मैसिडोनिया के तीन राज्य स्थापित हो गये थे। असोक के लिये यह सर्वधा सम्भव था, कि वह इन सब को जीत कर अपने समय के सम्पूर्ण 'सम्य' समार को अपनी अधीनता में ले आए। सिकन्दर का अनुसरण कर वह भी 'विश्व-विजय' के लिये प्रवृत्त हो सकता था, और इममें उसकी सफलता मुनिश्चित थी। पर उसने यह नहीं किया, क्योंकि कलिक्क की विश्वय के पश्चात्, उसने यह समझ छिया था कि सल्म शंक्ति डारा वो विकय की जाती है, वह त्यायी तथा वास्त्रिक विजय मही होती। इसके स्थान पर उसने मने विकय की नीति का अपनाया, और इसी डारा शुदूर दक्षिण के पाष्ट्रध्य, केरल तथा सातियपुत्र राज्यों और हिन्दुकुश पर्वतनाका के पित्रका के प्रवत्न का अपने मात्र विक्र के ति है त्या है। इस विकय की नीति को अपना कर बस्तों के ने इस तब प्रदेशों पर वो एक नये प्रकार की विजय स्थापित की, उसका उल्लेख पहले किया वा चुका है। इस विवय में उसे सफलवा मी प्राप्त हुई, और वह पारत का एक ऐसा प्रमुख से सात्र विवय स्थापित की, उसका उल्लेख पहले किया था चुका है। इस विवय में उसे सफलवा मी प्राप्त हुई, को द विद्य में तथा सात्र कर सकते में समर्थ हुआ, जो विदय के दिताश में अधिताय था।

धर्मविजय की इस नई नीति के अनुसरण के कारण ही अनेक ऐतिहासिकों ने अशोक को संसार के सबसे बड़े महापुरुषों में स्थान दिया है। एच. जी. बेल्स ने ईसा, बुढ़, अशोक, अरिस्टोरल, बेकन और लिंकन को इतिहास के प्रमुख छ: पुरुष माना है। इतिहास मे सिकन्दर, सीजर, पाञ्च, समद्रगप्त आदि कितने ही बड़े-बड़े विजेता और समितसाली सम्राट हए, पर इतिहास में उनका वह स्थान नहीं है जो अशोक का है। वेल्स ने ठीक ही जिला है कि "अठाईस वर्ष तक अज़ोक ने मनच्यों की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये यत्न किया। इतिहास के पृथ्ठों में जिन हजारों सम्राटों, राजाको, शासकों और मामन्तों के नाम भरे पड़े हैं.उनमें अकेला अशोक ही ऐसा है जो एक समज्बल नक्षण के समान देदीप्यमान है। बोल्गा से जापान तक आज भी उसका नाम सम्मान के सन्ब लिया जाना है। चीन, तिब्बत और मारत-यद्यपि मारत ने इस समय उसके धार्मिक सिद्धान्त का परित्याग कर दिया है-सर्वत्र उसकी महत्ता की परम्परा वद तक भी विद्यमान है। कान्स्टेन्टाइन और शार्लमेगन के नाम तक से भी जितने लोग परिचित है, उनसे बहुत अधिक आज भी अशोक की स्मृति को गौरव के साथ स्मरण करते हैं।" मारत के इतिहास में ही बहत-से ऐसे राजा और विजेता हुए, जिन्होंने दिग्विजय द्वारा विशाल साम्राज्यों की स्था-पना की । मानधाता,सगर,रथ, भरत, चन्द्रगप्त, विक्रमादित्य, समझ्यप्त, राजराज आदि सम्राटो ने साम्राज्य-विस्तार के कार्य में अनुषम सफलता प्राप्त की। चन्द्रगृप्त द्वितीय ने तो हिन्दुक्श पर्वतमाला को पार कर वाल्हीक देश पर भी अपना प्रमुख स्थापित किया। पर आज इनके बीरकत्यों की स्मृति तक भी जनता में नहीं पायी जाती। पर बच्चोक के कार्य-कलाप का प्रमाव अब तक भी विद्यमान है, और उसने जिस धर्मविजय की स्थापना की थी. वह इस समय तक भी नष्ट नहीं हुई है। सिकन्दर और सीजर जैसे विजेताओं ने जिन साम्राज्यों की स्थापना की बी, वे अस्थायी थे। पर अशोक द्वारा स्थापित वर्ष-साम्राज्य सदियों तक कायम रहा, और उसके अवशेष अब तक सी जीवित-बाब्त रूप में विद्यमान है। मारत में ही बन्द्रमृष्ट मौर्य की सक्तिशासी सेनाओं ने जिस मानव साम्राज्य का निर्माण किया का, एक सदी से भी कम समय में उसमें झीणता के विक्र प्रयट होने प्रारम्म हो गये वे। पर असोक ने वर्ग विकय की नीति का अनुसरण कर जिस वर्ग साम्राज्य को कायम किया वा, सदियों तक वह स्थिर रहा। भारतीय धर्म, सध्यता और संस्कृति का विवेदों में जो प्रचार हुआ और एशिया का वडा मान जो भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आ सका, उसका प्रचान भैय अद्योक की नीति को ही दिया जाना चाहिये।

धर्में विजय की नीति का क्या अभिप्राय था. यह पहले स्पष्ट किया जा चका है। इस नीति दारा अझोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने का प्रयत्न नहीं किया था। यदि वह बाहता. तो अपनी क्रक्ति का प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रसार के लिये कर सकता था। निस्सन्देह, उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी। तथागत के अध्टाङ्किक आर्य धर्म के प्रति उसकी अगाध आस्था थी। पर राजा के रूप मे उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया. जिससे अपने प्रिय धर्म के प्रति पक्षपात होता हो या उसे अनुचित लाम पहुँचता हो। सब धर्मी, सम्प्रदाया और पाष्ट्रकों को उसने समान दिप्ट से देखा। अपने शिला लेखा में उसने बार-बार इम बात पर जोर दिया. कि सब सम्प्रदायों के अनयायी एक मात्र निवास करें, वाक-संयम से काम ले. एक-दसरे का आदर करें और इसरे सम्प्रदायों को भी आदर की दिप्ट से देखें। दान करने हर भी उसने श्रमणो और बाह्मणो में भेद नहीं किया। यह सही है, कि बीद धर्म के प्रचार व उत्कर्ष में भी उसने हाथ बटाया। इसी प्रयोजन से उसने आचार्य उपगप्त (मोदग-लिपुत्र तिस्स) की अध्यक्षता में बौद्धों की तृतीय संगीति का आयोजन किया, जिस द्वारा बौद्ध मिक्षजों को देश देशान्तर में धर्म प्रचार के लिये मेजा गया। बौद्धों के तीर्थम्याना की भी उसने यात्रा की. और बहत-से स्तपो. चैत्यो और विहारों का भी निर्माण कराया। पर इन कार्यों के लिये उसने अपनी राजशक्ति का किस अग तक प्रयोग किया. यह सदिग्ध है। इस सम्बन्ध में दिव्यावदान की वह कथा उल्लेखनीय है. जिसके अनुसार जब अशोक ने राज्यकोश में मिलमघ को दान देना चाहा, तो मन्त्रियों ने उसे ऐसा नहीं करने दिया और वह केवल आधा आवला ही सब को दान रूप से दे सका, जिस पर उसका व्यक्तिगत स्वत्व था। धर्म विजय की जिम नीति का अनुसरण करने में अशोक तत्पर था, उसका प्रयोजन बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं था। वर्तमान समय के समान मौर्य यग मे भी भारत मे बहत-से सम्प्रदायों की सत्ता थी। राजा की स्थिति में अशोक ने इन सबके प्रति एक समान बरताव करने का प्रयत्न किया। इसी कारण उसने बार-बार इस बात पर जोर दिया, कि सब सम्प्र-दाया के सार (तत्त्व) की बद्धि हो । उसने इस तथ्य को अनभव किया, कि ब्राय, सभी सम्प्रदायों व पायण्डों के मल तत्त्व एक सदश है। इन मल तस्त्रों या कर्म के सार की वृद्धि या उत्कर्ष तभी सम्मव है, जबकि वाक-समय में काम लिया जाए । लोग केवल अपने ही सम्प्रदाय का आदर और बिना कारण अन्य सम्प्रदायों की निन्दा न करें। जो कोई अपने मम्प्रदाय की मक्ति मे प्रेरित होकर दूसरे सम्प्रदायों की निन्दा करता है, बस्तुत: वह अपने सम्प्रदाय को ही हानि पहुँचाता है। इन्ही विचारों से प्रेरित होकर अद्योक ने अपने साम्राज्य मे एक ऐसी नीति को अपनाया, जिसके कारण साम्प्रदायिक सहिष्णता से वृद्धि हुई, और विविव सम्प्रदायों के अन्यायियों के लिये परस्पर बिलकर रह सकता सम्बव हजा।

पद्दीस के राज्यों की बमें द्वारा विकय के लिये असोक ने वहीं अनेकवित्र लोकोपकारी कार्यों का सूत्रपात किया। उसने वहीं के मार्यों के साम-साथ छायावार पूल लगकाए, रियाळ विठाए, मनुष्यों और पश्चों की विकित्सा के प्रयोजन से विकित्साल स्थापित कराए, जीवित्र को कार्या नतेक कार्य किये। उत्त युक्त के राजांकों तथा बात की, कुएँ खुदबाए और इसी प्रकार के अन्य अनेक कार्य किये। उत्त युक्त के राजांकों तथा बातकों का जनता के हित-कत्याण के प्रति विशेष ध्यान नहीं वा। वे प्राय: परस्पर युढों में ध्यापुष्त रहा करते थे। सर्वताचारण जनता के साथ जक्का विवास सम्पर्क नहीं था। उनके राजकर्मचारी मी जनता के हित-कत्याण पर प्यान नहीं देते थे। इस दशा में जब अशोक डारा नियुक्त जनत-सहामात्रों और वर्म-महामात्रों ने सर्वस्तायण जनता के हित की जात को पुक्त के लिये प्रयत्न मन्यान तो यह नर्वणा स्थापना विकास का तो पह नर्वणा स्थापना विकास पा कि वह उनके प्रति आहरूट ही, उसे अपना मण्या सरकाक व हितैयी मानने लगे और उत्तरे धर्म एवं संस्कृति की आहर की दृष्टि से देवना प्रारम्भ करे। निस्सन्देह, यह एक नये प्रकार का साम्राज्य या जिसे अधीक ने स्थापित किया था, वीर इन ने नीत डारा उपने विदेशों पर जो विजय प्राण की यी वह बस्तत जनप्रम थी।

यह सही है, कि अशोक ने धर्म विजय की जिस नीति को अपनाया, उससे बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुत सहायता मिली। उस द्वारा नियुक्त अन्त-महामात्र और धर्म-महामात्र पड़ीस के राज्यों मे भारतके प्रति एक ऐसी अनुकुल भावना उत्पन्न करने मे समर्थ हो गये थे. जिसका लाम बीद धर्म के प्रचारक मुगमता के साथ उठा सकते थे। आचार्य उपगप्त के नेतत्त्व में कायोजित बौद्ध संगीतिने सदूर दक्षिण के भारतीय राज्यों में, लंका मे. हिमालय के प्रदेशों में और पहिचम के यवन राज्योंमें बौद्ध मिश्रुओं को धर्म प्रचारके लिये प्रैषित करन का महान आयोजन किया था। इन प्रचारको का कार्य बहत कठिन नहीं था. क्योंकि इन सब प्रदेशों में भारत के अनकल बाताबरण तैयार हो चुका था। स्वीकार करना होगा, कि धर्मविजय की नीति बौद्ध धर्म के प्रचार में सहायक सिद्ध हुई। पर साथ ही यह भी तथ्य है, कि अशोक की इस नीति का प्रयोजन बौद्ध धर्म का प्रचार करना नहीं था। बस्तत यह एक नये प्रकार की विजय थी, जो सस्त्र-विजय से बहुत मिन्न थी। अपने वर्म के प्रवार व उनकर्ष के लिये अन्य भी अनेक शक्तिशाली राजाओं ने प्रयत्न किया। इसके लिये जन्होंने अपनी राजधनित का भी उपयोग किया। पर अधोक की नीति उनसे भिन्न बी। धर्मेडिजय करते हुए उसने किसी विशेष धर्म के प्रचार का प्रयत्न नहीं किया, अपित एक ऐसी नीति को अपनाया जिसका उद्देश्य विदेशी जनता को अपने सांस्कृतिक प्रभाव में लाना था। इसमे उसे अयाधारण सफलता भी प्राप्त हुई।

इतिहास में किन्ही ऐसे राजाजों के इंड कनना सुगम नहीं है, जिनके साव अशोक की सुकता की जा सके। कितयब ऐतिहासिकों ने उसकी तुकना सम्राट् कान्स्टेन्टाइन के साथ की है। यह रोमन सम्राट् सक्तर शर्मिकशाकी था, और उसका साम्राज्य भी बहुत विशास या। उसने हैंसाई धर्म की स्थीकार कर उसे रोमन साम्राज्य का राजवमं बना दिया था।

उसके प्रयत्न से ईसाई वर्म के प्रसार में बहुत सहायता मिली थी, और शीध ही सम्पूर्ण साम्राज्य में उसका प्रचार हो गया था। पर कान्स्टेन्टाइन और अशोक में बहुत मेद है। काल्प्टेन्टाइन ने राजनीतिक परिस्थितियों से विवश होकर ईसाई धर्म को अपनाया था। उसके पूर्ववर्ती रोमन सम्राटो ने ईसाई धर्म के प्रचारको पर अमान्षिक अस्याचार किये थे। पर ईसाई प्रचारको के त्याग, सेवामाव तथा कष्टसहन का यह परिणाम था, कि रोमन साम्राज्य में उनके धर्म का निरन्तर उत्कर्ष होता जा रहा था, और कान्स्टेन्टाइन के समय तक वह इतनी प्रवलता प्राप्त कर चका था कि किसी भी मानवीय शक्ति के लिये उसका प्रतिरोध कर सकता सम्मव नहीं रह गया था। यही कारण था, जो काल्स्टेन्टाइन ने उसके सम्मल सिर सका दिया और उसकी दीक्षा प्रहण कर ली। वह एक दूरदर्शी सम्राट या, कीर राजनीतिक प्रयोजन से ही उसने ईसाई धर्म को स्वीकार किया था। इसके कारण उसके प्रमाव मे वृद्धि हुई, और वह अपने साम्राज्य मे अपनी स्थिति को सुरक्षित व सुदृढ करने मे सफल भी हुआ। पर राजशक्ति का आश्रय पाकर ईसाई धर्म की आन्तरिक शक्ति में कमी आनी प्रारम्म हो गई। उसका कलेकर बढता गया, पर आत्मा निर्वल होती गई। ईमाई प्रचारको मे वह त्याग और तप नहीं रह गया, जो पहले था। पर अशोक ने किसी राजनीतिक विवशता या लाम के कारण बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया था। उसके समय में बौद्ध धर्म कोई ऐसी शक्ति नहीं था, जिसका साहाय्य लेकर अशोक अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की आशा रख नकता। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से आकृष्ट होकर ही उसने इस वर्म को स्वीकार किया था। उसने इसके प्रचार के लिये राज शक्ति का उपयोग भी नहीं किया। अशोक ने बौद्ध धर्म को मागध साम्राज्य का राजधर्म भी नही बनाया। वह सब सम्प्रदायों का समान रूप से आदर करता था, और सबको दान पूण्य हारा सतुष्ट करनाथाः

कतियय ऐतिहानिकों ने अवाक की तुलना रोमन सम्राट् मार्कस बोरिलियस के साथ की है। निम्मन्देत, इस रोमन मम्राट् का जीवन उच्च एव पवित्र बा। उसके उद्देश्य मी उच्च थे, और वह विद्वान भी या। व्यक्तियत जीवन की पवित्रता को इस्टिट से उसे अवोक के समक्क माना जा सकता है। पर वह सब वर्षों व सज्यवारों को समान इंटिट से नहीं देवना या। ईसाइयां पर उनने अत्याचार करने मे संकोच नहीं किया। उसकी दृष्टि भी बहुत महाचित थी। रोमन साम्राज्य के पत्रीस में की विश्वित्र जातिया निवास करती थी, उन्हें वह वर्षर समझता था, और उन्हें समानता की स्थिति प्रयान करने के लिये उच्चन नहीं था। पर प्रशोक की मावनाएँ इंस्ति तर्बश्च क्रिय थीं।

मुनल बादगाह अकबर के साथ भी अशोक की तुलना करने का प्रथल किया गया है। यह सही है, कि अकबर घामिक दृष्टि से सहिष्णु था। स्वयं दुस्काम का अनुवादी होते हुए भी उतने हिन्दुओं के प्रति समानता का बरताब दिवा, अपने राज्य में जन्हें उन्हें उन्हें उन्हें प्रति प्रमानता गोहत्या का निवेध किया और हिन्दुओं पर से अजिया कर हटा दिवा। बहु यह श्री अनुवन करता था, कि सब धर्मों में सत्यता की सत्ता है। इसी कारण वह ऐसी समाएँ किया करता था, जिनमें हिन्दू, मुसलमान, जैन और ईसाई आदि विविध धर्मों के विद्वान एकत्र होते थे। अकबर उनके प्रवचनों को ध्यानपूर्वक सुना करता था। दीने-इलाही नाम से एक नये सम्प्रदाय का भी उसने सूत्रपात किया, जिसमे सब धर्मी के तत्त्वों का समावेश किया गया था। पर अकबर के साथ अशोक की तुलना करते हुए यह च्यान में रखना चाहिये, कि अकबर एक बाणाक्ष राजनीतिक या और वह यह मली मौति समझता या कि हिन्दुओं की सदमावना व सहयोग प्राप्त किये बिना वह भारत में अपना शासन स्थापित नहीं कर सकता। वह एक विजेता के रूप में भारत में प्रविष्ट हुआ था, और अफगान राजशक्ति को युद्ध में परास्त कर उसने दिल्ली के राजसिंहासन को प्राप्त किया था। भारत में जो मुसलिम शासक सदियो से शासन कर रहे थे. उन्हें परास्त कर अपना वशवर्ती बना सकना उसके लिये तभी सम्भव था, जबकि वह उनके विरुद्ध हिन्दू राजपूतो की सहायता प्राप्त कर सके। अतः उसकी घार्मिक नीति अनेक अशों में राजनीतिक आवड्यकताओं पर आधारित थी। दीने-इलाही के रूप मे जिस नये सम्प्रदाय का उसने सुत्रपात किया था. वह भी उसकी व्यक्तिगत महत्त्वाकांकाओं का परिणाम था। इस सम्प्रदाय का प्रधान आचार्य व गरु भी वह स्वयं था। उसके इस सम्प्रदाय का अन्त उसकी मृत्यु के साथ ही हो नया, और वह भारत पर अपना कोई म्थायी प्रभाव नहीं छोड मका।

यह स्वीकार करना होगा, कि मंतार के इतिहास में अशोक ही एक ऐसा राजा हुआ है, जिसने कि अपनी अनुपत्र शक्ति का उपयोग अन्य देशों की शक्त-शक्ति द्वारा विजय में में करने के बजाय सर्वेसामारण जनता के हित व कत्याण के लिये किया, और विश्व के शासको के सम्मल एक नये जादर्श को उपस्थित किया।

## (२) भारतीय इतिहास पर अशोक की नीति का प्रभाव

 करने में समर्थ हो गई। मीर्य चन्द्रगुप्त के नेतृत्व में मगध की जिस सक्तिशाकी सेना का संगठन हुआ था, अशोक की नीति के कारण वह इतनी अशक्त हो गई थी, कि वह यबन आकात्ताओं का सामना नहीं कर सकी।

डा॰ भाण्डारकर ने इस मत का विश्वद रूप से प्रतिपादन किया है। उनका कहना है, कि प्राचीन मारत में मीतिक और आस्पालिक दोनों तरच समुचित रूप से संयुक्तिय थे। भारत के विचारक जहाँ आध्यात्मिक विपासी पर ध्यान देते थे, वहाँ ताथ हो वे राजनीति, सैम्प-स्वांकत और मीतिक मुखो की मी उपेला नहीं करने थे। कोटलीय अपंचालय से सूचित होता है, कि मीर्थमुं के प्रारम्भ के समय मारत से राजनीतिसाल्य के चार सम्प्रदाय और सात आवायों की सता थी। वार्ता मा सम्प्रतिसाल्य भी उस समय मत्री भीति विकसित था। इसी कारण कोटल्य ने विधानमुद्देश अकरण में वार्ता (सम्परिसाल्य) और उपय नीति (राजनीतिसाल्य) का पृषक् विधाओं के रूप में उल्लेख किया है। पर कीटल्य के बाद इन विधाओं का विकास एक दम कक गया। बाद के काल में दून विधाओं का तिस्य आचार्य कार्याय विकसित हुआ और न मारत में कोई ऐमा आवार्य ही हुआ जिसने व विधाओं के विवास के किया विशेष रूप से प्रयत्न किया ही। कामन्दक आदि ओ कतियय आचार्य बाद के काल में हुए, उन्होंने इन विषयों के चिन्तन में कोई मीलिकता प्रदीशत नहीं की। इसका कारण गहीं था, कि प्रशोक की नीति के परिणामन्वरूप मारतीचों में वर्म और आध्या-त्यकता की प्रवृत्त बहुन बढ़ गई थी और ऐहलीकिक विषयों व विद्याओं को उन्होंने उपेशा की दृष्ट में देवता प्रारम्भ कर दिया था।

तब मगध के साम्राज्य में सम्मिलित कर लिये जाते, और हिन्दूकुश पर्वतमाला के पार के यवन प्रदेशों को भी मगध की अधीनता में छाया जा सकता। सास्कृतिक दृष्टि से भारत पहले ही एक हो चुका था। राष्ट्रीय एकता के सब तत्त्व उसमें विद्यमान थे। यदि अधोक चन्द्रगुप्त और बिन्द्सार की नीति का अनुसरण करता, तो वह सम्पूर्ण देश में राजनीतिक एकता को स्थापित कर राष्ट्रीय एकता को भी सुगमता के साथ पूर्ण कर सकता था। इससे भारत मे एकीकरण और केन्द्रीभाव की प्रवृत्तियों को बल मिलता, और भारत पूर्ण रूप से एक राष्ट्र बन जाता। इसी बात को श्री ब्काशी प्रसाद जायसवाल ने इस ढग से प्रगट किया है—"यदि वह (अशोक) अपने पूर्वजो की नीति को जारी रखता, तो वह पश्चिया की सीमा से लगा कर कमारी अन्तरीप तक के सम्पर्ण जम्बद्वीप को एकच्छत्र शासन में ला सकता था। यह एक ऐसा आदर्श है, जो उस समय से अब तक पूरा नहीं हो सका है। इतिहास के एक ऐमे समय मे राजसिंहासन पर एक ऐसा व्यक्ति आरूढ था, जो किसी धार्मिक मठ की गृही के लिये अधिक उपयक्त था। इसी का यह परिणाम हथा, कि इतिहास की घटनाएँ न केवल मदियां अपित सहस्राब्दियों के लिये पिछड़ गई।" इसमें सन्देह नहीं, कि भारत में राज-नीतिक एकता की स्थापना का जो प्रयत्न मगध के राजाओ द्वारा प्रारम्भ किया गया था. और मौर्यों को जिसमें अनपम सफलता भी प्राप्त हुई थी, अशोक की नीति के कारण उसका अधिक उत्कर्ष नहीं हो सका। अशोक ने उस सुवर्णीय अवसर को खो दिया, जिसका उपयोग कर वह सम्पूर्ण जम्बद्वीप मे एकच्छत्र शासन स्थापित कर सकता था। यह भी सही है. कि अशोक के बाद भारत की राजशक्ति में शिष्टिलता आने लग गई थी. और वह यहन आकान्ताओं का सामना कर सकने मे असमर्थ रहा था। पर प्रश्न यह है, कि क्या इसके लिये अशोक की नीति को ही पूर्णतया उत्तरदायी ठहराया जा सकता है ? भारत के इतिहास में केन्द्रीमाव और अकेन्द्रीमाब की प्रवित्तयों में सदा समर्प रहा है। यह एक अत्यन्त विकास देश है, और इसमें बहत-सी जातियों का निवास है। यद्यपि सास्कृतिक एकता के अनेक तत्वों की इसमें सत्ता है, पर भाषा, धर्म, जाति आदि की अनेक ऐसी मिन्नताएँ भी यहाँ विद्यमान है जो इस देश की राजनीतिक एव राष्ट्रीय एकता मे वाधक है। आधुनिक यग मे जबकि मन्त्य ने देश और काल पर अदमत विजय प्राप्त कर ली है, और वैज्ञानिक उन्नति के कारण विविध प्रदेश एक-दूसरे के अत्यन्त समीप आ गये हैं, मारत की इन विभिन्नताओ के कारण अकेन्द्रीमान की प्रवत्तिया बल पकड़ती रहती है। अतः यह आशा कैसे की जा सकती थी. कि आज से सवा दो हजार वर्ष पूर्व जब कि मनध्य के पास बोडे से अधिक तेज बलने वाली कोई भी सबारी नहीं थी. और जब तार. टेलीफोन आदि के साधन भी विद्यमान नहीं थे-इस देश की राजनीतिक एकता चिरकाल तक स्थिर रह सकती। मगध के प्रतापी राजाओं ने जिस विशाल साम्राज्य की स्वापना की थी, वह भारत की केन्द्रीमाव की प्रवृत्तियों का परिणाम था। पर जो यह साम्राज्य देर तक कायम नहीं रह सका, उसका कारण अकेन्द्रीमाव की प्रवृत्तियाँ ही थीं । काश्मीर, कलिक्क, आन्ध्र बादि सदरवर्ती प्रदेश को मगय की अधीनता से पृथक् होकर स्वतन्त्र हो गये, उसके क्रिये केवल अधोक की नीति को ही उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। चन्त्रपुत्र विकमादित्य और समुप्रगुत्त खेंद्रे प्रतापी राजाओं ने मी विकाल साझाल्यों का निर्माण किया था। वे भी वो स्वायी नहीं हुए, उसका कारण भी अकेन्द्रीमाय की ये प्रमृत्तियां ही थी। गुप्तवची राजा साम तेर सैन्यानित मे विकास रहते थे। पर वे भी अपने साझाल्यों को स्वायी नहीं बना सके।

पश्चिया, मैसिबोन और रोम के प्रतापी राजाओं ने जिन विश्वाल साझाज्यों का निर्माण किया था, वे भी देर तक कायम नहीं रह सके थे। उनमें कोई क्लीक नहीं हुआ, और उनके किसी राजा ने वर्मविजय की नीति को अपनाकर सारम्बल की उपेसा नहीं की। पर प्राचीन काल में विश्वाल साझाज्यों का वेर तक दियर रह सकता सम्मब ही नहीं था। ये साम्रज्य प्राय. किसी एक प्रतापी व्यक्ति की शित्त एवं प्रतिमा पर ही आश्वित थे। सिकन्दर की मृत्यु के साथ ही उसका साझाज्य लय-चाय हो गया, और विश्वाल रोमन साझाज्य में भी सीझ ही सीणता के चिन्न प्रयट होने लग यथे थे। यही प्रक्रिया मौयं साझाज्य के मानवल्य में भी हीं।

यह स्वीकार कर सकता भी सम्भव नहीं है, कि अशोक की नीति के कारण भारत में अध्यात्म व धर्म की प्रवृत्तियाँ प्रवल्ड हो गई, और यहाँ के निवासियों ने ऐंहलीकिक विद्याकों तथा मीतिक सुखों की उपेक्षा भारम्म कर दी। खुक्क और गूप्त वख के राजाओं के शासन-काल में भारत में राजनीति विधान धारत्र, काय्य, स्थापत्य, मवन निर्माण और चित्रकला बादि का असाधारण रूप से विकास हुआ, और इन क्षेत्रों में मारतीयों ने बहुत उस्ति की। मारतीय इतिहास पर अधोक की नीति के प्रमाद का विवेचन करते हुए हमें यह नहीं

मुल्ता चाहिये कि मारतीय यमें एवं सस्कृति का जो देश देशान्तर से प्रसार हुआ और प्रच्या परिवाद, जीन, लंका, बरमा आदि विविध देश मारत की सम्पता के प्रभाव में का गरे, उत्तकता जेय ल्योक को ही दिया जाना चाहिये। उसी की मीति के कारण उस प्रक्रिया का प्रारम्भ हुआ, जिसने इन सब को मारत के उपनिचेशों व प्रमाव-अंकों के रूप में परिवादित कर दिया। बृहतर प्रारत के विकास में ल्योक की नीति ही प्रवाद कारण ची। यह मही है, कि मीर्थ युग से पूर्व में मारत का विदेशों के साथ मुद्द रेखों में विकास के लिये ले जाया करते थे, जीर यहाँ के चिनका में तिम त्री अपना कारण वा । इस देशों में वात नाति रहे वे । परिवादी परिवाद में अनेक स्थानों से ऐसे ठोस प्रमाव उपलब्ध हुए है, जिनसे प्रक्रम के लिये ले जाया करते थे, जीर यहाँ के चिनका में तिहं से । परिवादी परिवाद में अनेक स्थानों से ऐसे ठोस प्रमाव उपलब्ध हुए है, जिनसे प्रक्रम मीर्थ युग में बहु नारतीय सम्पता, वर्ष और संकृति की सत्ता प्रमाव उपलब्ध हुए है, जिनसे प्रक्रम मीर्थ युग में बहु नारतीय सम्पता, वर्ष और संकृति की सत्ता प्रमाव उपलब्ध हुए है, जिनसे प्रक्रम में वेत्र नाति परिवाद में यह राज्यों में ही असितु मध्य एसिया, चीन, बरणा आदि में मी सारतीय संकृति का सुक्पात हुआ और चीर-बीर से सब प्रविद्या परित के सार्यिक एवं संकृति की सारतीय के सार्य एवं संकृति की सारतीय संकृति की सारता हुण या है। वित्र सुक्पात की नीति के कारण इन कि प्रवाद की नीति के सारण इन कि प्रवाद के अन्तानंत हो से । वर्ष विवय की नीति के कारण इन कि प्रवाद की वितर्व की नीति के कारण इन

विषेती राज्यों में मारत के अनुकूष जिस वातावरण का प्राप्तपीय हुआ, उसी से छाम उठा कर बौद पर्य के स्वविदों और मिल्लुओं ने बहाँ भववान तथायत के अव्याङ्गिक आयं पर्य के प्रचार में अनुपर सफलता प्राप्त की। वाद में जब सतातन वैतिक वर्ष का पुनरुक्ता-हुआ, तो भागवत जैव और मायवत वैष्णव घर्मों के आवायों और साबुकों ने भी बौदे स्वविदों का अनुसरण कर विदेशों में जाना प्राप्तम किया, जीर वे भी इन्छोनीसिया, विष्टत-नाम, लाजीस, कम्बोडिया, सियाम आदि देशों में अपने पर्य का प्रचार करने में सफल हुए। बहु एक प्यार्थ सत्य है, कि भारत के सास्कृतिक उत्कर्ष में अयोक की नीति बहुत सहायक विद्य हुई।

अक्षोक वर्ष के मामले में सहिष्णु था। उसने बौद्ध वर्ष को स्वीकार कर लिया था, पर उसे राजकीय वर्ष नहीं बनाया था। इसीलिये उसके उत्तराधिकारी मीर्य राजा वर्ष के विवय में स्वतन्त्र रहे। राजा दवार की आयोजक सम्प्रदाय के प्रति मिलिय ही, और राजा सम्प्रति की जैन वर्ष के प्रति। सम्प्रति के शासन काल में जैन वर्ष का मी अन्य देशों में प्रचार हुआ, और उसके अनेक मुनि परिवाग आदि में वर्षमान महानीर की शिवालों के प्रमार में तत्पर हुए। मीर्म युग और उसके पश्चात् के काल में मारत के वामिक नेताबों ने सम्प्र संसार के बढ़े माग को अपने वामिक व शांस्कृतिक प्रमाव में ले आने में जो जलावारण सफलता प्रारत की, उसका श्रेय अधोक की वर्ष विवय की नीति को अवस्य दिया जाना वाह्ये। मारत के इतिहास पर अशोक की नीति के इस प्रभाव से इन्कार कर सकना सम्प्रमत नहीं है।

पर साह है यह भी स्वीकार करना होगा, कि अशोक ने सैन्य सक्ति की उपेक्षा कर एक ऐसी स्थिति सो उत्पक्ष कर दी, जिसके कारण मारत के लिये विवेधी आक्रमणो से अपनी रक्षा कर सकता सम्मव रावकर कारत विवेध के स्थान पर समें विवय को नीति को अपनाया । अशोक ने जिन उदारत आदर्श के तरास्था सकता कारत कि तर सहस्य रावकर कारत विवय के स्थान पर समें विवय को नीति को अपनाया था, उसके उत्तराधिकारी मौर्य राजा उन्हें कायम रख सकने से समर्थ नहीं रहें। उन्होंने सैनिकों को भी घर्ष विवय के लिय प्रयुक्त करना प्रारम्भ कर दिया, और धर्म विवय को एक मजाक का रूप प्रदान कर दिया। इसी तिवे गर्स चिहिता से राजा धालियुक को 'मोहास्था' कहा गया है, और यह मोहास्था (मूर्च) शालियुक 'वास्थित' कही जाने वाली 'विवय' के लिये प्रमुत्त है, यह बात व्यक्त के साव कही नई है। यदि ये धर्मविवयों मौर्य राजा घर्म विवय के लिये प्रमुत्त करते हुए सैन्यस्थित की भी उपेक्षा न करते, तो अशोक की मृत्यू के पश्चात ही मौर्य सामान्य का पतन प्रारम्भ न हो जाता। "वह बहु-स्विक्त है और यह अन-विक्त। सो सामान्य का पतन प्रारम्भ हो बाता। "वह बहु-स्विक्त है और यह अन-विक्त। सो सामान्य को रजन हो स्थायों से हम अपना उनकर के सिक्त सामान्य है। सामान्य का पतन प्रारम्भ है। यदि अतिवयों के तुपस्य सादि यवन राजाओं के राज्यों के ते स्वर्भ में सामान्य का पतन सापना करते हुए सौर्य राजा अपने करते हैं।" प्राचीन मारत है। सो सामान्य वेते, तो बचोक के अत्विम का स्वर्भ हैं हो सकता के ते का सामान्य हैते, तो बचोक के अत्विम का सादि स्वर्भ हों ही सबनों के आक्रमण भारत पर प्रारम्भ न हो बाते और राजा सात्रिकृत का विवास को सीत है। से सात्रिकृत

के सासन काल में मबुरा, साकेत लादि को आकांत करसी हुई सबन सेनाएँ पाटलिपुन नक न गहुँच सकती। मीचें साम्राज्य की सैन्यासित जो इतनी अधिक खीण हो गई, उसमे अखोक द्वारा सैन्यवक की उरोक्षा मी एक प्रधान कारण थी। यह सही है, कि कोई भी मान्नाज्य सवां के लिये कायम नहीं रहु पाता। पर मोमों के कतुँ एव क प्रताप के कारण जिन विश्वाल साम्राज्य का विकास हुआ था और जिसके रूप में प्राय. सम्पूर्ण सारत राजनीतिक नवा राष्ट्रीय दृष्टि से सुस्तरित हो गया था, उसका पतन इतने स्वल्य समय में कमी न होता, यदि अखोक और उसके उत्तराधिकारी पर्म विकय की चून में क्षात्र वल और सैन्यासिक को उद्येखा करना प्रारम्भ न कर देते।

सम्भवत.. इसी कारण भारत के तत्कालीन विचारको ने अशोक की नीति को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा। कात्यायन मुनि ने पाणिनि की अष्टाच्यायी पर वार्तिक लिखने हए . 'बरठघा आक्रोशे' (६.३.२१) सत्र पर 'देवाना प्रिय इति च' वातिक लिखकर यह निर्दिष्ट किया. कि 'देवाना प्रिय' संज्ञा आकोश के लिये प्रयक्त होने के कारण 'देवप्रिय' नहीं बनेगी। माचारणतया, 'देवाना' और 'त्रिय' इन दो शब्दों के साथ आने पर उनमे समास हो वर 'देवप्रिय' समस्त पद बन जाना चाहिये। पर जब इन शब्दों का प्रयोग आक्रोष को मुचित करने के लिये किया जाए, तो उनमे समाम न हो कर वे पुथक पुथक 'देवाना प्रिय' ही रहेंगे, 'देवप्रिय' नहीं। कात्यायन मृति पाणिति के पश्चात और महामाध्यकार पतञ्जलि मनि से पहले हुए थे। सम्मवत , उनका काल मौर्य वशी राजाओं के शासन काल के अन्तिम चरण में था. जबकि यवनों ने भारत के मध्य देश को आकारत करना प्रारम्भ कर दिया था। अञीक अपने नाम के साथ 'देवाना प्रियं' विरुद का प्रयोग किया करते थे। काल्यायन की दिप्ट में अशोक की नीति आक्रोश के योग्य थी। यही मावना एक अन्य प्राचीन लेखक द्वारा भी प्रगट की गई है जिसने यह लिखा है कि राजाओं का कार्य मिर मंडा कर रहना या जटा धारण करना नही है, अपित दूप्टो का निग्रह करना है। सम्मवत , यह भी अशोक के प्रति व्याङ्ग रूप से ही कहा गया है। यह कहा जा सकता है, कि कात्यायन आदि के ये वचन सनातन वैदिक धर्म के अनुयायियों के बौद्ध धर्म के प्रति विदेख के परिचायक है। पौराणिक हिन्दूं बौद्ध धर्म के उत्कर्ष को सहन नहीं कर सके थे. और उन्होंने इस धर्म के संरक्षक अशोक सदश राजाओं के प्रति अपने विरोध की प्रगट करने के लिये ही इस रुख को अपनाया था। पर प्राचीन हिन्दू साहित्य मे बौद्ध धर्म एव उसके प्रवर्तक गौतम बद्ध के प्रति कृवचनों का प्रयोग प्राय नहीं किया गया है। अत. अशोक के प्रति जो इस प्रकार के व्याक्त किये गये. उनका कारण बौद्ध धर्म से विद्वेष को नहीं माना जा सकता। तीसरी सदी ईम्बी पूर्व के अन्तिम चरण मे यवनो द्वारा भारत को जिस ढंग

 <sup>&</sup>quot;राज्ञो हि बुष्टनियहः क्षिष्टयरियालनञ्ज वर्मो न युनः क्षिरोमृण्डनं जटाबारणं वा" मीतिवाययामृत में उद्युत्त ।

से पदाकान्त किया जा रहा था, और सगय की राजशक्ति जो उनके सम्मुख सर्वथा असहाय ही गई थी, उसे प्रत्यक्ष रूप से देख कर यदि इस देश के कृतिपय चिन्तकों ने अशोक की नीति को अनुचित माना हो और उसे ही मारत की दुवेशा का प्रधान कारण टहराया हो, तो इसमे आरक्ष की कोई बात नहीं है।

मौर्य यग मे भारत मे अनेक सम्प्रदायों व पावण्डो की सत्ता थी। इनमे परस्पर विरोध व विदेश की आवना भी विद्यमान थी। अशोक चाहता था, कि विविध सम्प्रदायों के अनुयायी समवाय (मेलजोल) से एक साथ रहे, वाक्सयम से काम लें और सबके घर्मगुरुओ का सम्मान करे। अपनी धर्मलिपियों में उसने बार-बार इस बात पर जोर भी दिया था। पर अपने इस उद्देश्य में भी वह सफल नहीं हो सका। ब्राह्मणों और श्रमणों में विरोध व विद्वेष पूर्ववत जारी रहे । इसी कारण अप्टाध्यायी के सूत्र "एषां च विरोध शास्त्रतिक." (२।४।१२) पर भाष्य करते हुए पत्रञ्जलि ने शास्त्रतिक विरोध के जो उदाहरण दिये. उनमे 'अहिनकुलम' (साप और नेवला) के साथ 'अमणबाह्मणम' भी उल्लिखन किया. जो पौराणिक धर्म और बौद्ध धर्म मे उस शास्वतिक विरोध का परिचायक है, जो मौर्य युग के ह्यास काल में विद्यमान था। यदि भारत के विविध सम्प्रदायों और पाषण्डों में सीम-नम्य स्थापित करने के अपने उद्देश्य मे अशोक सफल हुआ होता, तो उसकी मृत्य के केवल आधी मदी पञ्चात ही पतञ्जलि मिन बाह्मणो और श्रमणो के बाह्यतिक विरोध को इस ढग से कदापि सुचित न करते। इसमें सन्देह नही, कि अशोक एक आदर्शवादी नीति का प्रयोग करने में तत्पर था, पर उसमे उसे सफलता भी प्राप्त हुई, यह स्वीकार कर सकना कठित है। यही कारण है, जो भारत में अशोक की स्मृति देर तक कायम नहीं रही। प्राचीन साहित्य और लोक कथाओं में कहीं भी उसकी स्मति के चित्र नहीं पायं जाते । उसकी स्मृति यदि कही सुरक्षित है, तो वह या तो बौद्ध साहित्य में है, और या उसके स्तप, स्तम्भ आदि के अवशेषों में।

#### तेईसर्वां अध्याय

# मौर्य युग के भग्नावशेष

## (१) अशोक के कर्तृत्व की स्मृतियाँ

प्राचीन अनुशृति के अनुसार राजा अशोक ने बहुत-से स्तूपों, चैरवों, विहारों और मवजों का निर्माण कराया था। दिव्यावदान में किला है, कि अशोक ने चौराकी हजार स्तूप बनवाये ये। 'यही अनुशृति महावसों में भी पायों जाती है। वहाँ किला है कि अशोक हारा चौराती हजार प्रमासक कर वा विहार बनायों में ये। 'चीनी याणी हुएल्लाग ने मी इस अनुशृति को दोहरावा है।' समय के प्रमान से ये स्तूप व विहार अब प्राय नष्ट हो चुके हैं। परस्तु अब से सदियों पूर्व जब चीनी याणी मारत आये थे, तो उन्होंने इनना अवलोकन किया था। इनके किल विवरणों में सूचित होता है, कि अशोक विवयक ये अनु- अपिनों सच्चा निराया नहीं है। यथपित इनमें अतिश्वायों कित से काम किया गया है, पर इममें मन्देह नहीं, कि अशोक ने बहुत-से स्तूपों तथा विहारों का निर्माण कराया था।

पाँचवीं सदी के पूर्वार्थमें जब फाइसान भारत-यात्रा के लिये आया था, तो उसने अलोक की अनेक कृतियों को देवा था। यद्याप उस समय अक्षोक को अपनी जीवन लीला समाप्त किमे सात यदियों के लगमन समय बीत चुका था, पर तब भी ये कृतियां अच्छे रूप में विषमान थीं। फाइसान ने लिला है—"पुष्पपुर (पाटलिपुन) अखोक राजा की राजवानी था। नप में अगोक का प्रासाद और समन है। सब असुरों के बनाये है। पत्यर चुन कर मीन और द्वार वनाये गये है। मुन्दर जुदाई और पच्चीकारी है। इस लोक के लीग नहीं बना सकते। अब तक देवे ही है।"

ह्यएत्साम ने अधोक की कृतियों का विस्तार के साथ वर्णन किया है। उसके अनुसार कपिया (नाल्यार) में पीकुसार स्त्रूप की सत्ता थी, जो ऊँबाई में १०० फीट खा। उसके तीन ली पूर्व में नयरहार नामक स्थान पर ३०० फीट ऊँबाएक बन्म स्त्रूप था, लिसमी अधोक ने वनवाया था। पुष्ककावती (नाल्यार) में एक संवाराम की सत्ता थी, जिसके समीप कई सी फीट ऊँबाएक स्त्रुप भी था। तक्षाविका में १०० फीट ऊँबाएक स्त्रूप विश्वमान था,

<sup>?.</sup> Cowell and Neil: Divyavadan p 429

२. महाबंसी ५१८० और ५११७४-७५

<sup>3.</sup> Beal : Buddhist Records of the Western World, Book VIII, p. 94

४. जगमोहन वर्गा-फाइयान प्०५८

जो से पहाड़ियों के दरें के बीज में निर्मित था। तकाविका में जहाँ कुमार कुमार को अन्या किया गया था, बहुती पूर्ण स्तूप की सत्ता थी। इसी प्रकार कामगीर, स्थानेज्वर, मबुरा, कमोज, प्रयाद, कीयात्मी, विश्वाला, करियक्षत्म, कुशीनतर, वारायात्री, वैद्याली, पाटलियुज, बीवग्या, ताझिकरित जावि नगरो में बचोक द्वारा निर्मित स्तूपों, संवारायों व विद्यारों का का ह्युप्त्साग ने उल्लेख किया है, विन्हें उसने स्वयं अपनी अवित्तें से देखा था। अयोक करित स्वारायों के स्थान भी निवस्तान थी, और ह्युप्त्यांग ने वर्ष-स्थानों के रूप में इनका दर्शन किया था।

कत्कुण ने काश्मीर की राजवानी श्रीनगर की स्वापना का श्रेय भी अशोक को प्रदान किया है। राजतरिक्वणी के अनुसार वितस्ता नदी के तट पर अशोक द्वारा जिस श्री-नगरी का निर्माण कराया गया था, उससे ९६ लाख घर थे जो सब लक्ष्मी से समुज्बलित थे। निस्सन्देह, यहाँ कत्कृण ने अतिश्ययोक्ति से काम लिया है। पर इसमें सन्देह नहीं, कि काश्मीर में भी अशोक ने बहुत-से बर्मारप्य, विहार, चैत्य और स्तृप बनाये थे जिनका उल्लेख राजतरिक्कणो में पाया जाता है। एतुएत्साण के अनुसार अशोक ने काश्मीर में ५०० सघराम बनवाये थे, जिन्हें उसने मिसुओं को दान कर दिया था।

अयोक द्वारा निर्मित अनेक स्तम्ब इस समय भी पाये जाते हैं, साथ ही वे घिलाखण्ड मी जिन पर उसने अपनी वर्मीलिपयाँ उत्कीष करायी थीं। हुर्माय्यवज, अब न उस द्वारा निर्मित वह प्रासाद ही विद्यमान है और न समायवन ही, जिनका फाइयान ने अवलोकन किया था और जिन्हें देखकर वह समळूत रह गया था। पर उसके बनवाये हुए अनेक स्तूप अब भी जीणें दशा में पाये आते हैं. ग्रवापि बाद के राजाबों ने उसके बनवाये हुए अनेक स्तूप

## (२) पाटलिपुत्र

मीर्थ साम्राज्य की राजवानी पाटिलिपुन नगरी थी। मैगरस्वनीव के अनुवार इसका निर्माण एक समानान्तर चतुर्युव के रूप में किया गया था, जिसकी लम्बाई ९६ मील थी, और वौड़ाई १ मील और १२७० गया। नगरी के चारों ओर लकड़ी की एक दीवार वर्गी हुई थी, जिसके बील में तीर चलाने के लिये बहुत-से छेद बने हुए थे। दीवार के चारों ओर एक खाई थी, जो ६० फीट गहरी और ६०० फीट चौड़ी थी। नगरी में आने-जाने के लिये ६४ द्वार थे। दीवार एर बहुत-से बुवं मीन हुए थे, जिनकी संख्या ५७० थी। निस्सन्देह, मीर्व युन का पाटिलपुन एक विवाल नगर था, जिसका लेकफल २२॥ वर्गनील के लगमन था। यह नगर बंबा और सोच निर्माण के स्वाप पर स्थित था, यथिष इसका विस्तार मंगा और आपे सा । यह नगर बंबा और सोच निरम्भ किया था। महामाण्य से यह बात सुचित होती है,

१. राजतरिक्वनी-१।१०२-१०४

कि प्राचीन पाटलियुव सोण के तट पर बसा हुआ था। 'काइयान को गंगा तट से पाटलियुव पहुँचने के लिये पीच मील की यात्रा करनी पड़ी थी। इससे भी इसी तच्य की पुष्टि होती हैं।

मैगस्थनीज के अनुसार पाटलियुत्र के चारो ओर की खाई (परिखा) ६०० फीट चौडी बी, जो दुर्ग रूपी नगर की रक्षा के लिये काम आने के साथ-साथ शहर के गन्दे पानी को बहाने के लिये भी प्रयक्त की जाती थी। ६०० फीट चौडी परिस्ता की सला असंगत नहीं है। कौटलीय अर्थशास्त्र मे यह विधान किया गया है कि दुर्ग के चारों ओर तीन परिसाएँ होनी चाहिये, जिनकी चौटाई कमश ८४, ७२ और ६० फीट हो, और प्रत्येक परिला के बीच मे ६ फीट का अन्तर रहे। इस प्रकार तीनो परिसाओं की चौडाई २१८ फीट हो जाती है। यदि साधारण दुर्गों के लिये परिस्ता का इतना चौडा होना कीटल्य को अभिग्रेत था. तो मास्राज्य को राजधानी की परिखा यदि ६०० फीट चौडी रखी गई हो, तो इसमे आद्यसं की कोई बात नहीं है। वर्तमान पटना में रेलवे लाइन के साथ-साथ अनेक स्थानों पर जा नीची जमीन है, वह सम्मवत इस प्राचीन परित्वा की ही परिचायक है। सौर्य यस से इसी स्थान पर पाटलिपुत्र की परिला विद्यमान थी। उदय जातक मे लिखा है, कि दुर्ग के चारो ओर की तीन परिसाओं में से एक जल से परिपूर्ण हो, एक कईम (कीचड़) में भरी हो, और एक सुबी हो। सम्मवतः, पाटलिपुत्र की एक परिखा भी कर्दम से परिपूर्ण थी। इसी लिये गार्गी संहिता मे कर्दम से भरी हुई पाटलिएत की परिस्ता का सकेत विद्यमान है। परिला के मीतर पाटलिएत्र में जो प्राचीर (दीवार) थी, मैंगस्थनीज के अनुसार वह काएठ द्वारा बनी हुई थी। यदापि कौटल्य ने लिखा है, कि दर्ग की प्राचीर मिटी की बनी हुई हानी चाहिये, पर पाटलिपुत्र की प्राचीर लकडी की ही थी। पटना में जो खुदाई गत वर्षों में हुई है, उस द्वारा काप्ठ निर्मित इस दीवार के अनेक मग्नावशेष उपलब्ध हुए हैं। ये अवर्णप लोहनीपुरा, बलन्दीबाग, बहादुरपुर, कुमराहार, महाराज खण्ड, संबई टैक और गांधी टैक नामक स्थानों से मिले हैं। १९२६-२७ में बुलन्दीबाग में जो खुदाई की गई थी, उसमे इस प्राचीर का एक अश उपलब्ध हुआ. जो लम्बाई में २५० फीट है। यहाँ लकडी के सम्बो की दो पक्तियाँ पायी गई, जिनके बीच में १४॥ फीट का अन्तर है। खम्बो की ऊँचाई जमीन की सतह से १२ फीट ऊपर है, और ५ फीट नीचे। इन्हें सीघा खड़ा करने के लिये नीचे जमीन को कंकरो द्वारा पक्का किया गया था. और उस पर लकडी के मोटे तस्तो का प्लेटफार्म बनाया गया था। खम्बे इस प्लेटफार्म पर मजबती के माच खडे किये गये थे। खम्बों की पंक्तियों के बीच मे जो अन्तर है, उसे लकडी के सलीपरो से दका गया था। इस

 <sup>&</sup>quot;अनुवंगं हिस्तनापुरम् । अनुवंगं वाराणसी । अनुसोणं पाटलिपुत्रम् ।" महाभाष्य, सुत्र २१११६

२. कौटलीय वर्षशास्त्र ३।२

३. "ततः पुरुपपुरे प्राप्ते कर्वमे प्रविते हिते ।" गार्गी संहिता (युगपुराव) ९७

प्रकार प्राचीर के बीच में १४।। फीट चौड़ा एक मार्ग बन गया बा, जिससे आना-जाना हो सकता बा। सच्चों के ऊपर भी सहतीर वहे हुए वं। ऐसा एक घहतीर कुल्तीवा के बवावेंचों में उपरुष्ट्य मी हुया है। इन गहतीरों के कारण प्राचीर के ऊपर एक चौड़ा मार्ग भी बन गया बा, जिस द्वारा सारे प्राचीर पर एक स्थान से इसरे स्थान पर जा सकता सम्बद्ध बा। सम्मवत, इसी को कोटलीय वर्षवास्त्र से 'देवपथ' कहा गया है। पाटील-पुत्र का यह प्राचीर अत्यन्त प्रसिद्ध व दर्शनीय था। पतञ्जलि सुनि के महामाध्य में भी इस प्राचार या प्राचीर का उल्लेख मिलता है।

सैगस्वनीय ने पाटलियुन के प्राचीर में ५७० वृजों की सत्ता का उल्लेख किया है। क्योंकि हर नगरी की पार्टिय राश मिल के लगमय थी, अत दो बुजों के बीच में २२० फीट का अन्तर था। इन वृजों से बनुषं र्रीतिक शत्रुतेना पर वापों की वर्ष कर सकते से, और इस प्रकार नगर की रक्षा के लिये उनका बहुत उपयोग था। प्राचीर में बहुत-से छेद भी इन प्रयोजन से बनाये गये थे, ताकि उन डारा वाण फेंके जा सकें। मैगस्थनीज के अनुसार पाटलियुन में आने-जाने के लिये ६५ तोरणों या डारों की सत्ता थी। ऐसे एक तीरण के अवशोष वृज्यनीवाण की खुराई में उपलब्ध मी हुए हैं। इसके जो अवशोष मिले हैं, उनकी ऊंचाई १३ फीट है, और उनसे यह मी अनुमान किया जाता है किये तीरण १५ फीट लोड़ के उन्हों है अपने हैं। इसके जो अवशोष मिले ही, उनकी

पाटिलपुत्र की खुदाई द्वारा चन्द्रगुप्त या अधोक के राज्यासाद के कोई अवकाय अब तक उपलब्ध नहीं हो सके हैं। मुद्राराक्षय में चन्द्रगुप्त के प्रासाद का सुगान्त नाम से उल्लेख मिलता है। यह नाम उसे सम्मयत. इस कारण दिया गया था, क्योंकि वह गङ्गा के तट पर स्थित था। कुछ दिद्वानों का मत है, कि यह प्रामाद क्याजा कलाम चाट के सामने सदर गली के समीप विद्यमान था। इस कल्पना का कारण यह है, कि इस स्थान से कतियय मीयंकालीन स्तम्म उपलब्ध हुए हैं।

यद्यपि कौटलीय अर्थशास्त्र मे दुर्गंक्पी नगर के बीच के राजमागों व अन्य सड़को का विकाद रूप से वर्णन किया गया है, पर पाटलिपुत्र की खुदाई से मीयें पुत्र के किन्द्री मार्गों के चिक्क या अवशेष अभी नहीं मिले हैं। पर बुलन्द बाग में जो खुदाई गत वर्थों में हुंद है, उसमें जल को निकालने वाली नालियों (Dranage) की सला के प्रमाण अवश्य प्रपत्त हो गये हैं। ऐसी एक नाली वहाँ मिल गई है, जो ४० फीट लम्बी है। यह भी लकड़ी से बनायी गई है, और प्राचीर के घरातल से १० फीट नीचे इसका निर्माण किया गया है। इससे सुचित होता है, कि मीये पूर्व में अधीन के नीचे ऐसी नालियों बनायी जाती थी, जिनके द्वारा गम्बा पानी बाहर से बाहर ले जाया जाता था। युलन्दी बाग में जो नाली मिली है, वह चौदाई में है। भीट और उस्वीई में ६५ फीट है। इसका निर्माण करने के लिये काटन

 <sup>&</sup>quot;अवध्यक्तो हि आस्थानं व्याक्थानन् । पाटलियुत्रं वावयवक्तो व्याक्टटे दिवृक्ता अस्य प्राकारा द्वति ।" ४।३।१६

स्तम्यों की दो पंस्तियों बनायों गई है, जिनका प्रत्येक स्तम्य ऊँचाई में १० कीट है। इस स्ताम्यों को लक्कड़ी के मारी सलीपरों से जोड़ा गया है। सलीपरों के बीच प्रदास का जाती है, उसे बन्द करने के लिये कहाई के मारी तकते अहं गये हैं। इसी प्रकार सरम्यों और सलीपरों के बीच की दराजों को बन्द करने के लिये भी मारी तक्सों का उपयोग किया गया है। तस्ते तथा स्तम्य अपने स्थान पर खूँ, इसके लिये भुदृष्ठ काच्छकक लगाये गये हैं, जिन्हें सजबूत व मारी लोहें की कीलों से जोड़ा गया है। जहाँ कहीं स्तम्यों, सालीपरों और साज्यकला में योच हों, जनमें से पानीन यह सके, इस प्रयोजन से उन पर लोहें की पतिस्यों जब दो गई हैं, जो चौड़ाई में तीन इन्च के लगाया है। इसने स्वाचित्त हों हों सन्येह नहीं, कि मीर्थ युव के पाटलियुव में जमीन के नीचे ऐसी नालियों का जाल-सा विका हुआ था, जिनसे होंकर शहर का गन्दा पानी बाहर परिखा में बालाजा

कुमराहार की खुदाई मे एक विशाल भवन के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमे ८० स्तम्म थे। कुमराहार की स्थिति वर्तमान पटना के दक्षिण में वडी सडक के समीप है। १९१२-१४ में यहाँ डी ब्बी व स्पनर द्वारा खदाई करायी गई थी.और १९५१ में यहाँ काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इत्स्टिट्य्ट द्वारा पून. खुदाई करायी गई। इस प्राचीन मबन के ७२ स्तम्म स्पनर द्वारा ही प्राप्त कर लिये गये थे। १९५१ की खदाई में शेष ८ स्तम्म भी उपलब्ब हो गये। ये स्तम्म मग्न दशा मे हैं, अतः इनकी ऊँचाई के सम्बन्ध में मतभेद है। स्पूनर का अनमान था, कि ये स्तम्म अपनी मूल दशा में २० फीट ऊँचे थे। पर डा० अल्लेकर का मत है. कि इनकी ऊँचाई ३२.५ फीट थी। आधार पर इनकी परिधि ७.६२ फीट है. जो धीरे-घीरे कमण कम होती गई है। इन्हें सीधा खडा करने के लिये लकडी के आधार बनाये गये थे, जो ४।। वर्गफीट थे। इन काष्ठ-आधारों के नीचे ६ इन्च मोटी नीली मिट्टी उसी दंग से प्रयुक्त की गई है, जैसे कि वर्तमान समय मे सीमेन्ट-कंकीट की जाती है। इस विशाल भवन का फर्श और छत लकड़ी के थे। ऐसा प्रतीन होता है, कि मौयों के पश्चात के किसी काल में इस भवन में आग लग गई, और लकड़ी से बने ये फर्ज और छत भस्मसात हो गये। यही कारण है, जो इस मबन का सम्पूर्ण क्षेत्र राख्य से परिपूर्ण है जिसकी सतह छ इन्ब मोटी हो गई है। बीच-बीच में जली हुई लकड़ियों के टुकड़े और कीयले भी पर्याप्त मात्रा मे विद्यमान है। यह कल्पना करना असंगत नही होगा, कि जब यवन या कुशाण सेनाओ द्वारा पाटलिएत आकान्त हुआ, तभी भौयों का विशाल भवन भी जो कि सम्भवतः समा-भवन के रूप में प्रयुक्त किया जाता था, भस्म कर दिया गया। इस मवन की रूम्बाई १४० फीट बी, और चौड़ाई १२० फीट। स्पूनर द्वारा पाटलियुत्र की खुवाई में जिन स्तम्मो को प्राप्त किया गया था, उनमें से एक स्तम्म का नीचे का भाग प्रायः अविकल दशा में है। बसोक के अन्य स्तम्भों के समान वह भी बलूए पत्थर का बना है, और वैसा ही विकता है। उस पर भी सुन्दर वमकवार ओप विद्यमान है। अन्य स्तम्भ अत्यन्त भन्न दशा में हैं। स्तम्मों की दूरी को दृष्टि में रवकर यह अनुमान किया नया है, कि मीसे यून का यह मवक कम्बाई में १४० फीट बौर वौड़ाई में १२० फीट था। यह विद्याल मवन प्राय: उसी प्रकार का या, जैसा कि प्राचीन पंछिया की राजवानी का शत-स्तम्म नण्डप था, जिसके कवलेच परियोजिस में अब भी विद्यमान हैं। परियोजिस नयरी परिया के हजामनी सम्राटों की राजवानी थी।

मीर्य युग का कोई राजप्रासाद या उनके अवखेष पाटिल्युज की खुदाई में जब तक उपकब्ध नहीं हो सके हैं। पर बसी बहुत खुदाई खेब है। सम्मवतः, मविष्य में इनके बक्खेष मी प्राप्त हो जाएँ। फाइसान कमारत की यात्रा करते हुए पाटिल्युज आसा था, तो उसने वसीक के राजप्रासाद को अपनी असितों से देवा था। यह प्रासाद पत्यरों द्वारा निर्मित था, बतः असि हारा मस्म नहीं हुआ होगा।

जिस विशाल मवन का ऊपर उत्लेख किया गया है, उसके उत्तर-मूर्व में लकड़ी द्वारा निमित बड़े-बड़े लोटफामों के अवशेष भी मिले हूँ। ये लोटफामें मवन के साथ-ताथ तक ही है, जाने नहीं। सम्मवत, इनका निर्माण एक विशाल जीने (सीड़ी) के आधार के कित्या गया था। जीने की प्रत्येक पीड़ी २५ फीट रूम्बी और ६ इन्च ऊँची थी। सबन के साथ एक ओर एक नहर भी बहुती थी, जो सोण नदी से निकाली गई थी। लकड़ी के ये लोटफामें हुस नहर पर ही बनाये गये थे। सम्मवतः, इनका प्रयोजन यह था, कि नहर से नीकाओं द्वारा समा-मवन में आने वाले नागरिक इनसे होकर जीने पर पहुँच सकें और वहीं से सथा-मवन में।

पाटलिपुत्र की खुदाई में बहुत-से सिक्के, गहने, खिलौने, मिट्टी की मूर्तियाँ और प्रस्तर-स्तम्मों के अवशेष मी मिले हैं, जो दूसरी सदी ईस्वी पूर्व के लगभग के माने जाते हैं।

### (३) साञ्ची

मीय युग की कृतियों में साञ्ची के स्तूप का महस्वपूर्ण स्थान है। इसकी स्थित मध्य-प्रदेश में विदिशा के समीप है। साञ्ची का प्राचीन नाम साम्यवत: काकनद था। महावसों में जिस वैत्यानित का उल्लेख है जोर जिसके साथ अद्योग के जीवन का चिनव सम्यन्य था, वह सम्यवत: साञ्ची ही था। इस स्थान पर जो स्तूप वर्तमान समय में विद्यमान है, वह स्थान्त विद्याल है। आचार के समीप इसका व्यास १०० फीट है। पूर्णाकस्या में इसकी क्रेंचाई ७७ फीट के लगमग थी। जिस रूप में यह स्तूप लाल रंग के लाल पत्यर से बना है। यह अर्थमण्डलार (अंड) रूप से बना हुआ है, और इसके चारों और एक केंची मेथि है जो प्राचीन समय में प्रविक्तान-जब का काम देती थी। इस प्रविक्तान्य तक पहुँचने के क्रेंच स्तूप के दक्षिणी जान में एक वीहरी सोपान है। समूर्ण स्तूप के सोश भी प्राचीन केंच परिवेरिटत है। यह बेच्टनी बहुत ही सादे इय की है, और किसी प्रकार की यच्चीकारी आदि से कवित या चित्रित नहीं है। यह चार चतुष्कोण प्रकोच्छों में विकासत है जिन्हें चार गुन्दर डार एक दूसरे से पुत्रक् करते हैं। चारो डारों पर नानाविच मूर्तियों और उत्कीर्ण विज्ञों तथा कवित पच्चीकारी से गुन्त तोरण हैं। इनसे बौद्धधर्म की अनेक माथाओं को स्वक्त किया गया है।

पुरातत्त्रवेत्ता मार्घाळ और ऐतिहासिक स्मिय का मत है, कि साञ्जी का यह विशाल स्तृप आयोक के समय का बना हुआ नहीं, है। इसका निर्माण आयोक के एक सबी के लग्नम बाद में हुआ था। अशोक के समय यहाँ देंटो से बना एक सादा स्तृप का निर्माण बाद में हुआ था। अशोक के समय यहाँ देंटो से बना एक सादा स्तृप का निर्माण बाद में विशाल के स्त्रा स्था। साच्ची का प्रदेश शुक्रवृश्वी राजा पुत्यमित्र के साम्राज्य के अन्तर्गत था, जो दितीय बाताब्दी दें पू. के प्रथम चरण में पाटिलपुत्र के राज-निहासन पर आकड़ हुआ था। पुष्पमित्र वौद्ध थमं का विरोधी और वैदिक धमं का पुन-रुदारक था। अत यह स्वीकार कर सकना कठिन है, कि साञ्ची के वर्तमान नृप्य का निर्माण पुष्पमित्र वोष्ट्र या राज्य विशाल स्वाप्त का स्वाप्त कर सकना कि तर हुआ। सम्मवत, मौर्य बदा के साम्राज्य साम्राज्य साम्राज्य साम्राज्य का साम्राज्य कर कि तर स्वाप्त के स्वर्णन कर साम्राज्य साम्राज्य साम्राज्य कर निर्माण स्वर्णन स्वर्णन के साम्राज्य साम्राज्य कर निर्माण स्वर्णन साम्राज्य कर निर्माण स्वर्णन साम्राज्य कर निर्माण स्वर्णन साम्राज्य कर निर्माण स्वर्णन साम्राज्य साम्राज्य साम्राज्य साम्राज्य साम्राज्य साम्राज्य साम्राज्य साम्राज्य साम्राज्य कर निर्माण स्वर्णन साम्राज्य स

साञ्जी के सम्तावधोयों में एक अन्य कृति उपलब्ध हुई है जिसे मुनिध्जित रूप से अशोक के समय का माना आता है। स्तृप के दक्षिण द्वार पर एक प्रस्तर-स्तम्म के अवशेष मिले हैं, जो इस ममय सम्त दक्षा में हैं। समझा जाता है कि शुरू वे यह न्तम्म ४२ फीट ऊंचा था। इसके शीपं माना पर भी उसी दक्ष की सिंह मुतियों हैं, जैसी कि मारताब के स्तम्म पर है। अब ये मृतियों सम्त हो गई हैं, पर सम्तावस्था में भी ये अशोक यूग की कला की उत्तुप्टता का स्मरण दिलाती हैं। मम्मवत, माञ्ची का यह स्तम्म मी अपने बमली एम में साताब-स्तम्म के मुद्दा हो था। साञ्ची-मृतृप के जैयमण्डप के अशोमांग की मी निष्यत रूप से मौर्य कार का माना आता है।

### (४) सारनाथ, तक्षशिला और भरहुत

बाराणती के समीप सारनाय नामक प्राचीन स्थान है, जहां तथायत युद्ध ने धर्मचक का प्रवर्तन किया था। बौद्ध पर्म के साथ सस्वन्य एक्नेनाले अनेक प्राचीन अवयोध वहीं उपलब्ध हुए हैं, जिनमे सबसे पुराने अशोक के समय के हैं। इनमें प्रस्तर-स्ताम सबसे अधिक सहुए हो, हिन के प्रतास कर के अपने अधिक सहुए का है। इससे कला की उक्तुस्ता पर अपने प्रकार में विचय कर से प्रकास वाला वायगा। सारनाथ में अशोक के समय की बनी हुई एक पायाच-वेच्छगी भी उपलब्ध हुई है, जो बही के बीद विहार के प्रसान चैच्छनी भी उपलब्ध हुई है, जो बही के बीद विहार के प्रसान चैच्छ के बीच का वाले युद्ध है हैंटे के एक छोटे स्तुष के बारों को एक ही प्रसार काम से बनावी गई है, जो रहस के कही भी जोड़ नहीं है। पायाचनेक्टनी बहुत हैं पुन्दर से सवासी गई है, और इसने कही भी जोड़ नहीं है। पायाचनेक्टनी बहुत ही पुन्दर

चिकनी तथा चमकदार है। इसे बनाने का सर्च सविहका नाम के किसी व्यक्ति डारा दिया पया या, जिसका नाम पाषाणवेष्टनी पर उत्कीले हैं। सारताय मे कतियय ऐसी प्रस्तर मूर्तिमों के सण्ड भी प्राप्त हुए हैं, चमकदार जोप होने के कारण जिन्हें मौर्य युग का स्वीकार किया जाता है।

तक्षतिका गान्यार जनवर की राजवानी थी, और बौढ युग मे एक विका करन के रूप से सर्वत्र प्रसिद्ध थी। कुमारावस्था से अव्योक यहीं का कासक भी रह चुका था। इस नगरी के प्राचीन स्थान पर जो खुदाई की गई है उससे बहुत-से प्राचीन करोब उपलब्ध उपलब्ध हुए हैं, जिनमें से दो निरिक्त कर से मौधे मुग के हैं। ये अववेश आयूवणों के रूप से हैं, जो जिह नामक न्यान से मिले हैं। साथ में सिकन्दर सब्दुवा ग्रीक राजाओं के कुछ सिक्के तथा किन्तप्य प्राचीन मृहाएं मी प्राप्त हुई हैं। मौसंकाल के ये आयूवण कला की उत्कृष्टता के अनुप्य उदाहरण हैं। सुबण हारा निर्मित वे आयूवण प्रस्तार राजी हारा जदित हैं, और माणंज ने दन्ते अत्यन्त उपलब्ध कोटित हैं। मौसंकाल के ये आयूवण कला की उत्कृष्टता के अनुप्य उदाहरण हैं। सुबण हारा निर्मित वे आयूवण प्रस्तार तथा हित्त हैं, और माणंज ने दन्ते अत्यन्त उपलब्ध कोटित हैं, और माणंज ने उत्कृष्ट उस कुनाल का अपनोक्त किया था, जो उस स्थान पर बनाया गया था जहाँ तिय्यर्शकता के यह्यन्त्र हारा कुनाल को अन्या किया गया था। तक्षाधिका की सुवाई मे इम स्त्रुप के अवकोथ भी उपलब्ध हुए हैं। पर माणंज आदि पुरातस्व वेत्ताओं की मस्मति में यह त्यूप मोर्य का के पच्चात्व निर्मित हुआ था। सम्मत्र न, भीय युम के प्राचीन न्यूप को ही परिवर्षित्र कर बार के समय मे एक विशाल स्त्रुप का निर्मण कराया गया था, जिले हुएत्तान ने देला था और जिसके अवशेष अब मी विवयान हैं।

प्रयाग में ६५ मील दिलाण-पिष्यम की ओर बु-देललण्ड में मरहुत नामक प्राचीन स्थान है, जहीं से अगोक के समय के अनेक प्राचीन अवस्थेय उपलब्ध हुए हैं। सरएलेक्कण्डर क्रांतब्ध ने १८७३ ईस्त्री से पहले पहल इनका पता ल्याया था। उस समय मरहुत से एक दिशाल स्तृप के अवसेव विद्यमान थे, जो इंटो का बना हुआ था और जिसका व्यास ६८ फीट था। स्तृप के बारो और एक मुन्दर पाषाणांकटनी थी, जिस पर अनेक बीड गावाएँ चित्रों के रूप से साचित की गई थी। पाषाणांकटनी थे, जिस पर अनेक बीड गावाएँ चित्रों के स्वित्र से स्वर्ध से साचान यह सी चार चतुत्कोण प्रकोष्टों में वित्रकत चित्रों हारा के स्वर्ध में सुक्दर तीरणों से युक्त द्वार थे। पाषाणांकटनी पर सचित चित्रों डारा वेद आवार के बीच में सुक्दर तीरणों से युक्त द्वार थे। पाषाणांकटनी पर सचित चित्र को डारा वेद आवार के साचान के प्रवित्र किया गया था। मरहुत स्त्रप में सैकड़ों की संख्या में छोटे-छोट आले बने हुए थे, जिनमें उत्सवों के अवसर पर दीएक अलारे आते थे। वर्तमात समय में वह सूत्र प्राचान कर हो चुका है, और इसकी पाषाणांकटनी के बहुत-से भाग कलकता म्यूपिजन की शोमा बड़ा रहे ही। पर यह व्यान में रखना चाहिये, कि मरहुत के सब अवसंय मीर्थ युग के नहीं हैं। साज्यी के स्तृप के समान इन्त्र के समान कर सामा आता है। सम्मवत, इनका निर्माण भी मीर्य युग की समान्ति के बचौं में ही। प्राप्त का समान साम

जिस बंध की पाषानवेष्टिनियाँ सारनाय, साञ्ची और बरहुत के प्राचीन अवसेवों में उपलब्ध हुई हैं, प्रायः बैसी ही जाय भी अनेक स्वानों से लिली है। विषयमा में प्राप्त एक पाषाणवेष्ट्रनी के अवसेवों को अयोक के समय का माना जाता है। वह पार जिति-स्तम्मों पर स्थित जो वेषिमध्यम है, उसे भी मीर्च काल ही माना जाता है। साञ्ची के समीप बेसनगर नामक स्थान पर भी एक एक पाषाणवेष्ट्रनी प्राप्त हुई है, जो नानाविष्ठ विषयों हारा विष्कृति है। पाटलियुष (पटना) की खुवाई में भी कम-सै-कम तीन ऐसी पाषाण वेष्टिनियों के अवशोष मिले हैं, जिन्हें मीर्च काल का माना जाता है। ये सब पाषाण-वेष्टिनियों काल की दृष्टि से अयसन उन्हाट है, और प्रायः एक ही प्रस्तरखण्ड से निर्मित है।

# (५) मौर्य युग की मृति कला

राजा अशोक ने जिन अनेक स्तम्मो पर अपने लेख उल्कीर्ण कराये थे, कला की दिप्ट से वे भी उतने ही महत्त्व के हैं जितने के उन पर उत्कीण केख है। ये स्तम्म दिल्ली, कौशाम्बी, प्रयाग, सारनाथ, बस्तीरा (मुजफ्फरपूर), लौरिया-नन्दनगढ, रमपूरवा, रहिया, रुम्मिन-देई, निगलीव तथा साञ्ची में विद्यमान है। इनके अतिरिक्त सकिसा (प्राचीन संकास्य या सिक्क्या), बोधनया और पटना में भी ऐसे स्तम्म मिले हैं जो मीर्य यग के हैं, यद्यपि उन पर अशोक के लेख उन्कीर्ण नहीं हैं । अब तक मौर्य यग के कुल १७ स्तम्म प्राप्त हो चके हैं, जिनमें से १३ पर अशोक के लेख विद्यमान है। सम्भवत , अभी अन्य भी दुर्मा प्रकार के स्तम्म या उनके अवशेष प्राप्त होने से शेष हैं। ये सब स्तम्म चुनार के बल्ए पत्चर से बने हैं, और उनके केवल दो माग है। स्तम्म की सम्पूर्ण लाट एक पत्थर की है, और उसके ऊपर का परगहा (शीर्ष माग) भी एक ही पत्थर द्वारा निर्मित है। प्रस्तर से बन इन स्तम्मो तथा उनके शीर्य मागी पर ऐसा ओप किया हुआ है, जो अत्यन्त सुन्दर, चमकदार तथा चिकना है। यह चमक किसी वज्रलेप द्वारा उत्पन्न की गई है या पत्थर की घटाई करके, यह कह सकना कठिन है। प्रस्तर-स्तम्भों पर हुए ओप के कारण इनका सौन्दर्य बस्तूतः अनुपम है। मौयों के काल में इस कला का जो विकास हआ या, वह सम्प्रति के समय तक ही कायम रहा। बाद मे कोई भी ऐसा स्तम्म या प्रस्तर निर्मित कोई कृति प्राप्त नहीं होती, जिस पर इस दग के जोप या वजलेप की सत्ता हो। अक्षोक के समय के स्तम्मा के लाट गोल और नीचे से उपर तक चढाव-उतारदार है। इनकी ऊँचाई तीस से चालीस फीट तक है, और इनका बजन १००० से १२०० मन तक है। लौरिया-नन्दनगढ़ के स्तम्म का ब्यास नीचे ३५॥ इन्व है, और ऊपर २२॥ इन्च। अन्य स्तन्म भी प्रायः इसी आकार के हैं । स्तम्मो के ये लाठ जिन पत्चरों द्वारा गढ़ कर बनाये गये, उन्हें लानो से किस प्रकार निकाला गया, कैसे वढ़ कर उन्हें वर्तमान रूप प्राप्त कराया गया, कैसे उन्हें निर्घारित स्वानों पर पहुँचावा गया, कैसे उन्हें लढा किया गया, और कैसे उन पर शीर्व भागो (परमहो) को ठीक-ठीक जोडा गया-ये सब बातें अत्यन्त आद्दचर्य की है। लाठों पर जो शीर्य आग

पुणक् रूप से बना कर उनके साथ संयुक्त किये गये हैं, वे मौर्य युग की मृति कला के सर्वोत्कृष्ट उवाहरण हैं। प्रत्येक शीर्ष मान के पाँच अश है--(१) इकहरी या दोहरी पतली मेसला जो लाठ के ठीक ऊपर आती है। (२) मेसला के ऊपर लौटी हुई कमल पसाइयों की आलकारिक आकृति वाली बैठकी, जो घटे की आकृति की है। (३) उस पर एक कठा होता है, जो प्रायः मोटी डोरी या सादे गोले के ढंग से निर्मित रहता है। (४) सबसे ऊपर गोल या चौखुटी चौकी रहती है, जिसके सिरो पर (५) एक या अधिक पशु बनाये गये होते हैं। विभिन्न स्तम्मो के शीर्ष मायो पर ये पक्तु या प्राणी भी विभिन्न प्रकार के हैं, जिनमें हस. सिंह, हाथी, बैल तथा अश्व प्रमुख है। अशोक के स्तम्मों में सारनाथ का स्तम्म सर्व-क्षेण्ठ है। इसकी चौकी पर के चार पहिये या चक्र धर्मचक्र के प्रतीक है। उनके बीच में हाथी, बैल, अश्व और सिंह अंकित हैं। इन चक्रों और प्राणियों को चलती हुई अवस्था में बनाया गया है। चौकी के सिरे पर चार सजीव सिंह पीठ से पीठ मिलाये चारी दिशाकों की आर मुह किये दढ़ता के साथ बैठे हैं। इनकी आकृतियाँ भव्य, दर्शनीय तथा गौरवपूर्ण है, जिनमें कल्पना, यथार्थता तथा सौन्दर्य का अद्भुत समिश्रण है। सिंह मुतियो का प्रत्येक अग अत्यन्त सजीव तथा कलात्मक है। उनके बाल तक अत्यन्त बारीकी के साथ बनाये गयं है । पहले इन सिंह मुर्तियों की औंखें मणियुक्त थी । यद्यपि अब ये मणियुक्त नहीं है, पर इनके मणियुक्त होने के चिल्ल अब तक भी विद्यमान है।

जिस हम ने विचाल, सुन्तर, जमकदार तथा जिकने स्तम्म मौर्य यून मे बने, वैसे न उसके बाद मारत में कभी जने और न किसी अन्य देश में । मौर्य यून में भी किसी अन्य देश में ऐसे स्तम्भां का निर्माण नहीं हुआ । अनेक विदेशी यात्रियों को इन्हें देश कर यह उम होता रहा, कि ये बातु हारा निर्मित हैं । पत्थर को काट कर तथा विस कर सुन्दर स्तम्भ तथा मूर्तियों बनाने की जैसी उत्कृष्ट कला का विकास मौर्य काल में हुआ था, वह विश्व के इतिहास में वस्तुतः अनुषम हैं।

भीयं पुग के गृहा जवन भी प्रस्तर को काट कर अस्यन्त सुन्दर रूप से निर्मित किये नये हैं। गया जिले की वरावर पहाड़ियों में राजा अवोक द्वारा आजीवक सम्प्रदाम के सामुजों के लिये गृहामवनों का निर्माण कराया गया था। ये तीनों गृहामवन बहुत ही कड़े देलिया परवर को काट कर बनाये गये हैं। इसी प्रकार के मुत्रामवन क्योंक के पीर राजा परवर की में तर बनाये गये हैं। इसी प्रकार के मुत्रामवन क्योंक के पीर राजा परवर के भी बनायां थे। ये भी गया जिले की बरावर जीर नागाजूँनी पहाड़ियों में हैं, और विवास चट्टानों को काट कर बनाये गये हैं। इनमें से एक लोमस च्या की पुका के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके द्वार के महराव में हाबियों की एक सुन्दर पैनित पत्वर काट कर बनायी गई है। सबसे बड़ा गृहामवन ४६ कीट ५ इन्छ कमा, १९ कीट २ इन्छ बौदा और १०॥ फीट कंचा है। अन्य गृहामवन ४६ कीट ५ इन्छ कमा, १९ कीट २ इन्छ बौदा और र चमकार प्रशेष भी की नाई है, वो कोच के समान पत्रकती है। बारवन की विकासों को क्यें तथा परिस्त से काट कर रहने के लिये जुन्दर वान बनाने की विवास कहा का चरम विकास

अकरता जोर एस्लोरा की नुकाओं में दिखायी देता है, उसका सूत्रपात मौथे गुन में ही हो गया था। बराबर और मायानुंनी पहारियों में बगोक और दशरद द्वारा मिमित मूहानवनों में नवाि वामोत काट कर बनायी गई मूर्तियों का प्राय क्षाब है, पर उनकी जित्तियों पर किये गये और के कारण उनका महत्त्व बहुत वह गया है।

षीली की जिस खिला पर लगोक के चतुरंश खिलालेखों में से कतिपय लेख उल्कीण हैं, उसे मी तरास कर सामने से एक हाथी का आकार प्रदान किया नया है। यह भी भीय मुग की मूनि कला और प्रस्तर को तरासने के शिल्प का उत्तम उदाहरण है।

पाटलिपुत्र आदि की खदाई से मौयें यश की अनेक मतियाँ भी उपलब्ध हुई है। ये सब बल्ए पत्यर से बनी है और इन पर चमकदार ओप किया गया है। ओप की कला मौर्य युग की विशेषता थी, और इसी आघार पर इन्हें इस काल का माना जाता है। इनमें सब से प्रसिद्ध चामरप्राहिणी यक्षी की मूर्ति है, जो ६ फीट ९ इन्च ऊँची है। यह दीदारगंज, पटना से मिली है। मौर्य युगकी कलाका यह अत्यन्त उत्कृष्ट नमुना है। यक्षीका मस मण्डल अत्यन्त सुन्दर है, अग प्रत्यंग में समुचित भराव है, और उसकी मद्रा दर्शनीय है। सम्भवत , इसका प्रयोग मौर्य राजप्रासाद में सज्जा के लिये किया गया था। पाटलिपुत्र के मग्नावशेषो मे जैन तीर्थ क्टूरो की अनेक खडी मृतियाँ भी मिली है जिन पर ओप है। इनमे से एक मृति कायोत्सर्ग मुद्रा में है, जिसका औप पूर्णतया सुरक्षित दशा मे है। यह लोहानी-पूर (पटना) से उपलब्ध हुई है। दुर्मान्यक्श ये मृतियाँ खण्डित दशा मे हैं, और इनके केवल वड़ साय ही उपलब्ध हो सके हैं। कुमराहार की खुदाई में एक मूर्ति का सिर मिला है. जिस पर पगडी बनी हुई है और जिसके कानो से कर्णाभूषण लटकाये हुए बनाये गये हैं। इसी प्रकार की अनेक अन्य मूर्तियों के खण्ड पटना की खुदाई में मिले हैं, जिन पर हार, मेसला आदि आमुषण समित हैं। सारनाथ से दो पुरुष-मृतियों के मस्तक, एक सिर् के कतिपय खण्ड और एक पक्षी मृति भी खण्डित रूप मे प्राप्त हुई है, चमकदार ओप होने के कारण जिन्हें भीयं युग का माना जाता है।

पत्चर को तरास कर मृतियां बनाने की कछा गाँध युव में अत्यन्त विकसित थी। । ऐतिहासिक रिमम के अनुसार "मीधे युव में पत्चर तरावने की कछा पूर्णना को प्राप्त हो जुनी थी, जोर उस डारा ऐसी-ऐसी कृतियाँ सम्पन्न हुई थी, जो सम्मवतः इस बीसबी सताब्दी की शक्ति से भी बाहर हैं।"

मीर्य सुग की बहुत-सी मृष्णुतिवर्ष भी उपलब्ध हुई हैं। ये पटना, वहिच्छात्र, मचुग कोबाम्सी, मलोग (नाजीपुर) आदि के अन्यानवाद्यों में बहुत बड़ी सख्या में पायी गई हैं। ये जहाँ कला की दृष्टि से अत्यान सुन्दर हैं, वहाँ उस युग की वेशकृपा तथा सम्यान की जानकारी के लिये थी इनका उपयोग है। बुलन्दी बाल (पटना) से एक मृष्णूर्ति एक नर्तकी की है, जो नृत्य मुद्रा में सबी है। है, जिसकी जैवार्ष १० है इन्त है। यह मूर्ति एक नर्तकी की है, जो नृत्य मुद्रा में सबी है। वायां हाय उसने अनर उदाया हुवा है। सिर पर पस्त्रों के बंक का जो परिवान है, बहु दोनों और से जैंचा उठा हुआ है। टोमों पर एक छहंगा है, जिसे भी जैंचा उठा कर प्रवीवत किया नवा है। नतेंकी की कमर पतकी है, और क्वाती पर कपड़े की एक पूढ़ी बनायी गई है। प्राय: इसी बंग की जन्म मी बहुत-ती मृष्मृतियाँ पटना के मन्नावशेषों में मिली है, जिन हारा मौर्य मुग के परिचान, वेशमूमा तथा आमूबणों का परिचय प्राप्त किया जा सकता है।

बुजन्दीबाण (पटना) में मौर्य युग के एक रण का एक पहिया मी मिला है, जिसमें २४ आरियों हैं। इस पहिये का व्यास चार फीट है। पहिये पर लोहे के बैन्ड भी है। मौर्य काल मे रयों के आकार तथा स्वरूप का इससे अनुमान किया जा सकता है।

बुलन्दी बाप में ही एक मूर्ति का ऐसा शीर्ष मान मिला है, जो हाथी दीत का बना है। यह आकार में बहुत छोटा है। इसकी ऊँचाई एक इन्च और चौबाई तीन चौबाई इन्च है। पर इससे यह मजी मीति सुचित हो जाता है, कि इस मुग में हाथी दीत का उपयोग कला-कृतियों के निर्माण के जिये मी किया जाता था।

आनीन पाटालपुत्र के अंतिरिक्त जय्य स्थानों से मौर्य युग की जो प्रकार-मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, जनसे सबसे प्रसिद्ध वह हैं जो आगर जीर सबुरा के मध्यवर्षी ररावस नामक स्थान सिम्ली है। यह मूर्गित ऊंपाई में साल फाट है, और मूरे कहुए पत्यर की लाहे हुई है। इसके ऊपर भी अत्यन्त बमकदार ओप किया गया है। दुर्माय से मूर्ति का मूंह टूट गया है, और मुजाएँ भी मान हो गई है। मूर्ति के व्यक्ति को ओ पोश्चाक पहनायी गई है, उससे मौर्य काल के पहरावे का अन्याज किया जा सकता है। इस समय यह मूर्ति मचुरा के म्यूजियम में मुर्सिल हैं।

मौयं युन की एक अन्य मूर्ति बेसनगर से मिली है। यह मूर्ति किसी स्त्री की है। इसकी भी मुजाएँ टूटी हुई हैं, और मुख बिगडा हुआ है। उँचाई में यह ६ फीट ७ इन्व है। मौर्य काल की अन्य मृतियों के समान इस पर भी ओप की सत्ता है।

सीयं कार्ज से स्थापत्य और मूर्तिकला का जो यह असाघारण विकास हुआ, वह किस अब तक विदेशी (यवन और ईरानी) सम्पन्न का परिणास था, इस प्रकार दिवानों से सम्पन्न हैं है। दिवानों कि स्थाप वें स्वार देवा है कि इंपान क्या यवन राज्यों के सम्पन्न हैं है। सिक्त दे के जाकमण के समय बहुत में विवेद से सिक्त कोर जिल्ला माने के समय बहुत में विवेद से सिक्त कोर जिल्ला मारत से बार ये से । यविष्य यवन सारत से बातन नहीं कर सके, पर सिक्त दर के मारत से बातन नहीं कर सके, पर सिक्त दर के मारत से बातन नहीं कर सके, पर सिक्त दर के मारत से बात के जाने पर में बहुत नी विदेशी विवास है से वहां हो को का उन्हों होएं। क्यों के स्वार में पा उनके विदेश मार्थों का निर्माण कराया गया। वैद्युक्त को स्वार को स्वार के समय में यवनों और सारतीयों का सन्वन्य बहुत बढ़ यथा था। चन्त्र पुन्त मी स्व समय से पारति मुक्त को समय में पत्र हो की स्व समय से पारति हों। से पारति के सार हों। यवन राज्यों के राजदूत भी इस समय से पारति हों। से स्व समय से पारति हों। से स्व स्व से स्व सारति हों। से स्व स्व से सारति हों। से स्व स्व से सारति हों। से स्व स्व से स्व सारति हों। से स्व स्व से सारति हों। से सारति हों। से स्व स्व से सारति हों। से सारति हों। से स्व स्व से सारति हों। से स्व स्व से सारति हों। सारति हों। से सारति हों। सारति हों। से सारति हों। सारति हों। से सारति हों। से सारति हों। से सारति हों। सारति हों। से सारति हों। सारति हों। से सारति हों। सारति हों। से सा

ने इस देश की मौतिकला को प्रभावित किया हो। मौयों से पर्व भारत मे प्रासादों, भवनों, मन्दिरों और चैत्यों के निर्माण के लिये प्राय, काष्ठ का ही प्रयोग किया जाता था। ग्रीक (यवन) और रोमन लेखको ने पाटलिपुत्र के प्रासाद तथा प्राचीर का वर्णन किया है, और यह लिला है कि ये काष्ठ द्वारा ही निर्मित थे। पाटलिएन की लदाई द्वारा भी इस बात की मन्यता प्रमाणित होती है। इस काल मे प्रस्तर का प्रयोग बहुत कम होता था। सम्मवत., प्रस्तर का प्रयोग पहले पहल अशोक द्वारा ही प्रारम्भ किया गया, और इसके लिये उसने विदेशी शिल्पियों की सहायता प्राप्त की। पर यह स्थापना सर्वथा निविवाद नहीं है। अशोक से पूर्व ही चाणक्य ने अर्थशास्त्र मे प्राचीर आदि के निर्माण के लिये काष्ठ के प्रयोग को अनुवित माना था, और दुनों के लिये प्रस्तर के उपयोग को उत्तम प्रतिपादित किया था। पत्थर के स्तम्मों का निर्माण भी अशोक से पहले ही प्रारम्भ हो चका था। सहसराम के लेख में भी अशोक ने स्पष्ट रूप से यह लिखा है. कि उसने अपने लेख ऐसे स्तस्को पर भी उन्कीणं कराये. जो पहले से विद्यमान थे। प्रोफेसर उसी गार्डनर के इस कथन में बहत नचाई है, कि "इसमें सन्देह नहीं, कि मारतीय कला का पूर्ववर्ती इतिहास भी है। अशोक की कला एक परिपक्व कला है। कतिपय अशों में यह उस समय की ग्रीक कला की तलना में भी अधिक परिपक्त है।" यह तो सर्वथा स्पष्ट है, कि अज्ञोक के समय में स्थापत्य और मान कला का असाधारण रूप से विकास हआ। यह भी सही है, कि इस यग मे ईरान और यवन राज्य इस कला में अच्छी उन्नति कर चके थे. और मारन का इन देशों के साथ धनिस्ठ सम्बन्ध भी विद्यमान था। अन् यह सर्वधा सम्भव है, कि इन्होंने अशोक की कला को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया हो, पर इसे पूर्णतया विदेशी सम्पर्क का परिणाम भी स्वीकार नही किया जा सकता। चिर काल से भारत में जिस कला का निरन्तर विकास हो रहा था. वही अज्ञोक के समय में अत्यधिक परिपक्त रूप में आ गई, और यहाँ के जिल्पियों ने काण्ठ के स्थान पर प्रस्तर का अधिकाधिक उपयोग करना प्रारम्भ कर दिया. यही मत अधिक यक्तिसगत प्रतीत होता है।

#### (६) मौर्य युग के सिक्के

कोटलीय अपंतारत डारा मीर्य युग की मुदापद्धति तथा सिक्कों के विषय से वो सूचनाएँ प्राप्त होती हैं, उनका उल्लेख पहले किया जा चुका है । युरतस्व सम्बन्धी सोक्ष डारा बहुत-में ऐसे मिक्के उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें मीर्थ युग का माना जाता है । ये सिक्के तक्षप्रिका, अस्पत्वती, अहिल्खा, वे प्राप्त हुनी, हिस्तानापुर, रोपपुर, राजपृह, साच्चो, सारामा, रीपपुर, कोशाम्बी, मयुरा आदि स्थानों से मिले हैं, और इनकी संस्था हजारों में हैं। इन्हें पञ्चमार्क (आहत) विक्के कहा जाता है। पाणिन और उलसे मी पहले के समय से इन सिक्को का निर्माण कराय हो। पाणिन कीर उलसे मी पहले के समय से इन सिक्को का निर्माण सराम हो गया था। पाणिन के अनुसार आहत तथा प्रधात के कर्ष में रूप साम के साम वर्ष में स्थाप साम कराय हो। साम प्राप्त में कर्प से स्थाप साम कराय हो। साम प्राप्त में कराय साम कराय से स्थाप साम कराय स्थाप स्थाप साम कराय से स्थाप साम कराय स्थाप स्थाप स्थाप से स्थाप साम से स्थाप साम से स्थाप स्थाप से स्थाप स्थाप से स्थाप स्थाप से स्थाप से

रूप के साथ यप प्रत्यय लगने पर ही 'रूप्य' शब्द का निर्माण होता है, जिसका प्रयोग इसी संज्ञा के सिक्के के लिये भी किया जाता है। कौटलीय अर्च शास्त्र में 'रूप्य' का उल्लेख एक सिक्के के रूप में किया गया है. जिसे चादी द्वारा बनाया जाता था। ये रूप्य 'आहति' द्वारा ही बनाये जाते थे, और इन पर अनेकविष 'लक्षण' अंकित कर दिये जाते थे। तक्षविला . आदि विभिन्न स्थानों से जो बहत-से आहत या पञ्च भार्क सिक्के मिले हैं. जनमें बहत-से मौर्य यग के भी है। इन पर जो 'लक्षण' अकित है, उनमें प्रधान 'बन्द्रमेठ' और 'मयर' है। चन्द्रमेरु से बंकित सिक्के बहुत बढ़ी मात्रा में उपलब्ध हुए हैं । सम्मवत:, यह मौर्य राजाओं का 'राजाकू' था, क्योंकि यही लक्षण साहगौर के ताम्रपत्र तथा बुलन्दी बाग (पटना) में मौर्य यग की सतह से प्राप्त मिटी की एक तस्तरी पर भी अंकित है। ये सिक्के आकार मे गोल है. और इनका बजन ३२ रसी है। रासायनिक परीक्षा द्वारा यह पाया गया है. कि इनमे ७९ प्रतिकृत चाँदी है. और २१ प्रतिकृत सीमा या लोहा। चाँदी और मिलाबट का यह अनुपात ठीक वही है, जिसका प्रतिपादन कौटलीय अर्थशास्त्र में किया गया है। चन्द्रमेरु के लक्षण से अंकित ये सिक्के पेशावर से गोदावरी तक बहत-से स्थानों से उपलब्ध हुए हैं। ये सब स्थान मीर्य साम्राज्य के अन्तर्गत थे. और इन सिक्कों का चलन चन्द्रगप्त मीर्य के शासनकाल में ही प्रारम्म हो गया था। 'चन्द्र' न केवल चन्द्रगप्त के नाम का अंश है, अपित उसके माथ सम्बन्ध रखने वाली अनेक कथाओं का भी चन्द्र के साथ सम्बन्ध है। मयर के लक्षण से अकित सिक्के भी भौयं काल के हैं। भौयों के पूर्वज मयुर नगर के निवासी थे, और अपने पुराने अभिजन के चिक्क को यदि उन्होंने अपने सिक्कों के 'लक्षण' के रूप मे अपना लिया हो, तो यह सर्वधा स्वामाविक है। मौर्य यग के अवशेषों में बहत-से ऐसे सिक्के मी मिल है, जिन पर किसी बक्ष, पश आदि के लक्षण अंकित है। सम्भवत , ये मौर्यों के काल से पहले के हैं, यशपि उनका चलन मौर्य यग में भी जारी था। बहसस्यक सिक्के चाँदी के हैं, पर नाम्बे के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। कौटलीय अर्थशास्त्र में ताम्र द्वारा निर्मित पणों का उल्लेख है, और साथ ही काकणी तथा अर्घकांकणी का भी। ये विभिन्न प्रकार के सिक्के उस काल मे विनिधय के लिये प्रयक्त ही हआ ही करते थे।

#### चौबीसवाँ अध्याय

# मौर्य साम्राज्य का हास और पतन

#### (१) अशोक के उत्तराधिकारी मौर्य राजा

राजा अशोक के बाद मौर्य वंश के जो राजा मगध के राजिसहासन पर आरूढ हुए, उनके क्या नाम ये और उन्होने किस क्रम से तथा कितने-कितने वर्षों तक शासन किया, इस विषय पर न केवल पौराणिक और बौद्ध अनुश्रुतियों में भेद है,अपितु पौराणिक इतिबृत्त मे भी मतैक्य का अभाव है। विविध पुराण चन्द्रगुप्त, बिन्द्रमार (या भद्रसार)और अशोक के शामनकालों के सम्बन्ध में एकमत है, सबने उनका शामन काल कमश २४, २५ और ३६ वर्ष प्रतिपादित किया है। ' पुराणो की कतिपय पाण्डुलिपियो मे चन्द्रगुप्त का शासन काल २४ वर्ष के स्थान पर ३४ वर्ष अवश्य उल्लिखित है, पर वह लिपिकार की मूल का परिणाम हो सकता है। इस बान पर भी सब पुराण सहमत है, कि मौर्य वश का कूल शामनकाल १३७ वर्ष या ।<sup>९</sup> चन्द्रगुप्त, बिन्दुमार और अशोक ने कुल मिला कर ८५ वर्ष तक राज्य किया। यदि मौर्यो का कुछ शासन काल १३७ वर्ष था, जैसा कि पौराणिक अनश्रति द्वारा सूचित होता है, तो अन्नोक के उत्तराधिकारियों के लिये केवल ५२ वर्ष शेष रह जाते हैं। इन ५२ वर्षों मे कितने मौर्य बंधी राजा पाटलिपुत्र के राजिमहासन पर आरूढ हुए, इस सम्बन्ध मे भी पौराणिक अनुश्रुति मे मतभेद है। ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार इन राजाओं (अशोक के उत्तराधिकारी मौर्य राजाओं) की मरूया छ थी, और मत्स्य पुराण के अनुसार सात। वायु पुराण में भी इनकी सख्या छ ही प्रतिपादित है, यद्यपि नाम नौ के देदिये गये हैं। यथार्थ बान यह है, कि अशोक के उत्तराधिकारियों के विषय में पौराणिक अनुश्रुति अत्यन्त अस्पष्ट है, और पुराणो की जो पाण्डुलिपिया प्राप्त है उनमे लिपि-सम्बन्धी भी अनेक अशुद्धियाँ पायी जाती है।

 <sup>&#</sup>x27;बर्जुर्वेशत् समा राजा चन्त्रपुत्तो भविष्यति भविता भवतारस्तु पर्ण्वांत्रश्चत् समा नृषः। बर्द्गिशत् तु समा राजा अग्नोको भविता नृषु।।' ब्रह्माण्ड ७४।१४४-४५ एवं बातु ९९।३३१-३२

 <sup>&#</sup>x27;इत्येते नव नौर्वास्तु ये भोड्यास्त बहुन्बराम् । सत्तर्गनवाच्छतं पूर्वं तेन्यो श्लेगो भविष्यति ॥' वायु ९९।३३६, मस्त्व २७२।२६ एवं ब्रह्माच्छ ७४।१४९

बायु और बह्याच्य पुरामों में मीमं राजाओं के नामों और उनके शासन-कालों का तिम्मलिखित प्रकार से उल्लेख किया क्या है—चन्द्रपुल २ ४ वर्ष, महसार २५ वर्ष, क्यों के ३६ वर्ष, कुनाल (अशोक का पुत्र) ८ वर्ष वन्युपालित (कुनाल का पुत्र) ८ वर्ष, इन्द्रपालित (वन्युपालित का समाय या उत्तराधिकारी) १० वर्ष, वेववर्षा ७ वर्ष, स्वत्व्यन्त पुत्र वेव वर्ष, स्वत्व्यन्त (वेव वर्षा का पुत्र) ८ वर्ष तथा बृह्य ७ वर्ष। मीयं राजाओं को यह वशावित रेकर इन पुराणों में यह कहा गया है कि ये नो मौयं राजा १३७ वर्ष लिखा नया है, पर विनिक्ष राजाओं के जो शासन-काल दिये गये हैं, उनका सर्वयोग १३३ वर्ष जाता है। पर इसका ममायान कर नकमा सम्मव है। हो सकता है, कि जिस राजा ने २५ वर्ष भ मास शासन किया हो, पुराणों में उत्तकश शासन-काल २५ वर्ष क्लिस दिया गया हो। १ राजाओं के शासन-कालों में इन प्रकार कुल-कुल महीनों का वन्तर होने की दक्षा में उनके शासन-वर्षों का सर्वयोग १३० वर्ष अवस्य हो सकता है।

वामु पुराण की एक अन्य प्रतिलिपि में मौर्य राजाओं का विवरण एक सिम्न प्रकार से दिया गया है—वन्द्रमुख्य २४ वर्ष, नव्यस्तर २५ वर्ष, अधीक ३६ वर्ष, कुलाल (अबोक का पुत्र) ८ वर्ष, वन्द्रस्ता (उत्तका पुत्र) ८ वर्ष, दक्षांन (उत्तका पुत्र)) ८ वर्ष, दक्षांन (उत्तका पुत्र)) ८ वर्ष, नम्प्रति (दद्यारण का पुत्र) ९ वर्ष, शालिकुक १३ वर्ष, देववर्षा ७ वर्ष, शत्तवन्त्र (देववर्षा का पुत्र) ८ वर्ष और नृहृह्य ८७ वर्ष। इस वद्यालिक को देकर वायु पुराण में यह कहा गया है, कि ये नी मोर्य राजा १३७ वर्षो तक वसुन्वरा का भोग करेंते। 'पर इस वंशावाली ये राजाकों के जो नाम दिये गये हैं, उनकी संख्या ९ न होकर

 <sup>&#</sup>x27;बाजपूर्ण नृपं रासयं कीटिल्यः स्थापित्यस्ति ।
बहुविकात् समा राजा चन्त्रपूर्णा अविवयति ॥
मिन्ना महारास्तु पर्वचनिकात् समा नृपः ।
बह्मिकात् तु समा राजा अवशेषो मिन्नयति ॥
कुनालसून्यप्टी च भोसता ये बन्यूपानितः ॥
बन्युपानितदायायो दश भाषीन्यपानितः ॥
बन्युपानितदायायो दश भाषीन्यपानितः ॥
स्राता सत्तवस्त्रीमि देवसमा नृपाधिपः ॥
राजा सत्तवस्त्रीमि देवसमा नृपाधिपः ॥
राजा सत्तवस्त्रीमि देवसमा नृपाधिपः ॥
दाजा सत्तवस्त्रीमि देवसमा नृपाधिपः ॥
दाजा सत्तवस्त्रीमि देवसमा नृपाधिपः ॥
इत्येते नव सीवार्ष सत्त्र ये मिन्नया नृपः ॥
इत्येते नव सीवार्ष सीवयानि च सहुन्यराम् ।
सत्ति नव सीवार्ष सीवयानि मा सहुन्यराम् ।
सत्ति नव सीवार्ष सीवयानि मा सहुन्यराम् ।
सत्ति नव सीवार्ष देवस्य ग्रंगो मोन्यस्ति ॥
इत्योते नव सीवार्ष देवस्य ग्रंगो मोन्यस्ति ॥
स्वार्मुपाप ९९१३३ १-३३६

१२ है, और उनके सासन-वर्षों का सर्वयोग १३७ के स्थान पर २४० है। इस विवरण में स्थाट ही कहीं मुफ हुई है। बृहदण काटण वर्षोक सासन करता सम्मय प्रतीस नहीं होता. व्यपिक किन्युन राज वृत्तान्त से सुनित होता है कि इस राजा की गुष्मिन द्वारा जब हथा की गई भी, तो यह अत्यन्त पूर्व हो चुका था। बायु पुराण के इस पाठ में जो अववर्षत्त है उत्तका समावान एक ही प्रकार से सम्मय है। अकोक के बाद मीये साम्राज्य का हास प्रारम्भ हो गया था, और अनेक प्रदेश उत्तकी अधीनता से मुक्त होकर स्वतन्त्रता प्राप्त करने में समर्थ हो गये थे। इस दशा ने यह सर्वचा सम्मय है, कि मीये वशा के किसी हुम्मर ने साम्राज्य के किसी इस्प प्रदेश से अपना स्वतन्त्र राज्य स्वापित कर किया हो, और बायू पुराण के विवरण में ऐसे राजा एवं उत्तके उत्तराधिकारियों को भी परियणित कर दिया गया हो। भीये वशा के राजा ये उत्तक देश सम्मयत्व साम्राज्य करने करना यशार सर्ववा असत्व है, पर इसकी केवल यही व्याव्या सम्मय हो सकती है।

मत्स्य पुराण के अनुसार सौर्यक्षा के राजाओं की सक्या १० थी, और उनका शासन-काल १३७ वर्ष था। पर उसमें केजल ७ राजाओं के नाम दिये गये हैं, जो इस प्रकार है— बन्दापुत, अखोक ३६ वर्ष, अशोक का नरता १७ वर्ष दशस्य (उसका पुत्र) ८ वर्ष, मन्त्रति (दशस्य का पुत्र) ९ वर्ष, अतयक्या (सम्प्रति का पुत्र) ६ वर्ष, और बृह्य ७ वर्ष ! मन्त्रप्तु पुराण ने मद्रतार या बिन्दुनार का नाम छोड दिया है, जो स्पष्टतया प्रमाय या मूल का परि-णाम है। शालिक्षुक और वेषवर्गा—ये दो अस्य नाम भी इस पुराण में नहीं विये गये। 'नर्पा' से कौन अभिग्रंत है, मह भी स्पष्ट नहीं है। बहु कुनाल ही हो सकता है, क्योंकि अशोक के बाद बही मीर्य साम्राज्य का स्वामी बना था। पर कुनाल अशोक का नर्पा न होकर पुत्र था, और उनका शासन-काल भी ८ वर्ष था।

विष्णु पुराण में मीर्थ वश के राजाओं के नाम इस कम से विये वये है—चन्द्रगुप्त, बिन्दु-सार, बस्त्रोक, सुवश, दशर्थ, सगत, सालिशुक, सोमवर्मा, सतमन्या और बृहद्रव । 'इन राजाओं की सख्या १० है। अन्य पुराणों में अयोक के उत्तराधिकारी का नाम कुनाल विया नया है, पर विष्णु पुराण में उसे सुवश कहा गया है। सम्मवत, सुपश कुनाल का ही विरुद्ध ना असी प्रकार विष्णु पुराण का समत और अन्य पुराणों का 'सम्मति' एक ही राजा के परिचायक है।

कलियुगराज बृतान्त मे मोर्य राजाओं की सस्या ११ दी गई है, और उनके नाम निम्निलिखित है—चन्द्रगुप्त ३४ वर्ष, बिन्दुसार २८ वर्ष, अशोक ३६ वर्ष, युपावर्ष ८ वर्ष, बन्युपालित ८ वर्ष, हन्त्रपालित ७० वर्ष, सङ्गत ९ वर्ष, शाक्तिशक १३ वर्ष, देवबर्मा ७ वर्ष,

१. नत्स्वपुराण २७२।२२-२६

२. विडमुपुराम, अध्याय २४

सत्यन् ८ वर्ष और बृह्वय ८८ वर्ष ।' इन ११ राजाओं का कुछ सासन काछ ३०९ वर्ष होता है, जो पीरायिक अनुस्तृति के अनुरूप नहीं है। इन्द्रपालित का सासनकाल क्रम्याप्य उर्द्रपाण में १० वर्ष किसा गया है, और बृह्दय का ७ वर्ष। किछ्मुन राजवृत्तान्त में चन्द्रपाल और विन्युत्तार के सासनकाल मी कमसा १० और ४ वर्ष अधिक किस्त्रे वर्ष है। इन सासन-वर्षों की संस्था की प्रामाणिकता को स्वीकृत कर सकता सन्मत्र नहीं है। पर बहाँ तक कालियुन राजवृत्तान्त में विशे गये राजाओं के नामों का सन्मत्र है, उनकी उर्पक्षा नहीं की का सकती। सुपाल्यं अयोक के उसी उत्तर राजिकारी को लिखा गया है, जिसका नाम अन्यन पूराव और कुनाल पाया जाता है। सन्नुत्त और सम्ब्रति सी एक ही है।

बौंड अनुभूषि के अनुगार शयोक के उत्तराधिकारियों का परिचम <u>विष्णावरात है</u> जाना वा सकता है। वहीं वाणेक के बाद के निम्मिलिसित मीमें राजाओं के नाम विदे वसे हैं— सम्मिद्द (सम्प्रित), <u>बहुस्तात, कुसतेन जीर पूष्पवर्मा</u>। 'हनमें केनल सम्प्रति हो एक ऐता नाम है, जो पीराणिक अनुभूति में भी पाया जाता है। जय सब नाम नये हैं। वे या तो पुराणों की बचाविच्यों में दिये गये राजाओं के विरुद्ध हो। सकते हैं, और या इन नामों के मीमें राजाओं ने मागय साझाज्य के किसी प्रदेश पर पृषक् एव स्वतन्त्र रूप से सोमन

जैन अनुभृति में राजा सम्प्रति का विश्वद रूप से वर्णन किया गया है, क्योंकि यह राजा जैन धर्म का सरक्षक या, और जैन धर्म के इतिहास में इसका वही महत्त्व है, जो कि बौद्ध इतिहास में अधोक का है।

तिब्बत की बीढ अनुभृति के अनुवार अयोक के बाद जो राजा हुए, उनके नाम विमता-शोक और वीरतेन से। 'पर तिब्बती एंतिहासिक तारनाय ने बीरतेन को नाम्बार का राजा कहा है। यह सर्वचा सन्मव है, कि मीय साम्राज्य के हास-काल में बीरतेन नामक किसी मीय कुमार ने गान्यार मे अपना स्वतन्त्र राज्य स्वापित कर किया हो। राज-तरिङ्गणी में काश्मीर के राजाओं का नृतान्त लिबते हुए अशोक के उत्तराधिकारी का नाम जालोक दिया गया है, जो कि अयोक का पुत्र या।' ऐसा प्रतीत होता है, कि अयोक की मृत्यु के परचात् उत्तरे अन्यतम गुत्र जालोक ने काश्मीर में अपना स्वतन्त्र राज्य स्वापित कर लिया था।

अशोक के उत्तराधिकारी मौथं राजाओं के सम्बन्ध में जो निर्देश प्राचीन क्रम्बों में विद्यमान है, उनके आधार पर इन राजाओं के कमबढ़ इतिहास को लिख सकना बहुत कठिन है। अशोक के समान इन राजाओं के कोई महस्वपूर्ण उत्कीण लेख उपलब्ध नहीं हैं।

<sup>?.</sup> Narayan Shastri-The Kings of Magadha, p. 57

२. विज्यादवान (कावेल और नील ) प. ४३०

B. Rockhill : Life of Buddha

४. राजसरक्रिकी १।१०७-१०८

केवक राजा द्यारण के तीन गुहा-लेख प्राप्त हुए है, जो आजीवकों को दान में दी गई गुहाजों के सम्बन्ध में हैं। चन्तुपत और अहोक के सम्बन्ध में जैसी कथाएँ पीराणिक और बौढ़ नाहित्य में पाती जाती है, जैसी कथाएँ मी इन राजाओं के विषय में उपलब्ध नहीं है। केवल राजा सम्प्रति के सम्बन्ध में करियम विवरण जैन साहित्य में विवयमन है, जो निस्त्रचेह महत्त्व के हैं। ऐतिहासिक सामग्री की अत्यन्त कमी होते हुए भी अधोक के बाद के मौर्य इतिहास को उन्लिखित करने का प्रयन्त विद्यानों हारा किया गया है। पर यह ध्यान में रखना वाहित, कि यह इतिहास पूर्णतया प्रामाणिक नहीं है, और इसके आधार कतिथय ऐसे निर्देश हों है, जो कि प्राचीन साहित्य में कही-बही विद्याना है।

# (२) राजा सुयश कुनाल (२३८ ई० पू० से २३१ ई० पू० तक)

२३८ ई. पू. मे राजा अशोक की मृत्यु हुई। अशोक के अनेक पुत्र वे। उत्कीणें लेखों में उत्तर्क केवल एक पुत्र का उत्लेख है, जिसका नाम तीवर या। उत्तरीम माता देवी कारवालंक के केवल का वार्णन अशोक ने अपने एक लेख में किया है। प्राचीन साहित्य में तीवर का उत्तर्लेख नहीं मिलता, यद्यपि अशोक के किया है। दिन्यानुद्रान्य और पुराणों के अनुसार कोचोंक के पत्र को के पूत्र के रूप में किया गया है, और पुराणों के अनुसार कोचोंक के पत्रवान वहीं पाटालियु के राजीसंहामने पर आक्ट हुआ या। महेन्द्र अशोक का एक अप्य पुत्र वा, लका वो बींड अनुभूति के अनुसार विश्वेष प्रवान पत्र वा हिष्य मात्र वेह स्वान केवा प्रवास करने का में वीड यर्थ के प्रवास वा। कोचा ता तालती अनुभूति में आने के एक अप्य पुत्र का उल्लेख है, दिसका नाम कुनता या। कोचान में मात्रीय उपनिवेश क्याने और वहीं अपना राज्य स्थापित करने का अये इसी हुन्दन के विश्वेष साथा है। विवेशों में बीड यर्थ के प्रसार का विवरण देते हुए महेन्द्र और कुन्दन के सावन्य में प्रसार मा विवरण देते हुए महेन्द्र और हुन्दन के सावन्य में प्रसार मां पहले विदार कर में लिखा जा चुका है।

वायू पुराण के अनुसार अशोक के बाद उनकां पुत्र कुनाल मागय मान्नाज्य का स्वामी बना था। विज्यु पुराण में अशोक के उत्तराधिकारी का नाम मुग्रस लिखा गया है। मन्मवत, युवस कुनाल का ही विचर था। कुनाल अशोक का ज्यंब्द पुत्र पुत्र को तीर सम्मवत अपने पिता के आमनकाल ने युवराज के पद पर भी रहा था। दिव्यावदान में उसके सम्बन्ध में अनेक कथाएँ उल्लिखित है, जिन्हें आयोक के समय की शासन व्यवस्था का निक्षण करते हुए पिछले एक अध्याय में निवस्ट किया जा चुका है। तक्षित्र के एक विद्याव के बातन करते के लिये अशोक हारा कुनाल को संजा गया था। यद्यपि उत्तर-परिचमी प्रवेदों को मानव साम्राज्य के अन्तर्गत हुए ५५ साल के लगमन समय हो चुका था, पर वभी वहाँ पूर्ण शासित करायित हो हुई थी। वहाँ के सहामाथों को शासन के लिखे अधिक कठोर उपायों का अवलम्बन करना पड़ता था, और इसीलियं वहाँ बिहाह भी संबुध्या होते एहं वै। राजा बिन्दुवार के शासन करना पड़ता था, और इसीलियं वहाँ बिहाह भी बहु वस हो सहस्त वे। राजा बिन्दुवार के शासन करने में ऐसे ही विदाहों को शासन करने कि के महार बसीक को केल

गया ना, और राजा बस्तोक के शासन-काल में कुमार कुनाल को । विद्रोह को सान्त करने मे कुनाल को सफलता नी प्राप्त हुई थी । विद्रोह को सान्त कर चुकने पर कुनाल तक्षचिला में ही 'कुमार' या प्रान्तीय शासक के रूप से कार्य करता रहा । वहीं वह बहुत लोकप्रिय था ।

कुनाल क्योंक का व्यंत्र पुत्र था। उसकी असें हिसालय के कुनाल पत्नी के समान गुन्दर में, इसीलिये उसका नाम मी कुनाल स्त्रा कर सान प्राच है बेकने से अव्यन्त पुत्र से अर्थ में स्वान कर्म प्राच है के अर्थ में अर्थ में स्वान कर्म प्राच है के अर्थ में अर्थ में प्राच के एक पूत्र से से अर्थ में स्वान कर्म कर प्राच के साथ हुआ था। कुनाल और काञ्चनमाला का मृहस्य बीवन बहुत प्रेमनय तथा मुखी था। बुवाब्या में आपेक का परिष्य जिल्याता नाम की एक पूत्री से हुका, ओ उज्जैनी के एक सम्प्रम अर्थ के कि क्या थी, और परस क्यती थी। अर्थोंक ने उसके साथ विवाह कर दिवा, पर लिय्य सितात को के क्या थी, और परस क्यती थी। अर्थोंक ने उसके साथ विवाह कर दिवा, पर लिय्य सितात को ने उसके साथ पर मोहित हो गई। उसके मुन्दर रूप तथा आकर्षक बीचों ने मुक्ती तिष्यरिक्ता को पामक कर दिवा। एक बार एकाल में उनने कुनाल के सम्मृत अपने प्रेम को प्राचित का। पर अपनी विनाता के प्रेम की कुनाल के कोई परवाह नहीं की। वह उसे माता समझता आ, और माता के सूच्य ही उसके प्रति व्यवहार करता था। थीरे-भीरे तिष्यरिक्ता का निराण प्रस्न मचन विवास के रूप में परिवर्तित हो गया, और उसने कुनाल से बरका केने का निराम प्रस्न मचन स्त्राल के रूप के अर्थ की काल से बरका केने का निराम प्रस्न मचन दवाल में से परिवर्तित के अर्थ को अर्थों कार र उसका जो भीर अपमान निया शास वह उसका प्रतिक्षीय करने के किये करियद हो गई हो।

एक बार अशोक बीमार पडा। यद्यपि तिष्यरक्षिता को बशोक से जरा भी प्रेम नहीं था, पर इस बार उसने राजा की बहत सेवा की । उसकी सेवा से राजा स्वस्य हो गया। बीमारी के समय अशोक की चिकित्सा और परिचर्या की देखमाल का सब कार्य तिष्य-रक्षिता के ही हाथों में था। राजा उसकी सेवा से बहुत सतुष्ट हुआ। प्रसन्न होकर उसने एक सप्ताह के लिये मानव साम्राज्य का शासन तिष्यरिक्षता का सौंप दिया, और साथ ही राजकीय मुद्रा मी। तिष्यरक्षिता इसी अवसर की प्रतीक्षा ने थी। उसने एक कपट-लेख तैयार कराया और उस पर अशोक की मुद्रा (जिसे दन्त-मुद्रा कहते वे ) लगा दी। यह कपट-लेख तक्षशिला के महामात्यों के नाम था, और इसमें उन्हें यह आजा दी गई थी कि कुनाल की आँखे निकाल दी जाएँ। जब यह आक्रापत्र तक्षक्तिला पहुँचा, तो वहाँ के अमात्वी की बहुत आश्चर्य हुआ। वे कुनाल के गुणों और सद्व्यवहार के कारण उससे बहुत प्रसन्न थे। इस राजकीय आदेश की सूचना कुमार को देने का उन्हें साहस नहीं हुआ। पर तिष्यरिकता द्वारा मिजवाया हुआ कपट-लेख अशोक की दन्तमुद्रा से मुद्रित था। यह मुद्रा उन राजकीय आजाओ पर लगायी जाती थी, जिनका तुरन्त पालन किया जाना हो। अतः यह आज्ञा भी कुनाल के सम्मुख प्रस्तुत की गई। कुनाल ने स्वयं विषको को बुलवाया और यह कहकर कि राजकीय आज्ञा का पालन होना ही चाहिये, अपनी आंखें बाहर निकलवा दीं। दन्तमुद्रा से मुद्रित राजाज्ञा में यह भी आदेश था, कि कुनाल को तक्षशिला के शासक-

पद से च्युत कर दिया जाए। कुनाल ने इस आजा का मी पालन किया, और कुमार पद का परित्याम कर अपनी पत्नी काञ्चनमाला को साथ लेकर पाटलिपुत्र की ओर चल पड़ा।

जब राजा जयोक को ये सब घटनाएँ विदित हुई, तो उसके कोच का टिकाना नहीं रहा। उसने तिष्यरिक्षता और उसके साथी यहयनकारियों को कठोर दण्ड दिये। एक नीड सम्म में टिका है कि तियरिक्षता और उसके साथी यहयनकारियों को कठोर दण्ड दिये। एक नीड सम्म में टिका है कि तियरिक्षता को जीत वी आग में जनवा दिया गया। जिस स्वाया र प्रकृताक ने अपनी अस्ति तिकलवारी थी, अद्योक ने नहीं एक विद्याल एए स्थारित कराया। अयोक की मृत्यु के नी सदी बाद तक भी यह स्त्रूप विद्याना था, और चीनी वाणी हुए एक्सा ने हैं से अपनी असीसे से देखता था। उसने दिक्सा है, जिस यह स्त्रूप १०० कीट ठेंचा है और त्याविका के दिखा-पूर्व में स्थित है। है नुनाल के अन्या किये वाले की कथा की पुरिष्ठ नेत जनवृद्धि द्वारा भी होति है। परिष्ठिष्ट एवं के अन्युत्तर कार्या कर दिया था। है जीत-प्राय को न समझ तस्रविक्षा के अनार्यों ने कुमार कुनाल को अन्या कर दिया था। है जीत-प्रया के कर दियों जोने की कथा हमने यही लिखी है, वह दिस्थावदान के आधार पर है। परिष्ठिष्ट एवं की कथा हमने यही लिखी है, वह दिस्थावदान के आधार पर ही। परिष्ठिष्ट एवं की कथा हमने यही किया हमने सहार कुनाल का अव्याद के अपनार में क्या हमने कुछ मित्र है। उसके अनुसार कुनाल अब उज्यादिगों में था, तो अद्योक ने अपने हाथ से जिल्ह कर इस आधार कर एक आधार वहीं के अमार्यों के नाम स्वी कि कुमार को अच्छी तरह एक्साया आप। पर कुनाल की विभाता ने अधीय उसने अपना कर विभाता ने अधीय उसने का अस्ता कर दिया, और राजा की आज्ञा का पालन करने के लिये हुमार ने स्वय

पर बौद्ध जीर जैन-दोनों जनुभूतियों इस बात पर एकमत है कि कुनाल को युवाबस्था में ही जन्या कर दिया गया था, जोर इसी कारण सम्मयत. बहु राज्य-कार्य के लिखे अयोग्य ही गया था। दिव्यावदान के अनुसार अयोक के सादतन-काल में भी कुनाल का पुत्र सम्प्रति सुवाज-वा प्रवाद के स्वाद कर काल में भी कुनाल का पुत्र सम्प्रति अवराज-वा प्रवाद कर सम्मय में लिखा जा चुका है, जब राजा अयोक ने राजकीय कोश से मिश्न-चय को बना तने ने विचार किया, तो अयान्यों ने युवाज सम्प्रति को कहा कि अशोक अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा, जीर राजकीय वन कुंद्राराम में मेजा जा रहा है। उसे ऐसा करने से प्रकाद जाए। अमार्थों भी वात स्वीकार कर सम्प्रति को किया जाए। अमार्थों भी वात स्वीकार कर सम्प्रति का स्वाद के स्वाद विचरण कर स्वाद स्वाद के स्वाद विचरण है हु जिल होता है, कि अयोक के सातन-कार के अतिस वर्षों में युवाज के पद पर सम्प्रति कार्य कर रहा था। सामान्यतया, राजा का

<sup>?.</sup> Beal : Western Records of the Western World.

२. पशिकास्ट पर्व ९।१८-२४

 <sup>&#</sup>x27;लीपस्यापि रात्री यक्तात्रामहनेवाधतः रिचतः ।
तवासहत एवाध्ययेकापि मविवयति ।
तत्रास्त्रतः निवर्णार्थवापि विवयति ।
तत्रत्य सहस्र निवर्णार्थवाप्राधाः ।
त्रार्थिकाप्रयापि नेत्रं तत्रत्यकाव्ययाः ।
त्रार्थिकाप्रयापि नेत्रं तत्रत्यकाव्ययाः ।' वर्षिक्षस्त्र वर्षे ९,१२८-२९

श्येष्ठ पुत्र ही युवराज के पद पर नियुक्त होता है। पर सम्मवतः हुनाल के अन्या होने के 
कारण सम्मित को युवराज का पर प्रवान कर दिया गया था। सम्मित स्वाक्ष का पोत्र था। 
अवीक का सासन-काल १६ वर्ष मा, और राजिंदिहासन पर बाक्क होने के स्थ्य यह 
अवस्य ही युवावस्था में रहा होगा (स्वांकि उसने अपने माहयों को युद्ध में परास्त कर राख्य 
प्राप्त किया था)। इस कारण सम्मित भी इस समय (अवीक के शासनकाल के अनितम भाष) 
तक स्वस्क एवं युवा हो चुका होगा। अतः अवीक के समय में भी सम्म्रित का युवराज होगा 
तक स्वस्क एवं युवा हो चुका होगा। अतः अवीक के मित्र ये में सम्म्रित का युवराज होगा 
तक स्वस्क एवं पूर्वा हो चुका होगा। अतः अवीक के भी स्था के का का सम्म्रित 
राजा के पद पर तो कुनाल अविभिन्नत हुआ, पर स्थायं कर में शासन का सम्म्रित 
के ही हाथों में रहा। यही कारण है, कि क्वीक स्था के अवोक का उत्तराधिकारी सम्म्रित 
को ही स्था स्था है, कुनाल को नही। यथारिस्थावदान में कुनाल को कथा स्थाद 
अनुभृति में भी सल्य पुराण ने कुनाल को नही। स्थापि स्थापित का ही उत्तेस है। पौराणिक 
अनुभृति में भी सल्य पुराण ने कुनाल के नाम को छोड़ दिया है।

कुनाल के वातन-काल में ही विशाल जातव साझाय्य सण्ड-स्थ्य होता प्रारम्भ होता या । कारमीर पाटिलपुन के लोज तो सुनत हो गया था, और व्यक्ति के एक ज्या पुन ने वही अपना पुनक एक एक स्वातित कर लिया था । वायोक के एक पुन का नाम जालीक था । ऐसा प्रतीत होता है, कि अशोक के सासल के अन्तिस दिनों में ही यवची ने मागध सामाय्य को किर से आकाल करना युक्त कर दिया था । या सामाय्य को किर से आकाल करना युक्त कर दिया था । या सामाय्य को किर से आकाल करना युक्त कर दिया था । या सामाय्य को किर से आकाल करने वे तो समर्थ हुला, पर जिस श्रीकरात्रों से स्वात्य ते सामाय्य के पर किस श्रीकर के सहस्वता से सामाय्य के उत्तर-पश्चिमी प्रदेश से इसने अपना पुचक राज्य कायम कर विया । यह बात राजदर्गिणों के निम्नालिकत वर्णन से सली मानि स्थल्ट हो जाती है— "क्योंकि स्लेख्य कोय देश सामाय्य काय के अत्वर उनके विनास के लिये पुप (व्यक्ति के) ने तय डारा मुक्त कोय देश साम कर एक वुनरल को प्रारत किया । यही आलीक नाम कार राज्य हुला, जो कि मुलेक और सुरक्ति होनों का स्वामी था, और दिवतने अपने यह द्वारा सम्पूर्ण बहुपाय मध्यक को युद्ध कर दिया । . . स्लेख्यों से अब वहुपा रुद्ध हो (श्री थी), तो अवस्थ पराज्यी वालोक ने उन्हें बाहर निकाला, और विजय-यानाओ डारा समुद्र कभी सेकल वाली पूर्वित के सिवय की ।"

१. "न्वेच्छः संख्यितं वेद्यं स त्वृच्छित्तयं गृषः । तपः संतोषितालेकं मृतेवात् वृष्टती युतम् ॥१०७॥ सीध्यां गृतृक्वालोकोत्रम् मृत्येक्युरतावकः । यो वातः युवसा सृद्धं व्यववात् वृद्याच्यायकम् ॥१०८॥ स स्वत्यवृद्यात् न्वेच्छ्यात् विश्वस्याव्यविक्यः। विकास सेवयावाविकश्रीतर्ववस्यकात् ॥११९॥ रासतरङ्गिती-प्रयम तरङ्गः।

म्लेच्छों या यवनो (ग्रीकों) के आक्रमण प्रारम्म हो गये थे, और उन्हें परास्त करने के लिये जालौककी नियुक्तिकी गई थी। बाद में वह काश्मीर तथा समीपवर्ती प्रदेशों पर स्वतन्त्र रूप से शासन करने लगा। राजतरंगिणी के अनुसार काश्मीर मे अशोक के बाद जालीक ही राजा बना था। कल्हण ने जालीक के शासन की बहुत प्रशंसा की है। उसने लिखा है, कि जालीक ने अपने देश (राज्य) में चारो वर्णों के लोगों को धर्मानुक्ल व्यवहार में नियो-जित किया, और अष्टादश धम्यं कर्मस्थान बनाये । उसका शासन युधिष्ठिर के समय का स्मरण कराता था। विजेश कल्हण ने अध्दाद्या कर्मस्थान लिखा है, वे सम्भवतः कौटलीय अर्थशास्त्र के अव्टादश तीर्थ ही है। इसमे सन्देह नहीं, कि जालीक एक सुयोग्य एवं प्रतापी राजा था। राजतर्गाणी के अनुसार उसने दूर-दूर तक विजय-यात्राएँ की थी, और कान्य-कुब्ज (कन्नीज) तक के प्रदेशों को जीत कर अपने अधीन कर लिया था। जालीक ने ये आक्रमण किस समय किये, और उसने कितने वर्ष तक शामन किया, इस सम्बन्ध मे कोई भी निर्देश राजतरिक्कणी मे नही पाये जाते । सम्मवत , उस का शासन-काल पर्याप्त सुदीर्घ था. और उसने अपने शासन के अन्तिम वर्षों में ही कान्यकुब्ब सदश सदृश्वर्ती नगर पर आक्रमण किया होगा। कृताल के बाद राजा दशरथ और सम्प्रति के काल तक मौर्य माम्राज्य अधिक क्षीण नहीं हुआ था। पर सम्प्रति के पश्चात शालिशक के समय में मौयों की शक्ति का अत्यिषिक ह्वास हो गया था। सम्मव है, कि जालीक के मध्यदेश पर ये आक्रमण उमी समय में हुए हो, क्योंकि अशोक की मत्य और शालिशक के राजसिहासनारोहण में केवल २५ वर्षों का अन्तर है। काश्मीर में जालीक का शासन इतने समय तक अवध्य रह सकता है।

काश्मीर के समान आन्ध्र भी सम्भवत. कूनाछ के शासन-कालमे ही मौर्य साम्राज्य से पृथक् होकर एक स्वतन्त्र राज्य के रूप मे परिवर्तित हो गया था। आन्ध्र के स्वतन्त्र राज्य का सस्थापक सिमुक था, जिसने कि पुराणो के अनुसार कण्य बंदा के अन्तिम राजा मुशर्मा को मार कर राजशक्ति प्राप्त की थी। इसमें सन्देह नहीं, कि आन्ध्र के सातवाहन वश के अन्यतम राजा ने कथ्य बश का अन्त कर मगय को अपनी अधीनना मे कर लिया था। पर यह राजा सिमुक ही था, यह सुनिश्चित नही है। पुराणों में आन्ध्र राजाओं की भी वका-विल विद्यमान है। मत्स्य पुराण के अनुसार आन्ध्र राजाओं ने कुल मिलाकर ४६० वर्ष राज्य किया, और ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार ४५६ वर्ष । बाय पुराण मे आरध्य राजाओ

<sup>्</sup> राजतरिङ्गणी १।११७-११८ २. कर्मस्थानानि धर्म्याणि तेनाध्टादश कुर्बता । ततः प्रभृति भूषेन कृता यौषिष्ठिरी स्थितः ॥ राजतरिङ्गाची १।१२० ३. 'जित्योवीं कान्यकुम्बाद्यां तत्रन्यं सन्यवेशयत् ।

चात्वंच्यं निजे देशे धस्यांत्रच व्यवहारिकः॥' राजतरिक्कृणी १।११७

का शासन केवल ४११ वर्ष दिया गया है, और विष्णु पूराण में केवल ३०० वर्ष। इस मेद के अनेक कारण हो सकते हैं। सम्भवत: आन्ध्र वश की अनेक शाखाएँ थी. और उन्होंने एक ही समय मे प्रकृ-प्रकृ प्रदेशो पर राज्य किया था। जिन पूराशो मे आन्ध्र राजाओं का शासन-काल ४६० या ४५६ वर्ष उल्लिखित है, उनमें इन विविध शासाओ के राजाओ के जासन-वर्षों को जोड दिया गया है। प्राचीन भारत के अन्य अनेक राजवंशों के समान आन्ध-बंश के तिथिकम, शासन-काल आदि के सम्बन्ध में भी ऐतिहासिकों में बहुत मत्रभेद है। श्री. रायकोषरी ने यह प्रतिपादित किया है, कि इस बदा के शासन का प्रारम्म पहली सदी ई. पू. में हुआ बा, जबकि इसके प्रथम राजा सिमक ने कण्य वहा के अन्तिम राजा सुहार्मा को मार कर मगब पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ' यह बटना २८ ई. प. के लगभग हुई थी। पर बहुसस्यक ऐतिहासिक इस मत को स्वीकार नहीं करते। जनके अनसार आन्ध्र वश के स्वतत्र शासन का प्रारम्म तीसरी ई० पू० के उत्तराई में हो गया था। अशोक भी मृत्यु के परचात् जब मौर्य साम्राज्य के विघटन का प्रारम्भहुआ, तभी सिमक ने दक्षिणापव में अपना स्वतन्त्र राज्य कायम कर लिया था। सिमुक ने किस वर्ष मे अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापिन किया, इस विषय मे भी अनेक मत है। कतिपय ऐतिहासिको के अनुसार यह वर्ष २३५ ई. पू. था, और कतिपय के अनुसार २२० या २११ ई. पू.। इस सम्बन्ध में ऐनिहासिकों ने जो विचार-विमर्थ किया है. उसका अत्यन्त संक्षिप्त रूप में उल्लेख कर सकता भी यहाँ सम्भव नहीं है। इतना निर्दिष्ट कर देना ही पर्याप्त है कि बहमस्यक ऐतिहासिको को यही मत अभिन्नेत है. कि राजा सयण कनाल के आसन-काल में ही दक्षिणापथ के अनेक प्रदेश मौर्यों की अधीनता से स्वतन्त्र हो गये थे. और सिम्क द्वारा वहाँ एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना कर दी गई थी। यही राज्य इतिहास में सातवाहन-राज्य के नाम से प्रसिद्ध है, और इसी के अन्यतम राजा (सम्भवत , राजा वासिष्ठीपुत्र श्री पुलमावि) ने कथ्व वश के शासन का अन्त कर संशंध को सी अपने शासन में ले लिया था। आन्ध्र के सातवाहन राजाओं की शक्ति के प्रारम्भ एवं तिथिकम के विषय में चाहे कितने ही मतभेद क्यों न हो, पर यह असदिग्ध है कि कुनाल के शासन काल में मौर्य साम्राज्य का विघटन प्रारम्भ हो गया था. और दक्षिण के अनेक प्रदेश उसकी अधीनता से स्वतन्त्र हो गये थे।

बौद्ध और जैन दोनो अनुभूतियाँ इस सम्बन्ध में एकमत है, कि कुनाल अन्या वा, और वज़ोक के जीवन-काल में भी वह शासन-कार्य में किसी भी प्रकार से हाथ बटाते में समर्थ नहीं, रह गया था। दिव्यावदान के अनुसार अशोक के शासन-काल के बन्तिम वर्षों में सम्प्रति या सम्प्रदि युवराज के पर नियुक्त हो गया था, और अब अशोक ने राज्य कोस से इक्कुटाराम को यन देना चाहा था, तो अमाखों ने युवराज सम्प्रति से कहरू साध्वामरिक को यह आरोख हिला दिया था कि राज्यकोश से कोई पन बौद्ध संघ ने। दिया जाए।

<sup>?.</sup> Ray Chaudhuri H. Political History of India pp. 403-408

कुनाल किस प्रकार अन्या हुआ, इस विषय में जो क्या बौढ अनुभृति में विषयाल है,
उसका उल्लेख इसी कारण में उपर किया जा चुका है। पर जैन अनुभृति की क्या इससे
निम्म है।' परिशिष्ट पर्व के अंतिरिस्त इक्तरुष्ट्रमुम और उसकी टीका में मी कुनाल के
नया किये जाने की क्या विस्तार के साथ पी याई है, जो विष्यावद्यान की क्या से सिन्म
है। इनमें से चाहे कोई मी क्या स्तर हो, यह निक्चित रूप से कहा जा सकता है कि
अयोक की मृत्यु के पश्चात् भी राज्य-कार्य का सञ्चालन सम्प्रति के ही हार्यों में रहा।
जन्या हो जाने के कारण कुनाल शासन के अयोग्य हो गया था। यद्यपि नाम को राज्य
काप रह कुनाल को प्राप्त हो गया, पर यथायें में साधन का सञ्चालन सम्प्रति द्वारा किया
जाता रहा। सम्भवतः, इसी कारण दिव्यावदान सद्य प्रस्थों में बाक्षिक का उत्तराविकारी सम्प्रति को कहा गया है, कुनाल को नही।

दिव्यावदान में कुनाल की माता का नाम पदावती लिखा गया है, और उसका जन्म उसी दिन हुआ बताया गया है, अब कि अझोक ने ८४ हजार घमराजिकाओं (स्तुपो आदि) के निर्माण का निष्यय किया था। कुनाल को घमंबर्णन भी कहते थे।

#### (३) राजा दशरथ (बन्धुपालित)

कुनाल आठ वर्ष तक समय के राजिसहासन पर बास्क रहा। २३१ ई० दू० ने उसकी मृत्यु हुई, और उसका पुत्र दशरूप राजा बना। पौराणिक अनुभूति में कुनाल के उत्तर-पिकारी को दशरूप भी लिखा याद, और बन्युपालित मी। मत्स्य तथा दिव्यु पुराणों में उसके लिये दशरूप सक्षा प्रयुक्त हुई है, और बायु पुराण तथा बह्याम्ब पुराणों में अन्य-पालित। सम्मवत, 'बन्युपालित' दशरूप का ही विशेषण है। ऐसा प्रतीत होता है, कि राजा दशरूप के सासन-काल में भी राज्य का सम्बालन सम्मति द्वारा ही किया जाता रहा। प्राथीन ऐतिहासिक अनुभूति में दशरूप और सम्भति दोनों को कुनाल का पुत्र कहा गया है। अत यह कल्यना सहस्र में की जा सकती है, कि वे दोनों आई में। सम्भति

 <sup>&#</sup>x27;पाडकासीग कुणाले उक्कोणी सेह्मिक्कृण सम्योव महित्य स्थापी सप्ताहित्य सम्योव वायणवा।। मृत्याच स्थाहित्या, साथा सम्योवण निकेशार्थ। गायग सुवस्स बन्धं गंदक्काऽउड्कमा कोई।' बहुत्करूच सुत्र, मात्रा २६२, २६३

 <sup>&</sup>quot;विस्मानेव विवते रासा वावोकेन चतुरस्त्रीति वर्णराधिका समुखं प्रतिकटाणितम्, तिस्मानेव विवते रासोध्योकस्य पद्मावती नाव्नी वेदी प्रमुता । युत्रो कालोधीन-क्यो वर्षानीयः प्रासादिकः नयनानि चास्य परणकोमनानि । तस्य वर्णवर्षन इति नाम कृतम्।" (विव्यावदान, पृ० ४०५)

क्वोक और कुनाल के समयों में यूजराज की स्थिति में शासन का सम्बालन करता रहा था। सम्मवतः, दक्तरण के शासन-काल में भी शासन-धूत्र इसी अनुमत्ती एवं पूर्योग्य शासक के हाथों में रहा। शायद इसी कारण दशरव सो 'ब-धुपालित' विशेषण दिया गया था।

राजा दबरण की सत्ता केवल प्राचीन ऐतिहासिक जनुश्रुति डारा ही सूचित नहीं होती।
जवके तीन लेक भी प्राप्त हुए हैं, जो विहार राज्य की नामार्जुनी पहाही की क्रियम गुहाओं
जव्मी की हुए हुए महिन्द राज्या दक्षरण डारा आजीवक समझवा के सामुजी को
दान दिये गये थे, और इन गुहालेकों में उचका यह दान ही उच्कीण किया नया है। अशोक
के समान दक्षरण ने मी इन उच्छीणें लेकों से अपने नाम के साथ दिवानाप्रिय विश्वेषण प्रयुक्त
किया है। नामार्जुनी हों।
विद्या है। नामार्जुनी हों।

दशरम के समय में भी मौर्य साम्राज्य का पतन जारी रहा। सम्भवतः, कलिन्त ने इसी काल में मगध की अधीनता से मुक्त होकर स्वतन्त्रता प्राप्त की।उडीसा राज्य के पूरी जिले में भवनेश्वर से तीन मील की दूरी पर उदयमिरि पर्वत में हाथीगम्फा नाम की एक गफा है. जिसमे राजा सारवेल का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लेख उत्कीर्ण है। कलिकुराज सारवेल अत्यन्त प्रतापी राजा था. और उसने दूर-दूर तक विजय-यात्राएँ की थी। हाथीगम्फा के लेल मे जहाँ इन विजय-यात्राओं का वर्णन है, वहाँ साथ ही खारवेल के पूर्ववर्ती राजाओ का भी उल्लेख है। इस लेख से सूचित होता है, कि खारवेल ऐर (ऐल) बंश के महाराज महामेघवाहन का बंशज था, और इस महामेघवाहन द्वारा कलिन्त्र मे एक स्वतन्त्र राजवश की स्थापना की गई थी। खारवेल से पूर्व कलिन्द्र के कम-से-कम दो स्वतन्त्र राजा हो चके ये। सारवेल के काल के सम्बन्ध में ऐतिहासिकों में बहुत मतमेद है। श्री काशीप्रसाद आयसवाल और स्टेन कोनो ने उसका समय दसरी नदी ई०प्र०के प्रवांध मे निर्धारित किया था। पर श्री रायचौधरी आदि अनेक विद्वानों ने इससे असहमति प्रगट की, और यह प्रति-पादित किया कि खारवेल का काल पहली सदी ई०पू० के अन्तिम चरण के लगभग में ही रखा जा सकता है। पर वर्तमान समय में ऐतिहासिको की यही प्रवृत्ति है, कि खारबेल के समय को श्रुक्तवशी राजा पुष्यमित्र (१८४-१४९ ई०पू०)से पूर्ववर्ती काल मे रखा जाए। इसका प्रधान कारण सारवेल के लेख मे उल्लिखित यह बात है, कि यवन आकान्ता उसकी सेनाओं के राजगह की ओर प्रस्थान करने के समाचार को सन कर मधुरा की ओर भाग गया। प्राचीन भारतीय इतिहास में केवल एक ऐसा अवसर था, अवकि यवन सेनाएँ भारत के

१. "बडने व बसे महला तेना...गोरवागिर वातापविता राजगई उपयोजयाति। एतिना व कंपपदान सनारेन. तेनवाहने विध्युवितं मणुर अध्यातो स्वनराव (डिमित)... बकति...यस्व" (हायीगन्का तेवा)

मध्य देश को आकान्त करती हुई माध्यमिका और साकेत तक आ गई थी। पतञ्जलि ने महामाज्य मे यवनो के इस आक्रमण का निर्देश किया है। पतञ्जलि शुक्क राजा पुष्पमित्र के समकालीन थे, अतः यवनों का यह आक्रमण पुष्यभित्र के समय से पूर्ववर्ती काल में ही हुआ था। अशोक के बाद के मौर्य वशी राजा बहुत निर्वल थे, और उनके शासन-काल मे मागघ साम्राज्य का विषटन प्रारम्भ हो गया था। इसी परिस्थिति से लाभ उठा कर डेमिट्रियस (दिमित्र) जैसा शक्तिशाली यवन राजा मारत के मध्यदेश में साकेत व उससे भी वागे तक बढ़ आने में सफल हो सका था। खारवेल का काल इसी के लगभन रखा जा सकता है। क्योंकि डेमिटियस का आक्रमण दूसरी नदी ई॰ पू० के प्रारम्भिक मान मे हुआ था, अत खारवेल का काल भी दूसरी सदी ई.० पू० के प्रारम्भ में ही कभी होना चाहिये। क्यों कि सारवेल से पूर्व कलि क्रुक्त के दो अन्य स्वतन्त्र राजा हो चुके थे, अत ऐलवसी महामेधवाहन द्वारा कलिङ्क मे अपने स्वतन्त्र राजवश की स्थापना का काल तीमरी सदी ई० पू० के उत्तरार्थ में ही रखा जा सकता है। अशोक की मृत्यु के पत्रचातुमागघसाम्राज्य के विघटन और क्षय की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी, उसी के परिणामस्वरूप दक्षिणापथ मे आन्ध्र-वशी सिमुक द्वारा अपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की गई, और उसी के कारण कलिन्क मे ऐलवशी महामेचवाहन ने एक स्वतन्त्र राज्य कायम किया। मगध के उत्कर्ष से पूर्व कलिञ्ज एक शक्तिशाली राज्य था। राजा अशोक द्वारा उसकी पृथक् एव स्वतन्त्र सत्ता का अन्त किया गया. और उमे मागध माम्राज्य के अन्तर्गत कर लिया गया। पर कलि क्रु देर तक मौर्यो के अधीन नहीं रहा । ऐलवशी महामेचवाहन द्वारा उसकी स्वतन्त्रता की पुनःस्थापना की गई। यह घटना राजा दशरथ के शासन-काल में हुई थी, यह मानने का आधार केवल यह बात है, कि कलिक्कराज लारवेल के आठवे शासन-वर्ष में यवनों का वह आक्रमण हुआ था, जबकि वे मध्यदेश को आकान्त करते हुए साकेत नगरी तक वले आये थे। क्योंकि खारवेल से पूर्व कलिङ्ग के दो अन्य स्वतन्त्र राजा हो चुके थे, और अनुमान द्वारा यह माना जा सकता है कि इन दो राजाओं का कुल शासन-काल ३५ या ३० वर्ष रहा होगा, अत कलिङ्ग की स्वतन्त्रता दशरव के शासन-काल मे ही होनी चाहिये। पर यह भी सम्भव है, कि सारवेल के पूर्ववर्ती राजाओं ने २५ व ३० वर्षों से अधिक समय तक शासन किया हो। उस दक्षा में कलिङ्ग के स्वातन्त्र्य-काल को भी राजा कुनाल के समय में मानना होसा।

# (४) राजा सम्प्रति (२२३-२१५ ई० पू०)

पौराणिक अनुश्रुति मे दशरम या बन्धुपालित का शासन-काल बाठ वर्षे दिया गया है। उसकी मृत्यु के परचात् सम्प्रति मगघ के राजींशहासन पर आरूढ़ हुआ। सम्प्रति का

१. 'जरणत् यवनः साकेतम् । अवजत् अवनः माध्यनिकाम् ।'

दशरक के साथ क्या सम्बन्ध था, इस विषय मे प्राचीन अनुश्रुति मे ऐकमस्य नही है। पुराणी में उसे दशरण का पुत्र कहा गया है', और जैन' तथा बौद्ध' अनुभूतियों में कुनाल का पुत्र। पर क्योंकि बन्नोक के समय में भी सम्प्रति ने युवराज के पद पर कार्य किया था, अतः उसे दशरण का पुत्र मानना युक्तियुक्त नहीं होगा । वस्तुतः, सम्प्रति कुनाल का ही पुत्र था, और विरकाल से मौर्य शासन का सञ्चालन कर रहा था। कुनाल के समय मे वही साम्राज्य का वास्तविक शासक था, और दशरथ के समय में भी। सम्मवत इसी कारण दशरथ की 'बन्युपालित' मी कहा गया है, यह ऊपर लिख चुके हैं । बौद्ध ग्रन्य दिव्याबदान में सम्प्रति को अशोक का उत्तराधिकारी लिखा गया है, और कुनाल तथा दशरय का मौर्य साम्राज्य के राजा के रूप मे उल्लेख नहीं किया गया। जैन प्रन्यों से भी यह सूचित होता है, कि अशोक के बाद सम्प्रति ही माग्य साम्राज्य का सुत्रधार बना था। पौराणिक और अन्य अनश्रतियो में जो यह सेंद है, उसका कारण यही प्रतीत होता है कि कूनाल और दशरथ नाममात्र के ही राजा थे। उनके समय मे भी शासन-सूत्र का वास्तविक सञ्चालन सम्प्रति के ही हाथों मे था। २२३ ई० पू० मे अपने बडे माई दशरथ के पश्चात वह स्वय मौर्य साम्राज्य का अधि-पनि बना। कतिपय पूराणो मे बन्धपालित (दशर्थ) का उत्तराधिकारी इन्द्रपालित लिखा गया है। सम्मवत , इन्द्रपालित सम्प्रति का ही विरुद्ध था। जिन पूराणी में इन्द्र-पालित का उल्लेख है, उनमे सम्प्रति का नाम नही आता।

जैन अनुभूति में सम्प्रति का वही स्थान है, जो बौढ़ अनुभूति में अयोक का है। जैन साहित्य के अनुसार सम्प्रति जैन वर्म का अनुसायी वा, और उसने अपने चर्म का प्रचार करें किये बहुत उद्योग किया था। जैन सम्यो से यह भी प्रतिपादित किया गया है, कि राजा सम्प्रति 'त्रिजयक्षपराधिय' था। उसके शासन-काल से मौथे वश अपने उस्लोम की

१. 'राजादशरपोऽस्टौ तु तस्य पुत्रो भविष्यति ।

भविता नववर्षाणि तस्य पुत्रश्च सम्प्रतिः ॥ मत्स्य पुराण २७२।२५ । वायु ९९।३३४

२. "इत्य कुमारेन गीय-"यजन् ततापुत्तोय विदुवारस्य गदानो, असोकसिरियो पुत्तो अंथो बायित कार्यिणं इत्यादि नाया। ताहे रह्मा दुष्क्रध्ये—को एस तुर्व। तेष्ण कहिंस्-चुस्थं युत्तो। कार्याय व्यवस्थारे कें के क्षेत्रपुर्वायो करता। समिद्धं ये अप-कि स्वाद्यायो कें क्षेत्रपुर्वायो करता। समिद्धं ये अप-कि स्वाद्यायो कार्यायो प्राप्ति कार्यायो कार्यायो एक्से कार्यायो कार्यायो एक्से कार्यायो कार्याय कार्याय कार्यायो कार्याय कार्य

३. 'तरिमाच समये कुमालस्य सम्मविमामपुत्रो युवराज्ये प्रवस्ति।' विज्याववान पू. ४२९

४. 'कुमालसून्रदरी च भोक्ता वै बन्ध्यास्तितः । बन्ध्यास्तिदादादादो दश माबीलपास्तितः ॥' ब्रह्माच्य पुराण ७४११४७ ।

चरम सीमा को पहुँच गया था। प्राचीन जैन अनुश्रुति में मौर्य वंश की तुलना यव (जौ) के दाने के साथ की नई है। जैसे यव का मध्य माग मोटा होता है, और उसके दोनों सिरे पतले होते हैं. वैसे ही मौर्य वंश प्रारम्भ और अन्त मे शक्तिहीन था. और मध्य के काल में वहत अधिक शक्तिशाली था। जैन ग्रन्थों के अनुसार मौर्य वंश का पहला राजा चन्द्रगुप्त बल (सेना), बाहन (हस्ति, अध्व आदि) और विभृति (सम्पत्ति) में हीन था, बिन्द्रसार उससे अधिक शक्तिशाली एवं वैभवसम्पन्न था, अशोक बिन्द्रसार से भी विधिक था, और सम्प्रति सौर्य राजाओं में सबसे अधिक उत्कृष्ट था। उसके पश्चात मौर्य वहा की शक्ति कीण होने लगी। इस प्रकार यव के दाने मे जो स्थिति मध्य भाग की होती है, वही मौर्य वंश के राजाओं में सम्प्रति की थी। ' यदि जैन अनश्रति की इस बात को सत्य माना जाए. तो यह भी स्वीकार करना होगा, कि अशोक की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य के विघटन का प्रारम्भ नहीं हो गया था। पर इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिये. कि सम्प्रति को जैन ग्रन्थों में जो 'सर्वोत्कष्ट' तथा 'यवमध्यकल्प' कहा गया है, उसका कारण सम्भवत जमके माखाज्य की विशालता न होकर उसका जैनधर्म का प्रवल समर्थक एव सरक्षक होना या। जहाँ जैन ग्रन्यों में सम्प्रति को 'सर्वोत्कृष्ट' कहा गया है, वहाँ अशोक के लिये 'बहत्तम' विशेषण का प्रयोग किया गया है। इससे यही परिणाम निकाला जा सकता है, कि यदापि मन्त्रित मौर्य राजाओ मे सर्वश्रेष्ठ था,पर साम्राज्य की दृष्टि से अशोक का शासन बहत्तम क्षेत्र मे विस्तृत या ।

र्जन बर्म के प्रचार के लिये वो कार्य राजा सम्प्रति डारा किये गये, प्राचीन जैन प्रन्थों में उनका प्रक्रिय राज्ये कि विश्व प्राचीन के प्रचार के स्विच्यान है। सम्प्रति ने आषायं मुहस्ती से जैन प्रमं की सीला इंडल की थी। परिशिष्ट पर्व और बुहल्करम्पून जैसे जैन प्रमाने के जनुसार एक समय उज्जयिनी नगरी में जीवन स्वमार्ग की प्रतिमा की रखाणा निकल रही थी, और आषायं मुहस्ती उसके साथ प्रयाणा में जा रहे थे। जब यह रखयाणा राज्यासाद के मम्मूल आई, तो राजा सम्प्रति की दृष्टि मुहस्ती पर पढ़ी। उन्हें एवा प्रतीत हुजा, कि मुहस्ती से सह को मीति परिचित है। पर यह परिचय कब और कहा हुआ, इनका उन्हें समरण नही आया। सोचते-मोचल राजा सम्प्रति मूंच्छित हो गया। जब उनकी मूच्छा मंत्र हुई, तो डेस स्मरण आया कि मुहस्ती से उसकी मेंट एछड़े जम्म में हुई थी। मुहस्ती भी राजा

१. "बवमका मुरियवंसे, दाणे विन-विविण ।

तस जीवपविकासको प्रभावको समय संवस्त ॥' बृहत्करवयुत्रमम्, गावा १२७८ यदा यदो मध्यभागे पृत्त कादावन्ते च होनः एवं वीर्यक्रंतोऽपि । तपाह्य—चन्न-चन्न-पृत्तात्तात्त्व स्वत्राह्यन्त्रम् वृहत्तरः, सतोऽप्य-गुत्तत्तावन्त् सक्त्राहृत्रविकृत्या होन बासील्, तसी विक्षुस्तरो बृहत्तरः, ततोऽप्य-शोकभो बृहत्तमः, ततः सम्प्रतिः सर्वेत्वस्त्रः ततो वयोऽपि तर्वव हानिएवसासक्या, एवं यवनप्रकारकः सम्प्रतिनृत्तिरासीत् ।" (डीका)

को वेलकर पहचान गया, जौर उसने यह बताया कि पिछके जन्म में सम्प्रित कौधान्मी में त्रील मीन कर अपना निवाई विध्या करता था। गुहरती की प्रेरणा से उसने वेत घर्ष को स्वीकार कर निवाद था, जौर मृत्यु के परचात जब उस रक ने कुनान के बर में जन्म निवाद है। कौवान्मी का वह रेक ही जब सम्प्रित के रूप ने उक्ववियों के राजसिंहासन पर आहर है। मुहरती के बताने से सम्प्रति को भी अपने पूर्व जनकी सब बातें याद अग नह, बीर उसने इस बात को स्वीकार किया कि इस जन्म में उसे जो भी मुल समूदि एव रायकुब मान्य है। से सब आयार्थ मुहरती की हुणा और जैन धर्म की मिहमा के कारण है। उसने हाथ जोड़ कर मुहरती से प्रार्थना की—पिछले जन्म के समान इस जन्म में भी आप मेरे पूर बनना स्वीकार करे, और मूस अपना बर्गपुत समझ कर कर्तव्य की शिक्षा दें। इस पर मुहरती ने सम्प्रति को जैन घर्म की बीखा दी, और अणुकत, गुणवह आदि उन बतो का उपवेश दिया, विनका पालन उसे आवक के रूप में करना चाहियें।

जैन बर्म की दीक्षा लेकर सम्प्रति ने अपने वर्म के प्रचार के लिये जो प्रयस्त किये, उनका मी परिविष्ट पर्व आदि प्रचों में वर्मने किया तथा है। परिविष्ट पर्व के अनुसार एक बार राभि के स्वयस म्यारिक स्व में यह बात आहे, कि अनार्य देशों में मी के पर्य के प्राप्तर किया तथा कि तथा देशों को ने वर्म के प्रकार किया जाना चाहिये, ताकि (वैना) ताचु वहाँ मी स्वतन्त्र कर से विचरण कर सकें। यह सीच कर उसने एवं अनार्य देशों को, जो कि उसे कर प्रदान करते में और उसके अचीन से, यह आदेश दिया कि मेरे डारा ने जे हुए पुठब (राजपुठक) जैसे-जैसे मार्ग प्रवीक्त करें, वैदे-वैसे किया तथा। विच कोरे डारा के से साम के वैद्या के किया ना प्रचार कर राजा सम्प्रति के अपने राजपुठकों को सामुका के वेद्या के तथा किया है। यह राजपुठकों ने राजा सम्प्रति के प्रमान के सीच ही अनार्य देशों के तथा स्व उसके से अना के सीच हो स्व अनार्य देशों के तथा है। उसके उसके से अना के स्व प्रति के कोप का स्व व से अता उन्हों ने वही सब कुछ किया। विकास आदेश उन्हें राजपुठकों होरा प्रदास किया गया था। वै अनार्य देश कीन

१. परिक्रिष्ट पर्व ११।२३-६४

 <sup>&#</sup>x27;सम्प्रतिविक्तमतामास् निशीधसमयेऽन्यवा । अगार्यवर्षि सावणां विद्वारं सर्तेवाम्ब्रह्मः ॥८५॥ इत्यानार्वनिविका राजा वर्षम् गरं मण । तवा तवास्वरहुव्या नार्यवर्षित प्रचा वया ॥९०॥ ततः अवीक्तमायुं सावृष्ठेवचरात्रारम् सर्वारायात्रायात्रायत्रिकात्रावनुमान् ॥९१॥ मस्तिता तक्यतिरावाच्यं कीर्याध्यव्यव्यवस्य पुतः॥९३॥ ततः वाजतिरावाच्यं परितोचार्यमुक्तताः । ते यु तत्रुव्याविकात्रायात्राविकारम् विते ॥९४॥ वर्षानिकार वर्षः प्रकाशा सर्वः॥

में थे, जहाँ कि सम्प्रति ने जैन वर्ग के प्रचार का उद्योग किया था, इसकी सूचना बी परि-शिष्ट पर्व में विद्यमान है। उसके अनुसार आम्प्र और प्रमिक (प्रविद्य) आदि देशों में सम्प्रति द्वारा वर्ग-प्रचारक मेंने गये थे। दक्षिणी मारत में जैन वर्म का जो प्रसार हुआ, उसका प्रधान श्रेम राजा सम्प्रति को ही दिया जाता है।

जैन घमें के प्रचार के लिये राजा सम्प्रति ने अन्य भी अनेक कार्य किये। उज्जयिनी नगरी के चारी मुख्य द्वारो पर उसकी ओर से महासकों की स्थापना की गई। कौन अपना है और कौन परमा, इसका कोई भी मेदनाब वहीं नहीं किया जाता था, और जो कोई मी चोड़ हम महासकों से भोजन प्राप्त कर सकता था। " सम्प्रति ने आपपारियों को यह भी आदेश विया, कि साधु लोग तेल, अल, दिंग, वक्त आदि जो कुछ भी अहल करना चाह, उन्हें मुक्त के दिया आए और उसका मूल्य राज्यकोश से प्राप्त कर लिया आए। "

जैन धर्म के उक्कर्ष और प्रचार के लिये जो कार्य राजा सम्प्रति द्वारा किये गये, उनका उल्लेख अम्प जैन प्रचा में भी पाया जाता है। विविधतीयोक्तर प्रचा के अत्तर्गन पारिन्धुन-गगर-करूप में राज्य सम्प्रति के लिये निम्मणिलित विशेषणों का प्रयोग किया गया है— 'निलाण्डमरनाधिप' या मारान के तीनों लाखों का स्वामी, परम अहत, अनायेदेशायां प्रवित्तयमणिवहार; या जिसमें कि अनार्य देशायां प्रवित्तयमणिवहार; या जिसमें कि अनार्य देशों में भी अमनो (जैन सायुकों) के विचरण को प्रवृत्त किया, और सहाराज ।'निम्मलेह, ये विशेषण जैन वर्ष के हतिहास से सम्प्रति के स्वान को स्थार करिया, और सहाराज ।'निम्मलेह, ये विशेषण जैन वर्ष के हतिहास से सम्प्रति के स्वान को स्थार करिय हो किया और वर्षों हो स्वान के स्थार करिय के प्रवित्ता स्वान के स्थार करिय के स्वान को स्थार करिय के स्वान के स्वान को स्वान की स्वा

बृहत्कल्पसूत्र और उसकी टीका में भी सम्प्रति के उन कार्यों का उल्लेख हैं, जिन्हें कि उसने जैन धर्म के प्रचार के लिये किया था। ये कार्य निम्नलिखित ये—(१) नगर के

१. 'एवं राजोऽतिनिबंन्थावाचार्यः केऽपि साथवः । विहर्तुमाविविधिरे ततोऽन्ध्रद्रमिलाविषु ॥परविष्ट पर्व ११।९९

२. 'राक्षा प्राप्तम्यरकुर्ष्यं बीभरसं स्मरता निकम् । अकायन्त महासमाः पूढरिष् चतुक्षि ।। अयं निकः परो वानीनस्परेशास्त्रिकत्त्व । तत्रानिवारितं प्राप्तांकां मोजनेष्क्रकः ॥' परिक्षित्रः पर्वः ११।१०३-१०४

अननोपासको राजा कान्यजिकानवारिकत् । तैलाज्यविधिककेत्रज्ञस्त्रिकायकानि ॥ पाकाञ्च्यपुरुवते साधूनां देवनेव तत् । सामून्यं व प्रदास्यापि जा स्त शक्कुष्णक्रम्यवा ॥ वरिक्रिक्ट वर्ष ११।११०-१११

 <sup>&</sup>quot;तत्रैव च चाणस्यः सचिवो नन्यं तम्कृत्युन्युत्य कौर्यवंस्यं अध्यक्षत्रपुर्णं व्यवीविद्यद्वितां पत्तित्वे । तद्वंशे तु बिन्नुसारोऽशोकभीः कुणालस्तस्त्रुनुस्त्रबच्छभरताचित्रः परमा-हंतोऽनार्यवेद्योज्वापं प्रवस्तितभगणविद्यारः सम्प्रतिस्त्रहाराबच्चात्रवत् ।"

चारों द्वारो पर वान की व्यवस्था। (२) विभाजो और विविधाजो द्वारा साध्यों को वस्त्रादि बस्तुएँ मूल्य के बिना देने का प्रबन्ध । जो दूकान पर बैठ कर माल बेचते है, उनके लिये 'बणिज' शब्द प्रयुक्त किया गया है, और जो दूकान न होने पर किसी ऊँचे स्थान पर बैठकर माल बेचें, उन्हें 'विवणिज' कहा गया है। (३) प्रत्यन्त या सीमान्त देशों के शासक राजाओं को बुलाकर उन्हें विस्तार के साथ 'धर्म' बताया गया, और उनसे यह अनुरोध किया गया कि स्वदेश को लौटने के अनन्तर भी वे श्रमणों के प्रति भक्तिमाब रखें। राजा सम्प्रति से ऐसी शिक्षा प्राप्त कर सीमान्त देशों के राजा अपने-अपने राज्यों में वापस लौट गये। वहाँ जाकर उन्होंने चैत्यगृहो का निर्माण कराया, और घर्म की घोषणा की। सीमान्त देश भी ऐसे हो गये, जिनमे कि साथ लोग सुखपूर्वक विश्वरण कर सकते थे। यह कैसे हुआ ? सम्प्रति न सायओं से कहा--आप सीमान्त देशों मे जाइये, और धर्मकथा का प्रवचन करते हुए वहाँ परिश्रमण कीजिये। इस पर साधुओं ने कहा--राजन ! इन देशों के निवासी यह नहीं जानते कि कौन-से वस्त्र, मोजन और पात्र आदि माधुओं के योग्य है और कौन-से नहीं। इस दशा में हम इन देशों में कैसे विचरण कर सकते हैं ? यह सुनकर सम्प्रति ने अपने मटो (मैनिको) को माधुओं के वेश में प्रत्यन्त देशों में प्रेपित किया। उन्हें यह समझा दिया गया, कि वहाँ जाकर उन्हें क्या करना है। फिर क्या हुआ ? श्रमणी का वेश घारण किये हुए उन मैनिको ने प्रत्यन्त देशों में जाकर शुद्ध आहार आदि ग्रहण करना प्रारम्म किया और वहाँ के निवासियों को साधुओं की विधि एवं मर्यादाओं का मली मौति बोध कराया। इसके परिणामस्वरूप ये सब राज्य साधुओं के विचरण के योग्य हो गये। राजा सम्प्रति के काल से ही ये सब प्रत्यन्त-देश 'मद्रक' (जिनमे मद्र आहार-व्यवहार प्रचलित हो ) हो गये हैं।'

राजानस्ते सर्वेऽपि सम्बापिताः आकारिताः ॥ कहिनो च तेसि धन्मो तित्यरतो गाहिता च सम्मतं । अप्पाहिता च बहुसो सममार्च अळ्जा होह ॥३२८४॥

१. "एवं यसम्प्यकस्यः सम्प्रतिनृगितरासीत् । तेन च राझा द्वारांसीको चतुर्व्वापं नगरद्वारेषु वामं प्रवर्णताल्यः । 'विम-विवाणि ति इत् ये बृह्तारा आपवास्ते वस्य इत्ध्वाने । ये तु दारायणास्ते विषयत्यः । यद्वा ये आपवास्थ्याः व्यवहर्गतः ते
विणवः । ये पुनरायणेन विनाप्रपूर्वित्यता वाणिन्यं कुर्वित्त ते विविज्ञः ।
पुन् तेन राक्षा ताणूनां वस्त्राविकं वाणितन् । स च राज्ञा वस्त्र्याणनीत्या त्रसजीवप्रतिकामकः प्रभावकस्य व्यवकांचस्याप्रस्तीत् ।
तो राष्प्रवर्णतस्यते तम्याणं सावतो तुर्विहितार्थं ।
पच्चतित्यरायणो तम्बे सवाविया तेण ॥१२८२॥
स तम्ब्रतित्याणा राज्ञायत्वरीयतिः जम्यानां भावकः उपातकः पञ्चाणु वत्यारां
अववविति ग्रेषः । तत्वस्तीन राज्ञा ये अधितः प्रास्वतित्वकः प्रवानतेवावित्रते।

परिशिष्ट पर्व में केवल आन्ध्र और द्राविष्ट देवों का ही ऐसे प्रत्यन्त राज्यों के क्य में उल्लेख है, जिन्हें कि राजा सम्प्रति ने सामुबा के विहार-मोग्य किया था। पर मृहत्कार-सृत्र की टीका में आन्ध्र और प्रविद्ध के अतिरिक्त महाराष्ट्र और हुब्बूक को भी हर प्रत्यन्त देवों में परिगणित किया है। पहले ये प्रत्यन्त देश 'घोर' एव 'प्रत्यपायबहुल' (जिनमें अनेकविष्य विपत्तियों का प्राचुर्य हो) थे, पर राजा सम्प्रति के प्रयन्त से यं सव 'शावस्वकारण' हो गये थे।'

राजधितत का प्रयोग कर राजा सम्प्रति ने जो सायुको को इतनी अधिक सुविधाएँ दे दी बीं, जिनके कारण ने सम्प्रति के राज्य मे प्रत्येक वस्तु स्वेण्छानुसार व्यापारियों से

कवितत्रच तेवां प्रास्थान्तकराजानो तेन विस्तरतो वर्गः। प्राहितात्रच ते सम्पक्तम्।
ततः स्ववेद्यगता अपि ते बहुशस्तेन राजा संविष्टाः, यवा- श्रमणानां 'भव्रकाः'
अवितमन्तो सवत ।

बीसक्किय य तेजं गमजं घोसावणं सरक्जेनु ।

साहण सुहविहारा जाता पञ्चेतिया देसा ॥३२८७

एवं तेन राका जिक्कां वस्था विवर्णिताः। ततस्तेषां स्वराज्येषु गमनम्। तत्र च तैः स्ववेद्येषु सर्वत्राप्यमताधाराव्येषणं कारितम् । चेत्यगृहाणि च कारितानि । तथा प्रात्यन्तिकाः वेद्याः सामृतां मुख्यवृहाराः सम्ब्राताः । कच्च ? हति खेडुच्यतै— सम्प्रतेना सामयो गोलाः—भगवनाः । एतान् प्रस्वयन्तेष्णाः गालाम् वर्णकप्या प्रतिवोध्य पर्यटत । सामृत्यिककाम्—राजन् ! एते सामृत्यालाहारवल्त्रपात्रावे : कल्प्याकस्य्यविभागं न जानीना कथं वयोनेत्यु विहराणः ? ततः सम्प्रतिना साम्योवेषण स्वप्रदाः शिक्षां वस्या तेषु प्रस्यन्तवेद्येषु विहराणः ? ततः सम्प्रतिना सामृत्येषण स्वप्रदाः शिक्षां वस्या तेषु प्रस्यन्तवेद्येषु विहराणः ।

समयभडभाविएस्ं तेसू रज्जेसु एसयाबीसु ।

साह सुहं बिहरिया तेणं चिय भद्दणा ते उ ॥२२८८

अवजवेषधारिजिर्नर्दरेषणाविजिःशृद्धमाहाराविश्रहणं पुर्वाणः साम्विविजा भावितेषु तेषु राज्येषु साधवः पुर्वा विह्ताः । तत एव च सम्प्रतिनृपतिकालात् ते प्रत्यन्तवेशाः महकाः सम्जाताः ॥ वृहत्कल्पपुत्रम् ।

 "उद्दिष्ण जोहाउल सिद्धतेणो, स परिचयो निक्विय सत्तेणो । समंततो साहु सुहम्प यारे, अकासि अंचे दिमले य बोरे ॥३२८९

ज्योणाः प्रवेका ये योजास्तेराकुकाः सङ्कीर्या सिद्धा प्रतिकितसा सर्वत्राच्यातिहता सेना यस्य स तत्रा, जत एव च 'नितिस्तवसूत्रेमः' स्ववसीकृतियाकपूर्यतः तेन्यः, एयंवियः स सम्प्रतिनात्मा यार्षियः अभ्यान् व्रविद्यान् व स्ववस्तं सहस्तराष्ट्र-कुदुन्कारिने, परस्पतेद्यान् 'चोरान्' प्रत्यपत्यस्त्रकृतम् समनतः 'सायुक्तप्रवारान्' सामृतां सुव्यविद्वरणात् सम्बात् कृतवान् । बृहत्वस्वयुक्तम् । प्राप्त कर सकते थे, और प्रस्थन्त देशों में भी उनके लिये साथू नेया में रहते हुए सैनिको द्वारा नानाविष मुख-मुविवारों युटा दी गई थीं, इसे अनेक औन आवायों ने पसन्द नहीं किया। मुहस्ती का एक साथी महागिरि था। अब साथूबों को सब पदायें मुखपूर्वक प्राप्त होने लगे, तो महागिरि ने मुहस्ती से उसका कारण पृष्ठा। यह जानते हुए भी कि इस इंग से अम-नदम प्रहण करना साथू के लिये अस्तुनित है, सम्बर्धि के कारण मुहस्ती ने उसका समर्थन किया। इस पर महागिरि ने मुहस्ती से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया।

राज अवोक ने जिस प्रकार का प्रसान तीड वर्स के प्रवार के लिये किया या, वैद्या ही सम्प्रति द्वारा जैन वर्स के प्रवार के लिये किया याय वरा। अवोक ने सी अपने प्रसानत-वेशों से जन्म-साझाओं की नियुक्तित सर्म-विकाय के प्रयोजन से की यी। अवोक के ये प्रस्थनत-वेशों अन्त-साझाओं की नियुक्तित सर्म-विकाय के प्रयोजन से की यी। अवोक के ये प्रस्थनत-वेश मुद्द र क्षिण में चौरल, पाण्युत, सानिय-पुत्र कोर के रूपलुष्ट में, और परिचम में सवस्रति के जिन सन्तर्म-राज्यों का उल्लेख है, वे सहाराप्ट, कुट्डक, लाभ्य और प्रविच है। कुट्डक में मोन-ना देश का मिनति है, यह स्पष्ट नहीं है। सम्मवतः, इसकी रिचित महाराप्ट के समीच में मोन-ना देश मानित है, पट्ट स्पष्ट नहीं है। सम्मवतः, इसकी रिचित सहाराप्ट के समीच में हो कहीं थी। विष्णु पुराण में कुट्डक नाम के एक प्रदेश का उल्लेख रिजला है, जिसे कोच (स्रोजण ?) और कर्णाटक के साथ जिला सा है। कुट्डक मीन के एक प्रवेश के सुक्त हो अवेशों के सुक्त में के अत्यर्भ के प्रसान में कि प्रसान के एक प्रवेश के सुक्त कर हो। अवेशों के समय में आप अंतर महाराष्ट्र मीये 'विवित' (सामाज्य) के अत्यर्भ के (प्रसान हो) स्वर्ण में पर्म में भाग में में में

अधोक के ममान सम्प्रति ने मी अपने राज्य एव प्रत्यन्त देशों मे बहुत-से वैत्यों, मन्दिरों तथा मठो का निर्माण कराया था। परिशिष्ट पत्रे के अनुसार राज्य सम्प्रति ने विखय्ड मरतक्षेत्र (भारत) को जिनामतनों (जैन मन्दिरों) से मण्डित कर दिया था। पाटिलपुत्र-नप्रतक्ष्म से मन्प्रति का एक विशेषण 'प्रवित्तक्षणविहार' दिया यथा है, जिससे सूचित होता है कि उस द्वारा अम्याके निवास के जिये बहुत-से विहारों का निर्माण कराया गया। करुसूच की सुविधिका टीका के अनुसार राजा सम्प्रति ने सवा करोड़

 <sup>&#</sup>x27;जुहस्तिनमितश्यायं महागिरिएसायत । अनेवणीयं राजायां कितायसं विद्यवारि ॥११४॥ जुहस्त्युवाण सगवन्यया राजा तथा प्रवाः । राजानुवर्तनपराः चौरा विचाणवानयतः ॥११५॥ नावेवनिति कुरियो वगवायंत्रहागिरिः । सान्तं पारं विवाननोगः सत्याः परताययोः ॥११६॥ परिसिध्द वर्ष, एकादश सर्गं । सान्तं पारं विवाननोगः सत्याः परताययोः ॥११६॥ परिसिध्द वर्ष, एकादश सर्गं ।

R. Wilson; Vishnu Purana p. 63

३. "आवेताव्यं प्रतापाडयः स चकाराविकारचीः । विकार्यः भरतक्षेत्रं जिनायतनमण्डितम् ॥" परिक्षित्यः पर्व ११।६५

विज्ञालकों (जैन सन्दिरों) का निर्माण कराया था। 'इस क्यन में ब्रतिययोक्ति अवस्थ है, पर इसमें सन्देह नहीं, कि सम्ब्रति झार बहुन जै जैन मन्दिरों का निर्माण करवाया गया था। यही कारण है, कि आज भी अनेक ऐसे मन्दिर विद्यास है, जिनके निर्माण का श्रेय राजा सम्ब्रति को दिया जाता है। स्मिय ने निज्ञा है, कि जिन किन्ही भी प्राचीन जैने मन्दिरों एव अन्य कृतियों की उन्तित एवं निर्माण अज्ञात हो, उन्हें कोण सम्प्रति झारा निर्मित प्रतिपादित कर देते हैं। एवः ने अपने प्रविद्या सम्बर्ण प्राचीन का इतिहास से उन्लेख किया है, कि राजस्थान और मीराष्ट्र (कादियावा) में जितने भी प्राचीन जैन मन्दिर है, उन सबके विषय में यह किवस्ती प्रचलित है कि उनका निर्माण सन्तुप्त मीर्य के संद्रात राजा सम्प्रति झारा कराया गया था। इससे सचाई चाहे हो या न हो, पर यह मुनिविचत कर से कहा जा सकता है, कि सम्प्रति जैन समें का प्रवल समर्थक तथा सरक्षक था, और उनने बहतने जैन मन्दिरों का निर्माण कराया था।

कतिपय जैन पन्यों में अधोक के पौत्र और कुनाल के पुत्र का नाम चन्द्रगुप्त किया गया है। पुष्पाश्यक कमा के अनुसार कुनाल का पुत्र चन्द्रगुप्त या, जो कुनाल के बाद राजा बना। परिणिष्ट पर्व में असोक, कुनाल और सम्प्रति की कमाएँ जिम प्रकार तथा जिस कम से लिखी गई है, पुष्पाश्यक कमा कोश्चे में वेदी कम से असोक, कुनाल और चन्द्रगुप्त की कथाएँ उल्लिखित हैं। सम्मवत, सम्प्रति का एक नाम चन्द्रगुप्त श्री मा और उसे चन्द्रगुप्त किया मी कहा जा सकता है। पुष्पाश्यक कथा में इस चन्द्रगुप्त (कुनाल के पुत्र) के विषय में ही यह अनुस्ति भी वर्षाल है, कि उस ने दक्षिण में जाकर जनमान द्वारा प्राण्याम किया था। पर सम्प्रति में विश्वक कथा का यह उल्लेख प्रमा पर आधारित है। इस सम्बन्ध में हम पिक्के एक अध्याप में विश्वक पर से विषेचन कर चुके हैं।

र्जन प्रत्यों में सम्प्रति को कही पाटिलपुत्र का राजा कहा गया है', और कही अवस्ति देवा' या उच्चियनी' का। इससे सहज में यह अनुमान किया जा सकता है, कि ये दोनों ही नगर उसके राज्य के अन्तर्गत ये, और उसकी राजधानी के रूप में प्रयुक्त हुआ करते ये। ऐतिहासिक स्मिथ ने यह कन्यना की है कि अशोक की मृत्यु के पत्थात् मीयें साम्राज्य दो

 <sup>&</sup>quot;सम्प्रति...पितासहवलराज्यो रचयात्राप्रवृत्तः व्यीकार्यसुद्धित्तवर्धनाज्यात-जाति स्मृति:...जिनालयसपावकोटि...अकरोत् ।" कस्पसूत्र, सुवोधिनी टीका, सूत्र ६

R. Smith V. A. Early History of India p. 202

३. टाड--राजस्थान, प्रथम भाग, पू. ७२१-२३

४. पुज्यावय कथा--नाबुराव प्रेनी द्वारा अनुदित ।

५. पाटलिपुत्र नगरकल्प (विविध तीर्थ कल्प)

६. सः सम्प्रतिनामा राजावन्तीपतिः ' बृहत्कल्य सूत्र टीका (गाया-३२८३)

७. परिक्षिष्ट वर्ष ११।२३

भागों में विमनत हो नया था। पूर्वी नाव की राजचानी पाटकियुन नगरी थी, और परिचयी नात की उन्मियी नगरी। । दकार की स्मन्नति समझति नगनीन राजा थे। दक्षार पूर्वी मेंसे साम्राज्य का राजा था, कीर स्वति रिचयी मेंसे साम्राज्य को। यहार पूर्वी मोंसे साम्राज्य को। गयारी राजा साम्राज्य के पतन-काल से (जब कि वह साम्राज्य यो भागों में विमन्नत हो गया था) गुलना करने पर यह लगाना व्यत्मत आकर्षक प्रतीत होती है, पर यह लियावार है। जैसा कि हम अमी उन्मित करने पर विमन्नत का भी स्वामी कहा ना भी स्वामी कहा ना भी स्वामी कहा ना की राजा सम्मृति को पाटकियुन का भी स्वामी कहा नया है, और उज्योगनी का भी।

पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार सम्प्रित का सासन-काल नी वर्ष था। वह २२३ ई० पू० में मगण के राजीतहासन पर आक्त हुआ था, और नी वर्ष तक मीर्य साम्राज्य का सासन कर २१५ ई० पू० में उनकी मृत्यु हुई। उसके समय की कांई राजनीतिक घटना हमें जात नहीं है। सम्मदन , इस काल में मी मीर्य साम्राज्य का पतन जारी रहा। इसी समय के लगान मारत पर पत्ना के आक्रमण पुन. प्रारम्म हो गये, और मीर्य राजा उनका प्रतिरोध करने में असमर्थ रहे।

#### (५) यवन आक्रमणों का प्रारम्भ

<sup>?.</sup> Smith V.A. Ashoka p. 70

२. बायु पुराज ९९।३३४

उत्तर में आक्सस (वंशु) नदी की, और दक्षिण-पश्चिम में एरिया के प्रदेश की। प्राचीन समय के एरिया को आज कल का हीरात सुचित करता है। सैल्यकस और चन्द्रगप्त में जो सन्धि हुई थी, उनके परिणामस्बद्धप एरिया, आक्रोंशिया, गडोसिया और पैरोपनिसदी के प्रदेश मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत हो गये थे। ब्रशोक के शासन-काल तक ये प्रदेश मीयों की ही अधीनता में रहे। पर बैक्टिया सीरियन सामाज्य के अन्तर्गत था, और तीसरी सदी ई० प० के मध्य तक वह इसी न्यिति मे रहा। वैक्टिया सीरियन साम्राज्य का एक प्रान्त थाऔर उसका शासन करने के लिए सीरियन सम्राट्की और से एक क्षत्रपकी नियक्ति की जाती थी। एण्टियोक्स द्वितीय थिओस के समय में बैक्टिया के क्षत्रप के पद पर डायोडोटस (दियोदोत) नियक्त था। सीरियन साम्राज्य की निर्वलता से लाभ उठाकर बह स्वतन्त्र हो गया. और इस प्रकार वैक्टिया के स्वतन्त्र ग्रीक (यवन) राज्य की स्थापना हई। वैक्ट्रिया कब स्वतन्त्र हुआ, इस प्रश्न पर ऐतिहासिको मे मतमेद है। पर प्राय यह माना जाता है, कि बैक्टिया ने २५० ई० प० में सीरियन मम्राट्की अधीनता से मुक्ति पासी थी। बैक्टिया की आबादी मे ग्रीक (यवन) लोगो का महत्त्वपूर्ण स्थान था, यद्यपि वहाँ के मूल निवासी जाति से यवन नहीं थे। राजा और शासक-वर्ग के यवन होने के कारण ही बैक्टिया को भी यवन-राज्य कहा जाता है। बस्तत . सीरियन साम्राज्य की भी यही दशा थी. क्योंकि उसके अन्तर्गत विविध प्रदेशा की बहसंस्थक जनता भी यवन जाति की नहीं थी।

बैक्ट्रिया के परिचम और कैस्पियन सागर के दक्षिण-पूर्व में गाँचिया का प्रदेश था, जिसके निवासी प्रीक (थवन) लोगों से सर्ववा मिक्र थे। सीरियन मान्नाज्य की निवंत्रता से लाम उठा कर जहांने विद्रोह कर दिया, और २४८ ई० दू० के लगमग स्वतन्त्र पार्थियन राज्य के स्थापना हुई। गाँचियन विद्रोह के नेता अरसक और तिरिदात नामक दो माई थे। उन्होंने भीर-सीरे गाँचियन राज्य की श्रीक्त को बहुत बढ़ा लिया और शीष्ट्र ही सम्पूर्ण ईरात उनकी अपोनता में आ गया।

बैक्ट्रिया और पाषिया की स्वतन्त्रता के कारण कीरियन साम्राज्य की सक्तित बहुत कीण हो गई सी। २२३ ई०पू० में सीरिया के राजविहासन पर एष्टियोक्क सुतीय (सैस्ट्रक्त सुतीय हो अध्यक्ष हुआ और उसने अपने बक्क कुटत बौरव के पुनरक्षार का प्रयत्न किया । पाषिया पर आक्रमण कर उसने यह की बौतने का प्रयत्न किया। पाषिया पर आक्रमण कर उसने यह चीतने का प्रयत्न किया। पाषिया पर साक्रमण कर उसने यह चीतने का प्रयत्न किया। पाष्टिया पर आक्रमण कर उसने यह चीतने का प्रयत्न किया, पर वह सफल नहीं हो सका। पाष्टियन राजा अरक्क तृतीय को परास्त करने में अवस्था हो कर एष्टियोक्स तृतीय ने उसके साथ सन्ति कर की, और पाष्टिया की कोर सं निष्टक्त होकर उसने वैक्ट्रिया पर आक्रमण किया (२२३ ई० पू० के लगवमा)। इस स्वया विकास की प्रयाद्य करता होता सी पर पर पाष्टियोक्स से यह करता होता सी पर पर पाष्टियोक्स से यह करता होता सी पर पर साम्वक्ताली राजा था। दो वर्ष कर करता होता सी

सीरियन सम्राट् उसे परास्त कर सकने में असमय रहा। अन्त में विवस होकर एण्टि-योकस ने युविडियास के साथ सन्यि कर छी, और इस सन्यि को स्थिर करने के लिये अपनी पुत्री का विवाह वैक्ट्रियन राजा के पुत्र डेमेट्रियस (विभिन्न) के साथ कर दिया।

पार्विया और वैक्टिया के साथ सन्धि कर एण्टियोकस ततीय ने सारत की ओर प्रस्थान किया। वह सिकन्दर दारा जीते गये मारतीय प्रदेशों को फिर से अपनी अधीनता में ले आने के लिये उत्सक था। भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमान्त पर स्थित जो प्रदेश सैल्यकस द्वारा चन्द्रगप्त को प्रदान कर दिये गये थे. एण्टियोक्स की दिष्टि में वे सीरियन साम्राज्य के अंग थे। अतः स्थामाविक रूप से उसकी यह इच्छा थी. कि उन्हें जीत कर अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर ले। इसी उद्देश्य से उसने २०६ ई०प० के लगभग भारत पर आक्रमण किया। ग्रीक विवरणो से सुवित होता है, कि एण्टियोकस ततीय हिन्दुकुश पर्वतमाला को पार कर कावल की घाटीमें प्रविष्ट हो गया. और वहाँका भारतीय राजा उसका मकावला नहीं कर सका। पोलिबिअस ने इस राजा का नाम सोफानसेनस ( Saphagasenus ) या नमागसेन लिखा है. और उसके सम्बन्ध में ग्रीक लेखक के निम्नलिखित बाक्य उद्युत करने के योग्य हैं--- "काकेशस को पार कर उस (एप्टियोक्स तृतीय) ने भारत में प्रवेश किया और सारतीयोके राजा सोफाससेनम के साथ अपनी मैंबी फिर से स्थापित की। जसने सुफागसेनस से और हाबी प्राप्त किये, जिनके कारण उसके हाबियों की संख्या १५० हो गई। यहाँ उसने अपनी सेना के लिये सब आवश्यक सामग्री भी प्राप्त की, और काइजिकस के एन्ड्रोस्थनीय को यह कार्य सौपा कि राजा सुफागसेनस से सब प्रतिज्ञात घन-सम्पत्ति प्राप्त कर उसे अपने देश पहुँचा दे।" ऐसा प्रतीत होता है, कि सुभागसेन ने एण्टियोकस ततीय के सम्मूखअपने को असहाय अनुभव किया था, और यवन आकान्ता को धन-सपत्ति एव यदके साधन प्रदान कर उसके साथ मैत्री स्थापित रखने में ही अपना कल्याण समझा था। पर प्रश्न यह उत्पन्न होता है, कि यह सफावसेनस या समावसेन था कौन ? इस सम्बन्ध मे ऐतिहासिकों ने अनेक कल्पनाएँ की है। स्मिथ ने यह प्रतिपादित किया है, कि यह कोई स्थानीय शासक था. जो कि मौर्य साम्राज्यकी निर्वलता से लाम उठा कर स्वतन्त्र हो गया था, और जिसने कावल की घाटीमें अपना पथक एव स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया था। पर अन्य ऐतिहासिकों को यह मत स्वीकार्य प्रतीत नहीं हुआ। एक मत यह प्रतिपादित किया गया है. कि सभागतेन राजा शालिशक का ही विरुद्ध था। सम्प्रति के उत्तराधिकारी मौर्य राजा का नाम पुराणों में शालिशक लिखा गया है। २०६ ई० पू० के लगमग वही पाटलिपुत्र के राजमित्रासन पर विराजमान था। ग्रीक लेखक पोलिबिअस ने सोफागसेनस को भारतीयों का राजा' कहा है। यह विशेषण किसी स्थानीय शासक या राजा के लिये प्रयक्त नही किया जा सकता था। श्रीक लेखकों द्वारा कोई ऐसा राजा ही 'मारतीयों का राजा' कहा जा सकता था. जो कि चन्द्रगप्त मौर्य के समान मारत के बढ़े भाग का आधिपति हो।' पर

<sup>1.</sup> Bhandarkar D. R. : A. Comprehensive History of India. II pp45-46

शालिशक और सुमागसेन को एक मानना भी युक्तिसंगत नहीं है। हमें जात है, कि अशोक की मृत्यु के पश्चात ही मौर्य साम्राज्य खण्ड-खण्ड होना प्रारम्म हो गया था। काश्मीर में अशोक के एक पुत्र जालौक ने अपना पृथक् एव स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया था। तिब्बती लेखक तारनाय के अनुसार अशोक के बाद विगताशोक राजा बना, जो कि अशोक के पुत्र कुनाल का पुत्र था, और विगताशोक के बाद उसका पुत्र बीरसेन राजा बना। तार-नाथ ने बीरसेन को गान्धार का राजा भी लिखा है। सम्भव है, कि विगताशोक दशरथ या सम्प्रति का ही विरुद हो, जो कि कुनाल के पत्र थे। ऐसा प्रतीत होता है, कि दशरथ या सम्प्रति के शासन काल में मौर्य वशके कुमार बीरसेन ने गान्धार में अपना स्वतन्त्र राज्य उसी प्रकार से स्थापित कर लिया था,जैसा कि कुछ समय पूर्व जालौक ने काइमीर में किया था। दिव्याबदान में भी अजोक के बदाओं में वयमेन का उल्लेख किया है। यह अस-म्भव नहीं, कि ये बीरसेन और बबसेन एक ही व्यक्ति हो, और समागसेन इन्ही का उत्तरा-धिकारी हो। इन राजाओं के नाम के अन्त में 'सेन' शब्द आना इनके पारम्परिक सम्बन्ध का सचक हो सकता है। पर सुभागसेन तथा बीरसेन के विषय में ये सब मत केवल कल्पना पर ही आधारित है। इनका कोई तर्कसंगत या प्रामाणिक आधार नही है। पर यह मुनिष्यित रूप से कहा जा सकता है, कि यवनराज एण्टियोकस नृतीय ने २०६ ई० पूर के लगमग जब हिन्दुक्ताको पारकर मारत मेश्रवेता किया था, तो सिन्धु नदी के पश्चिम के प्रदेश सुभागसेन नामक एक राजा के शासन में थे। यह सुभागसेन एक शक्तिशाली राजा था, और एण्टियोकस ने इसे जीतकर अपने अधीन कर लेने के बजाय यही उचित समझा था, कि इससे मैत्री सम्बन्ध को पून स्थापित कर लिया जाए। यह स्पष्ट है, कि सैल्युकम प्रथम के समान एण्टियोकस तृतीय को भी भारत के आक्रमण में कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकी थी।

सम्मवत, यही समय था जब कि काश्मीर के राजा जालीक ने भी सबनो के भार-गीय आक्रमण को विफल बनाने में सहयांग किया था। अशोक की मृत्यू २३८ हैं थू दूने हुई थी, और तभी जालीक ने काश्मीर में अपना स्वतन्त्र राज्य स्वापित किया था। सम्मव है, कि जालीक का शासनकाल पर्यान्त कर से मुदीधं रहा हो। सैन्युक्त प्रमथ और एष्टियोकम तृतीय के बीच के काल में किसी ग्रीक राजा ने मारत पर आक्रमण किया हों, समका कोई निर्देश श्रीक विवरणों में नहीं मिलता। राजवर्राङ्गणी में जालीक द्वारा स्टेच्छां के परास्त कियं जाने का जो उल्लेख है, वह एष्टियोकम तृतीय की सेनाओं के लिये हो सकता है, उसके दुर्वजनीं किसी अन्य श्रीक राजा के लिये नहीं। क्योंकि जालीक और सुभागसेन दोनो मौर्य वश के ये, जतः यह सर्वथा सम्भव है कि उन्होंने परस्पर मिलकर एष्टियोकत तृतीय का शामना किया हो और यवनराज की क्षस बात के लिये विवस कर दिया हो कि वह इन सारतीय राजाओं से पुनः मैंभी-सम्बन्ध स्वापित करें।

वैक्ट्रिया को जीत कर अपने अधीन करने में एण्टियोकस तृतीय को मफलता प्राप्त नहीं हुई थी, यह इसी प्रकरण में ऊपर लिखा जा चका है। बैक्टिया का राजा यधिडिमास बहुत शक्तिशाली बा, और उसके शासन-काल में मारत के पड़ोसी इस बबन राज्य ने बहुत उन्नति की । युचिडिमास का पुत्र डेमेटियस (दिमित्र ) अपने पिता की अपेक्षा भी अधिक प्रतापी एवं शक्तिशाली था। उसने अपने राज्य के उत्कर्ष के लिये बहुत प्रयत्न किया, और इसीलिये मारत पर भी आक्रमण किया । उत्तर-पश्चिमी मारत के बढे माग पर अपना प्रमुच्य स्थापित करने में उसने मफलता प्राप्त की । यवनराज डेमेटियस जो भारत के एक माग मे अपना शासन स्थापित कर सका, उसका कारण यही था कि सम्प्रति के बाद के मौर्य राजा और भी अधिक निर्वल थे। वैक्ट्रिया के यवन राजाओं का बुत्तान्त हमे प्रवाननया उनके मिक्को द्वारा ही जान होता है। इसी कारण उनके वाल एव शासन-क्षेत्र के सम्बन्ध में बहुत मतमेद है। कब यथिडिमास की मन्य हुई, और कब डेमेटियस बैक्टिया के राजिसहासन पर आरूढ हुआ, यह भी अत्यन्त विवादग्रम्त विषय है। सामान्यतया, यह माना जाता है, कि तीसरी मदी ई० पु० का अन्त होने से पुबं ही डेमेटियस ने वैक्टिया का राज्य प्राप्त कर लिया था. यद्यपि ऐसे भी ऐतिहासिक हैं, जो इस यवन राजा का काल पहली मदी ई०प० मे प्रतिपादित करते हैं। पर यह निविवाद है, कि वैक्टिया के उत्कर्ष का प्रधान श्रेय डेमेट्रियम को ही प्राप्त है। उसके राजगद्दी पर बैठने से पूर्व ही यथिडिमास ने हिन्दुकुश पर्वतमाला को पार कर उस राज्य को आकान्त कर लिया था, जहाँ सुभागसेन का शासन था। हीरान, कन्धार, सीस्तान आदि मे उसके निक्के अच्छी बडी संस्था मे उपलब्ध हुए हैं, जिसमें यह अनुमान किया जाना है कि ये सब प्रदेश यथिडिमास के शासन में आ गये थे। पर डेमेट्यिम ही वह यवन राजा था. जिसने कि सिन्ध नदी को पार कर न केवल पजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, अपितृ भारत के मध्य देश मे दूर तक प्रवेश कर माध्यमिका और साकेत को भी आकान्त किया। सम्मवत यही डेमेटियस मारत पर आक्रमण करता हुआ पाटलिपुत्र तक आ पहुँचा था. और कलिज्कराज सारवेल के कारण ही वह मागव साम्राज्य की राजवानी को जीत नहीं सका था। सिकन्दर के पञ्चात डेमेट्यिम पहला यवन राजा था. जिसने कि सिन्ध नदी को पार कर बाहीक (पजाब) देश को आकान्त किया। पर सिकन्दर व्यास (विपाता) नदी से आगे नहीं बढ सका था। डेमेटियम पूर्व में बहुत दूर तक बढ़ता चला गया, और माकेत तथा पाटलिएत्र तक को आकान्त करने में समर्थं हुआ । डेमेटियम की इम असाधारण मफलना का प्रधान कारण यह था, कि इस समय मगन की सैन्य-जिन्त क्षीण हो चकी थी,और उसके मीर्य राजा अत्यन्त निर्वल थे। अशोक के परचात मौर्य माझाज्य का ह्यास प्रारम्म हो गया था, और तीसरी सदी ई० पू० का अन्त होने के समय मौर्यवशी जो राजा (सम्प्रति के उत्तराधिकारी) पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर आकृत है, वे सर्वशा शक्तिहीन है। सिकन्दर के जाकमण के समय में मगध नन्द राजाओं के अधीन था जिन्हें 'सर्वक्षत्रान्तकत' और 'महासैन्य' कहा गया है। पर इस युग के मागव राजा 'अव्यानिक' बोर 'पर्मवादी' कर के प्रतिद्ध थे। साथ ही, इस काल में पर्म्यावा के कठ, माल्य- लुक्क सद्दा गणराज्यों का जरत ही चुना था। विकल्वर की मारत में अविक आमें नहीं वह सका था, उसका एक प्रधान कारण है जो के ल्याराज्य ही थे, जिल्हें अपनी स्वतन्त्रता बहुत प्रिय थी और विल्हें परास्त कर सकता सिकन्दर के लिसे पुगन नहीं था। वे बेमेंदुवसका अपक्रमण किस मौधं राजा के शासन-काल में हुआ, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, स्थोंकिन तो वैविद्धा के यवन राजाओं का तिविकस सही बंग से निर्धारित ही सकाह है और न अशोक के उत्तराधिकारी मोधं राजाओं का। केवल इतना ही सरीसे के साथ कहा जा सकता है कि यह यवन आक्रमण सम्प्रति के किसी उत्तराधिकारी के शासन-काल में हुआ।

सिकन्दर के समान हेमेटियम ने भी भारत में अनेक नगरियों की स्थापना की थी. जहाँ भारत के जीते हुए प्रदेशों को अधीन रखने के प्रयोजन से यदन मेनाओं को रखा गया था। ऐसी एक नगरी का उल्लेख पतञ्जलि के महाभाष्य में भी आया है, जिसे वहाँ 'दत्तामित्र' लिखा गया है, और टीकाकार के अनुसार जो यवनराज दत्तामित्र द्वारा मीबीर देश में स्थापित एक नगरी थी। दलामित्र डेमेटियस का ही संस्कृत रूपान्तर है, यह मुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है। ग्रीक लेखकों ने डेमेटियस को 'भारत का राजा' लिखा है, और इसमें सन्देह नहीं, कि वह मारत के उत्तर-पश्चिमी एव पश्चिमी प्रदेशों पर अपना आधिपत्य म्थापित करने में समर्थ हुआ था। पाज्यात्य ससार में डेमेटियम के मारत-विजय की स्मृति इतने सुदीवं काल तक कायम रही, कि मध्यकालीन अग्रेज कवि चॉसर ने 'इन्द के राजा' (भारत के राजा) एमेटियम का वर्णन किया, जो निस्सन्देह वैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस ही था। भारत की प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्रुतिमे सिकन्दर और मैल्यकम का कही उल्लेख नहीं मिलता। पर डेमेटियस का (दलामित्र के रूप मे) उल्लेख पातञ्जल महाभाष्य के अतिरिक्त महाभारत में भी विद्यमान है। ' इस बैंक्टियन राजा के बहत-से सिक्के उत्तर-पश्चिमी मारत के बिविध प्रदेशों से उपलब्ध हए हैं। ये प्राय चौदी और ताँबे के हैं। डेमेटियस के कुछ सिक्के ऐसे भी मिले हैं, जिनके एक ओर 'महराजस अपरिजितम देमेत्रियम' शब्द खरोच्टीमाया मे उत्कीर्ण है। इन सिक्को से इस वान में कोई मन्देह नहीं रह जाना, कि इमेदियम भारत के एक मांग को अपने शासन में ले जाने में सफल हुआ था। गान्यं सहिता के युगपुराण में 'धर्ममीत' नामक यवन राजा का उल्लेख मिलता है. जिसे जायसबालजी ने डेमेटियस या दिमित्र का कपान्तर प्रतिपादित किया है बद्यपि सब विद्वान उनके मत को स्वीकार नहीं करते। पर धर्ममीत डेमेट्यिस का रूपान्तर हो. यह सर्वधा सम्बद्ध है।

यक्ता ज्ञापविक्यन्ति (मध्येरन्) च पार्विकाः ॥ युगपुराच (गार्ग्व संहिता)

१. महाभारत १।१३९।२३

२. धर्ममीततमा बद्धा जनं मोश्यम्ति निर्भयाः ।

किस सबन राजा ने सिन्छ नहीं को पार कर भारत के मध्य देश तक आक्रमण किये थे. इस सम्बन्ध में भी ऐतिहासिक एकमत नहीं हैं। प्राचीन ग्रीक लेखकों के विवरणों में मी इस विषय पर ऐक्सस्य नहीं पाया जाता । स्टेबो के विवरणों से समित होता है. कि ग्रीक आकारनाओं द्वारा भारत में की गई विजयों का लाभ कुछ मिनान्डर नेप्राप्त किया था, और कछ यथिडिमास के पत्र डेमेटियस ते । पर टोगस पोस्पिअस ने मारत-विजय का श्रेय अपोल्लोडोटस और मिनान्डर को प्रदान किया है। ऐसा प्रतीत होता है, कि डेमेट्यिस के मारत पर आक्रमण में मिनान्डर और अपोल्लोडोटस उसके सहयोगी थे। सम्भवत , इनकी स्थिति डेमेटियस के सेनापतियो की थी। इस मत के प्रधान प्रतिपादक टार्न है। उनके अनुसार मिनान्डर ने पद्मात्र और दिल्ली होते हुए भारत के मध्यदेश में प्रवेश किया था, और वह साकेत आदि को जीतना हुआ पाटलिपुत्र तक चला गया था। अपोल्लोडोटस ने दक्षिण की ओर प्रस्थान कर मिन्ध नदी के महाने तक के प्रदेशों की विजय की थी। पर ये दोनो डेमेटियम की अधीनता में ही कार्य कर रहे थे. यद्यपि बाद में इन्होंने स्वतन्त्र राजाओ की स्थित प्राप्त कर ली थी। मिनान्डर और अपोल्लोडोटस के भी बहुत-से सिक्के उत्तर-पश्चिमी और पश्चिम-दक्षिणी प्रदेशों में प्राप्त हुए हैं। मिन्गुन्डर की राजधानी शाकल (सियालकोट) नगरी थी। भारत के इस प्रदेश में शासन करते हुए वह बौद्ध-श्रमणों के सम्पर्क में आया और स्थावर तारासेन से जसने बीट धर्म की टीक्स भी सहण कर ली। बीट य त्यों से जमें 'सिलिन्ट' लिखा गया है. और 'सिलिन्टपञ्चों' नासक यन्य से जन प्रवनों के जनर दिये गये हैं, जिन्हें राजा मिनान्डर या मिलिन्द ने अपने गुरु से पूछा था। मिनान्डर के अनेक सिक्को पर बीद वर्म के वर्मचक-प्रवर्तन का चिह्न 'वर्मचक' अकित है, और उसके नाम के साथ 'धूमिक' (धार्मिक) विशेषण दिया गया है। कृतिपय अन्य सिक्को पर उसके नाम (जिसका रूप इन सिक्को पर 'मिनेन्द्र' है) के साथ महाराज और त्राता लिखा गया है। 'महाराजस त्रातरस मेनन्द्रस' से अकित मिनान्डर के मिक्के उसके एक भारतीय राजा होने के पृष्ट प्रमाण है। बौद्ध धर्म के इतिहास में मिनान्डर का भी अन्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। उसके विषय में भी बौद्ध ग्रन्थों में यह लिखा गया है, कि उसकी मत्य के अनन्तर उसकी अस्थियों को मुरक्षित रखा गया था. और उसके राज्य के अन्तर्गत प्रदेशों ने उन्हें परस्पर बाँट किया था। अपोल्लोडोटस के सिक्को पर भी 'महाराजस अपलदतस प्रातरस' शब्द अंकित है. और उसके सिक्के प्राय कान्घार के दक्षिण से लगा कर सिन्ध नदी के सहाने और महोंच तक उपलब्ध होते हैं। ऐतिहासिको का यह भी मत है, कि मिनान्डर और अपोल्लोडोटोस-दोनो का सम्बन्ध डेमेटियस के राजकल के साथ था. और उन दोनो ने डेमेटियस के अधीनस्य सेनापतियों की स्थिति से मारत के आक्रमण से हाथ बटाया था। पर बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई, जिनके कारण इन्ह्रोने भारत में अपने स्वतन्त्र एवं पथक राज्य स्थापित कर लिये।

यह परिस्थित वैक्ट्रिया में डेमेट्रियस के शासन के विरुद्ध कान्ति के रूप में थी। जिस समय डेमेट्रियस मारत-आक्रमण में ब्यापुत वा, उसके युक्टीवस नामक एक सेनापति ते वैन्द्रिया के राजसिहासन पर जपना अधिकार स्थापित कर लिखा। कािपय ऐतिहासिकों ने यह सिपायित किया है, कि युक्टीडब सीरिया के राजकुक के साथ सम्बद्ध था, और अपने कुल के उत्कर्ष की दृष्टि से ही उत्तर्ग वैन्द्रिया पर अपना सासन स्थापित किया था। जब डेमेट्रियस को बेन्द्रिया की कािल का समाधार सिला, तो उत्तर्ग तुरुत्त भारत से प्रस्थान कर दिया और युक्टीडस की अपदस्य करने का प्रयत्न किया। पर उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई, और वैन्द्रिया युक्टीडस केही हाथों में रहा। जिल समय सेनेट्रियस और युक्टीडस वैर्मिट्र क्या स्थापन कें, भारत में निगाबर और अधील्योडीटस ने स्वतन्त्र राखाओं की स्थित ग्रुक्टीडस के स्वतन्त्र राखाओं की स्थित ग्राप्त कर ही थी।

मिकन्दर और सैल्युकम भारत की विजय के मध्यम में जो कार्य नहीं कर सके थे, हैं मेट्टियम और उसके सहसोगी उसे मध्यक नरों में समये हुए। हैं मेट्टियस के आक्रमण का यह परिणाम हुआ, कि परिचम-सिवाणी और उसर-परिचमी भारत पबनों के आधिष्यक चला गया। भारत के इन यवन राजाओं का बुत्तान हुमें प्रधानतथा उनके मिक्को हारा है जात होता है। इसी कारण उनके काल तथा शामन-क्षेत्र आदि के सम्बन्ध में बहुत मतमेद है। प्राचीन मारतीय इतिहास की कोई भी शंपुनन्त ऐसी नहीं मिल नकती, जिससे इत राजाओं का बुत्तान्त एक ही द को निव्हा गया हो। हमने इन यवन राजाओं का उनके इस कारण किया है, क्योंकि ये सोर्य वस के अनिय राजाओं के समकालीन ये, यद्याप सब ऐतिहासिक इस बात पर भी सहसत नहीं है। हमने यहाँ देवेदियस मिनाइट, अपोल्टो-डोटम और युक्टीडस का उनकेल विस्त कर मिक्या है। आजकर के अनेक ऐतिहासिकों ने उनके विषय में इसी बसान्त की प्रसामिक माना है।

प्राचीन भारतीय माहित्य में 'दत्तामित्र' नाम में राजा हे मेट्टियम का और मिलिन्द नाम में मिनाव्यर का उन्नेन्स है. यह ऊपर जिला जा चुका है। कुछ विद्वानों ने यह कन्यमा की है. कि अमोर्क्लोडोटम की स्मृति सी महाभारन में उन्निलिन यवनराज 'अमर्थक के कर में में चित्रकाल तक विद्यमान गई। औक भाषा में अमोर्थ मुंग देवता को कहते है, और सस्कृत में 'मग' जादित्य का ही अन्यतम नाम है। इस प्रकार मगदत्त अमोर्क्लोडोटस का सस्कृत अनुवाद है। महामारन अब जिला रूप में प्राप्त है, वह देखी सन् के बारम्म से कुछ समय पूर्व की हृति है। इस दक्षा में यदि उसमें दन्तामित्र और समदन के रूप में इन यवन राजाओं की स्मृति मूर्यक्षत हों, तो इसमें आज्ययं की कोई बात नहीं।

्ववर्ग के भारतीय आक्रमण के सम्बन्ध में भी अनेक निर्देश प्राचीन भारतीय साहित्य में विद्यमान है। महाभाष्य में आचार्य पतन्त्रज्ञिल ने 'अन्यन् यवन माकेतम्, अरुणत् यवन भाष्यमिकाम्' लिस कर ल्व्ड ज्वार के प्रयोग 'अरुणत्' (आक्रांत क्रिया) के अधिभाय को स्पट क्रिया है। ल्व्ड ल्वार अयोग अप मों किया जाता है, जबकि मृतकाल की घटना प्रयोक्ता के अपने जीवन काल में हुई हो। रामचन्द्र राजा हुए थे, इस अपने में लव्ड का प्रयोग (अजवन्) नहीं किया जायग, इसके लिये 'जवब' प्रयक्त होगा, क्योंकि राजा रामचन्द्र हमारे जीवन-काल में न होकर बहुत प्राचीन समय में हुए थे। पर चीन का भारत पर आक्रमण (१९६ २ ६०)हमारे जीवन-काल में हुआ, इसके लिये लक्ष लकार के मुलकाल का अपों किया जावना। सबन राजा ने सालेत जीर साध्यमिका को पतन्त्रलिक के जीवन-काल में अपों किया जावना। सबन राजा ने सालेत जीर साध्यमिका के प्रतन्त्रकाल के भीवन-काल में आजात्त्रकाल किया जावना ने अपों के प्रतिकृति के स्वतन्त्रकाल की प्रतिकृति के स्वतन्त्रकाल की प्रतिकृति की स्वतन्त्रकाल की प्रतिकृति की स्वतन्त्रकाल में स्वतन्त्रकाल स्वतन्ति स्वतन्त्रकाल स्वतन्त्रकाल स्वतन्त्रकाल स्वतन्ति स्व

पीराणिक अनुश्रुति में मारत के इन यवन राजाओं का वर्णन करते हुए यह कहा गया है, कि ये यवन राजा मूर्पामिषिक्त (जिनका विषिपूर्वक राज्यानिषेक हुआ हो) नहीं होंगें। युग (वस्त्र) के बांग के कारण ये दुराचार (बूरे आचार वाले) होंगे, और न केवल निकसों तथा बालको का वध करने बाले होंगे, अपितु साथ ही परस्पर भी एक दूसरे ने वर्षन्त्र में पिता निम्मन्देह, पौराणिक अनुश्रुति में जिन यवन राजाओं का उल्लेख है, ने विन्द्र में के राजुल से सम्बन्ध रखनेवाला वही राजा थे, जिनका उल्लेख कमर दिया गया है।

वार्मी महिता के अन्तर्यंत युगपुराण मे यवनों के इत आक्रमणों का अधिक स्पष्ट उन्लेग मिलता है। बहाँ लिखा है. कि 'तृग्दिककात्त' (युट्ट एव पराक्रमी) यवन पाञ्चाल और साकेत को आकात्त करते हुए कुमुमध्य (याटिलुष्ट ) पहुँच जायेंगे। उन यवनों) के गुगपुर (पाटिलुष्ट) गुरूँच जानें पर सबंध (रक्त) कर्दम (सून का कियड़) फैल जायया, और नव विषय (प्रात्त) अमंदिष्य पर से आकुल (अध्यवस्थित दशा में) हों जायेंग। 'युगपुराण के इत स्लोकों में यवनों के एक ऐसे आक्रमण की स्मृति सुरक्षित है, जिनमें कि ये विदेशी आक्रात्ता सारत के स्थायेंस में बहुत दूर तक आमें बड़ आये थे, और स्पुरा, पाञ्चाल तथा साकेत को आक्रात्त करते हुए पाटिलुष्ट तक पहुँच पये थे। यह स्पष्ट है, कि युगपुराण का यह वर्णन सिकन्दर अथवा सैत्युक्त के आक्रमणों के सम्बन्ध मंनहीं है। यह होमेंट्रियम के आक्रमण का ही निर्देश करता है। इसीयवन राजा को

 <sup>&#</sup>x27;अविष्ठयत्सीह यवना धर्मतः कामतोऽर्यतः । नैव मूर्वाजिविक्तात्ते अविष्यन्ति नराविषाः ।। युगवोषपुराचारा अविष्यन्ति नृपास्तु ते । स्त्रीणां वालवधेनैव हत्या चैव परस्परम्॥'

 <sup>&#</sup>x27;ततः साकेतमाकस्य परुचालान् सथुरां तथा । यबनाः बुध्दविकात्ताः प्राप्त्यत्तिः कुसुमध्यकम् ॥ ततः पुठ्यपुरे प्राप्ते कर्षेने प्रथिते हिते । अकुलाः विषयाः सर्वे अविष्यत्ति न संशयः ॥ युगपुराणः

ग्रीक लेखकों ने 'मारत का राजा' कहा है, और इसी के मारत आक्रमण में मिनान्डर और अपोल्लोडोटस भी उसके सहयोगी थे।

पर ये यक्त देर तक मारत के मध्यदेश में नहीं टिक सके। यूग पुराण के अनुसार 'यूड दुमंद' (मयकर रूप से मदसरत होकर दूज करनेवाल) यक्त मध्य देश में दुखेंग नहीं। इसमें सक्त कही, कि उनमें रास्त्र के यूड प्रारम्भ 5 । अपयों, और अपने अन्यर से उठा हुआ यह यूड अव्यन्त घोर तथा दु समद होगा।' हमें ज्ञात है, कि वैक्ट्रिया में युक्टीडक नामक नेतापति द्वारा अपने को स्वतन्त्र घोषात कर देने के परिणासस्क्रण डेमेट्टियस को भारत से वापस लीट जाने के लिये विवस होना पढ़ा था, और हसी कारण यवन लंग मारत के मध्य देश में देर तक नहीं टिक तके थे। बाद में विविध यवन राजाओं तथा नेना-पतियों में घोर यूड होते रहे, यह मी ऐतिहासिक तथ्य है। गार्थी सहिद्या के युगपुराण में वैक्ट्रियन प्रोकों के हरिवहास के साथ सम्बन्ध रखने वाली इन्हों घटनाओं की और निर्वंग

यवनों के आक्रमण के कारण मारत की राजनीतिक एवं नैनिक शक्ति बहुत निर्मेत हो गई थी, और इसके परिणाय-स्वरूप इस देश में कोई शक्तिशाली केन्द्रीय शामन नहीं रह गया था। युणपुराण में किव्हा है, कि जब काल के वश्व से सबनों की शक्ति आण हो गई. तो यहीं सात राजा राज्य करिन में थे, और इनका श्रासन कहां-कहीं था, यह हमें मात नहीं है। पर इसमें सन्देह नहीं कि डेमेट्रियम के आक्रमण के पत्थात् वाहे बचन जोग सारत के सम्बंध से सिंह करते हों, और उनकी शक्ति लीण में स्थान कहां या, यह हमें मात नहीं के स्थान के स्थान से स्थान के स्थान से सार करते हों, और उनकी शक्ति लीण में स्थान हों गई हो, पर मारत की राजनीतिक एकता भी अब कायम नहीं गई सकी थी।

नीसरी सदी ई० पू० के अन्तिम और दूसरी सदी ई० पू० के प्रारम्भिक वर्षों में भारत पर यबनों के जो आक्रमण हुए, उनके सम्बन्ध में यही निर्देश हमें बिविष साधनों द्वारा प्राप्त होते हैं। मीयें वद्य के पनन काल के साथ इनका घनिष्ठ सम्बन्ध हैं।

# (६) कलिङ्गराज खारवेल

वैक्ट्रिया के यवन राजा डेमेट्रियम के समान कलिङ्क के राजा खारवेल का भी मार्थ माझाज्य के पनन के काल के साथ घनिष्ट सम्बन्ध है। राजा अशोक के परचाल जब मोर्थों की शक्ति क्षीण होने लगी, और मानघ साझाज्य के मुदुरवर्ती प्रदेश मार्थों की

- 'नम्बतेशे न स्वास्थिति यवना युद्धवृत्रंबाः ।
  तेवामन्योन्यसंभावाः (संप्रामाः) अविष्यिति न संश्रयः ॥
  आस्यवश्रीत्यतं योरं युद्धं परमदास्थम् ।'
  २. 'ततो यगवश्रासेचां यवनानां परिकाये ।
- २. 'ततो युगवसालेवा यवनाना परिकाय । संकेते (?) सप्त राजानो भविध्यन्ति न संक्षयः॥'

अधीनता से मुक्त होने लगे, तो कलिज्ज ने भी स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली, यह इसी अध्याय में ऊपर लिखा जा चुका है। कलिङ्क की स्वतन्त्रता का परिचय हमें हाथीगुम्का के घिला-लेख से मिलता है, जिसे राजा खारबेल ने उत्कीर्ण कराया था। इस लेख मे जहाँ राजा लारवेल के बीर कृत्यों का क्यान है, वहाँ साथ ही उसके पूर्ववर्ती कलिङ्क राजाओं का मी उल्लेख है। प्राचीन भारतीय इतिहास के परिज्ञान के लिये इस लेख का बहुत महत्त्व है, पर कठिनाई यह है कि इस लेख के अनेक पाठों के सम्बन्ध में पूरातत्त्ववैताओं मे गम्मीर मतमेद विद्यमान है। इसी कारण खारवेल के काल के विषय में भी ऐतिहासिको में ऐकमत्य नहीं हो सका है। अनेक विद्वानों ने यह मत प्रतिपादित किया है, कि सारवेल शुक्कवंशी राजा पृथ्वमित्र का समकालीन था। पृथ्यमित्र ने मौर्यवंश के राजा बृहद्वय की मारकर पाटलिपूत्र के राजींमहासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, और उसका काल १८४-१४० ई० पूर्व माना जाता है। खारबेल को पुष्यमित्र का समकालीन मानने का मुख्य कारण यह था, कि हाथीगुम्फा लेख मे उस द्वारा की गई विजयों का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि उस (लारवेल) ने अपने शासन के बारहवें वर्ष मे मगध के राजा बहसति-मित्र (बृहम्पतिमित्र) को अपने पैरो पर गिरने के लिये विवस किया, और राजा नन्द कलिज्ज में महाबीर स्वामी की जो जिनमीत पाटलियत्र ले गया था. उसे फिर कलिज्ज वापस ले आया। हाथी गुम्फा लेख के बहसतिमित्र को जायसवाल जी ने पुष्पमित्र के साथ मिलाया, और यह प्रतिपादित किया, कि क्योंकि बृहस्पति (बहमति) पुष्य नक्षत्र का नक्षत्राधिप माना जाता है, जत बहमतिमित्र (बहस्पतिमित्र) को पूज्यमित्र का पर्यायवाची समझा जा मकता है। खारवेल ने मगघ के जिस राजा बहुस्पतिमित्र को परास्त करने का उल्लेख किया है, वह शक्कवशी राजा पृष्यमित्र ही था।

हाथीगुम्का लेल से ही 'राज सुरिय काल' का जी उल्लेख आया है, और इस मीर्य काल या मीर्य सबत् के १९५ ने बर्च में किये गये कार्यों का विवरण है।' पुराणों के अनुसार मीर्य वस में १३० वर्ष तक सासन किया था। यदि चन्द्रमुख की राज्यप्राणित से मीर्य संबत् का प्रारम्भ माना जाए, तो पुष्पामंत्र सुन्न १३८ मीर्य सबत् में पारिलपुत के राजीसहालक पर आल्ड हुआ, और क्योंकि पुराणों में उसका सासनकाल ३६ वर्ष लिखा गया है, अत उनमें १७५ मीर्य सबत् तक राज्य किया। सारवेल के हाथीगुम्का लेख में १६५ मुरियकाल (मीर्य सबत् तक राज्य किया। सारवेल के हाथीगुम्का लेख में १६५ मुरियकाल (मीर्य संबत्) का उल्लिखत होना इम बात का स्पष्ट प्रमाण है कि सुङ्गवधी पुष्पांमत्र और कल्जिस्त कारवेल समझालीन में।

श्री जायसवाल और स्टेन कोनो द्वारा यही मन प्रतिपादित किया गया है। वे खारवेल का काल दूसरी सदी ई० पू० के पूर्वार्थ में मानते हैं। पर श्री राय चौचरी का मत है, कि

 <sup>&#</sup>x27;मृरियकालं बोडिजं कोवडि अगस निकंतरियं उपादावाति ।' इसी का अन्य पाठ वह स्वीकृत किया गया है—'मिरिय कास वो छिनं च चोयिठ अंगं सितकं तुरियं उपादयति ।'

कारचेल पहली सवी ई० पू० के बलितम घरण मे हुआ चा। जनेक जन्य विद्वानों ने वी इस सत का समयंग किया है। उनकी सम्मति मे न तो वृहस्तिमित्र और पुष्पमित्र की एक्ता स्थापित करना युक्तिस्तरत है, और न हाथीपुम्फ लेख मे वहस्तिमित्र शाट ही निर्माद है। इसी प्रकार 'राजा मुरियकाल' पाठ मी संबंदम्यत नहीं है। मीर्य दश हारा किसी नये सबत का प्रारम्म हुआ था, यह स्वीकार कर तकना भी सम्भव नहीं है, क्यों कि अद्योग नहीं किया। उसने जो भी वर्ष पूजित किये हैं, वे अपने राज्यामित्रक के समय से हैं। यदि मीर्य सबत की सद्याहितों, तो राजा अद्योग का उपन्यामित्रक के समय से हैं। यदि मीर्य सबत की सद्याहितों, तो राजा अद्योग का उपन्य हों उनका अपने लेखों में उपयोग करता। यदि हाथीपुम्फा लेख में मेरिय-काल का उक्लिलित होंगा मान मी लिया जाए, तो भी १६५ वें मीरिय सबत की बात तो सर्ववा अनिश्चत है। जिस बाव्य 'पानन्तिगय सिठमंत्राम्य प्रत्याहित को प्रवास का स्वास्त्र 'पानन्तिगय सिठमंत्र राजमृरियकाले' का अर्थ १६५ वें मीर्य सबत् की कात तो सर्ववा अनिश्चत है। जिस बाव्य 'पानन्तिगय सिठमंत्र राजमृरियकाले' का अर्थ १६५ वें मीर्य सबत ने किया वा है, उनके ने केवल अर्थ में मनव है, अपितृ पाट के सम्बन्य में भी सब विद्वान एकमत नहीं है। इस वास में मार्य ल को गुष्पामित्र का ममकालीन सानित का को विस्तिस्तर ना स्वास राज्य हो हो हो हो हो हो हो हो हो स्वास ने का स्वास का ममकालीन सानित का को विस्तिस्तर ना स्वास राज्य हो है। हम त्या से सानित को गुष्पामित्र का ममकालीन सानित का को स्वास विस्ति स्वास स्वास स्वास का स्वास के स्वास को स्वास का सानित का को स्वास का स्वास का सानित का स्वास स्वास स्वा

श्री रायचौधरी ने राजास्वारवेल का काल जो २५ ई० पूर्व के लगमग में प्रतिपादित किया है, उसका कारण हाथीगु-फा लेख में नन्दराज के पश्चात् की एक कालाविव का उल्लेख है। हाथीगुम्फा लेख के अनुमार लारवेल ने अपने शामन के पाँचवे वर्ष मे तनसूलि से नहर के पानी को अपनी नगरी मे प्रविष्ट कराया। यह नहर नन्दराज के ममय में 'तिवस-सत' कालावधि तक प्रयुक्त नहीं हुई थी। 'तिवसमत' का क्या अभिप्राय है, इस सम्बन्ध में भी पूरातत्त्ववेत्ताओं में मतभेद है। इसके दो अर्थ हो सकते हैं, १०३ या ३००। श्री राय-बौधरी ने २०० को स्वीकार्य माना है। उनका कथन है, कि यदि 'तिवससत' का अर्थ १०३ माना जाए, तो खारवेल का राज्यारोहण काल नन्द के ९८ वर्ष बाद स्वीकार करना होगा, क्योंकि तनस्लि की नहर को अपनी राजधानी में मिलान की घटना खारबेल के राज्य प्राप्त करने के पाँच वर्ष बाद हुई थी। नन्द का विनाश कर जब चन्द्रगप्त ने मीर्य साम्राज्य की स्थापना की, उसके ८५ वें वर्ष मे राजा अशोक की मृत्यु हुई थी, क्योंकि चन्द्रगृप्त ने २४ वर्ष राज्य किया, बिन्दुमार ने २५ वर्ष और अझांक ने ३६ वर्ष । स्वारवेल से पहले कलिङ्क के दो स्वतन्त्र राजा हा चुके थे, अत अधोक की मृत्युऔर लाख्वेल के राज्यारोहण के बीच में केवल १३ या १४ वर्षों की अवधि कभी स्वीकार्य नहीं मानी जा सकती। कलि हुको अशोक ने जीत कर अपने अधीन किया था। उसके झासन काल मे वह अवस्य ही मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत रहा था। इस दशा मे कलिन्क्स की स्वतन्त्रता प्राप्ति का समय यदि अशोक की मृत्यु के तुरन्त पश्चात् भी मान लिया जाए, तो भी १३

 'पञ्चमे च वानी वसे नन्यराज तिवससत ओखाटितं तनसुस्तिय बाटापनादीम् नगरं पवेसपति ।' वर्ष के स्वत्य काल में दो राजाओं की कालावधि स्वीकृत नहीं की वा सकती। अतः उचित यही है, कि 'तिवससत' का अर्थ ३०० लिया जाए, और सारवेल का समय राजा नन्द के २०० वर्ष के लगभग बाद माना जाए।

पर हाचीगुम्का लेख मे जिस नन्दराज का उल्लेख है, वह पाटलिपुत्र का (चन्द्रगुप्त मौर्य का पूबर्वती) राजा नन्द है, या कलिङ्ग का कोई प्राचीन स्थानीय राजा-यह बात भी विवादगस्त है। साथ ही, 'तिवससत' का अभिप्राय १०३ होना ही अधिक सगत एवं युनितयुन्त है। यदि हाथोगुम्फा लेख का नन्दराज पाटलिपुत्र का नन्द ही हो, तो भी उसके १०३ वर्ष पश्चात खारवेल की सत्ता स्वीकार करने मे कोई कठिनाई उपस्थित नहीं होती। अशोक की मृत्य नन्द के ८५ वर्ष पश्चात हुई थी। इसी समय से मौर्य साम्राज्य का ह्यास एवं पतन प्रारम्भ हो गया था। अशोक की मृत्यु के तत्काल बाद ही कलि क्र सदश नया जीता हुआ राज्य स्वतन्त्र हो गया था, यह सर्वथा स्पष्ट है। यह भी सम्भव है, कि अशोक के शासन काल के अन्तिम वर्षों में ही ऐर (ऐल) वशी चैत्रराज की आधीनता में कलिक्क ने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली हो। खारवेल चैत्रराज की तीमरी पीढ़ी में हजा था। यदि कलिज्ज की स्वतन्त्रता के समय चैत्रराज वृद्ध हो, तो उसके १३ या १४ वर्ष पश्चात खारवेल का कि के राजीसहासन पर आरू होना मर्बया सम्भव हो सकता है। यदि 'तिबससत' का अर्थ १०३ म्बीकार किया जाए, तो खारवेल उस समय कलिज का अधिपति बना था. जबकि कुनाल के पञ्चात राजा बन्धुपालित मगध के राजीसहासन पर विराजमान था. और उसके शासनकाल की भी समाप्ति होने वाली थी। अशोक के बाद कुनाल ने ८ वर्ष, बन्वपालित ने ८ वर्ष और फिर सम्प्रति ने ९ वर्ष तक राज्य किया था। इस प्रकार अशोक की मृत्यु और सम्प्रति की मृत्यु के बीच मे केवल २४ या २५ वर्ष का अन्तर था। अब यदि व्वारवेल का राजिमहासनारूढ होने का समय नन्द से १०३-४ = ९९ वर्ष पश्चात् माना जाए, तो लाखेल अशोक के १४ वर्ष बाद राजा बना। उसने अपने शासन के बारहवें वर्ष मे मगव पर आक्रमण किया था। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है, कि मगघ पर यह आक्रमण अशोक की मत्य के १४ - १२ - २६ वर्ष पश्चात हुआ था,जबकि राजा सम्प्रति की मृत्यु हो चुकी थी, और उसका पुत्र शालिशुक पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर आरूढ हुआ था। गार्गी संहिता के युग पुराण द्वारा ज्ञात होता है, कि यह शालिशुक दुष्टात्मा, धर्मवादी और अवार्मिक था, और देश का मर्दन करने वाला था। शालिशुक के इतिहास पर हम इसी अध्याय के अगले प्रकरण मे प्रकाश डालेंगे। राजा सम्प्रति जैन धर्म का अनुयायी एव सरक्षक था, और कलि क्लराज खारवेल भी जैन था। ऐसा प्रतीत होता है, कि सम्प्रति का पुत्र कालिक्क धर्म के प्रति जरा भी आस्था नहीं रखता था, पर घर्म का ढोग अवश्य करता था। हैं से ब्यक्ति के मग्रुच का राजा बनने पर यदि खारवेल ने उस पर आक्रमण कर अपने सम्मख सिर नवाने को उसे विवश किया हो, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नही है।

हाथी गुम्फा शिलालेख मे राजा खारवेल द्वारा ववनराज विमित (डेमेट्रियमस) के आक-मण का भी उल्लेख है। वहाँ लिखा है, कि खारवेल ने गोरक्षणिरि को तोड कर राजगृह को

घेर दबाया। इन कर्मों के अपदान (अवदान या वीरकथा) के संनाद से यवनराज दिमित चबरायी सेना और बाहनों को कठिनता से बचाकर मयुरा को माग गया । हाथीगुम्का लेख के अनुसार खारवेल ने अपने शासन के आठवें वर्ष मे गोरखगिरि पर आक्रमण किया था, और राजगृह को भी आकान्त कर किया या। यदि खारवेलका राजगृह पर आक्रमण उसके शासन के आठवें वर्ष में हुआ हो, तो इसी प्रकरण में ऊपर निदिष्ट तिथिकम के अनुसार यह आक्रमण राजा सम्प्रति के समय में होना चाहिये। पर इस प्रसग में यह बात ध्यान देने योग्य है, कि मौर्य वश के राजाओं का न शामन-काल मुनिश्चित रूप से निर्धारित हो सका है, और न उनका पूर्वापर कम। अनेक ऐतिहासिक अशोक की मृत्य का समय२२८ई० पु० में न मान कर २३२ ई०पू०मे प्रतिपादित करते हैं, और कितने ही विद्वान अशोक का उत्तराधिकारी कृताल को स्वीकार नहीं करते । उनके अनुसार अज्ञोक की मृत्यु के पश्चात् दशरम (बन्युपालित) ही मौर्य साम्राज्य का अधिपति बना था। इस दशा में सम्प्रति की मृत्यु का काल कुछ वर्ष पहले चला जाता है, और खारवेल द्वारा मगध पर आक्रमण किये जाने का समय वह बन जाता है, जबकि सम्प्रति के बाद शालिशक मीर्य साम्राज्य का स्वामी बन गया था। पिछले प्रकरण मे हम यह प्रतिपादित कर चुके है, कि बैक्ट्रिया के यवनराज डेमेट्यिम ने भारत के मध्य देश पर उस समय आक्रमण किया था. जब कि मीर्य वश की शक्ति क्षीण हो गई थी। यदि लाखेल के इस दावे को सत्य माना जाए, कि यवन-राज दिमित या डेमेटियस कलि कराज के बीर कृत्यों की गांधा को सुनकर घटरा गया था और इसी कारण अपनी सेना को साथ लेकर मध्य देश से मधुरा की ओर चला गया था. तो यह भी स्वीकार करना होगा, कि डैमेट्यिस जो मगघ अथवा मध्यदेश में नहीं टिक मका, उसका प्रधान कारण कलिङ्क राज सारवेल की सैन्य शक्ति ही थी। सगध के निर्वेल मौर्यवशी राजा तो यवन आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा कर सकते से असमर्थ रहे थे, पर कलिक्कराज सारवेल की शक्ति के सम्मुख डेमेट्रियस ने अपने को असहाय अनुमव किया था, और वह पश्चिम की ओर चले जाने को विवश हुआ था।

लारबेल के काल का निर्धारण करते हुए कितपय जन्म बाती को भी दृष्टि मे रखा जाता है। उसके हाथीमुम्का शिलालेख मे उत्तर मारत पर किये गये तीन आक्रमणों का उत्लेख है। एक आक्रमण मे सारबेल ने गोरपिगिर (बरावर पहाड़ी) को आक्रमत कर गाजपृह को मे रेलिया था। एक अन्य आक्रमण में उसने यवनराज दिशित्र को परिचय की और प्रकेत दिया था, और तीसरे आक्रमण में उसने ममचराज में अपने पर्रांग पर रखने के लिये विवस किया था। ये चटनाएँ गुक्रमधी पुष्पित्र के समय मे हुई, यह स्वीकार कर सकना मन्मव नहीं है। गुष्पित्र के समय में मन्मवीवन और नई शक्ति कर

 <sup>&</sup>quot;वातापिता राजमहं उपपीडायमित एतिना च कम्मापदान संनादेन संबद्धतसेन वाहनो विपर्वविर्त् मधुरा अपयातो यदनरावदिवित यच्छति।"

सञ्चार हो गया था, और इस शुक्रु गंशी राजा ने दो बार जरवसेय यक्त का ब्री जनुष्ठान किया था। इस स्थिति में यह कैसे माना जा सकता है, कि सारवेज ने पुष्पतिम को जयमें सम्मृत्त सिर सुकाने के लिये विवध किया हो। यमें कि हावीपुष्का खिलालेख में यवनराज विशित्त का उल्लेख है, और सम्बदेश पर धवनों के आक्रमण पुष्पतिम से कुछ समय पूर्व हो जुके में, अत. सारवेज का समय भी पुष्पतिम द्वारा मागथ राज्य की प्रास्ति और मौर्य वंध के अन्त से कुछ वर्ष पहले ही निर्धारित करना होगा। हावीपुष्का खिलालेख की लिपि और माथा भावि के साथार पर भी यह कहा जा सकता है, कि यह लेख की लिपि और माथा भावि के साथार पर भी यह कहा जा सकता है, कि यह लेख अभीक के समय से अधिक पीष्क ना नहीं है।

# (७) राजा सम्प्रति के उत्तराधिकारी

पौराणिक अनुश्रृति के अनुसार राजा सम्प्रति के पश्चात् मौर्य वश के चार राजा हुए, जिनके नाम कमना शालिशक, देववर्मा, शतधनुष (शतधन्ता) और बहद्रथ थे। पराणी में इनके शासन के वर्ष कमश १३, ७. ८ और ७ लिखे गये हैं। चन्द्रगृप्त, बिन्द्सार और अञोक के जो शासन वर्ष प्राचीन ग्रन्थों में उन्लिखित हैं, उनका सर्वयोग ८५ वर्ष है। इसी प्रकार अजोक के उत्तराधिकारी कुनाल, दशरथ (बन्धुपालित) और सम्प्रति के शासन-कालों का जोड़ २५ वर्ष होता है। अब यदि सम्प्रति के चारो उत्तराधिकारियों ने कल मिलाकर ३५ वर्ष राज्य किया, तो मौर्य वश का कुल शासन-काल ८५ 🕂 २५ 🕂 ३५ 🚉 १४५ वर्ष हो जाता है, जबकि सब पुराण इस बात पर सहसत है, कि मौयंवश का शासन १३७ वर्षों तक रहा। इस प्रकार ८ वर्षों का अन्तर पड जाता है, जिसकी व्याख्या अनेक प्रकार से की गई है। यदि किसी राजा ने ७ वर्ष ३ मास तक राज्य किया हो. तो मुविधा के लिये उसका शामन-काल ८ वर्ष लिख दिया जाना सर्वधा स्वामाविक है। इस प्रकार मीयं वद्य के दस राजाओं के शासन-वर्षों का उल्लेख करने हुए ५ या ६ वर्षों का अन्तर पड जाना असम्भव नहीं है। पूराणों में कही-कही राजाओं के शासन-वर्षों में मेद भी पाया जाता है। उदाहरणार्य, मत्स्य प्राण की एक प्रति मे राजा शतधन्या का शासन-काल ६ वर्ष लिखा गया है,'८ वर्ष नहीं। इस प्रकार ८ वर्षों का जो अन्तर ऊपर निदिष्ट है, उसका समाधान कर सकना कठिन नहीं है। साथ ही, यह भी घ्यान में रखना चाहिये कि यद्यपि सब पुराणों में मौर्य वश के शासन का काल १३७ वर्ष लिखा गया है, पर इस वस में कुल कितने राजा हए, इस प्रश्न पर पौराणिक अनुभूति में भेद पाया जाता है। बायु और ब्रह्माण्ड पुराणों में मीर्य बंध के राजाओं की संख्या ९ दी गई है, और मत्स्य-पुराण में १०। हमने यहाँ इस वक्ष के दस राजाओं के नाम दिये हैं—चन्द्रगुप्त, बिन्दसार. अशोक, कृताल, दशरथ (बन्धुपालित), सम्प्रति, शालिशुक, देववर्मा, शतधनुष और

१. 'भविता शतमन्या च तस्य पुत्रस्तु वट् समाः।'

बृह्दस्थ। ब्रह्माण्ड पुराण ने जो ९ मौर्य राजा गिनाये गये हैं, उनमें बालिश्युक का नाम नहीं है। पर इस राजा की सत्ता गार्गी सहिता से भी सूचित होनी है। सम्मदतः, यही मत यूचितसतत है, कि मौर्य वंश के कुछ राजाओं की संस्था १० थीं, और उनके स्थवित्तयत सासन-वर्षी का जोड़ जो १९७ वर्षी कुछ अधिक बनता है, उमका कारण क्रष्टित वर्ष को पूर्ण वर्ष मिन कर उच्लिलिवत कर देना ही है।

राजा सम्प्रति के पश्चात् उमका पुत्र शालिशुक पार्टालपुत्र के राजमिहासन पर आकड हुआ। मौसे बश के इतिहास में इस राजा का शासन-काल अप्यत्त महस्य का है। पिछले दो प्रकरणों में जो विवेचन हमने किया है, उसके अनुसार यवनराज दिमिन को आक्रमण इसी के समय में हुआ था, और कलिङ्कराज खार्यक में दे इसी के समय में रीन बार मग्य एवं उत्तराप्य को आक्रान्त किया था। यह भी सम्भव है, कि इसी के शामन-काल की राजमीतिक अध्यवस्था में जाम उठा कर कास्मीर का मोर्थ बंधी राजा जालांक मो मध्य-वंद को आक्रान्त करता हुआ कायकुळ नक बढ आया हो। राजनरिक्क्षणी में आलीक की विवयों का जो उल्लेख है, उचकी हम इसी अध्याय में अरह निविद्य कर चुने हैं।

वालिक्षुक के समय में मीर्य साझाज्य में जो घोर अध्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, उनके कतियय निवंद प्राचीन साहित्य में विषमान है। युण्युराण के अनुसार धालिक्षुक के अपने वह आई को मार कर राजनिहानन प्राप्त किया था। इन बड़े नाई का नाम क्या था, यह युग्युराण ने मुक्तिन कही किया, पर हमके किये 'मायु' और 'मूणे अधिन' (जिसके स्पूणे की क्यांति सर्वत विस्तेत हो) विशोपणों का प्रयोग किया है। 'ऐसा प्रतीत होता है. कि राजा सम्प्रति का झालिक्षक के अनिरंक्त कोई अपन भी पृत्र था, जो अपने रिला के समान हो साचु स्वमाव का एवं गुणी था। य्येट्य पुत्र होने के कारण राजा के पद पर र उसी का अधिकार था। पर कालिक्षक ने उनका चात कर साच्य राज्य की हस्तकत कर रिल्मा। सालिक कुक और उसके बड़े माई में राजीसहानन के लिये वो गृह-कलह हुई होती, और उसके कारण सीर्य वालकत कर की जो दुईना हो गई होती, उसकी कल्पना सहक में को बारण की है। स्वर्ष पुत्र कुल को स्वर्कत प्रताह हो गई थी, पर सम्भवत उसकी स्वर्ण है। स्वर्ण पुत्र के स्वर्ण को स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण को स्वर्ण की स्वर्ण के स्वर्ण को स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण को स्वर्ण को स्वर्ण के स्वर्ण की स्वर्ण कर के स्वर्ण का सुत्र के स्वर्ण को स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण का सुत्र किया। युग्य पुराण में उसे 'दुष्टात्या' (इट्ट प्रवर्ण का अरित प्रया विश्व हैं प्रयासिक से से प्रता कर की सामित करने साला) तथा 'स्वर्णाक को स्वर्ण करा सुत्र किया है। स्वर्ण के स्वर्ण करने स्वर्ण का सुत्र किया। सुत्र प्रयाण में उसे 'दुष्टात्या' (इट्ट प्रवर्ण के स्वर्ण करने साला) वार्ण के स्वर्ण क्यांतिक से से हिंग हो की विश्व करने साला हो स्वर्ण किया कर साला करने स्वर्ण करने साला करने साला करने स्वर्ण करने स्वर्ण करने साला है। स्वर्ण साला करने साला हो साला हो स्वर्ण करने साला हो साला हो

१. 'स क्येक्ट भ्रातरं साधुं केतेति (? हत्वा वि ?) प्रचितं गुणैः।'

 <sup>&#</sup>x27;ऋतुका कर्म सुतः शालिक्को मिक्यिति । स राजा कर्मपूतो बुध्दात्मा प्रियविषकः । स्वराध्द्रमर्ववे धोरं धर्मवादी द्वामानिकः।।'

स्वरूप स्पष्ट रूप मे हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। युग पुराण ने यह भी मुचित किया है कि इस 'मोहात्मा' (मर्ख या मढ) ने धर्म की विजय को स्थापित किया।' 'विजय नाम धार्मिकम्' शब्द व्यञ्ज के साथ लिले गये हैं। राजा अशोक ने धर्म विजय की जिस नीति का सुत्रपात किया था, उसका दुरुपयोग भी किया जा मकता था। कोई दुप्टात्मा, अर्घामिक, धर्मवादी एव मोहात्मा राजा धर्मविजय की नीति की आड में मनमानी भी कर सकता था. और उसमें जनता का द्वित व कल्याण सम्पादित न होकर उसका अनर्थ हो मकता था. इम स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। शालिश्क ऐमा ही राजा था। यही कारण है, कि उसके शामन-काल में मौर्य माम्राज्य का बहुत अहित हुआ। वैसे तो अशोक के बाद ही मौयों की गक्ति क्षीण होनी प्रारम्भ हो गई थी, और कलिक्क तथा आन्ध्र सदृश प्रदेश उनकी अधीनता में मुक्त होकर स्वतन्त्र हो गये थे, पर जालिज्ञक के समय में माग्य साम्राज्य के विषटन की प्रक्रिया और भी अधिक तीब हो गई। यही समय था, जबकि यवनराज डेमे-ट्रियम और उसके सेनापितयो (मिनान्डर तथा अपोल्लोडोटम) ने मारन पर आक्रमण किये, और वे पजाब, बज, माध्यमिका, मथुरा, पाञ्चाल और माकेत को आकान्त करत हुए पाटलिपुत्र तक आ पहेंचे । यदि कलिङ्कराज खारबेल उनका प्रतिरोध करने के लिये उत्तरापय की ओर अग्रसर न होता, और बैक्ट्रिया में युधिडिमास डेमेटियस के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा न खडा कर देता, तो भारत के मध्यदेश की इन यवन आकान्ताओ द्वारा कैसी दुर्देशा की जाती, इसकी कल्पना सहज मे की जा सकती है। यद्यपि यवन लोग मध्यदेश मे देर तक नहीं टिक सके, पर इसका श्रेय शालिश्क को किसी भी दक्षा में दे सकना सम्भव नहीं है। यवनों के प्रतिरोध में अपने को अनमर्थ पाकर, सम्भवत , इस 'मोहात्मा' एव 'अवामिक' राजा ने धर्मविजय का ढोग करके अपनी निर्वलता पर परदा डालने का प्रयत्न किया था। इसी पर युगपुराण के लेखक ने इस राजा को 'घमंबादी' और घमं विजय को स्यापित करने बाला कह कर ब्युक्त किया है। इसमें सन्देह नहीं, कि शालिशक के समय मे मौर्य साम्राज्य की बहुत दुदंशा हो गई थी। एक ओर यबनराज डेमेट्यिस उस पर आक्रमण करने के लिये तत्पर था, और दूसरी ओर कलि क्रराज खारवेल बार-बार मगध एवं उत्तरा-पद्म को आकान्त कर उसे आधात पहुँचा रहा था। सम्भवत , इसी समय मे काश्मीर के मौर्यवंशी राजा जालौक ने अपने कुल की मान-मर्यादा की रक्षा करने के प्रयोजन से न केवल म्लेच्छ यवनो से लोहा लिया था, अपितु मारत मे शान्ति और मुब्यवस्था स्थापित करने के लिये वह पूर्व में कान्यकृष्य तक भी चला आया था।

हाचीगुम्फा शिलालेख से मगध के जिस राजा का लारबेल द्वारा परास्त किया जाने का उस्लेख है, उसका नाम 'बहमतिमित्र' पढ़ा गया है। यह बहसतिमित्र या बृहस्पति-मित्र पुष्पमित्र नहीं हो सकता, यह पिछले प्रकरण में निकपित किया जा चुका है।

१. 'स्वापविद्यति मोहात्मा विजयं नाम धार्मिकम् ।' ( युग पुराण )

बौद्ध यन्य दिष्याबदान में सम्प्रति के उत्तराधिकारी का नाम 'बृहस्पति' जिला गया है। पौराणिक अनुष्ति के अनुसार सम्प्रति के बाद शालिशुक्त मयम का स्वामी बना वा, और बौद्ध अनुभृति के अनुसार बृहस्पति । इस दशा में यह करना असवत नहीं कहीं जा सकती, कि ग्रालिशुक और बृहस्पति एक ही व्यक्ति के दो नाम थे।

शालिशक के सम्बन्ध में अनेक अदमत उटकनाएँ की गई है। एक उटकुना यह है, कि इस राजा का शालिशक नाम यवनराज सैत्यकस के नाम पर रखा गया था। सीरियन सम्राट एण्टियोकस नतीय के पिना का नाम भी सैल्युकस था। चन्द्रगप्त मीर्य के समय से ही सीरिया के यवन राजाओं और मगध के मौर्य सम्बाटों के बीच धनिष्ठ सम्बन्ध चला आता था। चन्द्रगप्त की साम्राज्ञी यवन कुमारी थी, अत उसके वशज मौर्य राजाओ मे यवन रक्त की भी सत्ता थी। मौयों के अन्त.पूर मे यवन दासियाँ व परिचारिकाएँ मी रहा करनी होगी, यह भी स्वीकार किया ही जाना चाहिये। इस दशा में यदि मीय राजा सम्प्रति ने अपने पत्र का नाम सैल्यकस का संस्कृत रूपान्तर रख दिया हो, तो इसमे आइवर्य की कोई बात नहीं। कतिपय विदानों ने जालीक और शालिशक को भी एक ही माना है। जनका कथन है. कि दोनो शब्दों में ध्वनि का साम्य है. ओर कल्हण ने राजनरिक्रणी में शालिशक को ही जालीक लिख दिया है। शालिशक के शासन-काल में यबनों का जो आक्रमण हुआ था, उसे विफल बनाने में इम राजा को सफलना प्राप्त हुई थी। इसी की स्मति राजतराज्यणी में सरक्षित है। पर ये दोना उद्रक्रनाएँ किमी ठोम ऐतिहासिक आधार पर आश्रित नहीं हैं। शालिशुक और सैल्युकस में साम्य अवश्य है, पर शालिशक एक विश्व सम्कत शब्द भी है। जालीक और शालिंगक को एक समझ सकना तो इस कारण भी सम्भव नहीं है, क्योंकि कल्हण ने जालीक का 'बौद्धवादिसमृहजित' (अपने को बौद्ध कहने वालों के समझ या सब की विजय करने वाले ) सिद्ध अवध्यत से जान और जपदेश पाटन करनेवाला कहा है। जालीक नन्दीश या शिव का पूजक था, और शालिशक धर्म-विजय की नीति का अनुसरण करने वाला। इस दशा में केवल ध्वनि साम्य के आधार पर इनकी एकता प्रतिपादित करना यक्तिसगत नही है।

शालिशुक के परचान् देववर्मा पार्टालपुत्र के राजांमहासन पर आरूद हुआ । पुराणों में उसका शासन-काल सान वर्ष लिखा गया है । देववर्मा का उत्तराधिकारी शतक्वा ग्रा

Bhandarkar D R A Comprehensive History of India, Vol. H. pt. 45-46

२. 'तत्काल प्रवलप्रेक्ष बौद्धवादिसमूहजित् ।

अवसूतोऽभवत् सिद्धस्तस्य सानोपदेशकृत् ॥'राजतरिक्कृणी १।११२

३. 'विजयेश्वर मन्दीशक्षेत्रज्येष्ठेशपूजने ।

तस्य सत्यिवरां राज्ञः प्रतिका सर्वेदाऽभवत् ॥' राज्यतरिक्कणी १।११३

वातकपुत् चा। इसने कः या बाठ वाल गञ्च किया। मौर्य वदा के शासन-काल को १३७ वर्षों ने सीमित करने की दृष्टित से बही मानना उपयुक्त होगा कि शतकप्या का शासन-काल कर ... साल बरा। देववनां और शतकप्या के समय की ने कीई भी राजनीतिक पटना हुयें काल नहीं है। पर यह मुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इनके शासन-काल में भी मौर्य सामाज्य का पतन जारी रहा, अनेक प्रदेश मगद की अधीनता से मुक्त होकर स्वतन्त्र हुए, और उत्तर-पश्चिमी मारत के यबन राजा अपनी शक्ति के विस्तार में तत्तर रहे।

जो प्रदेश इस समय (देववर्मा और शतघन्वा के शासन के १३ वर्षों मे) स्वतन्त्र हुए, सम्भवत विदर्भ उनमे से एक था। कालिदास विरचित मालविकाग्निमित्र के अनुसार पुष्यमित्र शुक्त मे पूर्व विदर्भ मे यज्ञसेन नामक राजा का स्वतन्त्र शामन था। यह कल्पना करना असगत नहीं होगा, कि मौर्य बंश के इसी ह्वास-काल में उसने अपना पृथक् एवं स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया था। बहत-से प्राचीन गणराज्य भी इस काल मे फिर से स्वतंत्र हो गये थे। सिकन्दर के आक्रमण के समय पजाब एवं पश्चिमी भारत में अनेक गण-राज्यो की सत्ता थी। चाणक्य और चन्द्रगप्त ने इन्हें मौर्य माम्राज्य के अधीन किया, पर इनकी अन्त स्वतन्त्रता और पथक अनुमृति नष्ट नहीं होने पाई। कौटलीय अर्थशास्त्र में उस नीति का विश्वद रूप में प्रतिपादन किया गया है, जिसे गणो व सघ-राज्यों के प्रति प्रयक्त किया जाना चाहिये। इस नीति पर हम पिछले एक अध्याय मे प्रकाश डाल चके है। इस नीति का सार यही है, कि 'अभिसहत' सची के प्रति मैत्री एव महिष्णुता का बरताव किया जाए, और 'विगुणो' को नष्ट कर दिया जाए। इस नीति के कारण पश्चिमी मारत के गण-राज्य मौर्य युग मे भी अधीनस्य रूप मे विद्यमान रहे, और मौर्य राजाओं की शक्ति के क्षीण होते ही उनमे से बहुत-से पून. स्वतन्त्र हो गये । इन स्वतन्त्र गण-राज्यो के बहुत-से सिक्के उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें दूसरी सदी ई० पू० व उसके लगमग का माना जाता है। ये सिक्के यौधेय, राजन्य, औदुम्बर, आर्जनायन, आग्नेय, शिवि, मालव, कृतिन्द और महाराज आदि गणो के हैं। शुक्क वश की शक्ति के क्षीण होने पर जब भारत में कोई शक्तिशाली केन्द्रीय शासन नहीं रह गया था, तब इन गण-राज्यों को अपने उत्कर्ष का अच्छा अवसर प्राप्त हो गया था। पर इनकी स्वतन्त्रता तथा पृथकु सत्ताका सूत्रपात तभी हो गया था. जब कि कालिशुक जैसे 'अवार्मिक, वर्मवादी, दुप्टात्मा और मोहात्मा' राजा के शासन के कारण मागध साम्राज्य में सर्वत्र अध्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। इन गणराज्यो के जो भी सिक्के व मद्राएँ प्राप्त हुई है, वे सब प्राय शुङ्क-काल व उसके पश्चात् की हैं। पर मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत कलिक्क, आन्ध्र, गान्धार और विदर्भ के समान पंजाब तथा राजपुताना के गणराज्यों की स्वतन्त्रता का श्रीगणेश भी मौर्यों की शक्ति के आणि पडने पर प्रारम्भ हो गया था, यह निसकोच रूप से कहा जा सकता है।

बेमेट्रियस के आफ्रमण के परचात् मारत के उत्तर-परिचमी तथा परिचमी प्रदेशों पर यवनों का शासत स्थापित हो गया था. यह फिछले एक प्रकरण में फिछा जा चुका है। पर इस प्रसम में यह उध्यान में रखाना विदित्त कि सारत में सबनों का कोई एक राज्य नहीं मां। उनके अनेक राज्य उत्तर-परिचमी तथा परिचमी मारत में स्थापित हो गये थे, और उनके राज्य अत्याद प्रदान में स्थापित हो गये थे, और उनके राज्य अत्याद मारत प्रतान के निवस में जो भी जानकारी हमें प्रायत है, उसका मुख्य आधार इन राज्यों के सिक्के ही है। इन यवन राज्यों का इतिहास यहाँ जिल्स सकतान सदम्यत है, और न उसकी आवस्यकता ही है। नीमरी नवी ई० पू० के अन्त में अब डेमेट्रियम ने मारत पर आक्रमण किया था, तब से यवनों हाल विजय में प्रयोद मोर्स में प्रतान के स्वतान होते हों। तबने ही हमें स्वतान हों से प्रतान में स्वतान हों से प्रतान हमें स्वतान से स्वतान से प्रतान हमें के उत्तान राज्य इन स्थित में वा को अनितान राज्य इन स्थित में वा वह रिण्याम हुआ, के भारत के परिचान सवा उन्हों में से ही नहीं। कि वे अपने साम्राज्य के खोये हुए प्रदेशों पर कुछ भी ब्यान दे सके। इसी का यह रिण्याम हुआ, कि भारत के परिचान सवा उनन्य नहीं एक स्थान से अपने साम्राज्य के खोये हुए प्रदेशों पर कुछ भी ब्यान दे सके। इसी का यह रिण्याम हुआ, के भारत के परिचान सवा उनन्य मही एक स्थान से अपने साम्यान स्वतान स्थान स्वतान स्थान स्वतान स्थान स्थान हों स्थान से सके। इसी का यह रिण्याम हुआ, कि भारत के परिचान सवा उनन्य स्थान से अपने साम्यान स्थान स्थान स्वतान स्थान स्थान से स्थान से स्थान से स्थान से स्थान से स्थान स्थान से स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान से स्थान स्था

मीर्यं दश का अन्तिम राजा बृहत्रथ था। वह शतधनुप या शतधन्त्रा का पुत्र न होकर सम्मवत भाई था। पौराणिक अनुभूति के अनुसार उसने सात साल तक शासन किया। उसके झामन काल में भी भीयं साम्राज्य का पतन जारी रहा। बृहद्वथ के समय की कोई घटना हमे जात नहीं है। पर प्राचीन बन्यों द्वारा यह मूचित होता है, कि इस राजा के शासन-काल में एक बार फिर मगध में राज्यकान्ति हुई । बृहद्रथ का सेनानी (प्रधान मेनापति) पुष्यमित्र था। शक्तिशाली मागध मेना इसी के अधीन थी। इस सेना की सहायता से पुष्यमित्र ने बृहद्रथ के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और मीय राजा का बात कर पाटलिएत के राजसिंहामन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। मगध के लिये यह घटना नई नहीं थी। बाहंद्रय वहा के अन्तिम राजा रिप्जय की हत्या उसके अमान्य पुलिक द्वारा की गई थी, जिसने कि अपने पृत्र बालक को पाटलिपुत्र के राजीसहासन पर आरूब कराया था। राजा बालक के विकद्ध श्रेणिय (श्रेणिवल के मेनानी) मद्रिय ने विद्रोह कर मगध मे उनके शासन का अन्त किया था, और अपने पुत्र विम्बिसार को वहां का राज्य प्रदान किया था। विस्विसार के वशज मागव राजा नागदासक के विरुद्ध उसके असात्य शिश्नाम ने विद्रोह किया, और वह स्वय समझ का राजा बन गया। शिश्नाम के पृत्र काकवर्ष महानन्दी के शासन का अन्त भी एक पड्यन्त्र द्वारा हुआ। मगम की यही प्राचीन परम्परा थी। पुष्यमित्र ने भी इसी का अनुसरण किया, और अपने स्वामी बृहद्रच की हत्या कर राजगद्दी पर अधिकार स्थापित कर लिया । पौराणिक अनुश्रृति में सगध की इस नई राज्यकान्तिका स्पष्ट रूप से उल्लेख है। वहाँ पुष्यमित्रको 'सेनानी' और 'महाबरूपराक्रमः' कहा गया है. और उम द्वारा बहद्रय को उखाड फेकने तथा स्वय राज्य प्राप्त कर छेने का

उल्लेख किया गया है। 'पर महाकवि वाणमट्ट ने अपने 'हर्षचरितम्' मे इस घटना पर अधिक प्रकाश डाला है। वहाँ लिखा है कि अनार्य सेनानी पुष्यमित्र ने सेना का प्रदर्शन करूने के बहाने से अपनी सम्पूर्ण सेना को एकत्र कर अपने स्वामी प्रतिज्ञादुर्वल बृहद्रथ मौर्य को पीम डाला। इस वाक्य मे बाणभट्ट ने उस पहबन्त्र को सर्वथा स्पष्ट कर दिया है, जो कि सेनानी पुष्यमित्र द्वारा राजा बृहद्रथ के विरुद्ध किया गया था। पुष्यमित्र मागध साम्राज्य का सेनानी (प्रधान मेनापति) था. और साम्राज्य की सम्पूर्ण सैन्यशक्ति का प्रदर्शन करने के निमित्त उसने सारी सेना को पाटलिपुत्र में एकत्र कर लिया था। क्योंकि यह सेना पृष्यमित्र के प्रति अनुरक्त थी, अत वह बृहद्रथ का अन्त कर स्वय राज्य को प्राप्त कर सकने में समर्थ हुआ। हर्षचरितम् मे पुष्यमित्र को 'अनार्य' कहा गया है, और बृहद्रथ को 'प्रतिज्ञादुर्बल'। प्राचीन आर्य मर्यादा के अनुसार रार्जामहासन पर आरूढ होते समय राजा को एक प्रतिज्ञा करनी होती थी, जिसका स्वरूप निम्नलिखित होता था--जिस रात्रि में मेरा जन्म हुआ और जिसमें मेरी मृत्यु होगी, उनके बीच में (सम्पूर्ण जीवन-काल में) जो भी इप्टापूर्त (गुम कर्म) मैंने किये हो वे सब नण्ट हो जाए, और मैं अपने सब सुकृतो, आयु और प्रजा में विश्वित हो जाऊँ यदि मैं किमी भी प्रकार से आप (प्रजा) के विरुद्ध ब्रोह कर्म ।' " प्रजा का पालन तथा उसके प्रति निष्ठा—यही इस प्रतिज्ञा के तत्त्व थे । जो इस प्रतिज्ञा का समुचित रूप से पालन न करे, उसे 'प्रतिज्ञादुवंल' कहा जाता था । बृहद्रथ डमी प्रकार का 'प्रतिज्ञादुर्वल' राजा था। पुष्यमित्र को वाण ने 'अनार्य' कहा है। इसका कारण यह नहीं है. कि वह आर्य जाति का न होकर किसी आर्य-भिन्न कुल मे उत्पन्न हुआ था। पुष्यमित्र जाति में बाह्मण था। राजा हर्षवर्धन के आश्रय में रहनेवाला वाण राजा के विरुद्ध विद्रोह कर उसकी हत्या कर देने वाले व्यक्ति को यदि 'अनार्य' कहे, तो यह सर्वथा स्वामाविक है।

बृहद्रव की हत्या के साथ मौयं वस का अन्त हो गया। मगय की यह नई कान्ति १८४ ई० पू० मे हुई थी। ३३२ ई० पू० मे मौयंबशी चन्द्रगुप्त मगय के राजसिंहासन पर आरूढ़

अतीव वृद्धं राजान समुद्धत्य बृहद्वथम् ॥' कलियुग राजवृत्तान्त

Narayan Shastri: The Kings of Magadha. (p. 77)

 <sup>&</sup>quot;पुट्यमित्रस्तु सेनानीव्दृत्य स बृहद्रथम् । कार्रायव्यति व राज्यं · · · · · (बायुपुराण) "पुत्यमित्रस्तु सेनानीमेहाबलपराकमः ।

 <sup>&#</sup>x27;प्रतिकादुर्वलं च बलदर्शनव्यपदेशद्शितालेवर्सन्यः सेनालीरनार्यो मौर्य बृहद्वर्थं पिपेश पुव्यमित्रः स्वामिनम्।'' हर्वचरितम्

 <sup>&</sup>quot;वाञ्च राजीयजायेहं वाञ्च प्रेतास्मि तदुस्यमन्तरेणेऽदापूर्व मे लोकं सुकृतमायुः प्रजां बञ्जीयाः यदि ते ब्रह्मोमेति ।" ऐतरेय बाह्मच ८११५

हुआ या, और १३७ वर्ष पत्चात् १८५ ई० पू० मे मौबों के सासन का जन्त हुआ। पर यह नहीं तमझना चाहिये, कि कृहह्म के साथ प्रतथ की खिल का भी अन्त हो गया। मागम साझाज्य कायम रहा, यद्वपि उनका सासनतृत्व अब मौबों के हाथों में न रह कर खुआ देशें पात्र अपे के हाथों में न रह कर खुआ देशें पात्र अपे के हाथों में अपा। पुष्पमित्र गुक्त के नेनृत्व में एक बार किर मगय की सिन्त का विकास हुआ।

बहुद्रय के साथ मगध के प्रतापी मीयं वश की शक्ति का अन्त हो गया. पर इस वश की कतिपय शासाएँ बाद मे भी स्थानीय राजाओं के रूप में शासन करती रही। ऐसे एक राजा का उल्लेख कनस्वा से प्राप्त एक शिलालेख में विद्यमान है। कोटा (राजस्थान) से कुछ मील पूर्व मे महादेव का एक प्राचीन मन्दिर है. जिनके एक प्रस्तर-वण्ड परयह लेख उत्कीण है। इसमे 'मौर्यान्वय' (मौर्यवश) के एक राजा घवल का विवरण दिया गया है। यह लेख ७९५ मालव (विकम) सवत में लिखवाया गया था. जो ७३८ ईस्वी के बरावर है। इस जिलालेख द्वारा इस बात में कोई मन्देह नहीं रह जाता. कि आठवीं सदी तक भी मीर्य बदा का एक राज्य विद्यमान था, जिसकी स्थिति राजपताना के क्षेत्र मे थी। मीर्य वश का यह राजा धवल बहुत यशस्त्री एवं शक्तिशाली था, और इसका शासन राजपूताना के अनेक प्रदेशों में विस्तृत था। उदयपुर ने आठ मील की दूरी पर डवोक नामक स्थान से एक शिलालेख उपलब्ध हुआ है, जिसमें 'परमभद्वारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीववरुप्पदेव' का उल्लेख है। इस शिलालेख का काल भी आठवी सदी ईम्बी में माना जाना है। श्री भाण्डारकर ने प्रतिपादित किया है, कि इस्रोक शिला-लेख का जबलपदेव और कनस्वाका धवल एक ही राजाको मुचित करते हैं। यदि यह सन्य है, ता यह स्वीकार करना होगा. कि 'मौर्यान्वय' धवल या धवलप्यदेव का शासन राजपताना के वहें भाग में विद्यमान था।

खानदेश में चालीस गाँव से छ. मील दूर उत्तर-पूर्व में बचली नाम का एक गाँव है, जिसके एक प्राचीन जीर्ण-शीर्ण मन्दिर की एक प्रस्तर शिला पर एक लेख उत्कीर्ण हैं, जिससे

 <sup>&</sup>quot;बूबाचारमणीन्दुर्गण्डतभुवः सद्भोगिनामाश्रयः पश्यग्रेय पर्यात्तिस्तव्यतां रलालये भुनृतास् । बुर्भाग्यात्तवाहित् परिकरो रत्नकारोण्डलः स्रीयान्त्रवसुवारसागरसमी गौर्याक्ययो वृत्यये ॥ स्रवलामा नृत्यत्तव यक्षता चक्लोऽभवत् ॥ Indian Antiquary XIX pp. 55-58

 <sup>&#</sup>x27;परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेस्वर श्रीधवलप्यदेवप्रवर्धमान राज्ये ।' Epigraphia Indica XII p. 11

'भीर्यकुल प्रमूत' (मोर्यवश मे उत्पन्न) श्री कोकट का उल्लेख है।' इस मीर्य कुल की पुरानी राजधाती बर्काम (शौराष्ट्र मे) थी, और वहां से मीर्य कुल के लोग सानवंश में जा बसे में । यह लेख स्वारहवी सदी ईस्वी का है, क्योंकि इममें ९९१ शक संवत् दिया हुआ है।

चालुक्यराज पुलकेजी द्वितीय के एक उत्कीण लेख में पुलकेकी द्वारा विजित मौर्यों का उत्लेख हैं। मौर्यों का यह राज्य कांकण के प्रदेख में विख्यान था, और देवे सालुक्य विजेता ने जीत कर अपने अधीन कर लिया था। पुलकेकी द्वितीय कलीज के राजा हर्यवर्षन का सम्कालीन था। अत यह स्वीकार करना होगा कि सातवी मदी हर्सची में भी मौर्यों का एक पृथक् राज्य कोकण में विख्यान था। ऐसा प्रतीत होता है कि जब मनथ के मुख्य मौर्य वस की माणि शीण हो गई, तो राजस्थान, सीराप्ट, कोकण आदि पुदूरवर्ती प्रदेशों में सावन की लिये नियुक्त मौर्य कुल के कुमारां ने अपने को स्वतन्त्र पांधित कर दिया था, और उनके वस्त्र ही सिर्यों काल तक स्वानीय राजाओं के समान बढ़ी राज्य करते ने दे थे।

## (८) मौर्यों के पतन के कारण

राजा अशोक की मृत्यु के परवात् मीसे साझाज्य में सिथिलता के चिह्न प्रगट होने प्रारम्भ हो गये थे, और साल्गिहक के समय में बहु मत्रेचा डिक्स-मिन्न हो गया था। इसके क्या कारण थे "रहला कारण अकेन्द्रीमाव की प्रवृत्ति है। मारत के इतिहाम में केन्द्री-मात और अकेन्द्रीमात की प्रवृत्ति से साथ स्वार्थ होता रहा है। एक और जहाँ जरामच अजातश्रम् , महापद्य नन्द और चन्द्रगुल मीसे जैमे शवितशाली, महत्यकाकों और मान्नाध्यवादी गाना मारे को एक शामम में ले आने के लिखे उद्योग करते रहे, वहीं दूसरी और पुराने जनपदी तथा गणराज्यों से अवनी स्वतन्त्रता एव वृष्क स्वार्थ के साथ स्वतन्त्र की अवृत्ति भी लिखे मान रही। भारत बहुत विशाल देश हैं। इसमें बहुत से जमी तथा जातियों का निवास मदा से रहा है। अनो के एक स्थान पर स्थायी रूप में बस बाने के कारण जिन जनपदी की प्राचीन मारत में स्थापना हुई थी। इसने स्वतन्त्र की में का का प्राची हुए से साथ स्वतन्त्र की भारती स्थापने स्थापना प्राची हुए से अपयेक का अपने साथ में एक स्थापने साथ में एक एक साई सा और अपने स्थवतार, चरित, प्रया, ररस्परा आदि के प्रति

१. 'तिस्त्रमेतिरितरम्या विज्वमनुरवराकीकं वेबालबाव्या स्रीवांचा राजवानी वक्तिगरितः प्त (च्यां) मण्डकानाम् । वस्त्रा तिःजोबिक्वा चुनिवात्तर्त (त) मो बाह्यत्त क्या दुव्याः वीरा ववार्वकामनित्रमक्त्रम्वः सन्ति नीयंत्रमावात् ॥ सञ्जामहार बुद्दगदि (त) (क्वंगिक्वंमन्) चता (६) कप्रकरतारिततां विनावें रात्रं बकार विच (रो) प्विरात्रायः वीकोकाः प्रचरतीर्थंकुकासूतः ॥ Engrapha Indica II p. 221

इन जनों में अगाथ निष्ठा थी। इसी कारण विविध जनपदों से की अपने पुथक्त्व की अनुमूर्ति अवक रूप से निष्यमान थी। इसी का यह परिणाम था। कि ये जनपद केन्द्री मूत साम्राज्य के विद्यव निर्देशिक उपनेपी स्वान्य करना को स्थापित कर रोजे के फिये महा प्रयानशीय रहा करते थे। केन्द्रीय राजा या मझार् की शक्ति के निर्वल होते ही अकेन्द्री भावकी ये प्रवृत्तियाँ प्रवल हो उठती थी। विदेशी आक्रमण, दुम्बिक या इसी प्रकार के किमी अव्य कारण से भी केन्द्रीय राजा के लिंग बहुत सम्मव नहीं यह जाता था। कि बहु अपने साम्राज्य को छिप्र-मिक्ष होने से बचा सके।

सम्यता, धर्म, संस्कृति और परम्परा आदि की दृष्टि से मारत एक देश है। प्रकृति ने भारत को एक स्वामाविक और मृत्दर मीमा भी प्रदान की है। भौगोलिक एकता यहाँ के निवासियों में एक विशिष्ट प्रकार की एकान मृति उत्पन्न करती यही है। मारत के निवासी सदा से अपने देश के प्रति ममता अनुभव करने रहे हैं। उन्होंने सदा यह माना है, कि यह उनकी मानमिम और घर्ममिम है। इसी कारण भारत में एक सिरे में दूसरे सिरे तक उन्होंने तीथों और देवस्थानों की स्थापना की थी। भौगोलिक ओर मास्कृतिक दिष्ट में इस देश मे जो एकता है, उसी के परिणामस्वरूप यह विचार भी अत्यन्त प्राचीन काल मे विकसित हो गया था. कि राजनीतिक रूप से भी इसे एक ही होना चाहिये। आचार्य चाणव्य ने प्रतिपादित किया था. कि हिमालय में ममद्र पर्यन्त महस्र योजन विस्तीर्ण जो भिम है. वह एक चक्रवर्ती शासन का क्षेत्र है। निस्सन्देह, बहुत पूराने समय से भारत के बीर तथा मह-न्याकाक्षी राजा इस आर्य भिम को एक शासन की अधीनता में ले आने का प्रयत्न करते रहे है। मान्याता, भरत आदि कितने ही राजा वैदिक और उत्तर वैदिक काल में भी ऐसे हुए. जिनका प्रयत्न सम्पूर्ण भारत भिम भे एक शासन स्थापित करने का था. और जो राजसय. अञ्चमेच आदि यज्ञों का अनष्टान कर चक्रवतीं, सार्वमीम व सम्राट पदी को प्राप्त करने मे ममर्थ हुए थे। मगब के राजा तो भारत में 'एकराट' बनने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहे. और महापदा नन्द, चन्द्रगप्त आदि मागध राजाओं को अपने प्रयत्न में सफलता भी प्राप्त हुई। मास्कृतिक और भीगोलिक एकता उन प्रयत्नों के मूल में थी, जो सम्पूर्ण भारत को एक जामन में ले आने के लिये निरन्तर जारी रहे, और जिनके कारण केन्द्रीमांव की प्रवित दम देश में निरन्तर अधिकाधिक बलवती होती गई।

केन्द्रीमात की इस प्रवृत्ति के कारण ही मारत के इतिहास में अनेक ऐसे राजा हुए, जिन्हें 'आसमुद्रीक्तियां कहा जा सकता है। सहामध्र नत्द, चन्द्रपून, अजीक, समुद्रापून, विक्रमादिया, अजावदीन सिन्जी संजीरकुर्वेच साह हमी प्रमार के राजा से। विदिश्च युग से केन्द्रीमात की इस प्रवृत्ति की अमृत्यूर्व सफलता प्राप्त हुई, और कास्मीर से कन्या-कुमारी तरु किस्तानीण यह समुख्य मारत मूलि एक शासत में आ गयी। पर अकेन्द्रीमाव की प्रवृत्ति ने मारत की स्मान्ति में एक हम साह में से साह सिंद सही हुई हिन्हें दिया। विदिश्व शासन हाग स्मापित राजनीतिक एकता सो देर तक कायम सही रही, और राक्ति- स्तान के रूप मे मारत का एक बडा माग इससे पृथक हो गया। यही प्रक्रिया भारतीय इति-हास में पहले भी होती रही है। अकेन्द्रीभाव की प्रवृत्ति उन विभिन्नताओं का परिणाम है. जो इस देश की भौगोलिक परिस्थितिया और यहाँ के निवासियों की जाति. भाषा. धर्म आदि मे विद्यमान है। इन्ही के कारण प्राचीन समय मे भारत बहत-से छोटे-बड़े जनपदी या राज्यों में विमक्त था, और धर्म, व्यवहार, चरित्र आदि की देख्टि से इन जनपदों की अपनी पुथक विश्वेयताएँ या विभिन्नताएँ हुआ करती थी। जरासन्य और महापुद्ध नन्द जैसे प्रतापी एवं महत्त्वाकाओं राजा इन जनपटों को जीन कर अपनी अधीनना में है आने मे सफल अवस्थ हो जाते थे. पर वे स्थिर रूप से इन्हें अपने अधीन नही रख पाते थे। साम्राज्य के राजीसहासन पर किसी निर्वेल राजा के बैठते ही ये जनपद फिर से स्वतन्त्र हो जाते थे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व ही महापद्म नन्द जैसा शक्तिशाली भागध राजा कलिन्क और कर्णाटक सदश सदरवर्ती प्रदेशों को जीत कर मागध साम्राज्य के अन्तर्गत कर चका था। पर चन्द्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में तन्द्रवश के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ, और उसके कारण जो अन्यवस्था उत्पन्न हुई. उस में न्याम उठाकर ये प्रदेश स्वतन्त्र हो गये। चन्द्रगप्त, बिन्दुसार और अशोक के शासन-काल में मीय बश की शक्ति का निरन्तर उत्कर्ष होता रहा। सदर दक्षिण के कतिपय प्रदेशों के अतिरिक्त सम्पर्ण भारत मीर्य साम्राज्य के अन्तर्गत हो गया। पर अकेन्द्रीमाव की प्रवत्ति बीरे-बीरे अपना कार्य करती रही। अगोक के उत्तराधिकारी मौयं राजा अधिक प्रतापी नहीं थे। अकेन्द्रीमाव की प्रवत्तियों का दमन कर सकने में वे असमर्थ रहे । परिणाम यह हआ, कि काश्मीर, कलिन्छ, आस्ध्र आदि सदरवर्ती प्रदेश एक-एक करके पाटलिएन की अधीनता से स्वतन्त्र होते गये, और मौर्य साम्राज्य में निरन्तर श्रीपाना आनी वर्ष ।

मीर्स समाटो ने उन जनपदो या गण-राज्यों के अपने-अपने घमं, चरिन, व्यवहार एव कानून को नष्ट करने का प्रयत्न नहीं किया, जो कि माणव साम्राज्य के अन्तरांत थे। कोट्य सेंस नीतिकारों ने यही प्रतिपादित किया था, कि राज्य हामाज्य के अन्तरांत थे। को कोट्य सेंस नीतिकारों ने यही प्रतिपादित किया था, कि राज्य हासि व्यवहार, चरिन आदि को ने केवल नष्ट न करें, पर उन्हें उन (जनपद, गण-राज्य आदि) मे स्वापित भी रखें और अपने कानून का भी टस ढम से निर्माण करें कि इनके कानून से उसका विरोध न होने पाए। कोटलीय अपने धमं (कानून) का निर्माण कमं और अुष्ट कुछ समं को दृष्टि में रख कर ही राज्य डाय अपने धमं (कानून) का निर्माण किया जाए। निस्तन्देह, मौर्यों के बातन मे इसी दिखान को क्रियानित किया गया था। इस सीति का यह परिणाम हुआ, कि विषय अपने परस्परायत वर्ष (कानून) का निर्माण पृषक् सत्ता को अनुमृति कायम रही, अपितु अपने परस्परायत वर्ष (कानून) का मी वे पालक करते रहे। धम-राज्यों के सम्बन्ध में जिस नीति का प्रतिपादन केटल्य ने किया है, उस पर इस क्रम में पहुंचे पत्र के सम्बन्ध में जिस नीति का प्रतिपादन केटल्य ने किया है, उस पर इस क्रम में पहुंचे पत्र के साथ में स्वत्य स्वतं स्वतं स्वति का सार मी यही था, कि 'असिसंहत' स्वस्त्र के साथ मंत्री-सावस्य स्वापित किया जा था। उन्हें पूर्णवा नर्प 'असिसंहत' स्व-राज्यों के सावस्त मंत्री-सावस्य स्वापित किया जा था। उन्हें पूर्णवा नर्प

यवनों (योक लोगों) के आक्रमन भी सीयं साझाज्य के पतन में सहायक हुए। ये आक्रमण अशोक के खासन-काल में ही प्रारम्भ हो गये थे। इन्हों का प्रतिनोध करने के लिये अशोक ने उपने अन्यतम पृत्र जालोक को उत्तर-पण्डियों प्रतिभों में नियम्ब किया था। आजालों अयानों की यति को अवस्त्र कर सकते में नो समर्थ हो गया, पर उत्तरी कारणीं। ये अपना पृषक् राज्य भी स्थापित कर लिया। मानय माझाज्य की शक्ति इमसे दो माणों में विसकत हो गई। मीयं बचा के एक अन्य कुमार नुमाननेन ने भी जालोक का अस्तरण विस्ता, और वह राल्यार में स्वतन्त कर पंत्र प्रत्य करने लगा। मोयों की शक्ति का इस प्रता, जीर वह राल्यार में स्वतन्त कर प्रत्य क्षाणी कि हुआ। एण्डियोंकर, हेमेट्स्य आर मिनान्दर लादि यवन आकारतों के आक्रमणों का उल्लेख इमी अध्याय में असर किया जा चुका है। इन आक्रमणों से मारन की अकेन्द्रीमांव की प्रवृत्तियों को बहुन वल मिला, और मीय राजांजों के लिये का प्रवृत्ति के एक सम्मारम करना मस्मान मूही रह गया। शास्त्रार साकल, विस्तय आदि से यवनों ने अपने पुक्क राज्य स्थापित कर लिसे, और शहिक (प्रवाध) देश तथा उनके संसीपवर्ती ग्रदेश के पुत्र प्रारम्भ स्थित कर लिसे, और शहिक (प्राप्त)

मीयें राजाओं की यमें विजय को नीति ने भी उनकी राजनीतिक एवं सैन्य सक्ति के शीण होने में महायता पहुँचाई। जसीक द्वारा अपनायी गई वर्ष विजय की नीति की विवेचना पिछले एक लायाय में की जा चुकी है। मारत के प्राचीन विचारकों की दृष्टि में कहा और 'जर बंगांग गर्निनयों का समान रूप से सहत्त्व या। पर क्षत्र सक्ति की उपेका उन्हें किसी मी प्रकार स्वीकार्य नहीं थी। अधीक ने वर्ष द्वारा विव्य-विजय का जो प्रयुक्त किया था, वह आवर्ष की दृष्टि से चाहे कितना ही बदाल स्था न हो, पर एक राजा के लिये उसे कथापि सस्पित तही माना जा सकता। पर अवोक ने जिस विचार-सप्पी से धर्म विवय की नीति का प्रतिपादन एक अनुस्पण किया गु.जमे के उत्तर्भविकारी उसका भी अविकल रूप में प्रयोग नहीं कर सके। एका सम्प्रति ने सैनिकों को भी मानुओं के दश्य पहुनाकर उनके प्रत्यन्त राज्यों को आधुओं के विवयण प्रोग्य वनाने का प्रयान किया। राजा आतिव्यक्त ने तो धर्म विवय के आवरण ने वचाणिक कृत्य करने में भी सकीच नहीं किया। सैन्य स्वित्य के ती धर्म विवय के आवरण ने वचाणिक कृत्य करने में भी सकीच नहीं किया। सैन्य सिक्त की उसने उपेका की, जिसके कारण यहन आक्राला मारण स्वाप कर वहने प्राध्य स्वत्य की सक्त नी स्थाप स्वाप्त की अविवय स्वाप्त की स्वत्य स

मागध माम्राज्य की मत्ता उसकी सैन्य शक्ति पर ही आश्रित थी। काम्बोज से बग तक और काञ्मीर में आन्ध्र तथा कर्णाटक तक विस्तीर्ण मौर्य माम्राज्य का एक शासन की अधीनता में रहने के लिये विवश करने वाली प्रधान शक्ति उसकी सेना ही थी। पर जब मीयं राजाओं ने सैन्यशक्ति को उपेक्षा कर धर्म विजय को महत्त्व देना प्रारम्भ कर दिया. और अपने सैनिको को साघओं के बस्त्र पहना कर उनसे घर्म प्रचार का कार्य लेना शरू कर दिया, तो अकेन्द्रीमाव की प्रवत्तियों का दमन कर मकना और विदेशियों के आक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा कर सकना सम्मव ही कैसे हो सकता था। अशोक की धर्म विजय की नीति उसके निर्वल उत्तराधिकारियों के हाथा में सर्वथा असफल हो गई। इस नीति से मारत के धर्म, सभ्यता और संस्कृति के विदेशों में प्रसारित होने में बाहे कितनी ही सहायता क्यों न मिली हो। पर भगव की मैन्स शकिन जसके कारण अवश्य निवंत हो गई। यही कारण है, कि मविष्य के विचारकों ने अशोक, शालिशक आदि धम विजयी राजाओं का उपहास करते हए 'देवानाप्रिय' का अर्थ ही मुखं कर डाला। उन्होने यह भी लिखा, कि राजाओ का कार्य सिर मडा कर धर्म चिन्तन करना नहीं है, अपित दण्ड (प्रचण्ड राज्यशक्ति) का धारण कर शत्र का सामना करना है। भारत में यह कहावत-सी हो गई कि जो ब्राह्मण असतुष्ट हो वह नष्ट हो जाता है, और जो राजा सतुष्ट रहे वह नष्ट हो जाता है। मगध के भौर्य राजा जिस प्रकार अपने राज्य एव राजशनित से सत्त्व्ट हो पहले श्रावक और बाद मे श्रमण बन कर बौद्ध सघ के लिये अपना सर्वस्व तथा राजकोश तक भी निछावर करने के लिये तैयार हो गये थे. वह भारत की प्राचीन राजनीति के सर्वथा विरुद्ध था. और इसीलिये उनके इस रुख ने उनकी शक्ति के क्षीण होने में अवस्य सहायता पहेँचायी थी।

किन्द्रीमाव की बलवती प्रवृत्तियों, जनपदो एवं यण-राज्यों में अपनी पृथक् सता तथा स्वतन्त्रता की अनुमूर्ति, यवनों के आक्रमण और धर्म विषय की नीति का दुरुपयोग---ये चार प्रधान कारण ये, जिनसे सन्तिकाली मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ।

```
६९६
```

## भौयं साम्राज्य का इतिहास

# मौर्य वंश-वृक्ष

#### परिकाष्ट

## आचार्य चाणस्य का जीवन-वृत्त

पौराणिक अनुश्रुति में आचार्य चाणस्य के जीवनवृत्त के सम्बन्ध में कोई भी सुबना उपलब्ध मही है। वे कहीं उत्पन्न हुए, उनका सम्बन्ध किस कुछ के माम था और उनका पौरवारिक जीवन किस प्रकार व्यतीत हुआ, इस विषय में प्राचीन मस्कृत साहित्य नर्वथा मौन है। विधानस्यन ने मुद्रारासस नाटक में उनके कृतिन्य का विचाद रूप से उत्लेख किया है। मुद्राराक्षस का जो उपोद्धान बुष्टिराज ने लिखा था, उसमें चाणस्य की कथा भी विवाद रूप से पी गई है। नन्दवय का विनास कर चन्द्रपुरा मौर्य को मगत का राजिसहासन दिलाने के विषय में मस्कृत साहित्य में अन्यत्र भी अनेक निर्देश विद्यमान है, पर उनके जीवन बुतान पर इनसे कोई प्रकास नहीं प्रदता।

पर बौद्ध और जैन अनुश्रुतियों के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती। वशस्यपन-कामिती के अनुसार चाणक्य का जन्म तक्षमिला में हुआ था। 'इनमें तो कोई सन्देह नहीं, कि चाण्यक के जीवन का अच्छा बड़ा मांव तक्षमिला में स्थतीत हुआ था, जहीं वे रण्ड-नीति के अध्यापन का काम्कंतर वें। चन्द्रगुप्त उनका शिष्य था, और मिकन्दरके मारत-आक्रमण के ममय वे सम्मवन तक्षमिला में ही थे। पर बौद्ध अनुश्रुति द्वारा भी उनके जीवन क्तान्त का विशेष परिनय प्राप्त नहीं होता।

जैन अनुशूनि के अनुमार चाणक्य का जन्म 'गोल्ल' नामक विषय या जनपद मे हुआ था। वहां चण्य नाम का एक द्वाम था, जहां चण्यक नाम के एक द्वाहण का निवास था। चण्यक की पत्नी चल्ये कि नी की की जिन मुनियों के प्रति ज्याप अद्याद थी, चण्य और चण्ये की दीनों की ही जैन मुनियों के प्रति ज्याप अद्याद थी, और उनकी स्थित जैन प्रभं में श्रावकां की थी। बहुतन्ते जैन मूनि उनके घर में निवास करने थे। चण्येक्सरी के एक पुत्र उत्तरक हुगा, दिवसका नाम चाणक्य रामा गया। जन्म के समय ही इन बालक के मुन्य में एक दीन विद्यास था। इने देच कर जैन मुनियों ने यह मिल्यवाणी की, कि बडा होकर यह बालक राज्य बनेता। यह जान कर चणक या चण बहुत चिन्तन हुआ। वह अपने पुत्र को जैन मुनि बनाना चाहता था। अत उसने चाणक्य का जन्म का दौन तुब्बा दिया। इसका परिणाम यह दुजा, कि चाणक्य स्थय तो राजा नहीं चना, पर वह 'राजा ना सिर्ता' अवस्य हो गया। प्रत्यक्ष स्थ में राजा नहीं कर की की सुंबा विद्या । इसका परिणाम यह दुजा, कि चाणक्य स्थय तो राजा नहीं का उसने चालक राज्य का उसने पर चाल हो कर चणक स्थय तो राजा नहीं चना, पर वह 'राजा ना सिर्ता' अवस्य हो गया। प्रत्यक्ष स्थ में राजा नहीं कर स्था ते प्रता नहीं चना, पर वह 'राजा ना सिर्ता' अवस्य हो गया। प्रत्यक्ष स्थ में राजा नहीं कर स्था की स्था हो कर स्था हो स्था स्था हो स

१. बंसत्बप्यकासिनी (सिंहली संस्करण) प्. ११९

 <sup>&</sup>quot;बाजको । गोस्कविसए बजयो गामो । तत्य बजयो माहणो । सो य सावयो । तस्स बरे साहु ठिया । वुत्तो से जजो सह दाढाहि । साहुजं पाएसु पाडियो । कहियं च राय

अन्य जैन ग्रन्थ में चाणक्य के पिता का नाम कपिल दिया गया है. और उनका जन्म स्थान पाटलिपुत्र बताया गया है।' गोल्ल विषय का उल्लेख भरहत के एक उत्कीर्ण लेखमें भी आया है. यहापि उसकी भौगोलिक स्थिति वहाँ भी स्पष्ट नहीं है।

जैन श्रावक होकर चाणक्य ने भी सब विद्याओं का अध्ययन किया, और वह सब ज्ञान में पारगत हो गया। वयस्क होने पर उसने एक कुलीन ब्राह्मण कन्या से विवाह किया. जिसका नाम बहुत कथा कोय में यशोमती दिया गया है। इस बिवाह से चाणक्य के कोई सन्तान हुई या नहीं, इस विषय में जैन अनश्रति से भी कोई सबना प्राप्त नहीं होती । चाणस्य ने नन्दवश का विनाश कर चन्द्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, इस बात का समर्थन प्राचीन जैन ग्रन्थों से भी होता है। अपने जीवन के अन्तिम भाग में चाणक्य जैन मुनि हो गये. ओर उनकी मृत्यु अग्नि मे मस्म होकर हुई। यह अग्नि उनके प्रतिद्वन्द्वी अमान्य सुबन्ध द्वारा लगवायी गई थी।

चाणक्य जैन धर्म के अनवायी थे, जैन अनश्रति में इसका स्पष्ट रूप में निरूपण किया गया है। पर आइचर्य यह है कि कौटलीय अर्थशास्त्र में कहीं भी जैन धर्म का उल्लेख नहीं है, और वहाँ 'त्रयों' धर्म तथा वर्णाध्यम धर्म पर बहुत जोर दिया गया है। पर इसमे सन्देह नहीं, कि चाणक्य के जीवन वृत्त के सम्बन्ध में जो सूचनाएँ जैन अनुश्रुति में विद्यासन है. वे अत्यन्त महत्त्व की है।

अविस्साहित । मो दोग्यह जाहस्सह क्ति दंता घटठा । पुणोति आयरियाणं कहियं कि किञ्जद । एताहे वि विवंतरिओ राया भविस्सइति । (उत्तराध्यायन सन टीका ३।१) इतद्व गोल्लवियये ग्रामे खणकनामनि । बाह्यकोभस्त्रकी नाम तदभायाँ च चलेदवरी ।। बभव जल्मप्रभृति श्रावकत्व चणवचणी। ज्ञानिनो जैनमुनयः पर्यवारसुरच तव्गृहे ॥ अन्यदा तुग्तैर्दन्तैद्दक्षणेश्वर्या सुतोऽजनि । जातं च तेम्यः साधुम्यस्तं नमोऽकारयञ्चणी । ज्ञानिनो मनयोऽप्याख्यायन्भावी राजेव बालकः । भाव्येव विम्बान्तरितो राजा रदनवर्षणात ॥ वणी चाणस्य इत्यास्यां ददौ तस्याञ्चन्यनः । कुलीन बाह्यणस्यंकामेव कन्यामुपायतः ॥ परिशिष्ट पर्व ८।१९४-२०१

१. बहत्कथाकोच cvlm,3

<sup>7.</sup> Cunrungham . Stup of Bharhut p. 140

<sup>3.</sup> बहरकवाकीच c\lm,5

४. "सकोश भृत्यं ससृहृत्पृत्रं सबलवाहनम् । नन्दमन्मलविष्यानि महावायरिव इसम् ॥ परिज्ञिष्ट पर्व ८।२२५

५. परिकार पर्व ८।४४७-४६९

## सहायक प्रन्थों की सची

## (क) आचार ग्रन्थ

```
कौटलीय अर्थशास्त्र (शाम शास्त्री द्वारा सम्पादित)
 कोटलीय अर्थशास्त्र (कागले द्वारा मम्पादित)
 मुद्राराक्षस (बिशाखदत्त-कृत एव ढुण्डिराज कृत उपोद्धात सहित)
 दिव्यावदान (कावेल और नील द्वारा सम्पादित)
 महाबमो (मूल पालिग्रन्थ तथा टर्नर एव विजेमिह द्वारा अनुदित)
 दीपवमो (ओल्डनवर्ग द्वारा सम्पादिन नथा अनृदिन)
 जानक (कावेल द्वारा सम्पादिन तथा अनूदिन)
 जातक (फासबाल द्वारा सम्पादित)
 अप्टाध्यायी (पाणिनि)
 महाभाष्य (पतञ्जलि)
 बृहत्कयाकोश (हरिषेणकृत एव उपाध्ये द्वारा मम्पादित)
बृहत्कथामजरी (क्षेमेन्द्रकृत)
परिशिष्ट पर्व, स्थविरावलिचरित (हेमचन्द्र कृत)
निशीयसूत्र (समाप्यवृणिक)
बहुत्कत्यमुत्र (श्रीमद्रवाहुम्बामिविनिमित एव सघदासगणिकृत लघुभाष्यभिवत)
पाटलिपुत्रनगरकत्य (जिनमूरिविरचिन)
युगपुराण (माकड द्वारा सम्पादित)
मगवती आराधना (शिवार्य) तथा उसकी टीकाएँ
 आराधनासत्कथा प्रबन्ध (प्रमाचन्द्र)
पुष्याश्रवकथाकोष (रामचन्द्र मुमुक्षु)
कथाकोष (श्रीचन्द्र)
उत्तराध्ययनसूत्र टीका
आवश्यक मूत्र (निर्युक्तियो तथा चूर्णियों सहित)
आवश्यकवृत्ति (हरिमद्र)
सुखबोध (देवेन्द्रगणी)
भद्रबाहुचरित (रत्ननन्दी)
राजावलिकवा (देवचन्द्र)
ऐतरेय ब्राह्मण
```

```
कवासरित्सागर (सोमदेवकृत)
मालविकान्निमित्र (कालिदास)
छान्दोग्बोपनिषद
त्रिलोकप्रक्षप्ति (वृषमाचार्य)
सारठप्पकासिनी (बुडवार्ड ह्वारा सम्पादित)
आपस्तम्ब धर्मसत्र
आर्यमञ्जश्रीमलकल्प
पूराण (मत्स्य, वायु, विष्णु, पद्म, भागवत आदि)
मनिवशाभ्यदय (चिदानन्द कवि)
दशकमार वरित (दण्डी)
नीतिबाक्यामत (सोमदेव सरि)
नीतिसार (कामन्दक)
हर्षचरितम (माम)
बमत्थप्पकासिनी
राजतरिक्कणी (कल्हण)
फाहियान का यात्रा विवरण (जगमोहन वर्मा द्वारा अनुदित)
ह्मएत्स्माग का यात्रा विवरण (बील द्वारा सम्पादित)
मैग्रस्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन
मनस्मति
नारदस्मिन
मेकफ्रिन्डल--इन्वेजन आफ इण्डिया बाइ अलेखेण्डर द ग्रेट एज डिस्काइन्ड बाइ
             कटियस, डायोडोरम, प्लटार्क एण्ड जस्टिन
मेकिकन्डल--एन्सिएन्ट इन्डिया एज डिस्काइस्ड बाइ मैंगस्थनीय एण्ड एरियन
मेक्किन्डल-एन्सिएन्ट इन्डिया एज डिस्काइब्ड इन क्लामिकल लिटरेक्स
मेककिन्डल-एन्सिएन्ट इन्डिया एज डिस्काइब्ड बाइ क्टेसियस द क्रिडियन
अशोक के लेख (ज्ञानमण्डल काशी, हत्का और सेनार्ट)
महाभारत
बहत्संहिता (बनं द्वारा सम्पादित)
```

### (स) आवृतिक सहायक-प्रन्थ

Aryanger, Krishnaswami: Ancient India.
Banerjee, G.N.: Hellenism in Ancient India.
Banerjee, P.N.: Public Administration in Ancient India.
Barnett, L.D.: Antiquities of India.

Bhandarkar, D.R.: Ashoka,

Bhankarkar, D.R.: Maurya Brahmi Inscriptions of Mahasthana.

Bhandarkar, D.R.: Lectures on Ancinet Indian Numismatics.

Bhandarkar, D.R.: Carmichael Lectures, 1918.

Bhandarkar R.G.: Vaishnavism, S'aivism and Minor Religious systems.

Das, S.K.: Economic History of Ancient India.

Dey, N.L.: Geographical Dictionary of Ancient & Medieval India.

Edkins: Chinese Buddhism.

Fleet: Epigraphy (Imperial Gazetteer Vol. II)
Havell, E.B.: History of Aryan Rule in India.

Hoernie: Studies in the Medicine of Ancient India.

Hoernle: Aijvaka in Encyclopaedia of Religion and Ethics.

Javaswal K.P.: Hindu Polity.

Law B.C: Ancient Mid-Indian Kshatriya Tribes.

Law B C. : Historical Gleanings.

Law B.C: Some Kshatriya Tribes of Ancient India.

Law N.N.: Studies in Ancient Indian Polity.

Macdonell . History of Sanskrit Literature.

Macphail . Ashoka.

Maisey: Sanchi and its Remains.

Marshall · A Guide to Sanchi.

Marshall: A Guide to Taxila.

Max Muller · The History of Sanskrit Literature.

Mazumdar R.C.: The Corporate Life in Ancient India.

Mazumdar R.C.: Outline of Ancient Indian History and Civilization.

Cambridge History of India Vol. I.

Barnett: Antiquities of India.

Raychaudhri: Political History of Ancient India.

Rapson: Ancient India from the earliest times.

Valle'-Poussin: L'Inde aux Temps des Mauryas.

Torn: Greeks in Bactria and India. Waddel: Excavations of Pataliputra.

Waddel: Excavations of Pataliputra

Oldfield: Sketches from Nepal.

Mukerjee R.K.: Local Governments in Ancient India.

Mukerjee R.K.: A History of Indian Shipping and Maritime Activity from the Earliest Times.

Mukeriee R.K.: Ashoka.

Smith V.A.: Early History of India.

Smith V.A.: Ashoka.

Monahan F.J.: Early History of Bengal.

Pargiter: Dynasties of the Kali Age.

Pargiter: Ancient Indian Historical Tradition.

Gopal M.H.: Mauryan Public Finance.

Shastri N.K.: A Comprehensive History of India Vol. II

,, ,, : Age of the Nandas and Mauryas.

Dikshitar: The Mauryan Polity. Rockbill: Life of the Buddha

Sinha S.N.: History of Tirbut

Sarkar B.K.: Positive Backgrounds of Hindu Sociology.

., , : Political Theories and Institutions of Ancient Hindus.

Samaddar: Glories of Magadha.

Robertson: Historical Disquisition of Ancient India.

Rice: Mysore and Coorg Inscriptions.

Ryhs Davids: Buddhism.

Ryhs Davids: Buddhist India.

Narayan Shastri: The Age of Shankara. Oldenberg: Preface to the Vinaya Texts.

Mukhopadhyaya: Surgical Instruments in Ancient India.

Rapson: A Catalogue of Indian Coins in the British Museum.

Ghoshal. Contribution to the History of the Hindu Revenue System.

Gupta P.L.: The Coins.

Agrawal B.S. India in Panini.

Puri B.N.: India in Patanjali.

The Age of Imperial Unity (Bharatiya Vidya Bhawan).

Gupta P.L.: Patris Museum Catalogue of Antiquities.

Kumrahar (Excavations).

Schlumberger: A New Greek Inscription of Ashoka at Kandhar (Epigraphia Indica XXVIII Part V).

Joshi and Pande: A Newly dicovered Inscription of Ashoka (Journal of the Royal Asiatic Society Parts 3 &4).

Foucher: La Vieille Route de L'Inde de Bactres a Taxila.

Buhler: Sohgaura Copper Plate (Indian Antiquary 6 ct. 1896).

Kielhorn: Baghli Inscription (Epigraphia Indica Vol. II).

Jyotiprasad: History of Jain Literature.

Sircar D.C. Select Inscriptions.

Narayan Shastri: History of Maagadha.

Shah T.L.: Ancient India Vol. II

राहुल साकृत्यायन : बुद्धचर्या

जयचन्द्र विद्यालकार भारतीय इतिहास की रूपरेखा

सत्यकेन् विद्यालंकार प्राचीन मारतीय शासन व्यवस्था और राजशास्त्र

